## श्रीमन्नेमि बन्द्रसिद्धान्त बक्रवतिरचित

# गोम्मटसार

(कर्मकाण्ड)

#### साग-१

ं श्रीमत्केशवण्णविराचित कर्णोटकवृत्ति, संस्कृत टीका जीवतत्त्वप्रदीषिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

#### सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेपिनाथ उपाध्ये एम ए., शे. जिट् सिद्धान्ताचार्थ पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

बीड वि॰ संवत् २५०५ : वि॰ संबत् २०३७ : सन् १९८० प्रथम संस्करण : मुख्य पैताकीस रुपये

## स्त्र. प्रुण्यञ्ख्योक्का माला म्यूर्लिव्हेबोक्की प्रवित्र स्म्युलिक्ने स्व. साहृ शानितप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित एवं उनकी धर्मणस्त्री स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस प्रन्थमाकाके अल्बानैत प्राकृत, संस्कृत, अपभंजा, हिन्दी, कबड़, विमल आदि प्राचीन मायाओंमें .
 उपकृष्य भारामिक, दार्शीनक, पौराणिक, साहित्यक, पृंतिहासिक आदि विचिश्व-विपयक
 जैन-साहित्यका अञ्चलन्यानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूक और ध्यासम्मव
 अञ्चलाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-पण्डारोंकी
 स्विचर्यों, विकालेल-मंत्रह, कका एवं स्थापस्य, विशिष्ट
 विद्वानीके अध्ययम-प्रम्य और कोकहितकारों जैन
 साहित्य-प्रम्य भी इसी प्रत्यमालामें
 प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन

সকাহাৰ

भारतीय ज्ञानपीट

प्रधान कार्यालयः बी/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-१९०००१ मुद्रकः सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००१

अषिष्ठात्रो दिवंगता श्रीमती ग्मा जैन धर्मएली श्री माह् शास्तिग्रमार जैन

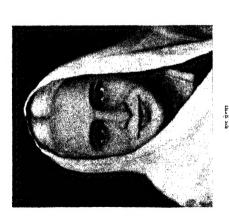

मृत्रु प्रेरण। दिवंगता श्रीमती मृत्दिवी जी मालुक्षी थी साङ्ग शस्तियमाद जैन

# **GOMMATASÃRA**

(KARMAKANDA)

Vol. I

of

ĀCĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTACAKRAVARTI

With Karņātakavṛtti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā, Hindi Translation & Introduction

by

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri



#### BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

### BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

#### LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

AND

PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE

#### LATE SHRIMATI RAMA JAIN

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY BOITED JAINA AGAMIC, PHILOSOPHI AL.
PURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMSA, HINDI,
KANNADA, TAMIL, EIC, ARE BEING PUBLISHED
IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.

ALSO

BRING PUBLISHED ARE

CATALOGUES OF JAINA-BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIE ON ART AND ARCHITECTURE BY COMPETENT SCHOLARS AND ALSO POPULAR JAINA LITERATURE.

-

General Editors

Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Jain

Published by

Bharativa Inanpith

Head Office: B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

#### क्रमीस्टाल

मोम्मटसारका प्रथम भाग जीवकाण्ड जीवशे सम्बद्ध है और उसका यह दूसरा भाग कर्मकाण्ड कार्से सम्बद्ध है। सावारण कर्यमें जो कुछ किया जाता है वसे कर्म या किया कहते हैं। जैसे खाना, पोना, चलना, बोलना, सोचना आदि। किन्तु यहाँ कर्म जब्दसे केवल क्रियाक्य कर्म विवक्षित नहीं है। महायुराणमें कर्मक्यो क्रदाके पर्योग सब्द इस प्रकार करे हैं—

> विधिः स्रष्टा विधाता च दैवं कर्म पुराकृतम् । ईस्वरक्वेति पर्याया विजेयाः कर्मवेधसः ॥ ४१३७ ॥

अवत् विधि, लष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कर्म, ईश्वर ये कर्मरूपी ब्रह्माके वाचक शब्द हैं। कर्मका आधाय—

यहाँ कमं गण्यसे हमी विधादाका प्रहुण अभीष्ट है। हम प्रतिदित देखते हैं कि जो जीवित है एक दिन वे भरण हो प्राप्त होने हैं और उनका स्थान नमें प्राणी केते हैं। जीवन और मरणकी यह प्रक्रिया अनादिन नजी आतो है। साथ हो हम पह भी देखते हैं कि संवारमें विषमतावका साम्राप्य है—कोई अमीर है कोई नहीं परोव । आज जो अभीर है कल यह गरीब हो जाता है और गरीब अमीर बन जाता हो। कोई मुद्ध मार है कोई कुछा। कोई बुद्ध मान है कोई कमजेर। कोई गी है कोई गोरी था कोई बुद्ध मान है कोई मुझ गोय यह विषमता विभिन्न कुओं था देशों के मनुष्यों में हो पायों जाती तब भी एक बात थी। किन्तु एक कुलकी तो धात ही क्या, एक हो माताकी को सक्ते जन्म लेनेवाली सन्तानों में भी यह पायों जाती है। एक भाई सारोर से स्वस्थ है तो दूसरा जनमें रोगों। जिन देशों में समाजवाद है बहां भी हम प्रकार की विवसता वर्तमात हों मान तो हो सारो है। एक यो कुछ हो है जो पेट भरने के लिए सारे-मारे कित है हैं, जिन्हें लाज और पाय हो रहे हैं। दूसरे वे कुत्ते हैं जो पेट-भर दूष-रोटी साते हैं और मोटरीमें पूमते हैं। इसका बया कारण है। इसपर विचारके फलस्वस्थ ही दांगोंनी जात्मवाद, परलोकवाद और कमंत्रास्त्र कितात कात्र परला कारण है। इसपर विचार के कितात्म की आरमावाद, परलोकवाद और कमंत्रास्त्र कितात्म कात्र दर्शन तो मानते हैं। इसके किता सम्वाद की बात्मवाद की सहात्मवाद की स्वात्मवाद की सहात्मवाद की सात्मवादों जैन सांस्थ्योग, नैवाधिक, सम्मेंवास्त्र कितात्म कात्र दर्शन तो मानते हैं। हम कर्मवास्त्र कितात्म कात्र दर्शन तो मानते हैं। हम कर्मवास्त्र कितात्मवाद वर्शन तो मानते हैं। हम संवाद हम्प हैं—

राजा बोठा — भन्ती ! बया कारण है कि सभी आदमी एक ही तरहके नहीं होते ? कोई कम आयु-वाले, कोई दीर्घ आयुवाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई महे, कोई सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बहै प्रभाववाले, कोई रागेब, कोई घनी, कोई नीव कुलवाले, कोई जैने कुलवाले, कोई वेवकूक, कोई होशियार वर्षे होते हैं ?

स्विदर बोले-महाराज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक-जैसी नहीं होतीं ? कोई खट्टी, कोई नमकोन, कोई तीती, कोई कड़बी, कोई कसैली और कोई मीठी होती हैं ?

भनते ! मैं समझता हूँ कि बीजोंके भिन्न-मिन्न होनेसे ही बनस्पतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। प्रस्ता०-१ महाराज ! इसी तरह सभी मनुष्योंके अपने-अपने कर्म भिन्त-भिन्न होनेसे वे सभी एक तरहके नहीं हैं ! कोई कम आग्रवाले, कोई दीर्घआयुवाले होते हैं !

भगवान् (बुद्ध) ने भी कहा है—हे मानव ! सभी जीव अपने कमोंते ही फठका भीग करते हैं। सभी जीव कमोंके आप मालिक हैं। अपने कमोंके अनुसार ही नाना योगियोंमें सत्यन्त होते हैं। अपना कर्म ही अपना कम्प है, अपना कर्म ही अपना आध्य है, कर्म ही से ऊंचे और नीचे होते हैं।

पना बन्धु है, अपना कमें ही अपना आध्य है, कम हांसे ऊच आरि नाच हात है। ——मिलिन्द प्रश्न, पु. ८०-८ १।

इसी तरह ईश्वरवादी भी मानते हैं। न्यायमंजरीकार (पृ. ४२) ने कहा है—"संसारमें कोई सुखी है, कोई दुःक्षी है, किसीको खेतो बादि करनेपर विशेष लाभ होता है, किसीको उछटी हानि होती है। किसीको अचानक संश्ति मिळ जातो है, किसीपर बैठ-दैट.में बिजली गिर जाती है। ये सब बातें किसी दृष्ट कारणको बजहते नहीं होतीं, अतः इनका कोई अदृष्ट कारण मानना चाहिए।"

#### अन्य दर्शनोंमें कर्मका स्वरूप-

क्त क्रमेंसिडान्तके विषयमें ऐक्सस्य होते हुए भी कर्मके स्वरूप और उसके फलदानके सम्बन्धमें सममेद है—परकोक्सादो सभी दार्जीनकांका मत है कि हमाग्र प्रयोक अब्छा या बुग कार्य मतीग्र लगना संस्कार छोड़ जाता है। उस संस्कार की नैयोगिक और वैशेषिक बर्म या अधर्मके नामसे कहते है। योगे उसे समीव कहते है और बीजें जी अनवाय आदि करते हैं।

बौद्धप्र-व (बिहन्द प्रश्न (प. ३९) में लिखा है-

"( मरनेके बाद ) कौन जन्म ग्रहण करता है और कौन नहीं ?

जिनमें क्लेश (चित्तका मैळ) लगः है वे जन्म घट्टण करते हैं। और जो क्लेशमे रहित हो गये हैं वे जन्म ग्रहण नहीं करते।

भन्ते ! अप जन्मग्र रण करेंगे या नहीं ?

"महाराज ! यदि संसारकी कोर असिक्ति लगी रहेगी तो जन्मग्रहण करूँगा । और यदि आसिक्त छूट जायेगी तो नहीं करूँगा ।"

योगवर्षानमें कहा है—पीब प्रकारको बृक्तियां होती है जो स्कष्ट भी होती है जोर अनिकष्ट भी होती है। जिन बृक्तियों का कारण करेबा होता है और जो कर्माव्यक संवयके लिए आधारमूत होतो है उन्हें स्किष्ट कहते हैं। अर्थीय ज्ञाता अर्थको अनाकर उसमे राग या हेय करता है और ऐसा करनेते कर्माव्यका संवय होता है। इस प्रकार पर्म-अपमेंको उत्तरन करनेवाओ वृक्तियों किल्ट होती हैं। क्लिप्ट आतीय अथवा अनिकष्ट जातीय संवया अनिकष्ट जातीय संवया अनिकष्ट स्वति हैं। इस प्रकार वृक्ति और संस्थारका चक्र सर्वेदा चलला रहता है। १-५ अथार भाष्य ।

सांख्यकारिका (६७) में कहा है--

'घम-अधर्मको संस्कार कहते हैं। उसीके निमित्तते कारीर बनता है! सम्यकानको प्राप्ति होने पर घमीदि पूनर्जनम करनेमें समर्थ नहीं रहते। फिर भी संस्कारवल पुरुष ठहरा रहता है। जैसे कुलाल के दण्ड-का सम्बन्ध दूर हो जाने पर भी संस्कारवल चाक धूमता है।'

प्रशस्तपाद भाष्य ( प. २८० -२८१ ) में कहा है---

'राम और हेवसे युक्त अज्ञानी जीव कुछ जवर्म सित्त किन्तु प्रकृष्ट वर्ममूलक कामोंके करनेसे प्रहा-लोक, बन्द्रलोक, प्रजापति लोक, पितृलोक और मनुष्यलोकने आने आसयके अनुरूप बष्टवरीर, इन्दिय-

१, 'स कर्म जन्यसंस्कारो धर्माधर्म गिरोच्यते'- न्यायमं, ( उत्तर भाग ) पृ. ४४।

२. व्लेशमूनः कर्माशयः । २-१२ । योगद् । इ. 'मूर्लमवस्यानुशयः'।— अभिष्यम् ५-१ ।

प्रस्तावना -

विषय और दुःसादिको प्राप्त करता है। तथा कुछ वर्षसहित किन्तु प्रकृष्ट अवसंगूलक कामोंके करनेते प्रेतयोगि, तिर्यय्थोनि वर्णरह स्थानोंमें अनिष्ट घरोर, इन्टियविषय और दुःसादिको प्राप्त करता है। इस प्रकार अधर्मग्रीहित प्रवृत्तिमूलक घर्मसे देव, मनुष्य, तिर्थय और नरकोंमें (जन्म लेकर) पूनः-पुनः संसारवन्य करता है।'

न्यायमंत्ररीकारने भी उक्त मतको हो व्यक्त करते हुए कहा है—'देव, मनुष्य और तिर्यग्योनिमें को सरीरको उत्पत्ति देखी जाती है, प्रयेक बस्तुको जाननेके किए को झानकी उत्पत्ति होती है, और आत्माक मनके साथ को सम्बन्ध होता है वह सब प्रवृत्तिका हो परिणाम है। सभी प्रवृत्तियां क्रियाक्य होनेसे यथि स्विधिक हैं किन्तु उनसे होनेबाला जात्मसंस्कार, जिसे धर्म या अधर्म कहा जाता है, कर्म-फलकोग पर्यन्त स्विप रहता है।'

इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों के उक्त मन्तव्यों से यह स्पष्ट है कि कर्म नाम क्रिया या प्रवृत्तिका है। यथित वह श्रीणक है किन्तु उसका संस्कार फलकाल उत्तक स्थायी रहता है। संस्कार प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के स्पर्धा प्रकार विश्व है। इसका नाम संस्कार है। किन्तु जैनदर्शनमें कर्ममात्र संस्काररूप नहीं है। उसका स्वयन्त स्वयन्त्र स्वयन्ति स्वयनिति स्वयन्ति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनिति स्वयनित

#### जैनदर्शनमें कर्मका स्वरूप---

ंन दर्शनमें कर्मके दो प्रकार कहे हैं—एक द्रध्यकर्म और दूसरा भावकर्म । यद्यित अन्य दर्शनींमें मी इस प्रकारका विभाग पाया आवा है और मानकर्मकी तुलना अन्य दर्शनींके मंकारके साथ क्या प्रवासकों ते तुलना अन्य दर्शनींके मंकारके साथ क्या प्रवासकों तुलना योगदर्शनको वृत्ति और न्यायदर्शनको प्रवृत्ति को का सकती है त्यापि रोनोंमें भीकिक अन्यत् है, जैन दर्शनमें कर्म केवल एक संस्कार मात्र ही नहीं है किन्तु एक बस्तुमून पदार्थ है और रागी, देवी जीवकी कियाका निमित्त पाकर उसकी और आकुष्ट होता है और द्रय-पानीको तरह असके साय पुल-सिल जाता है। यह पदार्थ है तो भीतिक किन्तु उसका कर्मनाम इसलिए व्ह हो गया; क्योंकि वह जोवके कर्म अर्थात् मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियाके साथ आकुष्ट होकर जीवके साथ बंध जाता है।

बाराय यह है कि जहाँ बन्य दर्शन राम और देवसे ब्राविष्ट जीवकी क्रियाको कम कहते हैं और इस कमें वाणिक होने पर भी उठक्रम्य संकारको स्थायो मानते हैं वहाँ जैनदर्शनका सन है कि राग-देयसे आंबिष्ट जीवको प्रत्येक क्रियाके साथ एक प्रकारका डब्य बारासाठों और बाहुए होता है और स्थाय राग-देव रूप परिणामोका निमित्त पाकर बारमाके साथ बन्यको प्राप्त होता है उद्या कालास्त्रस्य वहां इन्य बारमाको अच्छा या बुरा फल मिलनेमें निमित्त होता है। इसका विद्येव स्टायकर समार इस प्रकार है—

आचार्य कृत्यकृत्दने पंचास्तिकायमें कहा है-

क्षोगाडमाडणिबदो पोगमलकार्ग्ह सभ्वदो लोगो। सुहमेहि बादर्रोह य णंताणंतीहि विविहेहि ॥६४॥ कत्ता कुणदि सहावे तत्त्व गदा पोमाला सभावीहि। गम्छेति कममभावं अण्योण्यागाहमवनादा ॥६५॥

अर्थ--- यह छोक सर्वत्र सब ओरसे अनन्तानन्त विविच प्रकारके सूदम और बादर कमंख्य होने योग्य पुद्गलोंके ठसाठस भरा है। बहाँ आत्मा है वहाँ भो ये पुद्गल काय वर्तमान रहते हैं। संसार अवस्थामें प्रत्येक आत्मा अपने स्वामाविक चैतन्य स्वभावको न छोड़ते हुए बनादि कालके कम्मंबन्यनसे वद्ध होनेके कारण अनादिसे मोह, राग-देव आदि रूप अविद्युद्ध हो परिणाम करता रहता है। वह जब यहाँ मोकारूप, रागस्य, देवस्थ अपने माच करता है तब बहुँ। उसके उन मार्वोको निमित्त करके ओवके प्रवेशोंमें परस्पर अवनाह रूपसे प्रविष्ट हुए पूर्वतक स्वभावसे ही कर्मरूपताको प्रास्त होते हैं। जैसे लोकमें अपने योग्य चन्द्र और सूर्वको प्रभाको पाकर पुर्वतक स्कन्य सन्धा, मेच, सन्द्रबनुय रूपसे बिना किसी अन्य कर्तांके स्वयं परिपासन करते हैं की हो अपने योग्य औवके परिणामोंको निमित्त करके पुर्वत्त कर्म मी बिना किसी अन्य करति अनेक कर्मरूप परिपासन करते हैं।

उन पुर्वलोंको भी कम अब्दमे ही कहते हैं क्योंकि ओवकी मन, वचन, कायकी क्रियाका निमित्त पाकर वे उस रूप स्वयं परिणमन करते हैं। जोबकी क्रियाके साथ इस प्रकारके पौद्गलिक कर्मबन्धनको अन्य किसी दर्शनने स्वीकार नहीं क्रिया है। यह केवल जैन सिडान्तका हो मत है।

#### जीव और कमंका सम्बन्ध अनादि है-

जैनदर्शन सृष्टिका कर्ता-खर्ता-हर्ता कोई इंदबर नहीं मानता। यह विश्व जनादि और जनग्त है। हे किसीने न तो बनाया और न कोई सम्यंग नष्ट करता है। परिणमन बस्तुका स्थमाव है, जतः परि-णमन बस्तुका करता है। छह स्थॉमें में भीव और पुरुषक इन दे हश्यों को संयोगियोग सदा जलता सहात है। उस हर्षा है। इसीका नाम संसार है। जैते लानसे सोना में कि मिट्टीको लिखे हुए हो निकलता है ज्वी तरह संसार में अनार्थ करता है। यदि ऐसा न माना जाये तो जनेक आपत्तियों उपस्थित होती है। यदि ऐसा न माना जाये तो जनेक आपत्तियों उपस्थित होती है। यदि जोवको प्रारम्भि हो सुद्ध मान लिया जाये तो उसकी अध्युवता सम्भय नहीं है। आग्तिस्क खाइताके बिना नयीन कमंका बन्ध कैसे हो सकता है। यदि सुद्ध जीव भी वन्धनमें पढ़ने लये तो वन्धनको काटनेका उपस्था और उसका आपरम्भ हो लिये तो वन्धनको काटनेका उपस्था और उसका आपरम्भ हो लाये तो वन्धनको काटनेका उपस्था और उसका आपरम्भ हो लाये तो वन्धनको काटनेका उपस्था और उसका आपरम्भ हो लाये तो वन्धनको काटनेका उपस्था और उसका आपरम्भ हो लाये हो जायेगा। इसलिए जीवका आपरम्भ कर्य लो अनारि है अध्युव हो है।

तत्त्वार्थसूत्रमें बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है —

'सकवायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानावत्ते स बन्धः' इसकी टोका सर्वार्थीसिद्धिका आणय यही दिया जाता है---

कवायक साथ रहनेसे सक्याय कहलाता है। सक्यायक आवको सक्यायत्व कहते हैं। उनसे अर्थात् कव्याय आवके। यह हेतुनिदंश है। यह तत्कारता अर्थात् कव्याय आवके। यह हेतुनिदंश है। यह तत्कारता है कि जैसे उदरको पाचक शांकके अनुरूप क्यारता होता है, उसी प्रकार तीज सन्द या मध्यम जैसा क्यायमाव होता है उसके अनुरूप क्योंके सिपतिवन्ध और जनुमावन्य होता है। यह आन करानेके लिए तैत्तिवेश किया गया है।

शंका-आत्मा तो अमृतिक है, उसके हाथ नहीं है, तब वह कमीको कैसे ग्रहण करता है।

स्ती यंकाको दूर करने लिए 'जीव' शब्द रखा है। जो जोता है जयाँने प्राण्यारण करता है, जिसके पीछे आयुक्त जगा है यह जीव है। 'कर्मयोग्धान' पाठने भी काम चल शक्ता था। उसके स्थानमें जो 'कर्मणे मोग्धान' 'गाठ रखा है यह विदेश जर्मका जान करानेके लिए है। वह विदेश अर्थ है— 'कर्मणो जीव: सकत्यायों मर्वात।' कर्मके निमित्तने जोव सकत्याय होता है। जो कर्मने रहित हैं उसके कत्याय नहीं होती। इससे यह बतालंका है कि जीव जोर कर्मका स्वत्य अर्थात होता है। को कर्मने रहित हैं उसके कर्माय नहीं होती। इससे यह बतालंका दूर हो जाती है कि अपूर्ण जोव मुंग कर्मके सुर्वात मानकर साहित मान जाये तो आर्थनिक पुढ़ वार्क पारित स्थान कर्मक स्थान स्थान स्थान जाये है। क्षा के कर्मकर्स हो नहीं हो सकता।

हुसरा अर्घ होता है—कर्मके योग्य पूर्गलोंको प्रहुण करता है। इस तरह 'कर्मण'का पहला अर्थ 'कर्मके कारण' बदलकर 'क्मके योग्य' हो जाता है। 'पूर्यल' राबद बदलजारा है कि कर्म पोद्गलिक है। इसमें जो दर्शन अनुष्को आरमाका गुण मानते हैं उनका निराक्षण हो जाता है क्योंकि यदि अदृष्ट (कर्म) आरमाका गुण हो तो यह उसके संसारपरिभ्रमणने कारण नहीं हो सकता।

जतः मिध्यादर्शन जादि अभिनिवेशमें भीगे हुए आत्माके सब समयोंमें योगविशेषसे कर्मरूप होनेके

प्रस्तावना ५

योग्य पुरूपकोंके, जो सूक्ष्म, एकक्षेत्रावनाही और अनन्तानन्त प्रदेशी होते हैं—विभागरहित वग्यरुपको स्थ्य कहते हैं। जैसे एक विशेष पात्रमें हाले गये विभिन्न रखाले बीज पूष्प फर्लोका परिणमन मिदराके रूपमें हो जाता है उसी प्रकार आत्मामें स्थित पुरूपकोंका थोग और कथायके वशसे कर्मक्पसे परिणमन होता है इसीको सम्य कहते हैं।

इस तरह जैसे जीव और पुद्मल दोनों अनादि हैं। उसी प्रकार दोनोंका सम्बन्ध भी अनादि है। जीवने अधुद्ध रामादि भाव जस कमेंके कारण हैं । आगय यह हैं कि पूर्वेमें बढ कमेंके कारण हैं। आगय यह हैं कि पूर्वेमें बढ कमेंके जयपेंदें जीवने रामादि भाव होते हैं, और रामादि भावोंको निमित्त करके जीवके नवीन कमेंका बन्ध होता हैं। वे नवीन बन्धे कमें जब ददयों आते हैं तो उनका निमित्त पाकर जीवके पुना: रामादि भाव होते हैं और उन भावोंका निमित्त पाकर पुन: नवीन कमेंबन्ध होता है। इस प्रकार जीव और कमेंका सम्बन्ध आर्थों हैं।

पंचास्तिकायमें जीव और कर्मके इस अनादि सम्बन्धको जीवपुद्गल कर्मचक्रके नामसे अभिहित करते हुए लिखा है—

> 'जो खलु संसारस्यो जीवो तत्तो हु होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदो ॥१२८॥ गदिमधिगदस्य देहो देहादो हंदियाणि जामंते । तिहि हु विस्थारहणं तत्तो रायो व दोखो सा ॥१२९॥ जोयदि जीवस्क्षेत्रं भावो संसारचक्रवालिमा । हृदि जिणवरीह भणिदो अणारिणिचणो सणिचणो सा ॥'

अंग — जो जीव रांसारमें स्थित है जबाँत जन्म और मरणके चक्रमें पड़ा है उसके राग और डेयरूप परिणाम होते हैं। परिणामोंने नये कर्म बन्मते हैं। क्रांसे गतियोंने जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेनेसे घरोर हांता है। बारोरमे इन्हियां होती हैं। इन्दियोंने विषयोंका यहण होता है। विषयोंके प्रदूष्ण राग व डेयरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार संधारूपी चक्रमें पड़े हुए औवके आयोंने कर्म और कर्मसे माब होते रहते हैं। यह प्रवाह अभव जीवोंनो अपेशा जनादि जनत हैं और भव्य जीवकी वर्षशा सादियान हैं।

#### जीव और कर्ममें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध-

स्वानिया तस्वचवीमें प्रयम शंका यह उपस्थित की गई थी--'द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आस्माका विकारभाव और जनगति भ्रमण होता है या नहीं ?

इसके समाधानमें कहा गया है कि द्रव्यक्रमोंके उदय और संसारी आत्माके विकारमान तथा चतुर्गीत प्रमणमें व्यवहारसे निमित्त नैमितिक सम्बन्ध है कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है। और अपने इस क्यनके सम्बन्धमें समयसारकी गाया ८०-८२ उद्भुत की गयो हैं।

अमृतचन्द्रजीने जपनी टीकार्में कहा है—'यतः जीवके परिणामोंको निमित्त करके पुद्गल कर्मकपसे परिणमन करते हैं और पुद्गल कर्मोको निमित्त करके जीव भी परिणमन करता है। इस प्रकार जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणाममें पारस्थिक हेतुत्वकी स्थापना करवेपर भी परस्थरमें व्याप्य-व्यापक भावका अभाव होनेसे जीव और पुद्गलके परिणामोंमें कर्ता कर्मभाव सिद्ध न होनेपर भी निमित्त-निमित्तिक भावका निषेव न होनेसे एवं इपरेके निमित्तमात्र होनेसे हो दोनोंका परिणाम होता है।

अध्यात्ममें कर्ता-कर्म भाव दो इथ्योंने नहीं माना जाता है। वर्योंकि उनमें व्याय-ध्यापक भावका अभाव होता है। बहाैतक हम जानते हैं बीब और कर्ममें कर्ताकर्म माव जो उपादान मूल्क होता है कोई नहीं मानता। किर भी निश्चितको हेतुकर्ता माननेवार्लोका ऐसा माव है कि बीब और कर्म दोनों परस्परमें प्रेरक निमित्त हैं। अपीत् अधिक परिणामोंने प्रेरित होकर पुर्वाल कर्मक्ष्म परिणमन करता है। और पुर्वालकारेने प्रेरित होकर जोच रागादिक्य परिणमन करता है। और प्रमुक्तिक कपन कर्मकी बल्यका दिखानेक लिए कियों भी गये हैं। प्रचलनतार गावा ११० में कहा है— भाग संज्ञावाला कर्म अपने स्वभावके आरामों कर करता है।

कर्मिद्धान्तिसे सम्बद्ध जितना भी कामिक साहित्य मिलता है प्रायः उस सबमें कर्मका वर्णन निमित्त-कर्तिक क्यमें मिलता है। जैसे, जो जानको आवश्य करता है वह जानावरणीय कर्म है, जो दर्मनको आवश्य करता है वह दर्शनावरणीय कर्म है। इसो तरह प्रत्कषदागमधी जीवस्थान चुलिकामें घवला टीकाफे अन्तर्गत पुर्वरात्ति करते हुए मोहनीयको जुन्तित की गयी है जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय है। इसपरसे जो संका और साथायान किया गया है वह दृष्टका है—

मोहणीयं ॥८॥

'मुद्यात इति मोहनीयम्। एवं संते जीवस्य मोहणीयस्वं पसजदि सि णासंकणिण्यं, जीवादी अभिष्णिम्हि पीगणस्वयं कम्मर्साण्यदे उत्यारेण कलारसमारीविय तथा उत्तादी' (प. ११)।

शंका—ऐसी व्युत्पत्ति कश्नेपर तो जीवको मोहनीयत्व प्राप्त होता है।

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, बगोंकि जीवसे अभिन्न और कर्म नामवाल पुर्गल-इध्यमें उपचारते कर्नृत्वका आरोप करके उस प्रकारकी व्युत्पत्ति की गयी है।

बीरतेन स्थामीका उक्त कथन सर्वत लगा लेता चाहिये। कर्मसंज्ञाबाले पृद्गलदृष्यमं उपवारते कर्तुत्वका आरोप करके कर्मसिद्धान्तमें निमिक्तकांके रूपमें कबन किया गया है ऐसा माननेमें कोई विसंगति सर्वो है।

कर्मसिंग्रान्तका समस्त वर्णन हन्यकर्ण प्रधान है। इत्यक्सकी लेकर हो उसमें वर्णन किया गया है। यदक्षण्ड गमके वर्णणासक्क अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें (पृ. १२।पृ. २०५) प्रकृतिके निक्षेत्रीका वर्णन करते हुए तोआपसब्ब्य प्रकृतिके दो भेर किय है— गर्भप्रकृति और नोकर्षप्रकृति । और प्रमंप्रकृति के नानावरणादि में दिक्य है। अतः कर्मसिंग्रान्तमें पुद्मान्द्रव्य कर्मको लेकर ही वर्णन मिन्नता है। किन्तु इन्वकुत्त्व स्वामीन अपने सम्बोग औव और वर्षके विवेचनमें व्यवहारके साथ निष्कय या परमार्थ स्थितिकों भी स्था किया है।

यहाँ हम पञ्चास्तिकाय गा. ५७-६० से उसकी टीन्पका विवरण उपस्थित करते हैं---

गावा ५२ की टीकामें कहा है— 'व्यवहारनयते ओव द्रव्यनमंका ब्रानुभवन करता है। और वह ब्रानुसमान द्रव्यकमें बोबके मार्वोक्षा निक्तमान कहा जाता है। उसके निमत्तमान होने पर कर्ती ओवके द्रारा कर्मभूत गाव किया जाता है। द्वत तरज जो जिय प्रकारके भोवके द्वारा माव किया जाता है वह ओव उस मावका उस प्रकारके कर्ती होता है।'

उक्त क्वनमें उरयागत द्रव्य कमोंको जीवके मार्चोका निमित्तमात्र कहा है। तथा जीवको ही अपने मानका क्वीं कहा है। जीव प्रव्यक्ता परिवामन जीवमे होता है और पुरावल द्रव्य का परिवामन पुरावलमें होता है। विस्त सम्य जीव स्वतन्त्र करांत्र ज्यांने माव करता है उसी समयमें कर्मका उरय भी होता है। इस तरह दोनोंमें निमित्त कीनीतकत्रमा चटित होता है।

कर्मको उदय, उपवाग, साय, सायोशवाम आदि अवस्थाएँ होतो हैं। और उसीको निमित्त करके जीवके औदमिक जीपग्निक आदि भाव होते हैं। इसलिये गाया ५२ में आवको कर्मकृत कहा है। वयोंकि कर्मके बिना उदयादि नहीं होते।

इसपरसे गाया ५९ से यह पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया है, यदि शीवका औदियकादिका भाव कर्म-कृत हैं तो जीव उसका कर्ता नहीं हुआ और जीवको वर्ता मागा गया है। इससे यह निष्कर्ण निकन्नता है प्रस्तावना ७

कि जीव इत्यक्तमंका कर्ता है। कि-तु ऐसा कैसे हो सकता है; क्योंकि निश्चयनयसे आत्मा अपने भावको छोड़ अन्य कुछ भी नहीं करता?'

इसके समायानमें कहा है— ज्यवहारसे निमित्तमात्र होने के कारण जीवभावका कर्म कर्ता है। और जीवभाव कर्मका कर्ती है। किन्तु निरुच्य से न तो जीवभावोंका कर्ती कर्म है और न कर्मका कर्ती जीव-भाव है। किन्तु वे कर्ता के बिना भो नहीं होते। अतः निश्चयते जीवभावोंका कर्ती जीव है और कर्मपरिणामीका कर्ती कर्म है।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि इव्यवसंके निमित्तमात्र होनेपर भी जीव अपने साबके करतेमें स्वतन्त्र कैसे कहा जा सकता है इस प्रसंगमें हम अकल्लेडवेको तत्वाधराजवातिकते एक उद्धरण देना उचित समझते हैं। पांच अं अल्यायके प्रमान मृत्र के व्यास्थानमें कहा है कि 'व्यविक्षाक्षावृद्यकार' यहाँ पर सहदक्त स्वतन्त्रताका बोध करानेके लिए कहा है। वह स्वातन्त्र्य वया है? प्रमादिक्ष्य जो सति आदि उपकार करतेके लिए प्रवृत्त होते हैं ऐसा वे स्वयं ती परिणयन करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति पराधीन नहीं है। यहां स्वातन्त्र्य यहाँ विवश्यात है। इसपर संका की गयी—परिणामियों में परिणयन बाह्य क्रयादिनिमित्त-व्यापाया जाता है। स्वतन्त्र मानने पर उपका विरोध होता है। समाधान्में कहा गया है—नहीं, बाह्य तो निम्तिनाम हो। सति आदि क्ये से परिणयन करतेबाले और पुत्र गण ति आदि उपप्रदूत्ते प्रमादि के अरक नहीं है।

जोव और कमंसे भी जो निमित्त निमित्त न सम्बन्ध है वह प्रेरणामूलक नहीं है। अर्थात् न तो जीव-कमं पुरालोशो कमं क्य परिणमन करनीमें प्रेरक होता है और न उदयागत कमं जीवको अपने भाव करनीमें देशक होते हैं। यदि कमंशो प्रेरक निशित्त माना जायेगा तो जीवको मुक्तिमें बाघा उपस्थित होगो। यद्यपि ऐगा भी कथन मिलता है। सोमधेव उपासकाध्ययन में कहा है—

'देगीने कर्म जीवेन जीव: पेर्येन कर्मणा ।

एतयोः प्रेरको नान्यो नौनाविकसमानयोः ॥' १०६ ॥

किन्तु उक्त कथममें जीव और कमेंकी रिवितमें किसी अन्य प्रेरक ईश्वर आदिका निवेब किया है। जीवके अनुद्ध रागदिभावोंका कारण कमें है और कमेंके कारण रागदिभाव है। किन्तु न तो पुद्राजकमें जीवको रागादिभाव करनेके लिए प्रेरित करता है और न रागदिभाव पुद्राजकमों को कमें क्य होने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रवचनकाराये वहा है—'कमंबर होनेके योग्य पुद्राजककच्य अर्थात् जिनमें कमंबर परिणमन करनेकी राक्ति है वे पुद्राजककच्य जीवके साथ एक क्षेत्र में हते हैं और जीवके परिणाममात्र बाह्य साधनका आध्य केकर रागमें कमंबरते परिणमन करते हैं, जोव उनको परिणमाता नहीं हैं। अतः यह निश्चत होता है कि पुद्राजककच्योंका कमंबर करने वाला आस्ता नहीं है। १९९॥

आगे पुर्गलकन्त्र, जीववन्त्र और उभयवन्त्रका स्वरूप बतलाते हुए कहा है-

कमें हा स्मिथता और रूआता रून स्थां विश्वेषों है द्वारा जो परस्वर में एकत्व रूप परिणमन होता है वह मेजक पुराजवश्य है जोर जीसका जीणांचिक मोह राग होन पर्यायों के साथ एकत्वरूप परिणाम हाता है वह केवल जीवश्य है। तथा जोव और कर्म पुराजों के परस्य में एक दूस देवे परिणाममें विभिन्न होनेंसे जो विधिष्टत परस्पर जयवाह है वह उथयवस्य अर्थाद पुराज जीवात्मकबन्य है। १७०।।

यह ब्रास्मा लोकाकाशके समान असंस्थातप्रदेशी होनेसे सबदेशी है। जसके प्रदेशों में कायवर्गणा, यननवर्गणा और सनोदर्गणाका असकम्बन पाकर जैसा परिस्पन्त होता है उसी प्रकारसे कर्मपृद्गल स्वयं परिस्पन्य बोके होते हुए उससे में बेल करते हैं और टहर जाते हैं। और यदि बीवके मोह राग द्वेन रूप भाव होते हैं तो बन्धको प्राप्त होते हैं। इस तरह टम्पन्यकका कारण आवस्य हैं। ॥१७८॥ रागस्य परिपात खास्या ही नवीन द्रव्यकमंसे बन्धता है और रागरहित बात्या कमोंते छूटता है। बतः निश्चयसे रागनरिणाम ही बन्ध है यही द्रव्यवन्यका साधकतम है ॥१७९॥

इस प्रकारसे साममें बन्धकी व्याख्या है।

स्वयंका अर्थ अपने रूप नहीं--

प्रवचनसार, समयसार आदिमें इस प्रकरणमें अनेक स्थानोंमें 'स्वय' शब्द आता है। 'स्वय' शब्दका अर्थ स्वष्ट है--'अपमे-आप' अर्थातृ किसीने प्रेरित होकर नहीं। जैसे हरियंशपुराणके स्लोकमें कहा है--

'स्वयं कमं करोत्यातमा स्वयं तत्फलमञ्जूते ।

स्वयं भ्राम्यति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

'आरामा स्वयं कमें करता है, स्वयं असका फल भोगता हैं। स्वयं संसारमें भागण करता है और स्वयं सससे छुटता है। 'इसी प्रकार प्रवचनसारगाया १६९ की टीकामें भी जो 'स्वयं' तावर आया है उसका अर्थ भी बड़ी है—अपनेआप ।

समयसारमें भी गाया ११६, ११८, १२८, १२२, १२२, १२३ में 'स्ववं' पद आया है। जनका सर्वे प्रथम हिन्दी टीकाकार पं. अपचन्दशीने सर्वत्र 'अपनेआप' किया है। यहाँ हम टीकानुसार अर्थ देते हैं—

यदि पुद्गलहन्य जीवमें आप स्वयं नहीं वैषा है, और कर्ममावसे आप नहीं परिणमता है तो वह पुद्गलहन्य अपरिणामी ठहरता है। अपवा कर्मवर्गणा आप कर्ममावसे नहीं परिणमती है तो संतारका अभाव ठहरता है। अपवा सांस्थमका प्रवंग आता है। यदि जीव पुर्गलहन्यकी कर्ममावसे परिणमाता है तो आप नहीं परिणमते हुए पुर्गलहन्यको चेतनजीव कैसे परिणमाता है। अववा यदि पुरालहन्य आप हो। अन्यासके परिणमता है तो जीव पुरालहन्यको कर्मभावसे परिणमता है यह कवा मिथ्या ठहरता है।

त्या जोव कर्मसे स्वयं नहीं वैया हुआ कोयारिशायके आप नहीं परिणयता तो वह जीव जपिणामी हुआ। ऐसा होनेपर संसारक अयाज बाता है। यदि कोई ऐसा तर्भ रेरे जो कंपादि रूप पूराफ कर्म है वह जीवको कोपादि रूप प्राप्त कर्म परिणयाता है जटा संसारक असाव नहीं होगा। तो यहाँ दो पेर वह है— जो पुराफ हर्म कोषादि हैं वे अपने आप अपिणामें को परिणयाते हैं कि परिणयति हो उपयस तो जो आप नहीं परिणयता हो उसकी परिणयाति के परिणयाति हैं हिता; क्यों कि आप में जो होता है करी परिणयति है। प्रथम तो जो आप नहीं परिणयता हो उसकी परिणयाति है तो उसे परिणयता हो उसकी परिणयाति हैं तो स्वयं परिणयता हो उसकी परिणयाति हैं तो स्वयं परिणयता हो उसकी परिणयता है तो उसे परिणयाने वाले परकी आध्ययत्वता नहीं है वर्षोक्त परकी आप स्वयं है। है व्यक्ति परकी आप स्वयं वर्षोक्त स्वयं है। है वर्षोक्ति परकी अपने परका स्वयं है। है वर्षोक्ति परकी अपने स्वयं स्वयं है। इसकी अपने सह हता कि वर्षोक्ति परकी अपने स्वयं है। इसकी अपने सह हता कि वर्षोक्ति परकी अपने स्वयं है। इसकी अपने स्वयं परिचार स्वयं है। इसकी अपने स्वयं परिचार स्वयं है। इसकी अपने स्वयं है। इसकी स्वयं है। इसकी अपने स्वयं है। इसकी स्वयं

ऊपर सर्वत्र टीकाकार पं. जयवन्दजीने 'स्वयं' का अर्थ अपने आप ही किया है, अतः अपने का अर्थ करनाठीक नहीं।

आचार्य वादिराजजीने अपने एकी भाव स्तोत्रमें लिखा है—

'एकी मार्व गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धी'

जो कर्मबन्ध स्वयं (अपनेआप) मेरे साथ एकी भावकी तरह प्राप्त हुआ है।

खतः यद्यार्थमं न तो जीव कर्मको प्रेरित करता है और न कर्म जीवको प्रेरित करता है। दोनों दो स्वतन्त्र विभिन्न द्रव्य है। दोनों हो परिणामी हैं। दोनोंमें निभिक्त नीमित्तिक सम्बन्धमात्र हे। पुक्षार्थ सिद्धपु-पायमें कहा है—

ं इस संखारमें जीवकृत रागादिक्य परिणामोंका निश्तसमात्र पाकर पुद्गल स्वयं हो कमंक्यसे परिणत हो जाते हैं। और अपने विदासक रागादिभाव क्यसे स्वयं हो परिणशन करनेवाके उस चेतन बास्माके भी पौद्गलिक कर्म निश्तसमात्र होते हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत भावोंसे असमाहित होते हुए भी क्यानो जनोंको संयुक्तके समान प्रतिभासित होता है और इस प्रकारका प्रतिभास हो संसारका बीज है। इस विपरीत अभिनिवेशको दूर करके और अपने आरमस्वरूपको सम्यक्ष्यसे निश्चित करके उससे विवल्ति न होना हो पुरुषार्थ-मोक्षकी सिद्धिका उपाय है। (१२-१५ क्लो.)

लतः यह सिद्ध होता है कि जीव और पृद्गलकांमें निमित्त-निमित्तिक्षात है। किन्तु यह कथन भी बाह्यदृष्टि है। बन्तुरृष्टि तो जीवके मार्थोंने और कार्यन निमित्त-निमित्तिकप्रात है, जीव और कार्यन नहीं। क्योंकि यदि स्वयं जीवको कर्मका निमित्त मान लिया जायेगा तो वह सदा हो कर्ती बना रहेगा और इस तरह मुक्ति नहीं हो सकेगी।

कर्म और जीवमें परस्परमें निमित्त-नैमित्तिक भावको छेकर प्रवचनशार गाया १२१ की टीकार्में जो कथन निया है वह भी द्रष्टव्य हैं—

उसकी उरवानिकामें कहा है—परिणामात्मक संसारमें किस कारणे पुद्यलका सम्बन्ध होता है जिससे वह मनुष्पादि पर्यायक्य होता है ? इयके समाधानमें कहा है—'यह जो आत्माका संसार नामक परिणाम हे वही इध्यकसंके क्लेपका कारण है ।

प्रश्न--- उस प्रकारके परिणामका कारण कौत है ?

उत्तर—उसका कारण प्रव्यक्षमें है। क्योंकि द्रव्यक्षमें से संयुक्त होने से ही उस प्रकारका परिणाम पाया जाता है!

प्रक्त—ऐसा होनेले इतिरतराक्षय दोष आता है, क्योंकि उस प्रकारके परिणाम होनेपर द्रव्यकर्मका स्क्रेय होता है और उसके होनेपर उस प्रकारके परिणाम होते हैं ?

जरर—नहीं आता, क्योंकि बनादिसिद्ध इध्यक्ष्में के साथ सम्बद्ध आरमाका जो पूर्वका इध्यक्ष्में है उसका कारण रूपसे स्वीकार किया है। इस प्रकार नवीन इध्यक्षमें उसका सार्थ होनेसे और पुराना इध्यक्ष्में उसका कारण होनेसे आरमाका उस प्रकारका परिणाम इध्यक्ष्में हो है। अदः आरमा आरम्परिणामका कर्ती होनेसे उपचारसे इध्यक्ष्मेंका भी करी है। परमाधे आरखा इध्यक्ष्मेंका कर्ता नहीं है।

कर्मका कर्ता-भोका कौत-पहले बतला आये हैं कि जैन धर्ममें केवल जीवके द्वारा किये गये अच्छे-बरे कमोंका नाम कर्म नहीं है, किन्तु जीवके कामोंके निमित्तसे बाकुष्ट होकर जो पदगल परमाण उस जीवसे बन्धको प्राप्त होते हैं वे भी कम कहे जाते हैं। तथा उन पुद्गल परमाणुओं के फलोग्मुख होनेपर उनके निमित्तते जीवमें जो काम-क्रोधादि भाव होते हैं, वे भी कर्म कहे जाते हैं। पहले प्रकारके कर्मों को द्रव्यकर्म और दूसरे प्रकारके कर्मों को भावकर्म कहते हैं। जीवके साथ उनका अनादि सम्बन्ध है। इन कर्नों के कर्तृत्त्र और भोक्तृत्वके बारेमें जब हम निश्चयदृष्टिसे विचार करते हैं तो जीव न तो द्रव्य-कर्मीका कर्ताही प्रमाणित होता है और न उनके फलका भोक्ता ही प्रमाणित होता है; क्योंकि द्रव्यकर्म पौद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्यके विकार हैं, उनका कर्ता चेतन जीव कैसे हो सकता है। चेतनका कर्म चैतन्यरूप होता है और अचेतनका कर्म अचेतनरूप । यदि चेतनका कर्मभी अचेतनरूप होने लगे तो चेतन-अचेतनका भेद नष्ट होनेसे महानृ संकर दोष उपस्थित होगा। अतः प्रत्येक द्रव्य स्वभावका कर्ता है, परभावका कर्ता नहीं है। जैसे जल स्वभावसे शोतल होता है। किन्त आगके सम्बन्धसे उठण हो जाता है। यहाँ उष्णताका कर्ता जल नहीं है। उष्णता तो आगका धर्म है। जलमें उष्णता आगके सम्बन्धसे आती है। अतः आगन्तुक हैं। आगका सम्बन्ध छूटते ही चली जाती है। इसी प्रकार जीवके अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर जो पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं उनका कर्ता स्वयं पुद्गल ही है. जीव उनका कर्ता नहीं है। जीव तो अपने भावोंका कर्ता है। जैसे सांख्यके मतमें पुरुषके संयोगसे प्रकृति-का कर्तृत्व गुण व्यक्त हो जाता है। और वह सृष्टि प्रक्रियाको उत्पन्न करना शुरू कर देता है तथापि पुरुष अकर्ता ही कहा जाता है, उसी तरह जीवके राग-द्रेषादि रूप अशुद्ध आवोंका निमित्त पाकर प्रयुक्त बच्य उसकी ओर स्वतः आकृष्ट होता है, उसमें जीवका कर्तृत्व नहीं है। जैसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुष कार्यवर्ग बाजारसे जाता है और कोई सुन्दरी उत्तपर मेहित होकर उत्तकी अनुगामिनी वन जाती है तो इसमें पुरुषका तथा कर्तृत्व हैं। कर्त्रों तो वह स्त्री है, पृष्य तो उसमें निमित्त मात्र है। उसे तो इमका पता भी नहीं रहता।

समयसारमें कहा है-

जीवविरणामहेदुं कम्मतं पूगणा परिणमंति । पूगणकम्मणिमिलं तदेव जीवो वि परिणमंदि ॥ ८६ ॥ ण वि कुञ्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तद्देव जीवगुणे । क्षणांश्रणाणिमत्तेण दु परिणामं जाण दोण्हें वि ॥ ८७ ॥ एटेण का ग्रेण दु कसा आदा सएण भावेण । पर्याकममक्रदाणं ण इ कसा सम्यागां॥ ८८ ॥ एमाकममक्रदाणं ण इ कसा सम्यागां॥ ८८ ॥

अर्थ — जीव तो अवने रागडेय।दिकर मांव करता है। उन भावोंको निमित्त करके कांकर होनेके योग्य पुद्गल कांकर परिणत हो जाते हैं। तथा कांकर परिणत पुद्गल जब फलोन्मुल होते हैं, तो उनका निमित्त पाकर जीव भी रागडेया।दिक्ष परिणमन करता है। यहाँप जीव और पुद्गल दोनों एक दूरांको निमित्त करके परिणमन करते हैं तथापिन तो जीव पुत्रल कांकि गुणोंका कार्त है और न पुरालक मं जीवके गुणोंका करों है। किन्तु दोनों परस्वर्य एक दूसरेको निमित्त करके परिणमन करते हैं। जातः आस्ता अपने भावोंका हो करों हैं, पुराल कांकृत समस्य आवांका करों नहीं है।

सांख्यके द्रष्टास्तमे किन्हीं पाठकोंको यह अस होतेकी सम्भावना है कि जैन उसे भी संख्यकी संह जीवको सर्वया अकर्ता और प्रकृतिकी तरह पूद्गलको ही कर्ता मानता है। किन्तु ऐसी बात वही है। सांख्यका पुरुष तो सर्वथा अकर्ता है किन्तु जैनोंको आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है। वह आत्माके स्वामाविक भाव जान दर्शन सख आदिका और वैभाविक भाव राग-देप आदिका कर्ती है. किन्त उनको विभिन्न करके पुद्गलोंमें जो कर्मरूप परिणमन होता है उसका वह कर्ता नहीं है। सारांश यह है कि वास्तवंग तो उपादान कारणको ही किसी वस्तका कर्ता कहा जाता है। निमित्त कारणमें जो कर्ताका व्यवहार किया जाता है वह तो ज्यावहारिक है. वास्तविक नहीं है। वास्तविक कर्ता तो वही है, जो स्वयं कार्यरूप परिणा होता है। जैसे घटका कर्ता मिट्री ही है कम्हार नहीं। कम्हारको जो लोकमें घटका कर्ता कहा जाता है उसका केवल इतना ही तात्पर्य है कि घट पर्यायमें कम्हार निमित्त मात्र है। बास्तवमें तो घट मिटीका ही एक भाव है अतः वही उसका कर्ता है। जो बात कर्तृत्व के सम्बन्वमें कही गयी है वही भोवतत्वके सम्बन्धमें भी जाननी चाहिए। जो जिसका कर्तानहीं वह उसका भोक्ता कैसे हो सकता है। अतः आत्ना जब पुद्रगल कर्मीका कर्ताही नहीं तो उनकाभोक्ता कैसे हो सकता है। यह अपने जिन राग-हेपादि रूप भावोंका संसाप्दशामें कर्ता है उन्होंका भोक्ता भी है। जैसे व्यवहारमें कुम्हारको घटका भोक्ता कहा जाता हैं क्योंकि घटको बेचकर जो कुछ कमाता है उससे अपना और परिवारका पोषण करता है। किन्त वास्तवमें तो कुम्हार अपने भागोंको ही भोगता है। उसी तरह श्रीव भी व्यवहारसे स्वकृत कर्मी रे फल-स्वकृप सुख-दु:खादिका भोक्ता कहा जाता है। वास्तवमें तो अपने चैतन्य भावोंका ही भोक्ता है। इस प्रकार कर्तत्व और भोवतृत्वके विषयमें निश्वय दृष्टि और व्यवहारदृष्टिके भेदसे द्विविध व्यवस्था है।

निश्चय और व्यवहार--

आगममें कथनकी दो जीलियाँ प्रचलित हैं उनमें से एकको निश्चय और दूसरीको व्यवहार कहते हैं। ये दोनों दो नय हैं। नय बस्तुस्वरूपको देखनेकी दृष्टिका नाम है। जैसे हमारे देखनेके लिए दो ऑसे हैं वैसे हो बस्तुस्वरूपको देखनेके लिए भी दो नयक्य दो दृष्टियों हैं। एक नयदृष्टि स्वापित है अर्थान् वस्तुके स्वाधित स्वक्पको देखती हैं और दूबरी नयदृष्टि पराधित है—परके निमित्तते होनेवाछे प्रावींको भी उस सस्तुका मानकर देखती हैं। स्वाधित दृष्टि निष्ययन्य हैं और पराधित दृष्टि व्यवहारन्य हैं। आगममें इन दोनों नयोंने जोव और कर्मका कथन किया गया है। निर्वय और व्यवहारक्यनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है—

१. व्यवहारनय कहता है जीव और शरीर एक है। निश्चयनय कहता है जीव और शरीर कभी भी एक नहीं हैं। इस दोनों कपनों में चे किसका कपन याया है और किसका कपन असरय हैं यह मारी बृद्धिवाला भी जान सकता है। वसों कि मृत्यु होनेपर सरीर पढ़ा रहता है और जीव निकल जाता है। बता जांव और सरीर एक नहीं है। दसी तरह आरमार्थ कर्मका निमित्त पाकर होनेवाले जो मार्वादि हैं वे भी व्यवहारसे जाव या जीवक कहे जाते हैं किन्तु यायार्थ तो वे जीव नहीं हैं। उदाहरण के लिए व्यवहारसे कर्मबन्ध के कारण जीवको मृतिक कहा जाता है। जिसमें कप, रस, गम्ब, स्पर्ध से बार गुण होते हैं उसे मृतिक कहते हैं। किन्तु जावमें कप, रस, गम्ब, स्पर्ध से बार गुण होते हैं उसे मृतिक कहते हैं। किन्तु जावमें कप, रस, गम्ब, स्पर्ध से बार गुण होते हैं उसे मृतिक कहते हैं। किन्तु जावमें कप, रस, गम्ब, स्पर्ध जावि नहीं होते। यदि हांते तो जीव और पुद्गलमें कार्य करता नहीं रहता। इसी तरह कर्मसिद्धानमें वाणित वर्ग, वर्षणा, स्पर्धक, जनुमायस्थान, योगस्थान, यहाँ तक कि गुणस्थान और औव समास भी औवके नहीं है। क्यों कि ये सभी पदगल इव्यक्त संयोगते तिल्यन होते हैं।

इत्तांसे समयसार ( गा. ५६ ) में कहा है कि रूपसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहारनयसे जीवकें कहे हैं । योगिन व्यवहारनय पर्यायाधित होनेसे पुद्गलके संयोगवदा अनादि सिद्ध बन्यपर्यायको लेकर परकें भागोंको परका कहता है । किन्तु निश्चयनय द्रव्याधित होनेसे केवरू जीवके स्वामाधिक भावको हो बीवका कहता है जीर प्रमानका नियेख करता है इसलिए नियवसंसे से जीवकें नहीं हैं ।

यं मन संनारी जोबोर्मे हो पाये जाते हैं। युक्तजोबोर्मे नहीं पाये जाते। इसके सिद्ध है वे सब कर्मके सन्दन्धते होनेसे लागन्तुक है सनके साथ जोबका तादास्थ्य सम्बन्ध नहीं है, संयोग सम्बन्ध मात्र हैं। संयोग सम्बन्ध दो भिन्न प्रव्योमें हो होता है।

याँद उक्त सबकी जीवका कहा जायेगा तो जीव और अजीवमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । इसी तग्ह प्वंदिन, रोइन्दिन, त्रोइन्दिन, वाइन्दिन, वाइन, वाइन, प्रमाप्त, अपर्याप्त ये स्व नामकर्सको प्रकृतियाँ है। इस्तींक मेलते चोदल जीव समास सनते हैं। तब उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? जीव किसी व्यक्तिने जन्मवे हो धोका पड़ा देवा या, बदु धोते भिन्न घड़ेशे जानता नहीं बा उसकी समझानेके लिए कहा जाता है कि जो यह घोका पड़ा कहा जाता है वह निद्दों से बना है धोते नहीं बना। किन्तु उसमें घी रखा जाता है इससे उसे धोका पड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार अज्ञानों लोग बनादिसे खादु ब्रोचको ही जीव जानते है, युद्ध जीवको ति । उनकी रामझानेके लिए कहा गया है कि यह जो वर्णादि वाला जीव है वह ज्ञानमय दै वर्णादिस्तय नहीं जान ही। उनकी रामझानेके लिए कहा गया है कि यह जो वर्णादि वाला जीव है वह ज्ञानमय दै वर्णादिस्तय नहीं है। अतः प्रसिद्धवस्त जीवको वर्णादिस्तय नहीं है। अतः प्रसिद्धवस्त जीवको वर्णादिस्तय नहीं है।

स्वी प्रकार को निम्प्यदृष्टि गुणस्थान है ये पोद्गालिक मोहकमंके उदयक्षे कहे गये हैं। बदा जैसे जीसे चैदा हुए जो हों हो वें इची तरह ये भी पुद्गल ही हैं जोब नहीं हैं। इसो तरह राग, ढेंब, मोह, कमें, नोकमं, वर्ग, वर्गका, रघर्डंक, अध्यवस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, वन्यस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, निकमं, वर्गक होने पुद्गल हो हैं जीव नहीं हैं। व्यवहारने हों के पुत्रल हो हैं जीव नहीं हैं। व्यवहारने ही स्वयं हों के पुत्रल हो हैं जीव नहीं हैं। व्यवहारने ही स्वयं होने पुत्रल होने पुत्रल होने पुत्रल हो हैं जीव नहीं हैं। व्यवहारने ही स्वयं होने अपने का स्वयं होने क्षायं स्वयं होने क्षायं होने होने प्रकार होने वर्ष होने प्रकार होने होने होने होने प्रकार होने होने प्रकार होने स्वयं है। परमार्थ तरंद तो निरंद अविनायों है, परके निम्ल से नहीं होता है।

हमने पूर्वमें कहा है कि व्यवहार पराधित होता है पर निमित्त होनेवाले भावोंको भी जीवका

कहुता है और निक्रयनय स्वाधित होता है। इसीसे पहला अवस्य और दूसरा संस्य कहलाता है। जैसे जीवको संसारदवा अवहारते हैं निक्रयवे नहीं है। तब क्या जीवकी संसारदवा खूठी है? क्या वह संसारी नहीं है? ऐसा प्रश्न होता है। इसका उत्तर है कि जीवको संसारदवा खूठी नहीं है स्वच्या वह संसारी नदाकि जीवका स्वक्य मानना असस्य है। अवहारनय उसे बीवका मानता है। यदि हम व्यवहारतयको सर्वधा सस्य मान बैठें तब तो मुक्ति की वर्षा है। अववहारतयों। अतः जो केवल अवहारतों हो यथाये मानकर उसीसे रमे शहते हैं उन्हें तो सम्यवस्वको प्राप्ति तीन कालमें नहीं हो सकती; क्योंकि उसके लिए आसासाह जान आवश्यक है और आस्माके लानके लिए अनारमाका ज्ञान आवश्यक है। आस्मा और जनाश्मा-का भेदबान होनेयर ही सम्यवस्य हो सकता है और यह जान निश्चय दृष्टिके बिना सम्भव नहीं है व्योंकि बढ़ी दृष्टि आस्माक यद्भ द्वस्थक स्वाध कराती है।

प्रवचनसार गा. १८३ में कहा है-

को जोद और पुर्वजिक स्वभावको निस्तित करके यह नहीं देखता कि जीव स्व है और पुर्वजि पत्नी सही मोहस्या प्रस्थको जाना मानता है और उत्तमें आधिक करता है। इस प्रस्त भेदिज्ञान न होने को अप प्रस्तापन होता है। और भेदलान होने से परेले आसिक स्थाप 'पद में प्रवत्न होता है।

आगे प्रवचनसार गा. १८९ की टीकार्मे निश्चय और व्यवहारका अविरोध दशति हुए अमृतचन्द्रजीने जो कहा है वह व्यवहार और निश्चय विषयक सब शंकाओंका निराकरण करता है। उन्होंने कहा है—

'रागपरिणाम ही आस्माका कर्म है, यही पुष्प-पाष्ठक है। रागपरिणामका हो आस्मा कर्ती है, उसीका मृत्यु करनेवाला और उसीका रागम करनेवाला है, यह चुद्ध दृष्यका निरूपण करनेवाला किश्चर-मय है, और पुद्राक परिणाम आस्माका कर्म है वही पुण्य-पाष्ठक है, आस्मा पुद्राक परिणामका हो कर्ता है, उसीका मुद्राक करना और छोड़वा है, यह अपूच हथका क्षया करनेवाला व्यवहार्यय है। ये दोनों भी नम है अपीक पुद्धता और असुद्धता दोनों ककारते हथकों स्वीति होती है किन्तु यहाँ (अध्यादवास्त्रम ) निरूप्यका स्वीति क्षया प्रमास करने अध्यादवास्त्रम ) निरूप्यका स्वीति स्वाप्त साथकतम होनेसे प्रमुप्त किया गया है। वर्षीकि सायपके गुद्ध होनेसे हथकों अध्यादवास्त्रम अधिक तिक्षय साथकतम होनेसे प्रमुप्त क्षया है। वर्षीकि सायपके गुद्ध होनेसे हथका साथकतम होनेसे प्रमुप्त क्षया है। वर्षीकि सायपके गुद्ध होनेसे स्वयं साथकतम होनेसे प्रमुप्त क्षया होनेस साथकतम होनेस साथकतम ही स्वर्धा स्वर्धन साथकतम नहीं है।

उक्त कबनमें व्यवहार और निःचयका कथन तथा दोनोंकी उपयोगिता और अनुत्रयोगिता अथवा सामकतमता और अमाधकतमताको स्पष्ट कर दिया है।

कुँकि सापेक्षतय सत्य और निरपेक्षनय मिथ्या होते हैं। अतः जैसे निश्चय निरपेश व्यवहार निथ्या है उसी प्रकार व्यवहार रिरपेक्ष निश्चय भी मिथ्या है। किन्तु हेय और उपादेयकी दृष्टिते व्यवहारत्य द्वारा प्रतिपादित जीवका त्रमुख स्वरूप है। उसीको प्राप्तिके लिए सब प्रयुक्त है। उसीको प्राप्तिके लिए सब प्रयुक्त है।

कन्तु जयबहार हैत होते हुए भी प्रारम्भवे ही सर्वचा हेत नहीं है। व्यवहार तयके बिना परमार्यका वयके मी अगनव है। वैके 'बाराना' कहने तपर जिन्हें आरमारा परिवान नहीं है, वे कुछ भी नहीं ममतते। किन्तु जब अयबहार नपका अवकासन लेकर कहा जाता है कि जो दर्धन-जान-जारिजबक्य है वह आरमा है सो बहु समझ जाते हैं। किन्तु ऐसा कहनेवर भी अक्षण्ड-अग्रेटक्य आरमाको प्रतीति न होकर खण्ड-भेदक्य आरमाको प्रतीति होती है जो प्रवाप नहीं है क्योंकि आरमा तो अववड-अग्रेटक्य है। यदि कांद्र स्म्यवहारके द्वारा प्रतिपत्तित खण्ड-अप्रक्षम र स्वक्षकों ही यथायां मान बैठे तो वह मिच्याजानों ही कहा आयोगा। इस अहार जहीं परमार्थका प्रतिपादित खण्ड-अदक्य स्वक्षकों ही यथायां मान बैठे तो वह मिच्याजानों ही कहा आयोगा। इस अहार जहीं परमार्थका प्रतिपादक क्याव्य की है। इसी लग्न अनुस्व की कहा है—

'एवं....ब्यवहारनयोऽपि परमार्थप्रतिशदकस्वात् उपस्यसनीय....ब्यवहारनयो भानुसर्तब्यः।' (गा. ८की टीका )

इसलिए व्यवहारनयको परमार्थका प्रतिपादक होनेसे स्वापित करना तो योग्य है किन्तु उसको सर्वेषा उपादेय मानकर उसका अनसरण करना योग्य नहीं है। इसीसे समयसार गा. ७ में कहा है—

'ज्ञानीके चारित्र, दर्शन, ज्ञान व्यवहारसे कहे हैं। निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है

वह तो ज्ञायक मात्र है।'

तया गाया १६ में कहा है-

'साधुको दर्शन, ज्ञान, चारित्रका निरन्तर सेवन करना योग्य है। किन्तु निरुचयसे उन तीनोंको साध्या ही जानो ।'

अर्थात् दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्माके ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, अतः साधुको एक आत्माको हो आराधना करनो चाहिए।

हसे तरह व्यवहार भी किन्हीं जीवोंके लिए किन्हीं अवस्थाओंने उपयोगी होता है। इसीसे आगममें जो कवन किया गया है वह व्यवहार प्रधान है क्योंकि उसके बिना परमार्थका बोध नहीं होता। अतः परमार्थका जान करानेके लिए आगममें भी व्यवहारप्रधान कचनका निषेष मिलता है। उदाहरणके जिए गोम्मटपारके जीवकाण्डमें बोस प्रक्रणाओंके द्वारा जीवका कथन किया है। अनमें कहा है—

> मुणजीवठाणरहिया सण्णा पञ्जत्तिपाणपरिहीणा । सेस णवसगणणा सिद्धा सद्धा सदा होति ॥

सिद्ध सदा शुद्ध होते हैं जनमें गुणस्वान, जीवसमास, संज्ञा, पर्याप्त, प्राण तथा चौदह मार्गणाजों में-से नो मार्गणा नहीं होती। अर्थात् बीसमें-से केवल छह प्ररूपणाएँ शुद्ध जीवर्में होती हैं। अत: चौदहका कथन व्यवहारमुलक है। उससे हो संसारी जीव जीवका यथार्थ स्वरूप समझनेमें समर्थ होते हैं।

#### समयसारोक्त बन्धका कथन--

समयसारमे भी बन्धतत्त्वका कथन है। उसका भी सार यहाँ दिया जाता है-

जैसे कोई दुष्य वारोसी तेल लगांकर घूलते अरी जूमिमें खड़ा होकर व्यायाम कर्म करते हुए अमेक असरके उपकरणोंसे सचित अचित वस्तुका पात करते हुए पुलले लिख हो जाता है। उसके पुलले लिख होने का करण मही हो। उसके पुलले लिख होने का करण मही है। यदि ऐसा हो तो जिनके वारोरमें तेल नहीं लगा है उनके भी पुलिले लिख होनेका प्रशंग ब्राता है। यही बात शहनोंसे व्यायाम करनेके समस्यमें भी जातना तथा अनेक उपकरणोंसे सचित-अचित सस्तुको बात करनेके समस्यमें भी जातना लगा अनेक उपकरणोंसे सचित-अचित सस्तुको बात करनेके समस्यमें भी जातना लगा अनेक उपकरणोंसे सचित-अचित सस्तुको बात करनेके समस्यमें भी जातना। अतः प्यायवलसे यही मिद्ध होता है कि उस पुश्यका तेलसे लिख होना हो चुलिसे लिख होनेका कारण है।

आगे रागको अज्ञानमय अध्यवसाय बतलाकर उसे ही बन्धका कारण कहा है। यथा-

मैं कर्य जीवोंको मारता है या अन्य जीव मुखे मारते हैं असके ऐसा अध्यवसाय है वह अझानो होनेसे मिथ्यादृष्टि है। और जिसके नहीं है वह झानो होनेसे सम्यग्दृष्टी हैं॥२४७॥

सर्यों के जोवों का सरण अपने आयुक्तिक सब होने हैं हो तो है और आयुक्ति को है दूसरा हर नहीं सकता। यह तो अपने उपभोग से हो सब होता है। अतः को है कभी भी किसी अन्यका मरण नहीं कर सकता। अतः मैं अस्य औषको भारता हूँ और अन्य जोव मुझे भारते हैं इस प्रकारका अध्ययनाथ निस्वय ही अज्ञान है। इसी तरह मैं अन्य औंकों को जिलाता हूँ और अन्य औव मुझे किलाते हैं ऐसा अध्ययसाय निस्वयसे अज्ञान है। वर्षों कि ओवन तो जीवों के अपने आयुक्ति उदयों हो होता है। उसके अभावमें नहीं होता। और आयुक्ति कोई किसीको है नहीं सकता। वह तो अपने परिणामोरे ही बैंचता है।

मैं अन्य श्रीवों को हुलो या मुली करता हूँ और अन्य जीव मुझे हुली या मुली करते हैं ऐसा अध्ययसाय निश्चय ही अज्ञात है। वर्षों कि सब ओव अपने अपने कमें के उदय छे हुली और सुली हाते हैं। उसके अध्ययसे उनका मुली-हुली होना सम्भव नहीं हैं। और जाना कर्म कोई कियो को दे नहीं मकदा, उसका उपार्जन तो अपने परिणामों से हो तो है। अतः कोई कमो भी कियों को दुली-मुली नहीं कर सकता।

अतः अन्य जोवोंको मैं मारता है, या नहीं मारता है, उन्हें मुखो या दुवी करता है इस प्रकारका जो अज्ञानमय अध्यवसाय है वही स्वयं रागादिकप होनेसे उसके सुभ या असुभ बन्धका कारण होता है।

जो बोके प्राणीका चात जापने कार्यादवकी विश्वितायका वभी हांता है और कार्यो नहीं होता । जिन्तु जो मारिक्टा अध्यवसाय किया जाता है वह निषयणी बन्यका हेंतु होता है। इसी प्रकार अहिसाका अध्यवसाय करना पुण्यवस्थका हेतु है। सारांत यह है कि बन्धका कारण अध्यवसाय है, बाह्य वस्तु वन्यका कारण नहीं है वह तो केचल अध्यवसाका कारण है। अध्यवस्थकों के लिए ही बाह्य सन्तु जिपले हैं। बाह्य वस्तु जिपले हैं। बाह्य वस्तु जिपले हैं। बाह्य वस्तु जो जिपले हैं। बाह्य वस्तु जे जायण की हैं। बाह्य वस्तु जे जायण की जिपले हैं। बाह्य वस्तु के आध्यवके विचा अध्यवसान नहीं होता। इसित है सामान् नहीं, सामान् वस्त्र कारण तो अध्यवसान ही हैं। अध्य अध्य जोशों की में मुखी करता हैं स्वाधि अध्यापार नहीं करने से स्वाधि क्रियाहण होती है सामान् नहीं सामान् वस्त्र अध्य है। क्रियाहण क्ष्यका कारण है क्ष्यों कि परका आधा पर में ज्यागार नहीं करने से स्वाधि क्रियाकारी नहीं होता।

स्थ और परका भेदजान न होने र जो जीव संक्रतानिक हम करता है उसे अध्यवसान करते हैं। सही बण्यका कारण है। यह कपायके उदयक्ष होता है। कपायके उदयक्ष हो क्यों में स्थितिक स्थ और अपनुभाषक्ष होता है। कषायके उदयके अभावने केवल योगके तो प्रकृतिकथ्य और प्रदेशकथ्य ही हाने हैं। अतः वस्पका प्रमुख कारण कपायोदयक्ष अध्यवसान हो होता है। किन्तु आगममें बच्यके कारण चार या पांच कहे हैं।

सम्पारक विदारित प्रमाद कवाय और योग ये पाँच है और प्रमादके बिना चार है। तत्र्यायंत्रुत अ. टीई में पीच कारण कहें हैं। समस्यार, गोम्मस्यार बादिने प्रमादको नहीं जिया है इसपरसे यह आर्याका होना स्वामायिक हैं कि जब बस्बके चार प्रकार है और उनके दो ही कारण कहें हैं तब मिल्पादन और अविरिक्ति बस्का कारण क्यों कहा?

यहाँ यह बतला देना जानस्वत है कि बन्वके ये कारण क्रमते ही दूर होते हैं, प्रवम गुणस्वान मिम्पार्टिम बन्वके पीचों कारण रहते हैं। दूसरेंसे चतुर्वतक निष्णादन नहीं रहता। श्रेष चार रहते हैं। पोचबेंसे एक देश जीवरितिके साथ बन्यके तीन कारण रहते हैं। छटेंने प्राप्त कपाय योग रहते हैं। सावर्धेंस दसरें तक कथाय योग दो हों कारण रहते हैं। आगे तेरहवें तक केवल एक योग रहता है। अतः दशवें गुणस्थान तक चारों बन्ध होते हैं, जागे केवल प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध हो होते हैं। इस तरह हम चारों बन्धों कारण कवाय योग प्रारम्भसे ही रहते हैं फिर भी मिथ्याला अविरति और प्रमादको भी वन्यके कारणोंमें कहा है।

यही यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मोहनीय कमंके वो भेद है—दर्शन मोहनीय और बारिज मोहनीय । दर्शन मोहनीयका भेद मिध्यात्व है बोर चारिज मोहनीयका भेद कियाय है। उस क्वायक है। वस क्वायक सरा जातियाँ हैं, उनमेंदे प्रथम जनत्वानुबन्धों कवाय है। इसका बौर मिध्यात्वका ऐसा गठकवनत है कि एकंके बिना दूवरा नहीं जाना। जब दोनोंका ही उत्प्राम बादि होता है वानी जीवको सम्यक्त्य होता है। किन्तु पहले गुणस्थानरे १६ प्रकृतियों की बन्धकों व्यावकों व्यावकों के विश्व है। ये सोलह प्रकृतियों के किल पहले गुणस्थानरे १६ प्रकृतियों को बन्धकों व्यावकों वहीं वैचतों हैं। ये सोलह प्रकृतियों के किल पहले गुणस्थानरे होता है। अतः उनके बन्धका मुख्य कारण मिध्यात्व हो है। अतः मिध्यात्वकों वन्धकों कारण कहा है।

मिध्यात्वके उदयके साथ अनन्तानुबन्धों आदि कथायोंका उदय तो रहता ही है। फिर भी दूसरे गुणस्वानमें निष्यात्वका उदय न होने से अनन्तानुबन्धोंका उदय होते हुए भी उक्त खोलह प्रकृतियोंका बन्ध नही होता। अतः उनके बन्धका प्रमुख कारण मिध्यात्व ही है। अतः कथाय और योगके साथ मिध्यात्वकों भी बन्धका कारण माना गया है। अविश्ति या असंयमके तीन प्रकार है—अनन्तानुबन्धों कथायके उदयब्द, अध्यान्धानावरण कपायके जदयबन्धा । इस तरह उसे भी बन्धके कारणोंमें गिनावा है।

#### जीव और कमें के बन्धका स्वक्रण---

जीव एक प्यक् स्वतन्त्र हम्य है और पौद्गिलिक कर्म एक प्यक् स्वतन्त्र हम्य है। इत्रीसे शुद्ध जीवके साथ पौदगिलिक कर्मणा बन्ध नहीं हीता किन्दु कांसी बद्ध स्वयुद्धजीवके साथ ही पौदगिलक कर्मका बन्ध होता है। यह बन्ध संयोगपूर्व के हो होता है। संयोगके बिना तो हो नहीं सकता। किन्दु जीव और कर्मका बन्ध संयोगपूर्वक होनेयर भी केवल संयोगमात्र नहीं है। जैसे दो यरसाणुर्धों का संयोग होनेयर भी यदि बनमें बन्ध न हो तो द्वयपुक आदि स्कन्ध नहीं बन सकते। इसी तरह जीवका कर्मके साथ बन्ध भी केवल संयोग-मात्र नहीं है।

सर्वार्थसिक्षि (५।२३) सूत्रकी उरवानिकामें यह शंका उठायी है कि क्षयणुक सादि छक्षण संवात संयोगसे हो हो जाता है या कुछ विशेषता होतो है। समाधानमें कहा है कि संयोगके होनेपर एकत्व परिणमन रूप बन्धने संवातको उपानि होतो है।

इसी सर्वीर्णसिद्धि (२।७) मूत्रकी टोकामें शंका को गयी है—यदि कर्मबन्ध रूप पर्मीयकी अपेक्षा जोव मूर्त है तो कर्मबन्धके आवेशसे आत्माका ऐवा हो जानेपर दोनोंमें भेद नहीं रहेगा। उत्तरमें कहा है, बन्धको अपेक्षा एकत्व है, लक्षणभेदसे नानास्व है।

इससे स्पष्ट है कि जीव और कर्मका बन्च भी दो परमाणुजोंके बन्धकी तरह हो होता है। पंचास्ति-काय गाया ६७ की टोकामें अभुतवन्द्रजोने लिखा है—

'जीवा हि मोहरागद्ववस्मिषद्यात् पूद्गलस्कन्वादव स्वभावस्मिष्यत्वात् बन्वावस्थायां परमाणुद्वाद्वानी-वान्योग्यावगाह्यद्वणप्रतिवद्धत्वेनाविष्ठात्ते ।'

'जीव तो मोह, राग, देवसे स्निग्ध है, और पुद्गळस्कम्ब स्वमावसे स्निग्ब है। बतः बन्धदशामें दो परमाण बोकी तरह परस्परमें बवगाहके बहुण द्वारा प्रतिबद्ध रूपसे रहते हैं।'

सर्वार्यिसिंड (५१३७) में कहा है—''ऐसा बन्ध होनेवे पूर्व अवस्वाओंको त्यायकर उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्या उत्पन्न होती हैं। अतः उनमें एकष्णता आ आती है। अन्यया सफेद और काले तन्तुके समाज संयोग होनेपर भी पारिणामिक न होनेसे सब अलग-जलग हो स्वित रहेगा। परस्तु वक्त विधिसे बन्ध होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोंकी तीस कोडाकोडी सागर स्थित बनती है।"

इन उक्त प्रमाणीं सिद्ध है कि जीव और कर्मका बन्य भी उसी प्रकार होता है जैसा दो एसमणुर्जे-का बच्च होता है। बहु केवल एक सेनावमाहरूप हो नहीं है। जयसेनावायने 'जन्मोत्मावमाहेन संस्कृष्टक्षेण प्रतिबद्धाः' लिखा है। बीर आवार्य कृष्णायने 'जिनामोन उपरुष्णः' लिखा है। आवार्य अमृतवन्यनोने 'विशिष्टसरः सरस्यस्यवगाहः' लिखा है।

पंचाध्यायी उत्तराईमें यह शंका की गयी है कि बढता और अशुद्धतामें क्या अन्तर है। उसके

उत्तरमें कहा है--

बन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात्पारिणामिकी । तस्यां सत्यामगद्धत्वं तदद्वयोः स्वगणच्यतिः ॥ १३० ॥

'परनुषाकार को पारिणामिकी किया होती है उनीका नाम बन्य है और उसके होनेवर उन दोनोंका क्य'न-सपने गुणके चतुत हो जाना अगुदका है।'' इस तरह अगुदती बन्यका कारण भी है और कार्यभी है। क्योंकि बनके विना अगदता नहीं होती।

स्त प्रकार तुव्वयसे जोव शुंढ है किन्तु व्यवहारत्यसे बातुढ भी है। शुद्धनय एक बीर तिविकत्यक होता है बदा शुद्धनयसे जोव शुंढ चेतन्यस्वकप है। और व्यवहारत्य अतेक और ताविकत्यक है। असे विषय जीवादि नी पदार्थ है। यहणि लुद्धनय ही भोकामार्थ व्यवहारत्य अतेक और ताविकत्यक है। उसके विषय जीवादि नी पदार्थ है। यहणि लुद्धनय ही भोकामार्थ व प्योक्ति जब एक ही जीव अतादि सन्तात-गया। तथादि सुद्धनयकी तरह व्यवहारत्य भी स्वायक्रात है। व्यक्ति वहण हो जीव अतादि सन्तात-बन्ध पर्यावमार्थते विवक्तित होता है तब बीव-प्रजीव आदि तौ पदार्थक्य होता है। यथापि ये नी वदार्थ पर्यावम्यत होते हैं किन्तु ये केपल जीवकी हो पर्याय नहीं है। उसके साथ उपरिक्तिण उपाधि कभी होते हैं। पर्यावम्यत होते हैं किन्तु ये केपल जीवकी हो पर्याय नहीं है। उसके साथ उपरिक्तिण उपाधि कभी हो तो हो पर्याय सह उपाधि अतादिकालते हैं। ता वपरिक्ती उपाधि मानकर यदि उधीत कर दिवस वाये में नी नी पर्यार्थ नहीं बन सकते। वर्षोकि ये नी पदार्थ जीव और पूद्गलने भिन्त स्वतन्त्र हथा नहीं है और न ये केवल जीव या केवल पूद्यलक होते हैं, किन्तु निमित्त-तीमित्रक सम्बत्यसे परस्त्रस सम्बद्ध जीव और पुद्गलके होते हैं है। साराय यह है कि एक ही जीव नी पदार्थक्य है।

यह सब कथन पंचाध्यायीके उत्तराई में विस्तारसे किया है।

अदः औव और कर्मका सम्बन्ध केवल परस्तर एक्सेत्रावनाह मात्र ही नही है किन्तु विशिष्ट उपस्थेप रूप होता है। तभी तो उसके प्रकृतिवन्य बादि चार भेद होते हैं और वह जोवके संशार परिश्रमणका कारण होता है और उसके विनासके लिए प्रयस्त करना पड़ता है।

कर्म फल कैसे देते हैं-

अन्य दर्शनोमें भी जीवको कर्म करनेमें स्वतन्त्र माना है किन्तु उसका फुछ भोगनेमें परतन्त्र माना है। उसकी दृष्टिये जड़ कर्म स्वयं अपना फुठ नहीं दे सकता। अर्थः ईरंगर उसे उसके कर्मों के अनुसार फुठ देता है। किन्तु अनवर्म तो ऐसा कोई ईरंगर नहीं है। अर्थः जीव स्वयं ही कर्म करता है जोर स्वयं ही उसका फुठ भोगता है। उदाहरणके लिए एक व्यक्ति दुस पीकर पृष्ट होता है और दूसरा स्वय्ति गारा व पोकर मतवाला होता है। पा इसके लिए किसी इसरों आवश्यकता है? तूम में अल्यायक चिक्त है जराः उसकी पीनेबाला स्वयं कल्याली होता है और वारावर्म मानका कर्म है अर्थः उसे पीनेबाला स्वयं मतवाला होता है। इसी प्रताल क्यां कल्याली होता है और वारावर्म मानका कर्म है अर्थः उसे पीनेबाला स्वयं मतवाला होता है। इसी प्रताल क्यां कल्याली होता है और वारावर्म मानका कर्म है अर्थः उसे पीनेबाला स्वयं अल्डाल होता है। इसी प्रताल क्यां स्वयं अल्डाल होता है और वो इसे प्रताल क्यां स्वयं अल्डाल होता है और वो इसे प्रताल क्यां स्वयं मतवाला होता है। पूर्व जनमके अल्डाल होता है। पूर्व जनमके अल्डाल इसे ऐसा होता है।

प्रस्तावना १७

आशय यह है कि जीवकी प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाको निमित्त करके जो पृद्यक कर्म परमाणु जीवकी ओर आकृष्ट होते हैं और राग-देषका निमित्त पाकर उससे बैंघ जाते हैं उन कर्म परमाणुओं में भी शराब और दूबकी तरह अच्छा या बूरा करनेकी मिक्त होती है जो चैतन्यके सम्बन्ध से व्यक्त होकर उसपर अपना प्रभाव बालती है तथा उससे प्रभावित हुआ जीव ऐसे कार्य करता है जो उसे मुखदायक या दुःखदायक होते हैं। यदि कर्म करते समय जीवके माव अच्छे होते हैं तो वेंघनेवाले कर्म परमाणबोंपर भी बच्छा प्रभाव पड़ता है बौर कालान्तरमें बच्छा फल मिलनेमें निमित्त होते हैं। यदि भाव बुरे होते हैं तो उसका प्रभाव भी बुरा पड़ता है और कालान्तरमें फल भी बुरा मिलता है। अतः जीवको फल भोगनेमें परतन्त्र माननेकी बावश्यकता नहीं है। यदि ईश्वरको फलदाता माना जाता है तो जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यका घात करता है तब घातकको दोवका भागो नहीं होना चाहिए ; वयोंकि उस मनुष्यके द्वारा ईश्वरने मरनेवालेको मृत्युका दण्ड दिया है। जैसे राजा जिन व्यक्तियोंके द्वारा अपराधियोंको दण्ड देता है वे व्यक्ति अपराधी नहीं माने जाते; क्योंकि वे राजाकी आजाका पालन करते हैं। उसी तरह किसीका घात करनेवाला भी जिसका घात करता है उसके पूर्वकृत कभीका फल भगताता है क्योंकि ईश्वरने उसके पूर्वकृत कर्मोंको यही सजा नियत की, तभी तो उसका दख हुआ। यदि कहा जाये कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है अतः घातकका कार्य ईश्वरप्रेरित नहीं है किन्तु उसकी स्वतन्त्र इच्छाका परिणाम है, सी कहुना होगा कि मंसारदशामें कोई भी प्राणी वास्तवमें स्वतन्त्र नहीं है सभी अपने-अपने कर्मोंसे वेंचे हैं। महाभारत-में भी लिखा है—'कर्मणा बच्यते जन्तुः।' प्राणी कर्मसे बँघता है। और कर्मको परम्परा अनादि है। ऐसी परिस्थितिमें 'बुद्धिः कर्मानुसारिणो' अर्थात् प्राणियोंकी बुद्धि कर्मके अनुसार होती है, इस न्यायके अनुसार किसी भी कामको करने यान करनेमें मनुष्य सर्ववा स्वतन्त्र नहीं है। इसपर-से यह आशंका होती है कि ऐसी दशानें तो कोई भी जोव मुक्तिलाभ नहीं कर सकेगा क्यों कि जीव कर्म से बैंघा है और कर्म के अनुसार जीवकी बृद्धि होती है। किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्योंकि कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अतः अच्छे कर्मका अनुगरण करनेवाली बृद्धि मनुष्यको सन्मार्गकी स्रोर के जाती है और बुरे कर्मका अनुसरण करनेवाली बृद्धि मनुष्यको कुमार्गकी ओर ले जाती है। सन्मार्गपर चलनेसे कमशः मुक्तिलाभ और कुमार्गपर चलनेसे कुगति लाभ होता है। अस्तु,

जब उक्त प्रकारसे जीव कर्म करनेमें सर्वेषा स्वतन्त्र नहीं है तब बातकका बातनकर कर्म उसकी हुर्बृद्धिका ही परिणाम कहा वायेगा, और बुद्धिकी दुख्ता उसके किसी पूर्वकृत कर्मका फल होना चाहिए। किन्तु जब हम कर्मका फल देश्वराधीन मानते हैं तो उसका प्रेरक देश्वरको हो कहा वायेगा।

किन्तु यदि हम ईववरको फलवाता न मानकर जोवके कमों में ही स्वतः फलवानको शिक्त मान लेते हैं तो उक्त समस्या हल हो जातो है। क्योंकि मनुष्यके पूर्वकृत बुरे कर्म उतको आत्मापर इस प्रकारके संस्कार डाल देते हैं जिससे वह कुछ होकर हत्या तक कर बैठता है।

किन्तु ईश्वरको फलदाला माननेपर हमारी विचार-शक्ति कहती है कि किसी विचारशील फलदाला-को किसी व्यक्तिके बुरे कर्मका फल ऐसा बैना चाहिए जो उसकी सवाके क्यमें हो, न कि दूसरोंको उसके द्वारा सवा दिल्वानेके क्यमें । उक्त घटनामें ईश्वर घावनकी दूसरेका चात कराता है; चर्मोक उसे उसके द्वारा दूसरेको सवा दिलानी है। किन्तु चातककी जिस दुर्गुद्धिक कारण वह परका चात करता है उस बुद्धिको दुष्ट करनेवाले कर्मोका उसे बया फल मिला। बदा ईश्वरको कर्मफलदाला माननेमें इसी तरह क्यम मी अनेक बनुत्पत्तियां खड़ी होती हैं। विकामे-से एक इस प्रकार है—

किसी कार्यका फुळ हुमें तत्काल मिल जाता है, किसीका कुछ माह बाद मिलता है, किसीका कुछ वर्ष बाद मिलता है, और किसीका इस जन्ममें नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? कमंफलके मोगमें यह समयकी विषमता क्यों देखी जाती है। ईस्वरेच्छाके खिवाय इसका कोई सन्तोषजनक समावान ईस्वरवादियोंको ब्रोरष्ठे नहीं मिळता। किन्तु कर्ममें हो फलदानकी शक्ति माननेवाला जैनकर्म-सिदान्त कक्त प्रक्तोंका बुद्धिसम्य समाधान करता है जैसा आगे बतलाया जायेगा।

#### ९, कर्मके भेद

कर्मके दो भेद हैं-- द्रव्यकर्म और भावकर्म। द्रव्यकर्मके मुल भेद आठ हैं और उत्तर भेद एक सौ श्रवतालीस तथा उत्तरोत्तर भेद बसंस्थात हैं। ये सब पृद्गलके परिणामलप हैं क्योंकि जीवकी परतन्त्रतामें निमित्त जोते हैं। और भावकर्म चैतन्यके परिणामरूप कोषादि भाव हैं उनका तो प्रत्येक जीवको अनुभव होता है : क्योंकि जीवके साथ उनका कथंकित अभेद हैं । इसीसे वे पारतन्त्र्य स्वरूप हैं, परतन्त्रतामें निमित्त नहीं है। इब्यक्स परतन्त्रतामें निमित्त होता है और भावकम चैतन्यका परिणाम होनेसे पारतन्त्र्यस्वरूप होता है। यही दोनोंमें भेद है। जहाँ कमेंसिद्धान्त विषयक प्रन्थोंमें प्रव्यकर्मकी प्रधानतासे कथन मिलता है बहाँ अध्यात्ममें भावकर्मकी प्रधानतासे वर्णन मिलता है। सब कमोंने प्रधान मोहनीय कमें है। वही संसारपरिश्चनणका मन्य कारण है। प्रवचनसार गा. ८३-८४ में कहा है कि द्रव्य-गुण पर्यायके विषयमें जीवका जो मह भाव है. जिसका लक्षण तत्त्वको न जानना है, वह मोह है। उससे आच्छादित आत्मा परद्रव्यको आत्मद्रव्य रूपसे, परगणको आत्मगुण रूपसे और परपर्यायको आत्मपर्याय रूपसे जानता है। अतः रात-दिन पर-दृब्यके प्रहणमें लगा रहता है। तथा इन्द्रियोंके बशमें होकर जो पदार्थ रुचता है उससे राग करता है, जो नहीं हचता उसमें देव करता है। इस प्रकार मोह-राग हेपके भेदसे मोहके तीन प्रकार अध्यात्ममें कहे हैं। ये सब भावमोह है। यह भावमोह कार्य भी है और कारण भी। पूर्वमें बद्धकर्मके उदयपे होता है इसलिए तो कार्य है और नवीन बन्धका कारण होनेसे कारण है। भावमोहको दूर किये बिना द्रव्यमोहने छटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि मावमोहका निमित्त मिलने पर ही पौदगलिक कर्म मोहादि हब्यकर्म रूप परिणत होते हैं। उनके उदयमें जानी विवेकी जीव मोहरूप परिणत नहीं होता अतः द्रव्यमोहका नवीन बन्ध नहीं होता । अतः यदार्थमें भावकर्मकी प्रधानता है, इंब्यकर्मकी नहीं । किन्तु कर्म-सिद्धान्त इंब्यकर्म प्रधान है। इसीसे कर्मकाण्डके प्रारम्भमें कर्मके दो भेद करके लिखा है.—

'पुरगलपिडो दब्बं तस्सत्तो भावकम्मं त ॥६॥

अर्थात् पुर्वासको पण्डको ब्रब्धकर्मकहते हैं और उसमें जो शक्ति है उसे भावकर्सकहते हैं। उक्त गायाको जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकार्से लिखा है—

'पिण्डगतशक्तिः कार्ये कारणोपचारात् शक्तिजनिताज्ञानादिवी भावकर्म भवति ।'

प्रस्तावना १९

अतः पृदरलिण्डकी शक्तिरूप भावकर्म तज्जनित अज्ञानादि रूप भावकर्मके अभावमें निष्पल होकर सङ् जाते हैं। पृद्रगल पिण्डको शक्ति प्रदान करनेवाले जीवके भावकर्म ही हैं, जो जीवकी ही करतृत है।

उक्त दो अद अन्य दर्शनों में नहीं मिलते । प्रायः शास्त्रकारोंने कमीक मेद दो दृष्टिगोंचे किये हैं—एक विपाकको दृष्टिसे और दूसरा विपाकका स्कारों दृष्टिसे । कमंका प्रस्त किस्त क्य होता है प्रायः द्वारों को सार्वों के स्वर में प्रायः द्वारों दे सार्वों को कर नेद किये परे हैं। कमंक मेदों का उत्केख तो प्रायः प्रमाद पर्याकरा के किए नेद किये परे हैं। कमंक मोदाय और उसके विपाकका कुछ विस्तृत वर्णम मिलता है और विपाक तथा विपाककालको दृष्टिसे कुछ मेद मी गिनाये हैं परस्तु अनदर्शनमें उसके मेद प्रमोदों और विविध दशाओं का बहुत ही विस्तृत और सांगिगाये हैं। तथा जैनदर्शनमें कमीके मेद तो विपाकको दृष्टिसे ही गिनाये हैं कियु विपाकके होने, न होने, अमुक समयमें होने वर्णरहको दृष्टिसे जो मेद हो सकते हैं उन्हें कमोंकी विविध दशाके कप्त क्यों निविध का स्वर्ण क्या किया है। अर्थात कमंक अमुक-अमुक मेद हैं और उनको अमुक-अमुक अवदर्शाएँ होती है। अन्य दर्शनों में स्वर तरहका श्रेणिवमान नहीं पाया जाता। औरा सार्वे स्पष्ट क्या जाता है।

काम दो भेद अच्छा और बुरा तो सभी सालते हैं। इन्हें ही विभन्न चास्त्रकारोंने ग्रुम-स्वगुम, पूच्य-गान, कुशल-अकुशल, शुक्क, कुष्ण आदि नामोंसे कहा है। इतके अतिरिक्त भी विभन्न वर्धनकारोंने विभन्न नेद किये हैं। गोजों रिशिट्र नेशिव्य का उत्तर ताम भेद पाये जाते हैं। सेचित्र मार्थक और तिमन्न देव पाये को कि है। किशी मन्त्रचे द्वारा किया गया को कमें है, चाहे बढ़ इस लम्प्रमें किया गया हो या पूर्व जममें, वह सब संचित कहाता है। इसीका इसरा नाम अवृष्ट और मीमा-सकोंने मतमे अपूर्व है। इन नामोंका कारण यह है कि जिस समय कमें या किया की जाती है उत्ती समयके किया वर्धन का उत्तर होती है। उन समयके भीत जानेपर वह स्वरूप तथे किया किया की जाती है उत्ती समयके किया वर्धन का उत्तर सम्बद्ध के सुरक अत्यव अपूर्व अपूर्व हो। है। अपीर्त उत्तरी ही उत्तर समयके भीत जानेपर वह सम्बद्ध तथे वह सम्बद्ध का स्वरूप अपूर्व अपूर्व कोर विकास परिवास की का स्वरूप अपूर्व अपूर्व के स्वरूप का समय नहीं है। अपीर्त उत्तरी के इस सम्बद्ध की स्वरूप के स्वरूप का स्वरूप का स्वरूप का स्वरूप का स्वरूप कराई है। अपीर्त कराई के स्वरूप के साथ मोनान एक स्वरूप के साथ की स्वरूप के स्वरूप कराई है। अपीर्त कराई होता है। अपराय

लोकमान्य तिलकने अपने गीतारहस्यमें (पृ. २७२) क्रियमाण भेदको ठीक नहीं माना है। उन्होंने लिखा है—

'कियमाण....का अर्थ है जो कर्म अभी हो रहा है अववा जो कर्म अभी किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समयमें हम जो कुछ करते हैं वह प्रारब्ध कर्मका हो परिचाम है। बतएवं कियमाणको कर्मका तीसरा भेद माननेके लिए हमें कोई कारण नहीं दीख पकता।

वेदान्त सुत्रमें (४/१/१५) कमेंके प्रारब्ध कार्यवीर अनारब्ध कार्यदो भेद किये हैं। लोकमान्य इन्हें ही उचित मानते हैं।

योग्यर्शनमें कमशियके दो मेद किये हैं—एक दृष्ठ जम्मवेदनीय बीर हसरा अनुष्ठ जम्मवेदनीय । जिस जन्ममें कांका संवय किया है खड़ी जनमाँ यदि वह फाठ देवा है तो उसे दृष्ट जम्मवेदनीय कहते हैं और साद दूसरे जम्ममें फाठ वेता है तो उसे अदृष्ट जम्मवेदनीय कहते हैं। दोनोंमेंसे प्रत्येकके दो मेद हैं—एक नियत विपाक, दुसरा अनियत विपाक ।

बौदरशंनमं कर्मके भंद कई प्रकारते शिनायों हैं। यक्ष-चुक्कदेवनीय, टुक्कदेवनीय, न टुक्कदुक्वेदतीय तथा कुराज, क्रकुनाठ और क्रमाइट्टा दोनोंका बाधाय एक ही है—जो गुक्कफ जनुमक कराये, जो टुक्कफ कनुमक कराये और जो न टुक्कफ बोर न गुक्कफ बनुमक कराये। प्रकार तीन मेदोंके भी दो मेदे हैं— एक नियत, दुक्ररा क्षनियत। नियतके तीन मेदे हैं—पुक्कमंत्रेवनीय, जनप्यवेदनीय और अपरवर्षाय- बेदनीय । अनियदके दो भेद है—विपाककाछ अनियत और अनियत विपाक । दृष्टमसैबेदनीयके दो भेद है— सहुता वेदनीय और असहसा वेदनीय । दोष भेटोके भी चार भेद है—विपाककाछ अनियत । विपाका-नियत, विपाकनियत विपाककाछ अनियत, नियतविपाक नियतवेदनीय और अनियत विपाक जनियत-वेदनीय ।

किन्तु अनदर्शनमें बणित कमंके मेटोंकी लुलनाके योग्य कोई अंद बन्ध दर्शनोंमें बर्णिन पुनौंक भेदोंमें नहीं साथा जाता । योगदर्शनमें कमंका विचाक तीत रूपते बनलाया है— जनमके कपने, आयुके रूपने और योगके कपमें । किन्तु अपनुक कमंत्रिय आयुके रूपने अपना फल देता है, अमुक कमंश्रिय जनमके रूपने अपना फल देता है यह बात वहां नहीं बतलायों है। यदि यह भी बहां बतलाया गया होता तो योगदर्शनके आयुविपाकवाले कमंश्रियकों जैनदर्शनके आयुक्तमंत्री और जन्मविपाकवाले कमंश्रियकों जैनदर्शनके आयुक्तमंत्री और जन्मविपाकवाले कमंश्रियकों नामकमंत्री तुलना की जा सकती थी। किन्तु वहां तो सभी कमंश्रिय मिलकर तीनक्ष पत्र देते हैं। जो कमंश्रिय दृष्ठान्यवेदनीय होता है वह केवल दो ही रूप पान देता है, जन्मान्तरमें ना आने उसका विचाक कमंत्रे जो स्था पहानात्र में जो स्था कमंत्रे यो स्था कमंत्रे जो स्था कमंत्रे की स्था पान कमंत्र की स्था पान क्षा पान कमंत्र की स्था पान कमंत्र की स्था पान कि स्था

#### कर्मशास्त्र अध्यात्मशास्त्र है-

वितमें एक आत्माको ेकर कवन किया जाता है उसे अध्यास्भवास्त्र कहते हैं। इस प्रकार अध्यास्म-वास्त्रका उद्देश्य आत्माके स्वरूपका विचार है। इत्यसंग्रह (गा. ५७) और समयसारको टीकॉर्क अस्त्रमें अपनी जूब आत्मामें अधिधानको अध्यास्भ कहा है। यहो अध्यास्मका प्रयोजन है। इत्य संग्रहको गा. १३ में कहा है—

> मग्गणगुणठाणेहि य चउदसिंह हवंति तह असुद्धणया । विष्णेया संसारी सन्वे सद्धा ह सद्धणया ॥

अर्थ—संसारो जीव अगुद्धनयको दृष्टिमें चौदह मार्गणा तथा चौदह गुणस्थानोंको अपेक्षा चौदह प्रकारको होते हैं और शदनयक्षे सब जीव शद्ध हैं।

हाकी टीकाके अन्तर्य टीकाकारनं कहा है कि उक्त माथाके तीन परित 'गुणजीवा पञ्जित्त' इत्यादि गायाचे जो बीस प्रकृपणा उद्देश हैं वे चन्छ, जयवन्छ, महाध्यक नामक तीन विद्वान्त सन्तरीके बीजपद रूप हैं, उनको सुचित किया है और गाथाके चतुर्य गाद 'सब्बे सुद्धा हु मुद्धणया' से पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, सन्यवार नामक तीन प्रामतीक बीजपदको धर्मित किया है।

ह्म तरह उक्त गाँवार्में विद्वान्त या जागम और जन्मारम दोनोंकी ही कवनीको संगृहीत वसलाया है। साथ हो दोनोंके मेरको भी स्पष्ट किया है। जोर दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धको भी सूर्वित किया है। उक्त टीकोंके अनुसार जन्मारम वास्त्रात्म जारमांके पारमाधिक शुद्ध स्वरूपका होता है और ब्राम्य विद्वान्त में उसके आयाद्वारिक स्वरूपका कपन होता है। मोशके जमिलायीको हन दोनों हो स्वरूपोंको वास्त्रात्म जास्यक्ष है, क्योंकि एक उसके जुद्ध स्वरूपको है। मोशके जमिलायीको हन दोनों हो स्वरूपोंको वास्त्रा आवस्यक है, क्योंकि एक उसके जुद्ध स्वरूपको । और अध्यक्ष आयाद्वारात्म के ही कार्योंका परिणान है। जट अवत्रक वह अपनी वर्तवान परिणातिक कारण कलापोंके परिचित्त हो। त्रात्वक स्वरूपके प्रस्तु स्वरूपको । इस दृष्टिक कर्मयास्त्र भी अध्यादस वास्त्रका ही अंग है। इसीके सम्प्रतार नामक अध्यास्त्राहतमें उत्तर निर्वार और मोशतत्वक साथ आक्षव और व्यवस्वरुपका भी विवेषन है। उनके विना शेव तर्दांका क्यन ही निर्यंत हो आता है।

हमारे सामने आरमा दृश्य नहीं है। दृश्य है मनुष्योंके विविध रूप और पशु-पक्षी, कीट-पर्तग आदि । को हमें चलते-फिरते दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें कुछ समझदार है तो कुछ नासमझ । इन्होंके द्वारा हम अड प्रस्तावना २१

और चेतनके भेदको जाननेका प्रयत्न करते हैं। और तब उनको विविध दशाओं का कारण उनके कर्मको बसानते हैं। कर्मिसदान्त प्रकट करता है कि जीवको इन विविध दशाओं का कारण उनका कर्म है। कर्मका अमक कारणोंसे आसव और बन्ध होता है। तथा उनका अमक परिणाम होता है।

केवल बध्यात्मशास्त्र वर्षायुं बाल्माके युद्ध स्वरूपका निरूपण करनेवा है शास्त्रके बध्ययनित झारमाका एकांगी जान होता है बीर केवल उस जानके वलसे युद्धात्मको आप करना शक्य नहीं है। इसीसे आपायं इन्यहुन्यने पंचारितकाय जीर प्रवचनसारको रचना को। इन तीनोंक अध्ययनित ह्वय्य-गुण-वर्षायका स्वरूप, छह ह्व्यांका स्वरूप भी कांगीराद्वान्यन शास करना होता है। किर भी कांगीराद्वान्यन शास नहीं होता। बीर कांगीराद्वान्यका शान न होनेसे शरीरात्र शास होनेस होता है। किर भी कांगीराद्वान्यका शान नहीं होता। बीर कांगीराद्वान्यका शान न होनेसे शरीरात्वान्यका व्यवस्था होनेस होता। बीर कांगीराद्वान्यका शास न होनेसे होरा होनेसा होनेस होता है। वर्षाये कांगीर कांगीर होता है। कांगीर बीर कांगीराद्वान्यका स्वयस्था होनेस होता है। वर्षाय जाम होनेस होनेस

समयशारमें शुद्ध जीवके स्वरूपके वर्णनमें जिला है — गुणस्वान, मार्गणास्वान, योगस्वान, उदयस्थान, अनुभागस्वान, स्वरूपक्षान, अनुभागस्वान, स्वरूपक्षान, अनुभागस्वान, स्वरूपक्षान, स्वरूपक्यान, स्वरूपक्षान, स

पं. टोडरमलकी ने अपने मोक्षमार्गप्रकाशक प्रत्यके आठवें अध्यायमें चारों अनुयोगोंकी उपयोगिता और प्रयोजन बतलाती हुए करणानुयोगके सम्बन्धमें लिखा है—

"कितने हो जीव कहते हैं कि करणानुयोगमें गुणस्थान मार्गणादिका व कमंप्रकृतियोंका कथन किया.... सो उन्हें बान लिया कि 'यह इस प्रकार है', इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ। या तो भक्ति करे, या अववानादि करे या आत्मानुभव करे, इससे अपना भला है।"

उससे कहते हैं—परमेश्वर तो बीतराग है, भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। भक्ति करनते कबाय मन्द होती है, उसका स्वयमंव उत्तम कब होता है। सो करणानुयोगके अध्यासने उससे भी अधिक मन्द क्षाय होती है इसलिए इसका कल वित उत्तम होता है। तथा अव-सानािद तो कथाय प्रदानेके बाह्य निमित्तकं साथन है और करणानुयोगका अध्यास करनेवर बहु उपयोग लग वाये तब रागादिक दूर होते हैं सो यह अन्वराय निमित्तका साथन है इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। तथा आस्मानुभव सर्वात्तम कार्य है परस्तु सामान्य अनुभवने उपयोग टिकता नहीं। और नहीं टिकता तब अध्य विकरण होते हैं। वह स्वात्य करणानुयोगका कप्तास होते वे तब विवास के उपयोग कमाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादि पटाता है और अपनािप स्वात्य क्षाय होते हैं। विवास करणानुयोगका कप्तास होते जो वह विचार वर्तमान क्षाय करणानुयोगक स्वात्य है। उसलिए सामान्य अपनािप स्वात्य करणानुयोगका करमात्र होते वह विचार करणानुयोगका करणा है अपना करणान्य है। अपनात्य करणानुयोगक स्वात्य विचार करणानुयोगके करणानुयोगक स्वात्य विचार करणानुयोगके करणानुयोगके स्वात्य विचार करणानुयोगके स्वात्य विचार करणानुयोगक स्वात्य विचार होते हैं स्वत्य होते हैं स्वत्य होता है। स्वतिल्य देश करणानुयोगके करणानुयोगके स्वत्य करणानुयोगके स्वत्य विचार करणानुयोगके स्वत्य करणानुयोगके स्वत्य करणानुयोगके स्वत्य करणानुयोगक स्वत्य विचार करणानुयोगके स्वत्य विचार करणानुयोगके स्वत्य विचार करणानुयोगक स्वत्य करणानुयोगक स्वत्य विचार करणानुयोगक स्वत्य स्व

उनसे कहते हैं—यदि वस्तु शीध्र जाननेमें बाये तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है तथा जानी हुई बस्तुको बारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्योमें उपयोग उलाता है। ३सिक्ये अपनी वृद्धि के अनुसार कठिनतांचे भी जिसका अम्यास होता जाने उसका अम्यास करना। तथा तू कहता है—खेर होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो वर्म है नहीं। प्रमादने सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है इसलिए वर्मके अर्थ ज्वम करना ही बोग्य है ऐसा विचारकर करणानुयोगका अभ्यास करना।' (पु. २९०-२९१)

कर्मशास्त्र करणानुयोगसे सम्बद्ध है। अतः उसकी उपयोगिता निर्विवाद है। यह अनेक प्रकारके आध्यातिक कासलीय विचारोंकी खान होनेहे उसका महत्व अध्यात्मशास्त्रके कमा नहीं है। पृंद्ध ठीक है कि जनेक लोगोंको कर्ममृक्षत्रियांको संस्था गणनामें उल्लान प्रतीत होती है और होती उन्हें कर्मशास्त्र चिक्कर मही करता है। जिस्त है कर्मशास्त्र क्षित्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र कर्मशास्त्र क्षत्र क्षत्र

#### विषय परिचय तथा तलना--

कमंकाण्डकी गाया संस्था ९७२ है। उसमें नौ अधिकार हैं—(१) प्रकृति समुरकीर्तन (२) बन्धोदय सस्य (३) सर्वस्थानमंग (४) त्रिजृत्किका (५) स्थान समुरकीर्तन (६) प्रत्यय (७) भाव चूलिका (८) त्रिकरण चुलिका (९) कमें स्थिति रचना।

प्रयम लण्ड जोवकाण्यकी प्रस्तावनामें हम यह लिल जाये हैं कि यह एक संग्रहमन्य है, पर लण्डामम वत्रा उसकी विकाटीकाके जाबारतर इतका संकलन हुआ है। कर्मकाण्डमें प्रन्यकारने अपने सम्बन्धमें लिखा है—

जह चक्केण य चक्की छक्खंडं साहियं अविग्येग ।

तह मद्दवकोण मया छक्खंडं साहियं होदि।।

अर्थात् जैसे वक्रवर्शीचक्रके द्वारा निर्विष्नता पूर्वक छहं खण्डोंको साधता है वैसे ही मैंने अपनो बुद्धि रूपो चक्रके द्वारा छह खण्डोंको साधा है।

यह छह सण्ड पट्चण्डागम है। अतः प्रन्यकारने मुन्य रूपसे उसीका अनुगम इस प्रन्यकी रचनामें किया है। किन्तु पंचर्यप्रह नामक ग्रन्य गोम्बटसार तथा धवलाटीकासे पूर्वमें रचा गया था और उसमें भी चक्की विषय है को गोम्बटस. रमें है। अतः उसका भी प्रभाव इस ग्रन्थपर हो सकता है जैसा आगोके विवरण से प्रकट होगा।

### १. प्रकृति समुत्कोर्तन---

प्रथम अधिकारका नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है। ग्रन्थकारने प्रथम गाथामें प्रकृति समुत्कीर्तनको कहने-की प्रतिज्ञा को है।

षट् खण्डाममके प्रथमखण्ड जीव स्थानकी चूलिकामें तीसरा सूत्र है— 'इदाणि पर्याड समक्कीत्तणं कस्सामो ।'

इसका टीकामें बर्च किया है—प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण । तथा लिखा है कि प्रकृति समुस्कीतंन को बाने विना स्थान समुस्कीतंन बादिको नहीं जाना जा सकता । उसके दो मेद हैं—मूळ प्रकृति समुस्कीतंन और उत्तर प्रकृति समुस्कीतंन ।

आगे पूलिकार्य सुनकारने क्रमसे सूत्रोंद्वारा आठों कर्मोका नाम और फिर प्रत्येकके उत्तर भेदोंका कवन किया है और टीकाकार वीरसेनने अपनी घवलामें प्रत्येकका व्याख्वान किया है। और इस तरह प्रकृति समुरकीर्तन नामक चूलिकाके मूल सूत्र विधालीस है। किस्तु बाबायं नेमियक्द्रजीने अपने कर्यकाण्ययं गाया ८ से २१ तक मूल प्रकृतियों के नाम, उनका कार्य, क्रम बादि बत्ताकर गाया २२ में उनकी उत्तर प्रकृतियों के भेवों को संख्यामात्र बतलायी है तथा आगे दर्यनावरणके भेद तीच निहाओं का स्वस्त तीन गायाओं के कहा है। गाया २६ में दर्यन मोहके भेद मिस्यारन का तीन कर होनेका कवन किया है। गाया २० में नामकर्यके भेद वारीर नामकर्यके संयोगी भेदों का कवन है। गाया २८ में शारीर कार्यक आठ और बतलाये हैं। गाया २२ से नामकर्यके संयोगी भेदों का कवन है। गाया २८ में शारीर कार्यक आठ और बतलाये हैं। गाया २५ सकत क्रम कवर बतलाया है। इस तरह कुछ प्रकृतियोक्ता विद्योद कार्यमात्र बतलाया है। इसको लेकर कई वयक पूर्व अनेकान्त त्यमें बढ़ा दिवाद चला या और इसको शुटि बतलाते हुए उसकी पूर्तिक भी प्रस्ता किया गाया या। यह सब विवाद वोरसेवा मिक्टर के अलीत राजान की नामकर्यक अलीति राजान की नामकर स्वीत भी प्रस्ता नाम गाया था। यह सब विवाद वोरसेवा मिक्टर के अलीत राजान की नामकर सब सी भी प्रस्ता नाम (यह प्रस्ति में दिया है।

उस समय स्व. पं. लोकनायजीने मुद्दिशीके सिद्धान्त मन्दिरके शास्त्रमण्यारमें जीवकाण्ड कर्मकाण्ड-की मूल प्रतिसोंको क्षोजकर ३० विसम्बर तन् ४० को स्व. पं. जुनलिकशोरजी मुक्तारको सूचित किया या कि विवास्त्य कहीं गावारों इस प्रतिमें सूचकरमें हैं और वे मूच कर्मकाण्डके प्रकृति समुरकीर्तन अधिकार की जिस-जिस गावाके बाद मूल रूपमें पाये जाते हैं उनको सूचनाके साथ उनकी एक नकल भी भेजी थी। इस. मुक्तार सा. ने पुरातन जैन वायर सूचोको अपनी प्रस्तावनाने वे सूच दिये हैं।

पुस्तार सा. ने लिखा था—ऐसा मालूब होता है कि गवसूत होता-टिप्पका अंश समझे जाकर लेखकों की कृपास प्रतियों पूट गये हैं और इसिल्ड उनका प्रवार नहीं हो पाया। परन्तु टीकाकारों की सांबंधि वे सर्वधा जोसल नहीं रहे हैं। उन्होंने जपनी टीकाशों में इन्हें ज्यों के रखें न रखकर अनुवादित रूपने रखा है और यही उनकी सबसे बड़ी मुंल हुई है जिससे मुंल सूत्रीका प्रवार का गया है और उनके प्रभावमें प्रत्यका यह अधिकार कृटियुणं जैनने लगा। चुनां के करकत्तासे जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था द्वारा दो टीकाशों के साथ प्रकाशित इस प्रत्यकी संस्कृत टीकामें (और तदनुसार भाषा टीकामें भी) ये सस सूत्र प्रायः ज्यों के रखें अनुवादके रूपने पाये जाते हैं जिसका एक नमूना रंपनी गावाके साथ पाये जानेवाले सुनोंका इस प्रकार है—

मूल—"वेदनीयं दुविहं सादावेदणीयमादावेदणीयं चेद । मोहणीयं दुविहरं दंसणगोहणीय बारित्तमोहणीयं चेद्दै ॥ दंसणमोहणीयं बंधादो तपाविहं मिण्छतं । स्वयं पहुण्यं तिषहं मिण्छत्तं सम्मामिण्छतं सम्मत्तं चेद्द ॥" सं. टीका—"वेदनीयं दिविषं सातावेदनीयमातावेदनीयं चेति ।

मोहनीयं हिविधं दर्शनमोहनीयं चारित्रजोहनीयं चेति । तत्र दर्शनमोहनीयं बन्धविदसमा मिष्यास्वयेकविधं । उदयं सत्त्वं प्रतीस्य मिष्यास्त्वं सम्यागिकष्यास्त्वं सम्यक्तव्र प्रकृतिदेवेति त्रिविद्यम् ।"

आदरणीय स्व. मुक्तार सा. को सम्भावनाको अस्वोकार नहीं किया जा सकता। सम्भव है ऐसा ही हो। कर्मकाण्डपर उपलब्ध प्रयम टोका कर्नाटक भाषामें जीवतरूप दिशिका है। उसीका स्थान्तर संस्कृत टीका है। योनों टोकाओं में मूल पायाओं को संस्था ९७२ है किन्तु मूददिशीयां हो की भूल हो गयी संस्था ८७२ है ऐसा स्व. पं. लोकनायजीने सूचित किया था। सम्भव है क्रमसंस्थाने सी की भूल हो गयी हो। छक्तकों के प्रमादके ऐसा हो जाता है। किन्तु कर्नाटक टीकांके रचिताकों जो करणानुयोगक काण्य पंचादक से जोर जिन्हें सिद्धान्त चक्रमर्दी अभयसूरिका शिष्यस्व प्राप्त था, ऐसा अस कैसे हुआ कि उन्होंने मूलको टीका-टिया समझकर मुलने सम्भिलत नहीं किया और उसका अनुवाद अपनी टीकांमें दिया, ग्रह विस्पर है। दि. प्राकृत पञ्चसंप्रहके दूसरे अधिकारका नाम भी प्रकृतिसमुरकीर्तन है। उसको भी मंगलगायामें प्रकृतिसमुरकीर्तनको कहनेकी प्रविज्ञा की गयी है। उसमें बारह गायाएँ हैं और कुछ प्राकृत सूत्र हैं।

प्रथम चार गावाओं में से मंगल गावाकी छोड़कर क्षेत्र शीन गावाएँ कर्मकाण्डमें २०, २१, २२

संख्याको लिये हुए पायी जाती हैं। २२वीं गाषामें बोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है।

पंचसंप्रदूस आठों कभों की प्रकृतियों को संस्था बतलाकर प्रकृतियों के नामादिका कथन गय सूत्रों द्वारा ही किया गया है। उसीका अनुसरण नेमिचन्द्राचार्यने भी किया था ऐसा मुकृदिही के मण्डारकी कर्मकाण्ड-की प्रतिके ज्ञात होता है। पंचसंप्रदूस गया सूत्रों के द्वारा कर्मते सब प्रकृतियों का निर्देश किया है। कर्मकाण्डमें बीच-बीचमें गायानूत्र देकर प्रकृतियों के सम्बन्धमें आवश्यक उपयोगी कचा भी किया है। अत: मुकृदिही की कर्मकाण्डको प्रतिमें वर्तमान गया पायानूत्र कर्मकाण्डक अंग हो सकते हैं। कर्मकाण्डको क्रमड़ और संस्कृत टीकामें उन प्रगंका आधान्तर क्षप्रता पाया आना भी उसका समर्थन करता है।

सुत्र प्रकृतिसमूर शेर्तनमें चार पालिक मोकी सर्वचाती और देशवाती प्रकृतियों तथा सब कमों की पृष्य और गाय या प्रसहन-अप्रयस्त प्रकृतियों नामोक के बाद में से पानायों हैं। तथा विपान को अरेजा उनके बार में में में पृष्य हो तिगायों हैं। वे में दें हैं—पूर्वग्रविवाकों, भविष्याकों, वेजविष्याकों और जीविष्याकों। आमें कमें बार निवेशों को पिटत किया है। इसी प्रसंगें आपक करने दोशानम श्यास्त्र के तोन में दोमें से पूर्व वारोर के च्युत-च्यावित और त्यक भेदों के स्वस्त कहा है। मूल और उत्तर प्रकृतियों में चारों निवेशों को मूगम बतलाकर नोक में हथ्यक मंका ही विचनन किया है। जिस-प्रिय प्रकृतिका जो-यो उदयक करन कार्य होता है उस-उस-कार्य कार्य होता है इस-उस-कार्य कार्य कार्य वह वह निमन्त होती है उस वस्तुकों उस प्रशृतिका नोक में कहते हैं। इस क्वन के साथ यह प्रस्थ अधिकार समाय होता है

यहाँ हम चूलिकामें आगत आठ कर्म सम्बन्धी आठ सुत्रोंकी धवलाटीकाका संक्षिप्त अनुवाद उपस्थित करते हैं उससे पाठक आठों कमों का स्वरूप समझ सकेंगे।

काणावरणीयं ॥ ५ ॥

जो ज्ञानको आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है।

शंका-जानावरणके स्थानपर ज्ञानविनाशक क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, वर्षोकि जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनका विनाश नहीं होता। यदि ज्ञान और दर्शनका विनाश माना जाये तो जीवका भो विनाश हो जायेया; वर्षोकि लक्षणसे रहित लक्ष्य नहीं पाया जाता।

र्शका--- ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर सभी जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व प्राप्त होता है ?

समाधान — उसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि अक्षरका बनन्तवों माग नित्य उद्घाटित रहता है ऐसा सूत्रमें कहा है। अतः सब जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है।

शंका-पदि ऐसा है तो सब अवयवोंके साथ ज्ञानकी उगलब्दि होना चाहिए ।

समाघान—ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि आवश्ण किये गये ज्ञानके भागोंकी उपलब्धि माननेमें विरोध आता है।

हों हा — आवरण सिंहत औबसे आवरण किये गये जानके भाग क्या है अथवा नहीं हैं ? यदि हैं तो उन्हें आवरित नहीं नहा जा सकता ; क्योंकि जो सर्वीत्यना सत् हैं उनको आवरित माननेसे विरोध आदा है। यदि नहीं हैं तो उनका आवरण नहीं माना जा सकता ; क्योंकि आवियमाणके अभावसे आवरणके आस्तित्यका विरोध हैं। समाधान—इव्याधिक भयका अवलम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके नाग सावरण जीवमें भी होते हैं ; क्योंकि जीवद्रव्यसे भिन्न ज्ञानका अभाव है। अववा ज्ञानके विद्यमान अंघोंसे आवृत ज्ञानके अंघ अभिन्न है।

शंका--- ज्ञानके आवृत और अनावृत अंश एक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि राहु और मेथोंके द्वारा सूर्य और चन्द्रके आवृत और अनावृत मार्गोमे एकता पायो जाती है।

गंका-जानको बादियमाण कैसे कहा ?

समायान—अपने विरोधो हञ्यका सामीप्य होनेपर भी जो मुल्से नष्ट नहीं होता उसे आदियमाण कहते हैं और दूसरेको आवारक कहते हैं। विरोधों कमंद्रव्यका सामीप्य होनेपर भी जानका निर्मृत्व विनाश नहीं होता । येसा होनेपर जीवके विनाशका प्रसंग आता है। इसलिए जान आदियमाण है और कर्मह्रव्य आवारक है।

शंका--जीव से भिन्न पुद्रगल के द्वारा जीवके लक्षण ज्ञानका विनाश कैसे किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवडव्यते भिन्न घट-पट, स्तम्भ, अन्यकार आदि पदार्थ जीवके लक्षण जानके विनाशक पाये जाते हैं। अतः ज्ञानका आवारक पृद्गल स्कन्य जो प्रवाहरूपंछे अनादि भन्यनद्व है वह ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है।

दर्शनावरणीयं ॥६॥

दर्शन गुणको जो आवारण करता है वह दर्शनावरणीय कर्म है। जो पूर्वजरूकन्य मिथ्यास्व असंयम कषाय और योगके द्वारा कर्मरूपसे परिणत होकर जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रति-बन्धक है वह दर्शनावरणीय है।

वेदनीयं ॥७॥

जो वेदन या अनुभवन किया जाता है वह वेदनीय कर्म है।

शंका-इस व्युत्पत्तिसे तो सभी कमींके वेदनीय होवेका प्रसंग आता है।

समायान—यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि कहिवा कुशक शब्दको तरह विवशित पुद्गलगुंबमें हो वेदनीय शब्दकी गुजुलि है। अपना जो वेदन करता है वह वेदनीय कर्म है। जीवके सुल-पुःलके अनुमवनमें कारण जो पुद्गल करूप मिध्यास्व आदि अस्ययवश कर्मकर परिणत होकर जीवके साथ सम्बद्ध होता है वह वेदनीय कहाता है।

शंका-उसका अस्तित्व हैसे जाना जाता है ?

समाधान—उसके अभावमें मुख और दुःखरूप कार्य नहीं हो सकते। कार्यकारणके अभाव में नहीं होता; क्योंकि ऐसा नहीं देखा जाता।

मोहणीयं ॥८॥

जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है।

शंका-ऐसी व्युत्पत्तिसे जीवके मोहनीय होनेका प्रसंग बाता है।

समाधान—ऐसी बार्चका नहीं करनी चाहिए ; क्योंकि जीवसे अभिन्न और कर्म संज्ञावाले पूद्गल इथ्यमें उपचारसे कर्मत्वका बारोप करके उस प्रकारकी व्यत्पत्ति की है।

प्रस्ता०-४

अथवा जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है।

ब्यानकं ॥९॥

जो भवधारणके प्रति जाता है वह बायुकर्ष है। जो पुद्गल मिथ्यात्व बादि कारणोंके द्वारा नरक स्नादि भवधारण करनेकी शक्तिसे परिणत होकर जीवमें बद्ध होते हैं वे बायु नामक होते हैं।

शंका--- उस आयुक्रमंका अस्तित्य कैसे जाना जाता है ?

समाधान-यदि आयकर्म न हो तो देह की स्थिति नहीं हो सकती।

णामं ॥१०॥

जो नाना प्रकारको रचना करता है वह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गन्छ आदि कार्योके करनेवाले जो प्रयक्ष जीवसे बढ़ हैं वे नाम संज्ञावाले हैं।

गोदं ॥११॥

जो उच्च-नोचकुलका बोध कराता है वह गोत्रकमं है। उच्च और नीच कुलोंमें उत्पादक जो पुद्गल स्काम सिक्सान आदि कारणोंसे जीवसे समबद होता है उसे गोत्र कहते हैं।

अंतरायं चेति

जो दोके मध्यमें आता है वह अन्तराय है। दान, लाम, भोग, जपभोग आदिमें विघ्न करनेमें समर्थ पदगल स्कन्य अपने कारणोंसे जोवसे सम्बद्ध होता है उसे अन्तराय कहते हैं।

इस प्रकार मूल प्रकृतियाँ बाठ ही हैं, क्योंकि बाठ कमीते उरक्त होनेवाले कार्योसे अतिरिक्त कार्य मही पाया जाता। अनस्तामन्त परमाणुवाले समुदायके समायमते उत्पन्न इन बाठ कमीते हारा एक-एक बीचने प्रदेशोंमें सन्बद्ध अनन्य परमाणुवासे जनारिक्ते सन्बद्ध अनुर्त भी जीव मूर्तताको प्राप्त होकर पूमते हुए कुम्हारिके चाकको तरह संसारमें भ्रमण करता है। चटले, पु. ६ पु. ६-१४)।

#### २. बन्धोदयसस्वाधिकार-

दूसरे अधिकारके प्रारम्भें नेमिनाय सगवान्को नमस्कार करके बन्ध, उदय, सन्दर्स युक्त स्तवको गुणस्थान और मार्गणाओं में कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उससे आयेकी गायामें स्तव, स्तुति और धर्मकथाका स्वरूप कहा है।

षट्खण्डागमके अन्तर्गत वेदनाखण्ड पुस्तक ९ में आगमोंमें उपयोगके भेद सूत्र हारा इस प्रकार कहें हैं—

'जा तत्य वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्टणा वा अणुवेक्छणा वा ध्ययपुद्धसम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिया ॥५५॥

इस सुत्रकी बदलाटीकार्ने कहा है—सब अंगोंके विधारीको प्रधानतासे बारह अंगोंके उपसंहारको स्तर कहते हैं। बारह अंगोंमें एक अंगके उपसंहारका नाम स्नुति है। एक अंगके एक अधिकारका नाम धर्मकवा है।

कर्मकाण्ड गाया ८८ में भी तीनों का यही स्वरूप प्रकारान्तरसे कहा है —समस्त अंगसहित अर्थका विस्तार या संकेषचे जिसमें वर्णन होता है उस शास्त्रको स्तव कहती है, सो कर्मकाण्डमें बन्ध, उदय, सरबक्त अर्थका कष्म समस्त अंगसीहत गयायोग्य विस्तार या संक्षेत्रसे कहा गया है अतः उसे स्तव नाम दिया है। आगे बल्यके चार भेदोंके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अवन्य अजधन्य भेद किये हैं और उन उत्कृष्ट आदिके भी सादि, अनादि, झूब, अझूब भेद किये हैं। आगे उनका स्वरूप कहा है ।

अशादि अनन्त —िवस बन्ध या उदयको परम्पराका प्रवाह जनादिकालचे बिना किसी दकाबदके चला बाता है, मध्यमें न कभी व्युच्छिल हुवा, न होगा उस बन्ध या उदयको जनादि जनन्त कहते हैं। ऐसा बन्ध या उदय जभंग ओवके ही होता है।

अनादिसान्त—जिस बन्द या उदयकी परम्पराका प्रवाह अनादिकालते बिना रुके चले आनेपर भी आगे व्युच्छिन होनेवाला है उसे अनादिषान्त कहते हैं। यह भव्यके ही होता है।

सारिसानत — जो बन्य या उदय बीचमें रुककर पुतः प्रारम्भ होता है और कालान्तरमें व्युष्टिनन हो जाता है उसे सारिसान्त कहते हैं। सारि अनन्त अंग चटित नहीं होता; क्योंकि जो बन्य या उदय सादि होता है वस अनन्त नहीं होता।

स्प्रकरणमें कमोके बन्ध, उदय और सत्कका विवेचन गुणस्वामों और मार्गणाओं में किया गया है। यह विवेचन बाटों कमोकी उत्तर प्रकृतियोंको लेकर किया है। येद विवक्षामें आंटों कमोकी प्रकृति तंस्वर एक सी लंदना होतों है। कियु जमेद विवक्षामें वन्ध्य प्रकृतियोंको संख्या एक सौ बार्च कर किया प्रकृतियोंको संख्या एक सौ बार्च है। इसका करण्य यह है कि स्टचं, रह, वन्ध, वर्ण नामकर्मने बीच मेदोंने-से अमेद विवक्षामें बार हो जिये जाते हैं तथा गोच बन्धन और पांच संबात नामकर्मोंको शारीर नामकर्मने सांमालित कर लेते हैं। बता सोकह बीर दल-छब्बोच प्रकृतियों कम हो जातों है। तथा बन्ध केवल एक मिथ्यात्वका ही होनेचे बन्ध प्रकृतियोंको संख्यामेन्स सम्बन्धान्यात्व और सम्बन्धन प्रकृति कम हो जातों है।

प्रत्येक गुणस्थानमें प्रकृतियोंको तीन दशाएँ होती हैं—बन्ध, अबन्ध, बन्धव्युण्छित्ति । उदय, अनुवय, उदयन्युन्धिति । सत्त्व, असत्त्व, सत्त्वव्युण्छित्ति ।

जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध, उदय और सत्ता होतो है वसमें उतनी बन्ध, उदय, सदस्यों हती है। वितत्तेका बन्ध, उदय, सदस्य निहास क्षत्रिया, अनुदय, अस्त्यमें रहती है। और जिन प्रकृतियोंका बन्ध, उदय या सत्ता जिस गुणस्थानमें आये नहीं होती, उनकी बन्ध, उदय प्रास्त्य जिस गुणस्थानमें आये नहीं होती, उनकी बन्ध, उदय प्रास्त्य प्रकृतिकार कर गुणस्थानमें एक सी बीस बन्ध प्रकृतियोंनिक एक सी सत्तृह का बन्ध होता है। जैसे प्रकृतियों वाले के प्रकृतियों वाले के स्वतृत्व का बन्ध होता है, तीनका बन्ध नहीं होता। तथा एक सी सत्त्रहानिक सोक्ष्य प्रकृतियों वाले के गुणस्थानोंमें नहीं वेषती है। अतः एक सी सत्त्रहका बन्ध, तीनका अबन्य, सोक्ष्यकों बन्धव्युष्टिति कही जाती है।

यद्वण्डागमके तीसरे सण्डका नाम बन्ध स्वामित्व विचय है। जिसका वर्ष होता है—वन्धके स्वामीपनेका विचार। इसका बतुर्ध सुत्र है—

"एदेसि चोदसण्हं जीवसमासाणं पयडिवन्धवोच्छेदो कादव्यो होदि ।"

वर्ष—"इन वीदह गुणस्वानों में प्रकृतिवस्यके म्युच्छेदका कवन कर्तव्य है।" इसकी टीका वयलामें यह प्रक उठाया है कि यदि यहाँ प्रकृतिवस्थ्यच्छेदका कवन है तो इसका नाम वन्यस्यागिस्थविषय कैंग्रे पारित हुआ ? उत्तरमें कहा है—"इंग् गुणस्वानने इतनी प्रकृतियोंका बन्यव्युच्छेद होता है।" ऐसा कहने-पर उससे नोचेके गुणस्यान उन ब्रकृतियोंकि बन्यके स्वामी है यह विद्व होता है।

जैसे सूत्र पौजमें कहा है— पौज जानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यदाःकोर्ति, उञ्चयोत्र और पौज अन्तराय, इनका कौन बन्धक है और कौन अवन्धक है ?

छठे मुत्रमें कहा है---मिद्यादृष्टिते लेकर सदमसाम्पराय उपशामक और क्षपक उक्त प्रकृतियोंके बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें उक्त प्रकृतियोंके बन्धका विच्छेद होता है अतः ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक है।

इसी प्रकार सुत्रोंमें प्रत्येक प्रकृतिके बन्ध और खबन्धके सम्बन्धमें प्रश्न और उत्तर किया गया है। इसीके बाचारपर गोम्मटसारमें गणस्थानों और मार्गणाओं में बन्ध, अबन्ध और बन्धव्युच्छितिका विचार किया गया है।

पाँचर्वे सूत्रको चवलाटीकामं बीरसेन स्वामीने सूत्रको देशामर्पक मानकर तेईस प्रश्न उठाये हैं और उनका समाधान किया है। वे प्रश्न इस प्रकार है-

- १. किन प्रकृतियोंको बन्धव्यन्त्रित उदयभ्यन्त्रिति पर्व होती है ?
- २. किन प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति बन्धव्युच्छित्तिने पूर्व होती है ?
- रै. किनकी दोनों व्यच्छिति एक साथ होती है ?
- ४. अपने खदयमें बन्ध किनका होता है ?
- ५. परप्रकृतियोंके उदयमें बन्ध किनका होता है ? ६. अपने और परके उदयमें बैंधनेवाली प्रकृतियाँ कौन हैं ?
- ७. सान्तरबन्धी कौन है ?
- ८ निरन्तरबन्धी कौन है ?
- ९. सान्तर-निरन्तरबन्धी कौन हैं ?
- १०. सनिमित्तक बन्ध किनका होता है ?
- ११. ब्रानिमित्तक बस्य किनका है ?
- १२. गतिके साथ वैषनेवाली कीन प्रकृतियों हैं ?
- १३. गतिके बिना बैंघनेवाली प्रकृतियों कीन है ?
- १४. कितनी गतिवाले जीव किन प्रकृतियों के स्वामी है ?
- १५. कितनी गतिबाले स्वामी नहीं है ?
- १६. बन्धकी सीमा किस गणस्थान तक है ?
- १७. वया अन्तिम समयमें बन्धकी व्युच्छित्ति होती है ?
- १८. वया प्रथम समयमें बन्धकी व्यक्तिहोती है ?
- १९. या बीचके समयमें बन्धकी व्युच्छित्ति होती है ?
- २०. किनका बन्ध सादि है ?
- २१. किनका बन्ध अनादि है ?
- २२. किनका बन्ध ध्रुव है ?
- २३ किनका बन्ध अध्य व है ?

इन प्रश्नोंमें-से वीरसेन स्वामीने विषम प्रश्नोंका उत्तर दिया है। चुकि बन्धव्युच्छेदका कथन सुत्रोंमें ही है बतः उसे छोडकर उदयव्युच्छेदका कवन किया है। और उसके अन्तमें एक उपसंहार गाया दी है--

दस चदुरिगि सत्तारस अद्र य तह पंच चेव चउरो य । छच्छक्क एग दुग दुग चोइस उगुतीस तेरसुदय विदी ।

यह गाया कर्मकाण्डके उदय प्रकरणमें है और इसका क्रमांक २६३ है। इस उदयव्युव्छित्तिकी

चर्चाके प्रारम्भमे बीरसेन स्वामीने कहा है—सिब्यास्व बाद्यि दस प्रकृतियोंकी उदयको ब्युन्छित्ति मिध्यादृष्टि गुणस्वानके बन्तिम समयमें होती है यह महाकर्म प्रकृति प्रामृतका उपदेश है ।

वृणिपुत्रकर्वी यतिवृषभाषार्थके उपरेशसे फिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पौच प्रकृतियोंका उदयब्युच्छेद होता है क्योंकि उनके मतसे चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उदयब्युच्छेद हाता है।

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें भी इस मतभेदका कथन है। कर्मकाण्डमें त्रिलूलिकानामक अधिकारके अन्तरंत नी प्रश्नपूलिकामें उक्त तेईस प्रश्नोंसे-से नी प्रश्नोंका कथन है। शेथमें-से कुछका कथन बन्धाधिकार और उदयाधिकारमें है।

दस अविकारके प्रारम्भे प्रकृतिबन्धके कथनके परवात् दियतिबन्धका कथन है। यह कथन औष-स्थानकी जुलिकाके अन्तर्गत छठो और सातथी चुलिकाका ऋणी है। छठो चुलिकामें मुख प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियोंकी उन्कृष्ट स्थिति, आवाधा तथा निषेक रचनाका कथन है। और सातथी चुलिकामें उनको जनसम्बिति आर्थिका कथन है। यथा—

पौच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, पौच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्य तीस साग-रोपम कोडाकोडी है ॥ ४ ॥

उनका तीस हजार वर्ष आबाघाकाल है ॥ ५ ॥ आबाघाकालसे होन कर्मेस्थिति प्रमाण कर्मेनियेक है ॥ ६ ॥

(-वद्वं. पु. ६, पू. १४६-१५०)

इसी प्रकार जवन्य स्थिति आदिका भी कथन है।

िकन्तु कर्मकाष्टमें संज्ञीपञ्चीन्त्रयमे केकर असंज्ञीपञ्चीन्त्रय, चौद्दित्रय, दोद्दित्रय, दोद्दित्रय, एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें जो स्थिति बन्धका निक्ष्पण है बहु यहाँ नहीं है। और न स्थिति बन्धके स्वामियोंका कथन यहाँ है।

कर्मनण्डमें स्थितिबन्धके बाद जनुमाग उन्य और प्रदेश बन्धका कथन है वह भी यहां नहीं है। खबलांमें प्रवत किया नया है कि यहां जयन्य और उन्हेख प्रदेशवन्य तथा जनुमागवस्य क्यों नहीं कहा? उत्तरमें कहा है—अनुमागवस्य और प्रदेशवन्यके अधिनामाजि प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धका ज्वन किये जाने पर उनका कफन स्वतः सिंद है। तथा प्रदेशवन्यके योगस्थान तिज्ञ होते हैं। (ये योगस्थान जगत श्रीणके असंस्थातवें भाग मात्र है।) क्योंकि योगके विना प्रदेशवन्य नहीं हो सकता।

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके द्वारा यहाँ चारों ही बन्धका कथन हो जाता है।

पञ्चसंग्रहके शतक नामक चतुर्थ अधिकारमें भी चारों बन्योंका कथन है। उसमें बन्धके नौ मेद किये है—सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ग्रुवबन्ध, अग्रुवबन्ध, प्रकृतिस्थानबन्ध, मुजाकारबन्ध, अल्पतरबन्ध, अवस्थित-बन्ध और स्थामित्वकी अधेशा बन्ध । और क्रमधे उनका कथन किया है। क्रमेंकाण्डमें आदिके चार भेदोंका कथन तो स्त्री अधिकारमें किया है। शेषका कथन पांचवें बन्धोद्य सस्वयुक्त स्थान समुस्कीर्यन अधिकारमें कथन तो सादिबन्ध आदिका निरूपण दोनोंमें समान है। इतना ही नहीं किन्हीं वाषाओं में भी समानता है। यथा—

> साइ क्षणाइ य चुव अद्भुवो य बंबो दु कम्मछक्कस्स । तहए साइयक्षेसा नणाइ वनसेसजो जाऊ ॥ ३२५ ॥

सादि बणादी घुन बद्धनो य बंघो दु कम्मछनकस्स । तदियो सादि य नेसो बणादि घन सेसगो बाऊ ॥ १२२ ॥

---कर्मकाण्ड ।

पञ्चसंबहुमें बन्धके नवस भेद स्वामित्वको अपेसा बन्बके कवनमें गुणस्थान और मार्गणाओं में बन्ध, बन्धवन्युष्णिलीं आदिका कवन है। तदनन्दर स्वितिवन्यका कपन है, तैसा सम्मेतायके हम दूसरे अधिकारमें है। किन्तु पञ्चसंबहुके वर्षकारमें के किन्तु पञ्चसंबहुके वर्षकारमें के स्वित्त कर किन्तु पञ्चसंबहुके वर्षकारमें विश्वस्त है। कर्मकाण्यके पहेतिय आदि जीवों के होवेशके स्वित्तवन्य का भी कपन है जी पञ्चसंबहुमें नहीं है। अनुभागबन्य और प्रदेशवन्यका कपन पञ्चसंबहुमें नहीं है। अनुभागबन्य और प्रदेशवन्यका कपन करते हुए पञ्चसंबहुमें तो वस्त्तव हि किन्तु कर्मकाण्यके कपनमें उससे विश्वस्त भी है। प्रदेशवन्यका कपन करते हुए पञ्चसंबहुमें हो समय प्रवद्धका विभाग केवल मुक्त क्षेत्र है। तथा प्रदेशवन्यका कपन क्ष्यसंबद्ध के प्रवास करते हुए पञ्चसंबहुमें तो समय प्रवह्मका कपन क्षयसंबद्ध के प्रवास करते हुए पञ्चसंबहुमें तो समय प्रवह्मका क्षयम पञ्चसंबद्ध के प्रवास करते हुए पञ्चसंबद्ध के प्रवास करते हैं।

उदयप्रकश्यमें कार्गिके उदय उदीरणा आदिका कथन गुणस्थान और मार्गणाओं में है। प्रत्येक गुणस्थान अप मार्गणार्थी अकृतियों के उदय, अनुस्य उदयस्युण्डिंगिका कथन है। सारव प्रकरणमें मी गुणस्थान और मार्गणाओं में प्रकृतियों के सच्च, असन्य और सन्वस्युण्डिलिका कथन है। मार्गणाओं में बन्य, उदय, सरवादिका कथन कथ्यन नहीं मिलता। आवार्म ने मिनक्तनं उसे स्वयं फलित करके लिखा प्रतीत होता है। उदय और सच्च प्रकरणको अन्तिय गायां में इक्को अलक मिलतो है। यथा—

> कम्मेबाणाहारे पयक्षीणं उदयमेबनादेखे । कहियमिणं बलमाहबचंदि वयणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ कम्मेबाणाहारे पयक्षीणं सत्तमेबमादेसे कहियमिणं कलमाहबचंदिच्यणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥

> > -- கைக்காரக டி

अर्थात् यह कथन आचार्यनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने किया है।

#### ३. सत्त्वस्थान भंगाधिकार---

तीमरे अधिकारका नाम सरवस्थान भंगाधिकार है। इसको प्रथम गायामें जिसका क्रतांक २५८ है, भगवान महायीरको नमस्वार करके सदक्यवायको भंगोंके साथ कहनेकी प्रतिज्ञा की है। और आगेकी गायामें कहा है—पिछले अधिकारके अन्तर्भाजों एकस्थानका कथन किया है यह आगुके बन्ध और अबन्धका भैदन करके किया है। इस अधिकारमें भंगेके साथ कथन है।

एक समयमें एक जीवके संख्याभेदको लिये हुए जो प्रकृति समृहका सत्त्व पाया जाता है उसे स्वान कहते हैं। और समान संख्यावालो प्रकृतियोंमें जो प्रकृतियोंका परिवर्तन होता है उसे भंग कहते हैं। जैसे किन्हीं जीवोंके मतृष्यायु देवायुके साथ एक सौ पेतालोसका सत्त्व पाया जाता है और किन्हीं जीवोंके तियंचायु नरकायुके साथ एक सौ पेतालोसका सत्त्व पाया जाता है। यहां भंगभेद होता है। एक जीवके दो आयुको सत्ता रह सकती है। एक आयु भुज्यमान—जो उह भोग रहा है, एक आयु बध्यमान—जो उसने आपामी अवको वांची है। जिसने अभी परमवकी आयुको सत्ता दिस है। जिसने अभी परमवकी आयुको सत्ता दिस है। किया उसके एक भुज्यमान आयुको सत्ता रहती है।

देवगतिमें और नरकगतिमें मनुष्य और तिथँव दो हो आयुका बन्ध होता है। मनुष्य और तिथँवों में चारों आयुका बन्ध हो सकता है। किन्तु सम्यादृष्टि मनुष्य और तियँच देवायुका हो बन्ध करते हैं। तथा सम्यायृष्टि देव और नारकी मनुष्यायुका ही बन्ध करते हैं। जिस स्थानमें बारों आयुक्ती सत्ता रहती है उसमें बारों आयुक्ते बन्धको लेकर बारह भंग बढ़ायुके होते हैं—यबा

- १. भुज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु ।
- २. भुष्यमान नरकायु बध्यमान तियैचायु ।
- ३. भुज्यमान तियँचायु बध्यमान नरकायु ।
- ४. भुज्यमान तियंबायु बद्यमान तियंबायु ।
- ५. भुज्यमान तियंचायु बच्यमान मनुष्यायु ।
- ६. भुज्यमान तियंचायु बध्यमान देवायु ।
- ७. भुज्यमान मनुष्यायु बच्यमान नरकायु ।
- ८. भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान तियैचायु ।
- ९. भुज्यमान मनुष्यायु बच्यमान मनुष्यायु ।
- १०. भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु ।
- ११. भुज्यमान देवायु बन्यमान मनुष्यायु ।
- १२. भुज्यमान देवायु बध्यमान तियेचायु ।

इनमेंसे जिन मंगोमें दोनों आयु समान हैं केवल भुज्यमान और बच्यमानका ही भेर वे भंग पुनवक्त होनेसे अपुनवक्त पीच ही भंग बद्धायुके होते हैं। और जबद्धायुके चार बायुकी अपेक्षा चार भंग होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुणस्थानमें स्थानों और भंगोंका कथन इस अधिकारसे है।

इस अधिकारको अन्तिम गायामें ग्रन्थकारने कहा है—इन्द्रनन्दि गुस्के पासमें सकल सिद्धान्तको सुनकर कनकनन्दी गुरुने सत्त्वस्थानका कथन किया।

स्व. पं. जुगल कियोरओं मुस्तारने पुरातन वाक्यसूची (पू. ७२-७४) की प्रस्तावनामें लिखा है कि उक्त सरवस्थान प्रन्य विस्तरसन्द त्रिगंगीके नामले आराके जैन विद्वास्थ्यवनमें मीजूद है। उसमें साफ तौरपर इन्द्रतान्दकों हो गुरूक्तफें उस्लेखित किया है। इस उत्तरस्थानकों निमयन्दने अपने गोमम्द्रतारमें प्रायः प्राया अपनाया है। आराकों उत्तर विकेखनुवार प्रायः ८ गावाएँ छोड़कर मंगलान्य और अस्तिम गावा सहित सब गावाओं को अपने प्रन्यका अंग बनाया है। कही-कहीं भेद भी है। उक्त प्रस्तावनामें उसका विदरण देखा आ सकता है। इस तरह यह अधिकार कनकान्दिके उक्त सन्धान्त्रभीका नदूसी हैं।

## ४. त्रिचूलिकाधिकार—

प्रा॰ पंचसंग्रहके तीसरे अधिकारके अन्तर्में नी प्रश्नवृत्तिका आती है। तथा यट्खण्डायमके अन्तर्गत तीसरे खच्ड बन्बस्वामित्व विश्वयको यवला टोकामें (पू. ८, पू. ७-१७) उक्त नौ प्रश्न उठाकर उनका समाघान किया है। तबा उनके समर्थनमें कुछ आर्थ गाबाएँ भी दी हैं। उन्हींके आघारछे यह नौ प्रस्त चूलिका को गयी प्रतीत होती है।

पंच भागहार चृक्तिकामें उद्वेलन, विच्यात, खधःप्रवृक्ष, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम इन पांच भागहारोंका कथन है। इन भागहारोंके द्वारा शुभाशुभक्षों जीवके परिणामोंका निमित्त पांकर अन्य प्रकृतिकथ परिणामक करते हैं। बैठे शुभ परिणामोंके निमित्तते पूर्वबद्ध असाताबेदनीय कर्म साताबेदनीय क्या परिणात हो जाता है। क्रिस-कित प्रकृति कौन-कौन भागहार रूप माजक राशिके समान है अतः क्या परिणात को जाता है। क्या क्या माजहार को कोच स्थावक राशिके समान है अतः व्यवकार पर्वाचित्रकार क्या परिणात क्या परिणात क्या परिणात क्या परिणात क्या परिणात हो। प्रविचेश्वर यह कथन नहीं है।

तीसरी दशकरण चुलिकामें बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीरणा, सला, उदय, उपणम, निवत्ति. निकाचना इस दस करणोंका कथन किया है और बतुलाया है कि कीन करण किस गणस्थान तक होना है। कर्मपरमाणओंका आत्माके साथ सम्बद्ध होना बन्ध है। यह सबसे पहली क्रिया है। करण नाम क्रियाका है। इसके बिना आगेका कोई करण नहीं होता। कर्मकी दसरी किया या अवस्था उत्कर्षण है। स्थिति और अनुभागके बढनेको उरकर्षण कहते हैं। तीसरा करण अपकर्षण उससे विपरीत है अर्थात स्थिति और अनुभागके घटनेको अपकर्षण कहते हैं। बन्धके बाद ही ये दोनों करण होते है। किसी अशभक्तमें का बन्ध होने के पदचात यदि जीव शभपरिणाम करता है तो पूर्व बद्ध कर्ममें स्थिति अनुभाग छट जाता है। इसी तरह अशमकर्मकी जवन्य स्थिति बांधकर यदि कोई और भी अधिक पापकार्यमें रत रहता है तो उसकी स्थित अनभाग बढ़ जाता है। बँघनेके बाद कर्मके सतामें रहनेको सत्त्रकरण कहते हैं। कर्मका अपना फल देना उदय है। नियत समयसे पूर्वमें फलदानको उदीरणा कहते है। उदीरणासे पहले अपकर्षण द्वारा कर्मकी स्थितिको घटा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी आयु भोगे बिना असमयमे ही मर जाता है तो उसे आयकर्मकी उदीरणा कहते हैं। एक कमंत्रा दूसरे सजातीय कर्मकृप होनेकी . संक्रमण करण कहते हैं। संक्रमण मरू कर्म-प्रकृतियों में नहीं होता अर्थात न ज्ञानावरण दर्शनावरणरूप या किसी अन्यकर्मरूप होता है और न दर्शनावरण या मोहनीय आदि ज्ञानावरणरूप होते हैं। किन्त एक कर्मके अवान्तर भेदों मेरी एक भेद अन्य सजातीय प्रकृतिरूप हो सकता है। जैसे सातावेदनीय असातावेदनीयरूप और असातावेदनीय सातावेदनीय रूप हो जाता है। किन्तु आयुक्तमंक भेदोंमें संक्रमण नहीं होता। नरककी आय बांध छेनेपर मरकर नरकमें ही जन्म छेना होगा।

कर्मका उदयमें बानेके बयोग्य होना उपवास है। उसमें संक्रमण और उदयकान हो सन्ना निवस्ति है। और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदयकान हो सकना निकाचना है। करोबेन्से दसकरण हाते है। ये सब औषके भावोंपर हो अवलास्वित है। अन्य किसोका इनमें कतंत्व नहीं है।

### ५. बन्धोदयसत्त्वयुक्तस्थानसमृत्कीर्तन-

एक जीवके एक समयमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध, ज्वस्य, सत्य सम्प्रव है जनके समुद्रका नाम स्थान है। इस अधिकारमें पहले आठों मुजकमीको लेकर और फिर प्रत्येक कर्मको जनर प्रकृतियोंको लेकर बन्ध स्थानों, उदार सम्भागों और सत्य स्थानोंका कथन है। खेत्र मुन कर्मोका कथन करते हुए स्हार है कि तीसरे गुजस्थानके सिवाय अप्रमत्त पर्यन्त छह गुगस्थानों एक जीवके आयुक्तमें किया सातक अथवा आयुक्तमें सहित बाठका बन्ध होता है। तीसरे, आठवें और नीय गुगस्थानमें आयुक्ते दिना सात कर्मका बन्ध होता है। सात्र गुगस्थानमें आयु और मोहत्तीयके बिना छह ही कर्मोका बन्ध होता है। त्यारहवें आदि तीन गुगस्थानोंमें एक वेदनीय कर्मका हो बन्ध होता है। और चीटहवें गुगस्थानमें एक भी कर्मका बन्ध होता होता। अयु आदि कार बन्ध स्थान है—आठ प्रकृतिक, सात्र प्रकृतिक, छह प्रकृतिक, एक प्रकृतिक। इसी तरह दसमें गुणस्यान तक बाठों कर्योंका जब्य होता है। ग्यारहवें और बारहवें गुणस्यानमें मोहनोयके बिना सात कर्योंका जब्य होता है। तरहवें और बौबहवें गुणस्यानमें चार कर्योंका जब्य होता है। बत: बाठ कर्योंके तीन जब्यस्थान होते हैं—आठ प्रकृतिक सात प्रकृतिक और बार प्रकृतिक।

प्यारहर्वे गुणस्थान तक बाठों कर्मों की सत्ता रहती है। बारहर्वे गुणस्थानमें मोहनीयके बिना सात कर्मों की सत्ता रहती है। तरहर्वे तथा पौरहर्वे गुणस्थानमें बार कर्मों की सत्ता रहती है। बतः बाठों कर्मों के तिन सत्त्व स्थान है—बाठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक बोर बार प्रकृतिक। इसी तरहर्का कथन प्रत्येक कर्मों के विषयमें किया नया है। बाठों कर्मों के वेदनीय, बायू बोर गोजकर्मों की उत्तरप्रकृतियोंने एक जीवके एक समयमें एक ही प्रकृतिका बन्ध होता है और एकका ही उदय होता है। तथा जानावरण और अन्तरायको पीचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध, उदय और सत्त्व होता है। बतः इनको छोड़कर खेद दर्शनावरणीया, बोहनीय बोर नामकर्ममें बन्धस्थानों, उत्तयस्थानों और उत्तयस्थानोंका कथन बहुत

स्रदेवके कथनके वश्वात् विसंधोगी भंगोंका कथन है अर्थात् बन्धमें उदय-रुस्त, उदयमें बन्ध और सन्त, और मत्यमें बन्ध और उदयका कथन किया है। फिर बन्धादिमें दो को आधार और एकको अध्य बनावर कथन किया है। पंचसंप्रहेक बन्धर्यत शतक और समतिका अधिकारमें भी उक्त कथन है। कमें गण्डका उक्त कथन उत्तर ऋषी हो सकता है। कुछ गायाएँ भी दोनोंसें समान है।

इस प्रकरणमें प्रसंगवन आगत कर्मविषयक अन्य भी जातन्य विषय हैं। यह अधिकार बहुत विस्तृत हैं। इसमें २२४ गाषाएँ हैं।

### ६. प्रत्ययाधिकार-

इस अधिकार में कम्मेन में कामे पीच, बादह, चन्नीस और प्रमह सब मिलकर सतायन होते हैं। इन्हों में लोर इनके में र क्रममें पीच, बादह, चन्नीस और प्रमह सब मिलकर सतायन होते हैं। इन्हों हैं। इन्हों में लोर इनके मेरे कममें पीच, बादह, चन्नीस और प्रमह सब मिलकर सतायन होते हैं। इन्हों हैं। इन्हों ने तर प्रथमों का कचन गुणस्थानों में किया गया है कि किस गुणस्थानमें वन्यके कितने प्रस्थम होते हैं। और उनके मंगोंका भी क्यन है। मां, 'चनसेवह के गतकाधिकारके प्रारम्भ ये दू कपन बहुत दिस्तारसे हैं। कर्मकाण्डमें के तक पन्नीस गायाओं है तो पंच संग्रहने सबा सी गायाओं में। प्रारम्भ होते हैं। वादके तीन गुणस्थानों मिध्यारको छोड़ तेष तोन प्रस्थाते कम्मेन वादके पीच गुणस्थानों मिध्यारको छोड़ तेष तोन प्रस्थाते क्रमेन वादके तीन गुणस्थानों मिध्यारको छोड़ तेष तोन प्रस्थाते क्रमेन वादके वादके पीच गुणस्थानों क्षाय और योगसे क्रमेन होता है। वादके तीन गुणस्थानों क्षाय और योगसे क्रमेन होता है। वादके तीन गुणस्थानों क्षाय और योगसे क्रमेन होता है। वादके तीन गुणस्थानों क्षाय और योगसे क्रमेन होता है।

आगे गुणस्वानंभें उत्तर प्रस्थयोंका कवन है। बन्तमें दोनों ही ग्रन्थोंने कर्मबन्यके विदोष कारण कहे हैं वो तत्त्वार्यमुत्रके छठे कथ्यायके अन्तर्भों कहे हैं। दोनों ग्रन्थोंमें ये गायाएँ प्राय: समान हैं। पंत्रसंप्रहमें इन्हें मूंज गाया कहा है। अतः ये गायाएँ पंत्रसंप्रहसे ही छी गयी जान पढ़ती है। इस प्रकार यह कथन कर्मकाण्यमें पंतरसंग्रह संग्रित होना चाहिए।

### ७. भावचूलिका---

इस अधिकारमें औपकाशिक, क्षायिक, मिख्न, औदियिक और पारिणामिक भागोंका तथा उनके भेटोंका कथन करके गुणस्थानोंमें उनके स्वसंयोगी और परसंयोगी भंगोंका कथन किया है। उसके पश्चात् 'बांखिद सर्थ किरियाण' बादि प्राचीन गांचा बाठी है जिसमें कहा है कि कियाबादियों के एक सी बस्ती, ब्राह्मियाबादियों के स्वकृत और दैनियंकी करोत्र, इस तरह सीन सी तरेसक मत है। बागे इन तीन सी तरेसक मतीकी उपपाल दी गयी है। वसे, सुनकृतांगके प्रथम शुरस्कन्यके चारक के ब्राह्मिय के प्रथम शुरस्कन्यके चारक के जिस के प्रथम शुरस्कन्यक चारक के जमने उसके स्वयादित के प्रशास के प्रथम शुरस्कन्यक चारक के अपनी टीकामें उनकी उपपाल भी सी है। किन्तु दोनों में सनतर है। ब्रामिक सिकंत पंतर्यक्ष (पू. ४१ ब्रादि) में भी यह सब क्यन है जो क्षमंत्रावक ज्ञूणोंने प्रतीत होता है, व्योक्ति प्रा. पंत्रसंबद्धमें यह क्यन नहीं है।

बन्तमें एक गायाके द्वारा जो सन्मति तकमें (का. ३, गा. ४७) भी है, कहा गया है जितने बचनके मार्ग है जतने ही नयवाद है। ओर जितने नयबाद हैं जतने ही परसमय है। परसमयोंका कथन निध्या है क्योंकि से सर्वया बैसा मान ते हैं और जैनोंका कथन यथार्थ है क्योंकि वे स्वादादी है।

### ८. त्रिकरणचलिका--

इस बिषकारमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणका स्वरूप वर्णित है। जीवकाण्डके प्रारम्भमें भी इन तीमोंका स्वरूप गुणस्थामोंके प्रसंगते कहा है। इन तीमोंका स्वरूप बतलानेवाली गायाएँभी वे ही हैं जो जीवकाण्डमें हैं। किन्तु यहाँ मूलप्रस्वकारने स्वयं अंकसंदृष्टिके द्वारा इन करणोको समझाया है।

#### ९. कर्मस्थिति रचनाधिकार---

प्रति समय वैश्ववेद्यां के कर्मप्रशाणु आठों कर्मोमें या सात कर्मोमें विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक कर्म प्रकृतिको प्राप्त कर्मानिकेंकि रचना उत्यक्ते स्थितिक अनुतार आवाषावारकको छोड़कर हो आती हैं, अपदी कर्मान कर्मोनिकेंकि प्रदा्या उत्यक्तिक अनुतार आवाषावारकको छोड़कर हो आती हैं, अपदी करने प्रत्यक्ते हो स्थापन करने हैं स्थापन करने हैं अपित प्रत्यक्ति हो उत्यक्ति रचनाको ही कर्मीस्थिति रचना करते हैं। उत्यक्ति कम्म इस अधिकारके अप्तर्याद स्थिति कम्माधिकारमें भी क्या है, फलदः इस अधिकारमें अपदी हैं। अपदी हैं, प्रद्याद स्थापन क्ष्मारे स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन हैं। बहुर्ग उनका अभ्यक्ति रूप-१९२ है।

इस अधिकारके अन्तर्ने प्रत्यकारको प्रशस्ति गाधा ९६५ से ९७२ तक है। उसमें ग्रन्थकारने इस प्रम्यको रचनार्थे निमित्त चामृण्डरायके ही क्रिया-कलागोंका वर्णन किया है। अपने सम्बन्ध्ये कुछ भी नहीं कहा।

इत प्रकार इस यन्यका विषय-गरिवय जानना । यह ग्रन्थ कर्मसिद्धान्तका सिरमीर जैसा है। इसमें पूर्वरचित कर्मसिद्धान्त-विषयक ग्रन्थोंका सार आ जाता है। प्रस्तावना ३५

## कुछ दिगम्बर-इवेताम्बर मतभेद---

स्वेतास्वर परम्परामें भी कर्मीवषयक साहित्य विपुल है। यहाँ उसके आधारपर कुछ विद्येषताओं तथा मतभेवोंका दिख्यांन कराया जाता है।

१. कर्मकाण्डमं केवल ध्रुवबिण्यती और ध्रुवोदयी तथा उसकी विपक्षी प्रकृतियों को ही बतलाया है। किन्तु पंचम कर्मयन्वमं ध्रुव सत्ताका और बाधूव सत्ताका प्रकृतियों को मी गिनाया है। १३० प्रकृतियों ध्रुव सत्ताका है कोर २८ बाधूव सत्ताका है। दोनोंका बोड़ १५८ है को उदयप्रकृतियों की संक्यात ३६ बाबिक है। इसका कारण यह है कि बण्य और उदयमें नामकर्मकी वणांवि चारको ही गिना है। इसी तरह पांच बणवा कोर वाच स्वाताको पृथक निर्माण कर स्वाताक स्वाताक कर किया है। और बल्यन-नामकर्मके ही साम्यिकत कर किया है। और बल्यन-नामकर्मके १५ मेदोंको भी दारोरनामकर्ममें अन्तर्गृत कर किया है वाच १५ १५ १५ १५ ३६ बढ़ वाती है।

इसमें व्यान देने योग्य बात यह है कि धा वबन्धिनी और धा व उदयवाली प्रकृतियोंकी संख्या अधाव बन्धिनी और अध्य व उदयवाली प्रकृतियोंकी संस्थासे बहुत कम है । किन्त सत्तामें विपरीत दशा है । इसका कारण यह है कि जो प्रकृति बन्धदशामें है और जिसका उदय हो रहा है उन दोनों की ही सत्ताका होना आवश्यक है। अतः बन्ध और उदय प्रकृतियाँ सत्तार्में रहती ही हैं। तथा मिध्यास्य दशामें जिनकी सत्ता ियमसे नहीं होती, ऐसी प्रकृतियाँ कम ही हैं। इन कारणोंसे घाव सत्ताका प्रकृतियोंकी संख्या अधिक है और अध्यव सत्ताकी कम । त्रसादि बीस, वर्णादि बीस और तेजसकार्माण सप्तककी सत्ता सभी संसारी जीवोके रहती है अतः ये ध्रव सत्ताका है। सैतालीस ध्रवबन्धिनी ध्रवसत्ताका है। तीनों वेदोंकी सत्ता ध्रुव है। स्योंकि उनका बन्ध क्रमशः होता रहता है। संस्थान, संहनन, जाति, बेदनीय द्विक भी ध्रुव सत्ताका है । हास्य, रति और अरित गोककी सत्ता नौर्वे गणस्यान तक सभी जीवों के रहती है । इसी प्रकार उच्छवात आदि चार, विहायोगुगल, तिर्थिन्द्रक और नोच गोत्रकी भी सत्ता सर्वदा रहती है। सम्यन्त्वकी प्राप्ति होनेसे पहले सभी जोवोंके ये प्रकृतियाँ सदा रहती हैं हमीसे इन्हें ध्रव सलाका कहा है। शेष रेट अध्य व सत्ताका है। वर्षोंकि सम्यवस्य और मिश्रकी सत्ता अभव्योंके तो होती हो नहीं, बहुतसे भव्योंके भी नहीं होती। तेजकाय-वायकायिक जीव मनुष्यद्विककी उद्देलना कर देते हैं बतः उनके मनुष्यद्विककी सत्ता नहीं होती । वैक्रियक बादि ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ता अनादि निगोदिया जीवके नहीं होती । तथा जो जीव जनका बन्ध करके एकेन्द्रियमें जाकर उद्देलना कर देते हैं जनके भी नहीं होती । सम्यक्तके होते हुए भी तीयंकरनाम किसीके होता है किसीके नहीं होता । स्थावरॉके देवाय-नरकायका, अहमिन्होंके तियंगायका, तेजकाय बायकाय और सप्तम नरकके नारिकयोंके मनुष्यायुका बन्च न होनेके कारण उनकी सता नहीं है। तथा संयम होनेपर भी आहारक उप्तक किसीके होते हैं किसीके नहीं होते। तथा उच्चगोत्र भी अनादि निगोदिया जीवोंके नहीं होता । उद्रेलना हो जानेपर तेजकाय, वायुकायके भी नहीं होता । बतः ये अट्राईस प्रकृतियाँ अध्य व सत्ताका हैं।

गुणस्थानोंमें कुछ प्रकृतियोंकी ध्रुव सत्ता और अध्रुव सत्ताका कथन करते हए कहा है-

आदिके तीन गुणस्वानोंनें निध्यास्वकी सत्ता स्ववस्य होती है। आगे असंवत सम्बन्द्रि आदि आठ गुगस्वानोंनें निध्यासको सत्ता होती भी है, नहीं भी होती। सासादमबे सम्बन्धन मोहनीयकी सत्ता नियमचे होती है। किन्तु बोव निध्यादिक सिता होती भी है, नहीं भी होती। सासादमबे सम्बन्धन मोहनीयकी सत्ता होती भी है, नहीं भी होती। सासादम और निस्म गुणस्वानोंनें निध्य ऋतिस्व नियमचे हिती है। बोव निध्यादृष्टि आदि नी गुणस्वानोंनें निध्य ऋतिस्व नियमचे स्वता नियमचे पुणस्वानोंनें असन्वानुवन्योंकी सत्ता नियमचे स्वती है। स्वत्याद्वानों से सत्ता नियमचे स्वती है। स्वत्याद्वानों से अस्ती है। सिष्म स्वती है। स्वत्याद्वानों स्वता नियमचे स्वती है। स्वत्याद्वानों से अस्ती स्वती स्वता क्षादि सभी गुणस्वानोंनें स्वति है। सिष्म स्वती है। सिष्म स्वता प्रस्तानोंने स्वति है। स्वत्याद्वानों स्वती स्वता स्वता स्वती स्वती स्वती स्वता स्

को सत्ता विकल्पसे होती है। तांधंकर बोर आहारकको सत्तावाला मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं आता। तीर्थंकरको सत्तावाला यदि मिथ्यात्यमें आता है तो अन्तर्गहर्त के लिए आता है।

२. कमंकाण्ड गाचा २६ में कहा है कि प्रथमोगदाम सम्यक्तकयी भावयत्त्रके द्वारा मिण्यास्य प्रकृतिका द्वय्य सिम्पास्य, सम्यक्षिच्यास्य और सम्यक्त्य प्रकृतिकल हो आता है। व्वतास्त्रर परम्परामें कामिकोंको तो यहाँ मत सम्य है क्लिनु वैद्यान्तिकोंका मत भिन्न है। विवोधावस्यक भाव्यको गांधा ५३० को त्रीकार्वे सम्पन्नसरित किला है—

तथा क्षेत्र कम प्रकृति उसकी जूणि और क्षेत्र पंचसंग्रहके रखयिताओं का मत है कि उपहास सम्पन्धक से सकट होनेसे एहके अव्यति मिध्यात्वको प्रयम स्थितिके अस्तिग्र समयमे द्वितीय स्थितिम बत्तमान मिध्यात्वके तीन पुंज करता है। और किंग्यतार के सतसे जिस समय सम्पन्धक प्राप्त होता है उसी समय तीन पुंज करता है।

 कमंत्राण्ड गा. २२२ में सासादन गुणस्थानमें आहारकका सत्त्व स्वीकार नहीं दिया है। किन्तु वर्ग. कमंत्रम्थमें स्वीकार किया है। कमंत्राण्ड गा. ३७२ से यह स्पष्ट है कि सासादनमं आहारककी सत्ताका क्रिकर कमंग्रास्त्रियोंने मत्रभेद है। एक वस उसको सत्ता मानता है, दूसरा पक्ष नहीं मानता।

४. कर्मशाब्द गा. २९१ में 'णत्य बणं उत्तसमें' पतके द्वारा यह बतलाया है कि उपरामश्रीणमें समन्तानुबन्धीके सद्यतो लेकर कामिकोमें मतभेद है। इसे पण्यराती कर्मश्रकृति और क्षेत्रस्थाने भी अनन्ता-द्वित्योकी सत्ताको लेकर पतभेद है। कर्मश्रकृति और पंचसंग्रहमें सातथें गुणस्थान तक ही अनन्तानुबन्धीकी सत्ता स्वीकार की यथी है किन्तु कर्मबन्धीन स्थारहर्षे गुणस्थान तक सत्ता स्वीकार की गयी है। कर्मश्रकृतिका मत है जो चारियमोहनीयके उपयासका प्रयास करना है वह अवस्थ ही अनन्तानुबन्धीका दिसंयोजन करता है। वर्मकाश्रम दोनों स्वीको स्थान दिया गया है।

 पीर्यंगरनामकर्मकी जयन्य स्थिति भी अन्तःकोटी-कोटी सागर बतलायो है। उसको लेकर स्वेताम्बर कर्मसाहित्यमै शंका-समाधान इस प्रकार है—

यों हा—यदि तीर्थंकरनामकर्मकी जमयादिवति भी जन्तःकोटोकोटी सागर है तो तीर्थंकरकी सत्ता-बाला औद दियंजातिमें जाये बिना नहीं रह सकता । क्योंकि उसके बिना इतनी दोर्थ दिवति पूर्ण नहीं हो सकती । किन्तु तियंजातिमें तीर्थंकरनामकी सत्ताका निषेष किया है। तबा तीर्थंकरके भवते पूर्वके तीवरे समये तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होना बतलाया है। अन्तःकोटी-कोटी सागरकी स्थितिमें यह भी कैसे बन सकता है?

96

समाधान — तीर्थकर नामकर्म की स्थिति कोटि-कोटि सागर प्रमाण है और तीर्थकरके भवसे पहलेके तीसरे पबमें उसका बन्ध होता है। इसका आजय यह है कि सीसरे भवमें उद्धर्तन-अपवर्तनके द्वारा उस स्थितिको तोन भयोंके योग्य कर लिया जाता है। शास्त्रकारोंने तीसरे भवमे जो तीर्थकर प्रकृतिक बन्धका विधान किया है वह निकाचित तीर्थकर प्रकृतिके लिए है। निकाचित प्रकृति अपना कल अवस्य देती है किन्तु अनिकाचित तीर्थकर प्रकृतिके लिए कोई नियम नहीं है वह तीसरे भवसे पहले मी बँध सकती है— विशेषणवित्रों गा. ७९-८०।

प्रस्तावना

६. आयुवन्य तथा उसकी आशायाके सम्बन्धमें मतभेदको दर्शाते हुए ववे. पंचसंत्रहमें रोचक चर्चा इस प्रकार है---

देव। यु और नरकायुकी उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागर है। तियँचायु और अनुष्यायुको उत्कृष्ट स्थिति तीन परुष है। तथा चारो आयुओंकी आबाधा एक पूर्वकोटिक त्रिमाग प्रमाण है।

यांका—जापुके भी भाग बीत जानेपर जो आयुका बण्य कहा है वह असम्भव होनेसे चारों गतियोंनें नहीं घटता। स्थोंकि भोगपूनियम, मनुष्य और तिथंच कुछ आंघक परस्यका अस्वस्थातनी भग्य रोण रहनेपर परभवकी आयु नहीं बोधले, किन्तु परम्यका असंस्थातनी भाग तोच रहनेपर हो परभवकी आयु बोधते हैं। तथा देव और नारक भी अपनी आयुक्ते छह मासते अधिक शिव होतेपर परमचकी आयुक्तां विधने, तिक्तु छह मास आयु येच रहनेपर हो परभवकी आयुक्तां विधने, तिक्तु छह मास आयु येच रहनेपर हो परभवकी आयुक्तां निभाग बहुत होता है। विधन और मनुष्योंकी आयुक्तां जिभाग पारह सागर होता है।

उत्तर—जिन तियंच और मनुष्योंको आगु एक पूर्वकोट होती है उनकी अपेक्षा हो एक पूर्वकोटिक विभाग प्रमाण आवाधा वतलायों है। तथा यह आवाधा अनुभूमतान भव सम्बन्धी आयुमें ही आपनो साहिए, तरभव सम्बन्धी आयुमें हो। अपनो ही जातों है उत्तमें आवाधाकाल सम्बितित नहीं । अदा एक पूर्वकोटिको आयुक्तों विपंच और मनुष्योंको परभव सम्बन्धी आयुक्तों विपंच और मनुष्योंको परभव सम्बन्धी आयुक्तों उत्तम आवाधाकाल सम्बितित नहीं है। अदा एक पूर्वकोटिको आयुक्तों विपंच और मोगभूमियोंके परभव सम्बन्धी आयुक्ती आवाधा कहा साथ होती है। और एकेन्द्रिय तथा विकलिन्द्रय ओवोंक अपनी-अपनी आयुक्ती विभाग प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा होता है। अरेप एकेन्द्रिय भीगभूमियोंके परभवकी आयुक्ती आवाधा वश्यक अवस्थातव भाग प्रमाण करने हैं। —गाथा २४४-२४८।

न्द्रपूरिर्पित संग्रहणीभूवमें इसी बात को और भी स्पष्ट करके लिला है—कहा है—वेब, नारक और अंक्सात वर्षकी आयुवाक मनुष्म और तिर्मेश छह मासकी आयु यांच रहनेपर परमवंती आयु विश्व है। योर निश्वक्रम आयुवाके मनुष्म और तिर्मेश छह मासकी आयु यांच रहनेपर परमवंती आयु विश्व है। योर सिक्तम आयुवाके और अपनी आयुक्त विभागों ने स्वाम ने साम रे स्वाम स

जिभागमें परभवको बायुका बन्च होता है। (देलो कर्मकाण्ड गा. १५८ की टीका तथा गा. ६४०)। इसके तिवाय एक मतभेद और भी है। यदि बाठों निभागोमें बायुक्न न हो तो अनुभयमान बायुका एक अन्तर्सपूर्त काळ खेप रहनेपर परभवकी बायु नियमते वेंच बाती है। यह सर्वमान्य सत है। किन्तु किन्हीं के मति बनुप्रमान बायुका काळ आवेठी के अर्थस्थातवें भाग प्रमाण योग रहनेपर परभवकी बायुका बन्च नियमसे हो जाता है (देलो कर्मकाण्ड गा. १५८ और उत्तको टोका)।

### सम्पादनादिके सम्बन्धमें

यदाः कर्मकाण्य गोम्मटसारका हो दूषरा भाग है जदाः इसको भी कलाइ टीकाकी प्रतिक्रिपि आदिके सम्बन्धमें पूर्व कथन ही जानना चाहिए। बस्कृत टीकाका आधार कल्कह्मा संस्करण ही रहा है। दिल्लीके जैनमिल्टर काला गम्नालाक्ष्मी अपवाल हारा एक हस्तिक्षित त्रित प्रास हुई थी। किन्तु तीसरे प्रकरणके जम्मिल्टर दोका गम्मालाक्ष्मी अपवाल हारा एक हस्तिक्षित त्रित प्रास हुई थी। किन्तु तीसरे प्रकरणके उसमें जो टीका मिली उसमें भेद होनेसे उसे छोड़ देना पड़ा और प्रयस्त करनेवर मो संस्कृत टीकाको कोई इस्तिलिस्त प्रति प्रास नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कम्मेलस्य संस्कृतकी अस्य भी टीकामें विशेष पाठ मिलता है। हमने उस पाठको कन्मद टोकामें निशेष पाठ मिलता है। हमने उस पाठको कन्मद टोकामें निशेष पाठ मिलता है। हमने उस पाठको कन्मद टोकामें मिलाया तो दिलकुक मिल गया। इसी हसने दह विशेष पाठ मिलता है। हमने उस पाठको कन्मद टोकामें मिलाय तो को स्वास हिन्दी कर्म में हिसने हमें हम हमें एसा लाता है कि कन्मद टीका अभयवन्द्रसूरिको संस्कृत टीकाका रूपान्तर तो नहीं है। कन्मद टीकाकार केसवक्षी अभयसूरि विद्यान्त चक्रताके जिल्ला थे। और उन्होंने ई. १३५९ में अपनी कन्मत टीका चित्र भी भी

कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकाओंकी प्रतियाँ प्राप्त होनेपर उनके तुलनात्मक अध्ययनसे ही प्रकृत विषय-पर प्रकाश पड़ सकता है।

श्रीस्यादायमहाविद्यालय भवे नी, वाराणसी १-१-८०

— कैलाइाचन्द्र ज्ञास्त्री

# विषय-सूची

| १. प्रकृति समुत्कीतंन                        | १–६०         | कर्मभूमिकी स्त्रियों के संहनन              | २१        |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>मंगलाचरण</b>                              | 8            | बातप और उष्ण नामकर्मका उदय किनके           | २२        |
| प्रकृति शब्दका अर्थं                         | 7            | गोत्र कर्म और अन्तराय कर्मके भेद           | २२        |
| जीव और शरीरका अनादि सम्बन्ध                  | 2            | ज्ञानावरण और दर्शनावरणकी प्रकृतियाँ        | २३        |
| जीवके द्वारा प्रतिसमय कर्म-नोक्सका ग्रहण     | ₹            | वेदनीयके भेद                               | 28        |
| समयप्रबद्धका प्रमाण                          | ₹            | मोहनीयकी प्रकृतियोंका स्वरूप               | 58-54     |
| प्रतिसमय उदय और सत्ताका परिमाण               | ٧            | आयुकर्मकी प्रकृतियोंका स्वरूप              | २६        |
| कर्मके भेद और उनका स्वरूप                    | ٧            | नामकर्मकी प्रकृतियोंका स्वरूप              | २७—३२     |
| कर्मके आठ भेद और उनमें घाति—अघाती भेर        | ٤ 4          | गोत्र और अन्तरायकी प्रकृतियोंका स्वरूप     | 3 3       |
| आठों कर्मोंके नाम                            | ۹            | नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमें अभेद विवक्षा | <b>हे</b> |
| घातो और अधाती कर्म                           | Ę            | गभित प्रकृतियाँ                            | ३३        |
| जीवके गुण, जिन्हें कर्म घातती हैं            | Ę            | बन्ध प्रकृतियोंकी संस्था                   | ३४        |
| अायुकर्मका कार्य                             | હ            | उदय प्रकृतियोंकी संस्था                    | ३५        |
| नामकर्मका कार्य                              | 9            | सत्त्व प्रकृतियोंकी संख्या                 | ३६        |
| गोत्रकर्मका कार्य                            | <sub>9</sub> | सर्ववाती प्रकृतियाँ                        | ₹€        |
| वैदनीय कर्मका कार्य                          | e            | देशवातो प्रकृतियाँ                         | 3 8       |
| कर्मों के नामों के क्रममें हेतु              | e            | प्रशस्त प्रकृतियाँ                         | ₹ 9       |
| अन्तरायका कार्य तथा उसे अन्तमें रखनेमें हेतु | ٩            | अप्रशस्त प्रकृतियाँ                        | ₹८        |
| अध्य नाम गोत्रके क्रममें हेतु                | 3            | कवायोंका कार्य                             | ३९        |
| वेदनीयको मोहनीयसे प्रथम रखनेमें हेतु         | 80           | कषायोंका वासनाकाल                          | 80        |
| बाठों कर्मोंका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा       | ११           | पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ                    | 80        |
| कमोंके उत्तर भेदोंकी संस्था                  | १२           | भवविपाकी और क्षेत्रविपाकी प्रकृतियाँ       | ४१        |
| स्त्यानगृद्धि भीर निद्रानिद्राका स्वरूप      | १२           | जीवविषाकी प्रकृतियाँ                       | ४२        |
| प्रवला-प्रवला और निद्राका स्वरूप             | ₹ \$         | श्रोताके तीन भेद और उनका स्वरूप            | 8.8       |
| प्रचलाका स्वरूप                              | १३           | चार निक्षेपोंका लक्षण                      | ४४-४५     |
| मिच्यात्वके तीन भेद कैसे                     | 88           | नामकर्म और स्थापनाकर्मका स्वरूप            | ४५        |
| मोहनीय तथा नाम कर्मकी प्रकृतियाँ             | १६           | द्रव्यकर्मके भेद और उनका स्वरूप            | 86        |
| नौदारिक आदि पाँच शरीरोंके भंग                | १७           | नोबागम द्रव्यकर्मके भेद                    | ४६        |
| बाठ अंग और उपांग                             | 88           | भूत शरीरके तीन भेद                         | 80        |
| संहननके धारक जीवोंकी स्वर्गतया               |              | कदलोघात मरणका स्वरूप                       | 80        |
| नरकमें उत्पत्ति                              | १९           | च्यावित जीर स्यक्तका स्वरूप                | 80        |
|                                              |              |                                            |           |

| त्यक्त शरीरके तीन भेद                      | 86    | गुणस्थानों में प्रकृतियों के बन्ध की व्युच्छि लिका   |             |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| भक्तप्रतिज्ञाके कालका प्रमाण               | 86    | कथन                                                  | Ę           |
| र्धांगती और प्रायोगगमन मरणका स्वरूप        | 88    | बन्ध व्युच्छित्तिमें दो नयसे कथन                     | Ę           |
| भाविज्ञायक शरीरका स्वरूप                   | 88    | मिध्यात्व गुणस्थानमें व्युच्छित्र प्रकृतियाँ         | Ę           |
| तह्यतिरिक्त नोशागम द्रव्यकर्मके भेद        | 40    | सासादनमें व्यक्तिक्षत्र प्रकृतियाँ                   | 90          |
| आग्म भावकर्मका स्वरूप                      | 48    | असंयत अर देश संयतमें व्युच्छिन्न प्रकृतियाँ          | ৬০          |
| नोझागम भावकर्मका स्वरूप                    | 48    | प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरणमें व्युच्छित्र प्रकृतिय | 1 98        |
| चलर प्रकृतियों में नामादि निक्षेप          | 4 8   | अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायमें ,,                | 95          |
| मुल प्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्म         | ५२    | उपशान्त आदि तीन गुणस्थानोंमें केवल                   |             |
| मतिज्ञानावरण श्रुतज्ञानावरणके नोकर्म       | 43    | साताका बन्ध                                          | 9 7         |
| क्षविधि और मनःपर्यय ज्ञानावरणके नोकर्म     |       | गुणस्यानोमें बन्ध और अवन्त्रकाकयन                    | ७६          |
| दुरुपकर्म                                  | 48    | नरकगतिमें बन्धादि कथन                                | ৩১          |
| पाँचों निदाओंके नोकर्म                     | 48    | तिर्धंच गतिमे बन्दादि कथन                            | 43          |
| चार दर्शनावरणोंके नोकर्म                   | 48    | मनुष्यगतिमे बन्धादि कथन                              | ८६          |
| साता-असाता वेदनीयके नोकर्म                 | 48    | देवगतिमें बन्धादि कथन                                | 90          |
| सम्यक्तव प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक्      |       | इन्द्रियमार्गणामे कथन                                | 8,6         |
| मिथ्यात्त्रके नोकर्म                       | ديو   | सासादन गुणस्थान किन तियंचों के नहीं होता             | १००         |
| अनन्तानुबन्धी श्रादिका नोकर्म              | ч €   | त्रसकाय, मनीयोग और वचनयोगमें कथन                     | १०१         |
| स्त्रीवेद आदि नोकषायोंका नोकर्म            | ५६    | औदारिक मिश्रकाय योगमें कथन                           | १०२         |
| नरकायु आदिका नोकर्म                        | ५७    | वैक्रयिक और बाहारक काययोगमें बन्धादि कथन             | १०४         |
| गति, जाति, शरीर नामकर्मके नोकर्म           | ور يا | वैक्रियक मिश्रकाय योगर्मे ,,                         | १०५         |
| पाँच शरीर नामकर्मोंके नोकर्म               | 40    | कार्मणकाययोगर्मे ,,                                  | १०६         |
| बन्धन आदि नामकर्भोके नोकर्म                | 40    | स्त्रीवेदमें ,,                                      | १०७         |
| आनुपूर्वीका नोकर्म                         | 46    | नपुंसकवेदमें                                         | 200         |
| स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ स्वर आदिका नोकर्म | 40    | पुरुपवेदमें ,,                                       | १०९         |
| उच्च और नीच गांत्र तथा दानान्तराय आदि≉ा    |       | क्षायमार्गणामें ,,                                   | ११०         |
| नोकर्म                                     | ५९    | ज्ञानमःर्गणागे ,,                                    | ११०         |
| बोर्यान्तरायका नोकर्म                      | 48    | संयमशार्गणार्में                                     | ११२         |
| नोआयम भावकर्मकास्त्रच्य                    | Ęo    | दर्शनमार्गणामें ,,                                   | ? ? 8       |
| २. बन्धोदय सत्त्वाधिकार ६१-५               |       | लेडवामार्गणामें ,,                                   | ११४         |
|                                            | (4.4  | भव्यमः र्गणामें                                      | ११६         |
| नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा                    | e s   | सम्यक्तकार्यणामं                                     | ११६         |
| स्तव, स्तुति, धर्मकथाका स्वरूप             | ६१    | संजीमार्गणार्में                                     | ११९         |
| इन्धकें भेद और उनके उत्कृष्ट वादि भेद      | 45    | आहारमार्गणार्मे ,,                                   | १२०         |
| उत्कृष्ट अपिके सादि-आदि भेद                | ६२    | मूल प्रकृतियोंमें सादि-जादि भेद                      | १२१         |
| ह्याहरण द्वारा उनका स्पष्टीकरण             | ६३    | स।दि अ।दि भेदोंका लक्षण                              | <b>१</b> २२ |
| णस्थानोंमें प्रकृतिवन्धके नियम             | ६४    | उत्तर प्रकृतियोमें सादि आदि भेद                      | १२३         |
| विर्धंकर प्रकृतिबन्धके विशेष नियम          | ६५    | E 115                                                | १२३         |
|                                            |       |                                                      |             |

|                                                | विषय     | -सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *    |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| शेष प्रकृतियों में सादि और बाध्युव बन्च ही     |          | उदीरणाकी अपेक्षा आवाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८६  |
| क्यों ?                                        | १२४      | निषेकका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160  |
| मूल प्रकृतियों में स्थितिवन्ध                  | १२६      | निषेक रचनाका क्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160  |
| उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थितिबन्ध       | १२६      | अनुभागबन्धका कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198  |
| उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारण                     | 0        | उत्तर प्रकृतियोंके तीव अनुभागवन्य किसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198  |
| उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किसके ?                    | १३०      | जवस्य अनुभागबन्ध किनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   |
| संक्लेश परिणामोंकी रचना अंक संदृष्टि द्वारा    | ₹₹¥      | मूल प्रकृतियोंके उल्कृष्ट आवि अनुभागके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| मूल प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध              | 775      | सादि-आदि भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २००  |
| तीर्यंकर और बाहारकका जबन्य स्थितिबन्ध          |          | उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट बादि अनुमागबन्धमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| कव, किसके ?                                    | 279      | सादि-बादि मेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹0 ₹ |
| बायुकर्मके भेदोंका जघन्य स्थितिबन्ध            | १३७      | धातिकर्मोंमें अनुमागका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०३  |
| एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियके मिध्यात्वका उत्कृष्ट |          | उत्तर प्रकृतियों में-से मिण्यात्वमें अनुभागका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| स्थितिबन्ध कितना                               | 258      | स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹03  |
| नैराशिक द्वारा अन्य प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और   |          | मिच्यात्व आदि प्रकृतियोंमें अनुमायका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| जघन्य स्थितिबन्धको लाने का विधान               | 2 5 3    | दर्शक यन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०५  |
| पंजी, असंजी चतुष्टय और एकेन्द्रियकी आ बाबा     | १४३      | देशघाति १७ प्रकृतियों में लता, दाद बादि रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ज्ञघन्य स्थितियन्धकासाधक करणसूत्र              | १४५      | बनुभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०५  |
| त्रंक संदृष्टि द्वारा स्पष्टीकरण               | १५१      | समस्त प्रकृतियों में शैल कादि तीन रूप अनुभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०६  |
| वौदह जीवसमासों में उत्कृष्ट और अवन्य           |          | नोकषायों में अनुमाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹05  |
| स्यितिबन्धका विभाग                             | १५९      | अचातिकमों में गुइ, साँड रूप अनुनाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०७  |
| स्यतिबन्धके अट्ठाईस विकल्प                     | \$ 4 \$  | मनुभागका यन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०८  |
| उनमें-से बादिके चौबीस भेदोंकी स्थितिका         |          | प्रदेशबन्धका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०९  |
| आयाम लानेके लिए बन्तराल भेदोंका                |          | एकक्षेत्र-वनेकक्षेत्रका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०९  |
| त्रैर।शिकों द्वारा विभाजन                      | 8 8 8    | योश्य और अयोश्य पुद्गल द्रव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१०  |
| उनमें आ बाधाकालका प्रमाण                       | १६५      | वनमें सादि-अनादिका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१०  |
| (केन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्घ और आ वाधाके      |          | उसको लानेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹₹   |
| भेदोंका तथा कालका प्रमाण                       | १६५      | समयप्रवद्धका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१७  |
| ते-इन्द्रिय जोबोंके स्थितिबन्ध और आबाधा        |          | समयप्रवद्धमें बाठों कर्मीका भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१७  |
| कालके भेदोंका तथा कालका प्रमाण                 | \$ \$ \$ | बेदनीयको अधिक भाग क्यों?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१८  |
| रोन्द्रिय बादि जीवोंमें कथन                    | 946      | अन्य कर्मीको उनकी स्थितिके अनुसार विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१९  |
| उक्त सब कथन मनमें रखकर शलाका निक्षेगण          | \$00     | विभागका अनुक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१९  |
| र्गित्रपंचेन्द्रिय भेदोंके कथनमें विशेषता      | १७५      | मूळकर्मको मिले द्रव्यका उसकी उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| बघन्य स्थितिबन्ध करनेवाछे जीव                  | १७९      | प्रकृतियों में विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२१  |
| स्थितिके अजवन्य आदि मेदों में सादि-आदि भेद     | 160      | वातिकर्मीमें सर्ववाती-देशवाती द्रव्यका विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२२  |
| प्रावाधाका लक्षण                               | १८२      | सर्ववाती द्रम्य लानेके लिए प्रतिभागहारका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| न्ह प्रकृतियों में आवाधा                       | १८२      | प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२५  |
| वन्तः कोटी-कोटी सागरकी स्थितिकी बाबाचा         | १८३      | सर्ववाती-देशघाती द्रव्यके विभागका क्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२९  |
| more fall arrange                              | 9 414    | The section of the se | 22.  |

प्रस्ता०∽६

| ज्ञानावरणका विभाग                                  | २३२     | चौरासी पदोंके द्वारा जल्पबहुत्वका विद्यान     | ३४२  |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------|
| दर्शनावरणका विभाग                                  | २३३     | उपपाद आदि योगस्थानोंके निरन्तर प्रवर्तनेका    |      |
| अन्तरायका विभाग                                    | २३५     | काल                                           | ३५१  |
| मोहनोय कर्मका विभाग                                | २३६     | जीवोंकी संख्याकी यवाकार रचना                  | ३५९  |
| नोकषायरूप पिण्ड प्रकृतिके द्रव्यका विभाग           | २४१     | अंक संदृष्टि द्वारा कथन                       | १६१  |
| नोकषायोंके निरन्तर बन्धका काल                      | २४३     | यथार्थं कवन                                   | \$90 |
| अन्तराय कर्म और नामकर्मके द्रव्यका विभाग           | २४६     | योगस्वानोंमें समयप्रबद्धको वृद्धिका प्रमाण    | 306  |
| मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध के सादि-   |         | निरन्तर योगस्थानींका प्रमाण                   | ३९१  |
| नादि भेद                                           | २५०     | सान्तर योगस्यानोंका प्रमाण                    | ३९२  |
| उत्तर प्रकृतियों में उक्त भेद                      | २५१     | योगस्थानीमें आदि और अन्तस्यान                 | ३९३  |
| चत्कुष्ट प्रदेशबन्धकी सामग्री                      | २५२     | चारों बन्धोके कारण                            | ३९४  |
| मूल प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व   |         | योगस्थान आदिका अल्पबहुत्व                     | ३९४  |
| गुणस्थानोंमें                                      | २५३     | गुणहानि यन्त्र                                | ४१२  |
| उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवश्यका स्वामित्व | २५४     | त्रिकोण रचनाका अभिप्राय                       | ४१४  |
| मूल प्रकृतियों के जबन्य प्रदेशबन्धके स्वामी        | २५६     | उदयका निरूपण                                  | ४२७  |
| उत्तर प्रकृतियों में उक्त कथन                      | २५६     | गणस्थानोंमें कुछ प्रकृतियोंके उदयका नियम      | ४२७  |
| गुणस्थानों में एक जीवके एक कालमें बैंधनेवाली       |         | बानपूर्वीके उदयका विशेष नियम                  | ४२८  |
| प्रकृतियोंका निदर्शक सम्त्र                        | २५९     | गुणस्थानों में उदय व्युच्छिति                 | ४२९  |
| उसका भाव                                           | २५९     | गुणस्थानोंमें मतान्तरसे उदय व्युचिछत्ति       | ४३३  |
| मोगस्थानोंके भेद                                   | 748     | प्रत्येक गुणस्यानमें उदय व्यक्तिका प्रकृतियाँ | -    |
| उपपाद योगस्थानका स्वरूप                            | २६२     | काकपन                                         | ४३४  |
| उपपादके भेदींका दर्शक यन्त्र                       | २६३     | केवलीके साता-असाताजन्य सुख-दुःख नहीं          | 836  |
| परिणाम योगस्थानका स्वरूप                           | २६४     | केवलोके परीषह क्यों नहीं                      | 880  |
| एकान्तानुवृद्धि योगस्थान                           | २६६     | गुणस्थानों में उदय और अनुदयका कथन             | ४४२  |
| योगस्थानके अवयव                                    | २६६     | उदीरणाका कथन                                  | 883  |
| उन अवयवींकास्वरूप                                  | २६७     | उदीरणा व्यक्तिका कथन                          | 888  |
| एक योगस्थानमें सब स्पर्धक अधिका प्रमाण             | २३८     | गुणस्थानोंमें उदीरणा और अनुदीरणा प्रकृतियों   |      |
| अर्थक संदृष्टि डाराक <b>यन</b>                     | २६९     | का कथन                                        | 880  |
| अर्थ संदृष्टि द्वाराकथन                            | २७४     | गति आदि मार्गणाओं में प्रकृतियों के उदय       |      |
| स्थान, गुणहानि, स्पर्धक, बर्गणा, वर्ग, अविभाग      | 7       | सम्बन्धी नियम                                 | 886  |
| प्रतिच्छेदकास्वरूप                                 | 380     | नरकगतिमें उदययोग्य प्रकृतियाँ                 | 848  |
| जधन्य वृद्धिका प्रमाण                              | ₹ ₹ 0   | प्रथम नरकर्ने उदय व्यक्ति                     | 843  |
| अधन्य योगस्यानका कथन                               | ₹?      | द्वितीयादि नरकोंमें उदय व्युच्छित्ति          | 848  |
| प्रदेशोंकी प्रधानतासे कथन                          | 3 \$ \$ | तियंच गतिमें उदयत्रिक                         | 844  |
| जघन्य स्थानसे उत्कृष्ट पर्यन्त जबन्य स्पर्दकींक    | ì       | पंचेन्द्रिय और पर्शाप्तियंचमें                | 840  |
| वृद्धि होनेपर उत्तरोत्तर एक स्थान उत्पन्न          |         | योनिमती और अपर्याप्त तियंचमें                 | 849  |
| होता है                                            | ३३३     | मनुष्यगतिमें उदययोग्य प्रकृतियाँ              | 848  |
| अरपूर्वस्पर्धकहोनेका विधान                         | ३३४     | मनुष्यगतिमें उदय व्यक्छिति                    | 865  |
|                                                    |         |                                               |      |

|                                    | विवय | -सूची                                    | <b>٤</b> ٤ |
|------------------------------------|------|------------------------------------------|------------|
| पर्याप्त मनुष्यमें उदयादि त्रिक    | ४६५  | कपोत लेक्यामें उदयादि                    | ५३०        |
| मानुषीमें उदयादि तीन               | 840  | तीन गुभ केश्यामें उदयावि                 | ५३२        |
| भोगभूमिज, मनुष्य और तिर्यं चौं में | ¥190 | भन्य मार्गणामें उदयादि                   | 436        |
| देवगतिमें उदयादि तीन               | FOX  | उपनम सम्यक्तव मार्गणार्मे                | ५३९        |
| अनुविश बादिमें उदयादि              | 804  | वेदक सम्यक्त मार्गणामें                  | 488        |
| इन्द्रियमार्गणामें कथन             | 800  | क्षायिक सम्बद्धत्व मार्गणार्मे           | 488        |
| विकलत्रयमें कथन                    | YUC  | संज्ञी मार्गणामें उदयादि                 | 984        |
| पंचेन्द्रियोंमें कवन               | 808  | असंजीमार्गणामें उदयादि                   | 480        |
| कायमार्गणामें क्यन                 | 868  | अगहार मार्गणामें उदयादि                  | ५४९        |
| त्रसकाय मार्गणामे कथन              | 864  | अनाहार मार्गणामें उदयादि                 | 440        |
| योगमार्गणार्मे कवन                 | 866  | गुणस्यानोंमें प्रकृतियोंकी सत्ता         | ५५३        |
| अनुभय वचन योगमें कथन               | YCS  | कायिक सम्यक्तको उत्पत्तिका क्रम          | 448        |
| औदारिक काययोगमें कचन               | 868  | अनिवृत्तिकरणमें क्षययोग्य प्रकृतियाँ     | 440        |
| भौदारिक-मिश्रकाययोगमें कवन         | 1863 | वयोगी गुणस्यानमें सत्त्वम्युष्क्रित्ति   | 449        |
| वैक्रियिक काययोगमें कथन            | 898  | युणस्थानोंमे सत्त्वादि तीन               | ५६१        |
| वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें कथन       | 896  | चारित्रमोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंके उपशम | का         |
| क्षाहारक काययोगमें कथन             | 899  | विधान                                    | ५६३        |
| कार्मणकाययोगर्भे कथन               | 400  | मार्गणाशोंमें सस्वादि तीन                | ५६५        |
| वेदमार्गण। में कथन                 | ५०३  | नरकगतिमें सत्ता                          | ५६६        |
| पुरुष बेदमे उदयादि                 | 404  | वियंशोंमें सत्तादि तीन                   | 458        |
| स्त्रीवेद और नपुंसकवेदमें          | ५०६  | मनुष्योंमें सत्तादि वीन                  | 400        |
| कोघ-कषायम।र्गणार्मे                | ५१०  | देवगतिमें सत्तादि तीन                    | ५७५        |
| अनन्तानुबन्धी रहित क्रोधर्मे       | ५१२  | इन्द्रिय और कायम।गँगामें सत्तादि तीन     | ५७७        |
| कुमति-कुथुत ज्ञानमें               | ५१३  | उद्देलन प्रकृतियाँ                       | ५७९        |
| विभंगज्ञानमें उदयादि               | 48 × | कौन जीव किस प्रकृतिकी उद्वेलना करता है   | 409        |
| पाँच सम्यग्जानोमें उदयादि          | 494  | योगमार्गणामें सत्तादि                    | 468        |
| मनःवर्ययज्ञानमं उदयादि             | ५१७  | औदारिक मिश्रयोगर्मे सत्तादि              | ५८३        |
| केवलज्ञानमें उदयादि                | 486  | कार्मणकाययोगमें सत्तादि                  | 468        |
| संयम मार्गणामें उदयादि             | 488  | वेदमार्गणा आदिमे सत्तादि                 | 464        |
| परिहारविशुद्धिमें चदयादि           | 488  | कषायमार्गणार्मे सत्तादि                  | 464        |
| यथास्यातमे उदयादि                  | ५२१  | ज्ञानमार्गणामें सत्तादि                  | ५८६        |
| देशसंयम और असंयममें                | 428  | संयममार्गणामें सत्तादि                   | 460        |
| दर्शन मार्गणामें                   | 477  | दर्शनमार्गणामें सत्तादि                  | 466        |
| चक्षुदर्शनमें उदमादि               | 428  | लेक्यामार्गणामें सत्तादि                 | 466        |
| अवशुदर्शनमें उदयावि                | ५२५  | अभव्यमें सत्ता                           | 498        |
| अवधिदर्शन-केवलदर्शनमें             | ५२८  | सम्यक्त मार्गणामें सत्ता                 | ५९२        |
| लेश्या मार्गणामें                  | ५२८  | संजी मार्गणामें सत्ता                    | ५९३        |
| कुडण और नील लेब्यामें              | ५२८  | बाहार मार्गणामें सला                     | ५९३        |

| बनाहारकमें सत्ता                               | 498          | उपशमश्रीणिके अपूर्वकरण आदिमें स्थान और        |      |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| ३. सस्वस्थानभंगाधिकार ५९६                      | <b>-</b> =88 | भंग                                           | 638  |
| नमस्कारपूर्वक भंग सहित सरवस्थानका              |              | उसमें षटायी गयी प्रकृतियों के नाम             | ६३५  |
| कथन करनेकी प्रतिशा                             | 498          | क्षपक अपूर्वकरणमें स्थान-मंग                  | ६३६  |
| गुणस्थानोंमें स्थान और मंगके भेदोंके प्रकार    | 490          | क्षपक अनिवृत्तिकरण में भंग                    | ६३७  |
| गुणस्यानोमें प्रकृतियोंका सत्व                 | ५९७          | क्षपक अनिवृत्तिकरणमें भंग                     | ६३८  |
| गुणस्थानों में स्थानोंकी संस्था                | ५९९          | सूक्ष्म साम्पराय और क्षीणकवायों में स्वान तथ  | ī    |
| गुणस्थानों में मंगों की संख्या                 | 600          | <b>मंग</b>                                    | ६७९  |
| मिष्यादृष्टिमें वठारह स्थानोंकी प्रकृति संस्था | 408          | संयोग और अयोग केवली में भंग                   | £8.6 |
| षटायी गयी प्रकृतियोंके नाम                     | ६०२          | उपसमञ्जेणिके अनन्तानुबन्धी सहित आठ            |      |
| वठारह स्थानोंके पत्रास भंग                     | €0₽          | स्थानोंमें मतभेद                              | 485  |
| सासादन और मिश्रमें स्वान                       | ६१६          | क्षपक श्रेणिके अनिवृत्ति गुणस्थानमें कथायोंके |      |
| सासादनमें घटायी प्रकृतियाँ                     | 680          | क्ष १ जमें मतभेद                              | 483  |
| मिश्रमें घटायी गयी प्रकृतियी                   | <b>६१८</b>   | क्षपक अनिवृत्तिकरणके स्थानों और भंगोंमें      |      |
| सासादन मिश्रमें भंगोंकी संस्था                 | 217          | मतभेद                                         | \$87 |
| असंयतमें बालीस स्थानोंकी उपपत्ति               | ६२२          | मतान्तरसे गुणस्थानोंमें स्थानोंकी संख्या      | ६४३  |
| वसंबतमें घटायी गयी प्रकृतियाँ                  | 658          | मतान्तरसे गुणस्थानोंमें भंगोंकी संख्या        | £88  |
| असंयतमें भंगोंकी संख्या                        | ६२५          | सस्वस्थानके अभ्यासका फल                       | ६४५  |
| देशसंयत आदि तीन गुणस्थानों में स्थान और भंग    | त ६३१        | सिद्धान्त चक्रवर्तीकी उपाधिकी सार्थकता        | ६४६  |

## आचार्यप्रवर श्रोनेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्त्तिरचित

# गोम्मटसार

(कम्मेकांड)

श्रो केशवण्णविरचित टोका सहित

पणमिय सिरसा पेर्मि गुणरयणविभूसणं महावीरं । सम्मत्तरयणणिलयं पयडिसप्तृबिकत्तणं वोच्छं ॥१॥ प्रणस्य ज्ञिरसा नेमि गुणरत्नविभूवणं महावीरं। सम्यक्तरस्ननिलयं प्रकृतिसपुत्कीतंनं

कथामि । कं। प्रकृतिसमुक्तीलंनं प्रकृतीनां क्षानावरणाविमुलीलरभेदभिग्नानां समुस्की- ५ लंनमस्मिनिति प्रकृतिसमुक्तीलंनों पंयस्तं। बावीं कं कृत्वा। प्रणय । नसस्कृत्व। कं। नीम । नीमतील्थंकरपरमदेवं। केन। शिरसा। उत्तम्नोगेन। क्ष्यंभूतं। गुणरत्निवभूवणं। गुणा एव रत्नानि। तान्येव विभूवणानि यस्यासी गुणरत्निवभूवणस्तं। पुनर्राण कथंभूतं। सृत्रवीरं वि विशिष्टामीं लक्ष्मीं राति बदातीलि बीरः। महांद्वासी बीरक्ष्म महाबीरस्तं। भूयः किभूतं। सम्यवस्वरत्निलयं। आत्मस्वक्ष्योपलन्त्रिक्षलक्षणः सम्याभावः सम्यवस्त्वं। क्षायिकसम्यवस्त्वं वा। १० तब्ब रत्नं तस्य निलय आव्ययस्तमिति।

सम्यक्त्वरत्ननिष्यनुं गुणरत्नविभूषणनुं महावीरनुमप्य नेमितीत्वैकरपरमवेवनं नमस्कारमं माडि ज्ञानावरणाविभूलोत्तरप्रकृतिगळ स्वरूपनिरूपणमं माळ्य प्रयमं पेळवपेने बुदाखार्व्यन प्रतिज्ञे ॥ प्रकृतियं देने बोडे पेळवपं—

वश्यामि । कं ? प्रकृतिसमुत्कीतंनं-प्रकृतीनां जानावरणादिम्लोत्तरभेदभिन्नानां समुत्कीतंनमस्पित्रिति १५ प्रकृतिसमुत्कीतंनी ग्रन्थः तं आदौ कि कृत्वा ? प्रणम्य-नमस्कृत्य । कं ? निम-नैमितीर्थकरपरमदेवं । केन ? शिरसा-नदसमहोने । क्यंभूतं ? गुणरत्निवभूषणं-गुणा एव रत्नािन तान्येव भूषणािन यस्यासौ गुणरत्न-विभूषणं ते । पूर्वार्ष कर्यभूतं ? महाबीरं-विशिष्टां है क्रक्षी राति दवातीति वीरः महावासौ वीरस्व महाबीरः तं । मुद्रा किभूतं । सम्प्रकृत्वरानित्वयं आरमस्वरूपेयविष्यक्षणाः सम्प्रकृत्वं क्षायिकतम्प्रकृत्वं वा तदेव रत्नं तस्य निक्य आय्यः तं । एवं विशिष्टेप्टवेवतानमस्कारपूर्विका प्रकृतिसमुत्कीतंनकपनप्रतिज्ञा २० आवार्यस्य ज्ञातस्था ॥१॥ प्रकृतिः का ? इति वैदाह—

गुणरूपी रस्त ही जिनके भूषण हैं, जो विशिष्ट 'ई'—छक्ष्मोंको देता है वह वीर है किन्तु जो महान् वीर होने से महाबीर है, तथा आस्मस्वरूपको उपलब्धिरूप सम्यक्त्व, अथवा ख्रायिकसम्यक्त्वरूपी रस्तके जो आश्वर हैं उन नेमिनाथ तीर्थंकर परमदेवको मस्तक- से नमस्कार करके, जिसमें झानावरण आदि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके मेदसे मिश्न २५ प्रकृतियोंक कथन है, उस प्रकृतियांकितन नामक प्रन्यको कहूँगा। इस प्रकार विशिष्ट वेवताको नमस्कार करके प्रकृतिसमुक्तितनका कथन करनेकी प्रतिक्षा आचारने की है। ११।।

ब्रह्म्यामि ॥

## पयडी सील सहाओ जीवंगाणं अणाइसंबंधी । कणयोवले मलं वा ताणत्थितं मयं सिद्धं ॥२॥

प्रकृतिः शीलं स्वभावः जीवांगयोः अनादिः संबंधः। कनकोपले मलमिव तयोरस्तित्वं

स्वतःसिद्धं ॥

प्रश्नितये बोर्ड शीलमें दोर्ड स्वभावमें बुद्ध । कारणांतरितरपेलमणुर्ड स्वभावमें बुद्ध । अम्मिन्तूप्रश्चेवलभमुं बाधुविंगे तिर्ध्यंश्वनमं नीरिंगे निम्मगमनमु में तुं स्वभावो हि स्वभाववात्तरम् पेलत इति । कार्यस्वभावम् विद्वासे अमृत्वां जोवः मर्गं कम्मेणा कर्यं व्ययत इति जोव्यस्त विद्वासे विद्वासे विद्वासे अमृत्वां जोवः मर्गं कम्मेणा कर्यं व्ययत इति जोव्यस्त विद्वासे विद्वासे विद्वासे विद्वासे अमृत्वां जोवः मर्गं कम्मेणा कर्यं व्ययत इति जोव्यस्त विद्वासे विद्वासे

जीवकम्मगळस्तरवमे तु सिद्धमें दोडे पेज्यपर । तयोरस्तित्वं जीवकम्मगळस्तित्वं स्वतः-सिद्धमें बुदु पेजलपटुदुवदे ते दोडे अहं प्रत्ययवेकत्वाददमात्मास्तित्वम् ओध्वं दरिद्वनोध्वं श्रीमन्तानतु १५ विचित्रपरिणमनदत्ताणिदं कम्मास्तित्वमं सिद्धमें द जातव्ययवकः।

संसारिओवं करमंनोकरमंगळ तनगमाळप प्रकारमं पेळवपर--

प्रकृतिः श्रीलं स्वभाव इत्यर्थः । सोऽपि कारणान्तरित्रपेशता अभिवाय्वजातान्वव्यतिर्यानम्त्रमत्त्वत् । स्विः स्वभावः स्वभावः स्वभावः त्विः । क्योः सः ? जीवाङ्गयोः-जीवकर्मणोः । तत्र राशादिपरिणमन्माःसनः स्वभावः राशाणुत्यादस्यं तु कर्मणः । तदेवरैतराययदागः तत्रातिहारार्वे तयोः जीवकर्मणाः संबन्ध जनादिनिर्युक्तमः । क इवि निक्तित्रम्यं स्वन्यः स्वन

प्रकृति किसे कहते हैं ? यह कहते हैं-

जैसे अग्निका ज्ञविष्यमन, वायुका विर्यमासन और जलका नीचेको गसन स्वभाव है १ वसी प्रकार अन्य कारण निर्देश जो होना है उसे प्रकृति या शील या स्वभाव कहते हैं। ये तीनों शब्द एकांथक हैं। यहाँ जांव और कर्मक स्वभाव में प्रगान है। रागादि रूप परिणासन आस्माका स्वभाव है तथा रागादि उत्पन्न करना कर्मका स्वभाव है। किन्तु ऐसा होनेसे इनरेतराश्वय दोव आता है इसिल्ए उस होपको तूर करनेके लिए जांव और क्रमंक स्वस्वस्थ को अनादि कहा है। जैसे स्वण्यापाणमें स्वणे और पापाणका सम्बन्ध अनादि है इसी तरह कर जीव और क्रमंका सम्बन्ध अनादि है इसी तरह तक निरस्त कर दिया कि अमृत जीव मृत् क्रमंसे कैसे केंवा है। अब प्रश्न होता है कि तो उत्तर है कि स्वराधिसद्ध होता है और कोई स्वर्थन है श्री कोई श्रीमान देखा जाना है और

संसारी जीव कर्म-नोकर्म को कैसे प्रहण करता है, यह कहते हैं-

# देहोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्मणोकम्मं । पडिसमयं सन्वंगं तत्तायसपिंडओन्व जलं ॥३॥

देहोदयेन सहितो जीवः बाहरित कम्मं नोकम्मं। प्रतिसमयं सर्वागैस्ताग्यसपिडमिव कलं ॥ देहोदयेन काम्मंणकारीरनामकमंदियजनितयोगदोडने । सहितो जीवः सहितनाण जीवनु । बाहरित बाहरिसुपुं । कम्मं जानावरणाष्टृष्टिषकममंमं । मत्तं देहोदयेन बोद्यारिकवैक्तियकाहारक- क्रेतसप्रारोनसम्मदियंग्रेजेडनं । सहितो जीवः सहितनाण जीव । बाहरित व्याहरिसुपं । कार्तम् केतसप्रारोनसम्मदियंग्रेजेडनं । सहितो जीवः सहितनाण जीवं । बाहरित व्याहरिसुपुं । में बोद्य प्रतिसमयं तद्वयव समयं प्रति समयं प्रति । सर्वां त्रकविक्रियकाहारक्कत्रवारीर नोकम्मं आवार्तम् । सर्वां त्रकविक्रियकाहारक्कत्रवारीर नोकम्मं अवार्तमप्रदेवीः जगन्त्रवेष्ठार्वेद्यागित्रवार्माहरिसुपु- मदक्क दृष्टांतमं नीरियपः । तमायसप्रवेष अवित्त भव्यक्तियक्त त्रवायस्य निवां ने कायस्य प्रदेव । काय्व कन्धुनव गुडु जलमिव जलमं तन्त्र सम्बंप्रदेवार्गिज्यम् पुराप्ति । तस्तं च तदायस्य वित्त वार्यायस्य विद्यागित्रवार्मित्रवार्मियः । तस्तं च त्यायस्य विद्यागित्रवार्मियः । तस्तं च त्यायस्य विद्यागित्रवार्मियः । कायस्य विद्यागित्रवार्मियः । तस्तं च त्यायस्य विद्यागित्रवार्मियः । तस्तं च त्यायस्य विद्यागित्रवार्मियः । तस्तं च त्यायस्य विद्यागित्रवार्मियः । तस्ति विद्यागित्रवार्मियः । तस्तिम्यस्य प्रमाहिरसुप्रमेनोकम्मंपुरं नोकम्मंपुरं नोकम्मंपुरं नोकम्मंपुरं नोकम्मंपुरं निवादित्यप्रमे विद्यागित्रवार्मियः । तस्तिम्यस्य मामहिरसुप्रमेनोकम्मंपुरं प्रतिस्वार्यः । जीवं प्रतिसमयम् क्रमंत्रविक्रमंपरमाणाव्यव्यत्रित्रवार्मियः विद्यागित्रवार्मियः । विद्यागित्रवारम्यस्यागित्रवार्मियः । विद्यागित्रवार्मियः । विद्यागित्रवार्यः । विद्यागित्रवार्मियः । विद्यागित्रवार्यः । विद्यागित्रवार्मियः ।

सिद्धाणंतिमभागं अभव्वसिद्धादणंतगुणमेव । समयपनद्धं बंधदि जोगवसादो द विसरित्थं ॥४॥

सिद्धानामनंतैकभागमभव्यसिद्धावर्णनगुणमेव । समयप्रबद्धं बध्नाति योगवशतस्तु विसहशं ॥ १५ सिद्धराशिप्रमाणमं नोडलनंतैकभागमनभव्यसिद्धराशियं नोडलुमनस्तगुणसप्रुदं । समय-प्रबद्धमनं । तु मत्ते योगवशिदंदं विसदृशमप्रुदं कट्ट्र्गं । समये समये प्रबध्यत इति समयप्रबद्धः

देहा:-औदारिक-वैक्रियिकाहारक-जैजस-कार्मणनामकर्माण । तत्र कार्मणनामोदयज्ञनितयोगेन सहितो जीव: ज्ञानावरणायण्टियियं कर्म आहरति । योषोदयेन सहित: तत्तत्त्वं नोकर्म आहरति । कदा ? इति चेत् प्रतिसमयं बद्धरकाले समयं समयं प्रति । कयं ? सर्वोद्ध्यस्त्रत्वेत्वं: क्रिज्ञत्वेत्वं: क्रिज्त् ? ततायस्तिः २० ज्ञान्त्रव-यया तत्त्वं अयोभवं विद्यं सर्वप्रदेशैजलमहर्गत तथा सरीरनामोदयसहित्वोदः प्रतिसमयं कर्म मोकर्म आहरतीरायेः ॥३॥ कति तरस्माणाङ्गरति ? इति चेत---

सिद्धराध्यनन्तैकभागं । अभव्यसिद्धेम्यो उनंतगुणं तू-पुनः योगवशाद विसदशं समयप्रबद्धं बध्नाति ।

देहसे मतलब है औदारिक, बैकियिक, आहारक, तैजस और कार्मणनामकर्म-इनमेंसे कार्मणनामकमेंके उदयसे उत्पन्न योगसे सिंहत जीव झानावरण आदि आठ प्रकारके कर्मको २५ प्रहण करता है। शेष शरीरनामकर्मके उदयसे सिंहत जीव उस नामवाले नोकर्मको प्रहण करता है। केव प्रहण करता है? इसका उत्तर है अक्का प्रहत हुए प्रति समय प्रहण करता है । तथा जैसे तथा हुआ लोहियिल सब प्रदेशोंसे जलको प्रहण करता है अभी तरह शरीरनामकर्मके उदयसे साहत जीव सब आत्मप्रदेशोंसे कर्मनोकर्मको प्रहण करता है। स्था

प्रति समय कितने परमाणुओंको प्रहण करता है, यह कहते हैं— सिद्धराशिके अनन्तर्वे भाग और अभग्यराशिसे अनन्तर्गुणे परमाणुरूप समयप्रवदको वाँधता है । योगके वशसे कमती-बढती परमाणुओंके समुहरूप समयप्रवदको बाँधता है ।

१. व स्यर्थः । सोऽपि कः कारणान्तरनिरपेक्षता । कति ।

एस्तित्वत्थेनासमनुळळ कम्मैनोकम्मैसमयप्रबद्धसेमुक्तप्रमाणमं प्रतिसमयं कट्टुगमें वु पेळवु मर्त्त प्रतिसमयमुद्यपनुं सत्वमुमेनितं बुवं पेळत्वेडि मुंबण सुत्रमं पेळवर्ष ।—

जीरिंद समयपबद्धं पञ्जोगदोऽणेगसमयबद्धं वा । गणहाणीण दिवडढं समयपबद्धं दवे सत्तं ॥५॥

े जोट्यंत समयप्रबद्धः प्रयोगतोनेकसमयबद्धो वा। गुणहानीनां ढघर्द्धः समयप्रबद्धो भवेत्सस्य ॥

प्रतिसमयमों दुं काम्भेणसमयप्रबद्धभुविष्णुपुं । सातिशयक्रियेग्रेळात्मन सम्यक्त्वादिप्रवृत्तियं प्रयोगमेंबुवदु कारणिंद मेणेकादश निज्जराविवकीयिदमनेकसमयप्रबद्धं प्रतिक्षणमुद्दिपपुर्गु । हपर्छ-गुणहानि प्रतिमसमयप्रबद्धं प्रतिसमयं सत्वयवकुमिल्कः शिष्यनं वर्षा । प्रतिक्षणमो वृत्त समयप्रबद्धं १० बंधमणुत्रो वृत्तसम्प्रवद्धं कल्वानयरिणतिमिनुद्दियसिणिक्रमुगुमप्प्युदिरमेन्तु मन्तं सत्वं द्वधद्वंगुणहानि-मान्नसम्प्रबद्धं वेद्वाद्यमं मृन्तं जीवकाद्वेतेष्ठ निक्वं निकाणरवनाभित्रावदिदं नेक्वद्व ।

करमंक्के सामान्यादिभेदप्रभेदमं गाथाद्वयदिवं पेळदण्ह ।

कम्मत्तर्णेण एक्कं दन्वं भावोत्ति होदि दुविहं तु । योग्गलर्पिडो दन्वं तस्मत्ती भावकम्मं तु ॥६॥

कम्मैत्वेनैकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु पुद्गलिपडो द्रव्यं तच्छक्तिवर्भावकम्भं तु ॥

समये समये प्रकथते इति समयप्रवद्धः ॥४॥ अय प्रतिसमयभवं वंशं प्रमाणयित्वा उदयसस्वे प्रमाणयिति—
प्रतिसमयमेकः कामंणसमयप्रवद्धः बोधते वर्षेति, वा अववत सातिप्रयक्तियोपेतस्य आग्मनः सम्यत्स्वादिप्रवृत्तिच्छणप्रयोगेन दृत्ता एकादणनिवंदाविवस्या अनेकसमयप्रवद्धो बीधते । द्वपर्यगुणहानिभागत्रसम्प्रवद्धः प्रतिसमयं सस्वं भवति । नतु प्रतिकासमकः समयप्रवद्धो बच्नाति एको गलति तदा सस्वेष्टयंक एव
स्वात् कर्षं इपर्यगुणहानिभागः ? तन्न प्रागृत्तरवापि त्रिकोणरचनायां व्यक्तप्रतियादनात् ॥५॥ कर्मणः
सामान्यादिनेद्रप्रभेदान नावादनेनाह—

अर्थात् योगके अनुसार ही कर्मपरमाणुओंका बन्ध होता है। समय-समयमें जो वँधता है उसे समयप्रवद्भ कहते हैं ॥४॥

प्रति समय होनेवाल बन्धका प्रमाण कहकर उदय और सत्त्वका प्रमाण कहते हैं—
प्रतिसमय एक कामेण समयपत्रद्रको निर्जरा अर्थात उदय होता है। अथवा सातिहाय
क्रिया सहित आत्माक सम्यक्त आदिकी प्रहीतकप प्रयोगके कारण जो निर्जराके स्थारह
स्थान कहे हैं उनकी विवलाले एक समयमें अनेक समयप्रवद्गनी निर्जरा करता है। तथा
प्रति समय ढेढ़ गुणहानि प्रमाण समयप्रवद्गनी सत्त्व होता है।

ग्रंका—जब प्रति समय एक समयपबद्ध बाँधता है और एक ही निर्जाण होता है तो हु, सन्दर्भे भी एक ही होना चाहिए, डेढ गुण-हानि प्रमाणकी सत्ता कैसे सन्भव है ?

समाधान—ऐसी शंका उचित नहीं है, क्योंकि पहले (जीवकाण्डमें) योगमार्गणामें त्रिकोण रचनाके द्वारा इसे स्पष्ट किया है और आगे भी करेंगे ॥५॥ कर्मके सामान्य आदि भेद-प्रभेदोंको वो गायाओंसे कहते हैं—

कमक सामान्य आदि भद-प्रभदाका दा गाथाआस कहत ह-

१. म मनुक्त ।

१५

मुन्तमुद्देशिसल्पट्ट सामान्यकम्मै कम्मैत्वविक्यो वृ । तु सत्ते क्रव्यकम्मै भावकम्मैभेवविदं विविधममुक्तमिल् पुद्मलिपदं क्रव्यकम्ममे बुदम्कुमा पुद्मलिपदव व्यवात्मित्वनतराक्ति भावकम्मै-में वृ पेळ्ळपट्टु । व्यवचा पुद्मलिपदात्तानाविवनक्राक्तिसंजातजीवाज्ञानाविद्यं आवकम्मैने वृ पेळल्पट्टुवदं ते दोडे कार्ये कारणोपचारः एंबी न्यार्यादेजीवाज्ञानावियं तच्छक्तियाँवतु पेळल्पट्ट-वप्पुर्वरिदमुभयदोळं भावकम्मैत्व सिद्धमासुद्धु ॥

> तं पुण अद्वविहं वा अडदालसयं असंखलोगं वा । ताण पुढें घादिचि अघादिचि य होति सण्णाओ ॥७॥

तत्पुतरष्टविषं व। अष्टाचत्वारिशच्छतमसंख्यलोको वा । तेवां पृथक् घातीत्यघातीति च भवतः संजे ॥

तत्पुनः मुपेज्व सामाग्यदोक् विवक्षितद्वव्यक्रम्मैमष्टविषमम्कुमयवा अष्टाचत्वारिशच्छत- १० विवक्षसम्बा असंस्थातलोकविषमुमप्पुब् । तेवां प्रयक् तवश्विषमुमप्राचत्वारिशच्छतविषमुम-संस्थातलोकविषमुं प्रयक्त्पुयक् घातिपुमें दुमघातिपुमें दु संग्ने हे भवतः संग्नेगळेरङपुत्रु । ययोहंशस्त्रया निहंशः एंदी न्यायविदं प्रयमोदिष्टाष्टविषमं तद्घात्यघातिभेदंगळं पेळल्वेडि गाषाद्वयमं पेळवपः—

> णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोद्दणियं । आउगणामं गोदंतरायमिदि अद्वपयडीओ ॥८॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयं मोहनीयमायुष्यं नामगोत्रमन्तराय इत्यष्टौ प्रकृतयः ॥

प्रागुक्तं सामान्यकर्मं कर्मत्वेन एकं । तु-पुनः इश्यभावभेदादृद्विविधं । तत्र इष्यकर्म पूद्गलपिण्डो भवति । पिण्डगतचन्त्रिः कार्ये कारणोपचारात् शक्तिजनिताज्ञानादिवीं भावकर्मं भवति ॥६॥

तत्तुनः सामान्यं कर्म अष्टिविषं वा अष्टिवत्त्वारिशच्छतिविषं वा अर्मस्यात्चोकविषं सवित तेषां च २० अष्टिविष्यतीनां पृषक्-पृषक् पारप्रवातीति संजे स्तः ॥७॥ यथोद्देशस्त्रचा निर्देश इति न्यायात् प्रथमोहिष्टा-ष्टिविषं तद्यारप्रातिनेदौ च गायाद्वयेनाह—

पहळं कहा सामान्य कर्म कर्मत्वरूपसे एक हैं। तथा द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है। उनमेंसे द्रव्यकर्म पुद्गालिपण्ड हैं। और उस पिण्डमें रहनेवाली फळ देनेकी शक्ति भावकर्म हैं। अथवा कार्यमें कारणके उपचारसे उस शक्तिसे उराज द्रुप अज्ञानादि भी भाव- २५ कर्म हैं।।।।

वह सामान्य कर्म आठ प्रकार है अथवा एक सौ अड़तालीस प्रकार है अथवा असंख्यात लोक प्रकार है। उन आठ प्रकार आदि रूप कर्मोंको प्रथक्-प्रथक् घाती और अघाती संज्ञा है।।।।।

चहेशके अनुसार निर्देश होता है इस न्यायसे प्रथम कहे आठ भेद और उनके घाति- ३० अघाति भेदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं--- ŧ o

30

ज्ञानावरणमुं दर्शनावरणमुं वेदनीयमुं मोहनीयमुमायुष्यमुं नाममं गोत्रपुमन्तरायमुमिदितु मुलप्रकृतिगळें टप्युव् ॥

आवरणमोहविग्घं घादी जीवगुणघादणत्तादो ।

आऊषणासगोदं वेयणियं तह अधादित्ति ॥९॥

आवरणमोहविष्टनं घाति जीचगुणघातनात् । आपुःनंनामगोत्रं वेदनीधं तथा अघातीति ॥ सातावरणार्धुं दर्शनावरणार्धुं सोहतीयपुमेतरायपुमें दो नारकुं अहातिगळ् घातिगळायुवेकं दोडे जीवगुणघातकरविद्दं । आपुष्यपुं नामगुं गोत्रमुं वेदनीयपुमें वी नारकुं यहातिगळ् तथा न, ज्ञाना-वरणादिगळते जीवगुणघातकरत्वः कारणमागियधातिगळे द पेळस्पदहवु ॥

जीवगुणमं पेळदपरः--

केवलणाणं दंसणमणंतिविरियं च खिययसम्मं च ।

खयियगुणे मदि आदी खओवसिमये य घादी दु ॥१०॥ केबलजानं दर्शनमनंतत्रीय्यं च क्षायिकसम्यक्त्यं च । क्षायिकगुणान् मत्यादीन् क्षायोप-शमिकाल्च व्यंति त ॥

केवलज्ञानसुमं केवलदर्शनमुमामनत्वीय्यम् । क्षायिकसम्प्रकरमुमं च शव्यविदं आधिक-१५ चारित्रमुमं द्वितीय च शब्दविदं क्षायिकदानादिगळिनित्ती आधिकसुणंगळत् । तु मत्तं मतिश्रुता-विधमनःपरययम्मं वे क्षायोपशिमक गुणंगळन् । ध्निति केडिसुववं दित् वातिसळपुत्र ॥

अनंतरज्ञानावरणादिपाठक्रमक्कुपपत्तियं पेळल्वेडियायुरादिकम्मागळ कार्य्यमं पेळदपरः :--

ज्ञानावरणं दर्शनावरणं वेदनीयं मोहनीयमायुनीसगीत्रमन्तरायश्चेति मूलप्रकृतयोऽहरौ ॥८॥

क्षानावरणं दर्शनावरणं मोहनीय अस्तरायस्वेति चरवारि घातिसंज्ञानि स्युः, कृतः ? ओवंगुणवात् करवात्।
२० आयुष्यं नाम गोत्रं वेरनीयं चेति चरवारि तथा जीवगुणवातकप्रकारण न इत्यवातिसंज्ञानि स्युः ॥९॥ तान् जीवगणानाह—

केबलज्ञानं केबलवर्गनं अनन्तयोगं क्षायिकसम्पन्नयं चत्रव्यात्सार्यकचारित्रं द्वितीयच्याव्यात् शायिक-वानावीवच क्षायिकान् । तु-गुनः मतिश्रृताविधमनःपर्ययः स्थान् क्षायोगश्रमिकांच्च गुणान् व्नंतीति शातीनि ॥१०॥ आयुःस्मिकार्यमाह----

झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार कर्म चाती कहे जाते हैं, क्योंकि जीवके गुणोंके घातक हैं। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय ये चार अस प्रकारसे जीयके गुणोंके चातक नहीं हैं अत: अचाती कहे जाते हैं॥९॥

उन जीवके गुणोंको कहते हैं-

केवलक्कान, केवलटकान, अनत्तवीय, आयिक सम्यक्तव और 'व' शब्दसे आयिक चारित तथा दूसरे 'व' शब्दसे आयिक दान जादि आयिक गुणोको, व मति, अन, अविष और मनःपर्ययक्तान नामक आयोपशिमक गुणोंको वे कर्म पातते हैं इससे ये पाती हैं ॥१०॥ आयक्रमेका कार्य कहते हैं—

१५

34

कम्मकयमोहबर्ड्डिय संसारम्मि य अणादिज्ञसम्मि । जीवस्स अबद्वाणं करेदि आऊ इल्डिब णरं ॥११॥

कम्मेकृतमोहबद्वितसंसारे चानावियुक्ते । जीवस्यावस्थानं करोत्यावृहँलीव नरं ॥ जानावरणाद्यदेषवप्रकृतिराळोळाषुः कम्मेदियं हेलिवनरं चौरनप् नुदर्ग स्थूलकाष्ठ श्रृंखलाविश्ववमें तु कालं सिल्किसि पिडिबियुर्वेतं कम्मेकृतज्ञानासंयमिमध्यात्वमें ब मोहत्रयदिवं विद्यतनंसारवोजनावियक्तदोळ जीवकृतवस्थानमं चनार्यतिराळोळमाळकं ॥

नामकर्मकार्धमं पेळदेपरः ---

गदियादिजीवभेदं देहादी पोग्गलाण भेदं च । गदियंतरपरिणमणं करेदि णामं अणेयविहं ॥१२॥

गत्यादिजीवभेदं देहादिपुद्रगलानां भेदं च । गत्यंतरपरिणममं करोति नाम अनेकविषं ॥ गत्याञ्चनेकविधमप्य नामकर्मं । जंबभेदं नारकादि जोवपर्ध्यमुमनौदारिकादिशरीरंगळ पुद्रगलभेवमुमं । गतियिवं गत्यंतरपरिणमनमुमं । करेति माळकुमपुदर्शिदं । जीविषपाकियुं पुद्रगलवियाकियुं क्षेत्रवियाकियुं पाँचितु नामकर्म्मं त्रिविषमककुं । च शब्ददिदं भववियाकियुंमककुं ॥ गोजकर्मकार्यामं रोज्यवरः ----

> संताणक्रमेणागयजीवायरणस्य गोदमिदि सण्णा । उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं ॥१३॥

संतानक्रमेणागतजीयावरणस्य गोत्रमिति संज्ञा । उच्चं नीचं चरणं उच्चं नीचं भवेदगोत्रं ॥ संतानक्रमदिदमागतजीयाचरणक्के गोत्रमं व संज्ञयक्क्रमस्टिप्युच्चाचरणमुच्चेगोत्रमक्कुं । तीचाचरणं नीचेगांत्रमक्के ॥

आयुः कर्मोदयः कर्मकृते अज्ञानासंयमिष्यास्वर्याघते जनादौ संमारे चतुर्गतिषु हलिश्वि स्वछिद्रनियं- २० जितनस्यादकाष्ट्रविशेष इत्र जीवस्यावस्थानं करोति ॥११॥ नामकर्मकार्यमाह—

गस्यायने हिंबर्च नामकर्म नारकाधिजीवपर्याधमेदं औदारिकादिरारीरपुद्गलमेदं गस्यन्तरपरिणमनं च करोति तेन तत् जीवपुद्गलक्षेत्रविधाकि भवति । चराव्याद्भवविधाकि च ॥१२॥ गोत्रकर्मकार्यसाह— संतानक्षमेण आगुतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा भवति । तत्र उच्चाचरणम् उच्यंगाँग्रम् । नीचा-

आयुकर्मका उदय कर्मके द्वारा किये गये और अज्ञान, असंयम तथा मिध्यात्वके द्वारा २। वृद्धिको प्राप्त हुए अनादि संसारकी चार गतियोंमें जीवको उसी प्रकार रोके रहता है जैसे एक विशेष प्रकारका काष्ठ अपने छिद्रमें पैर डाल्नेवाले ब्यक्तिको रोके रहता है ॥१९॥

नामकर्मका कार्य कहते हैं-

पति आदिके भेदसे अनेक प्रकारका नामकर्म जीवके नारक आदि पर्यायभेदको, औदारिक आदि प्रदारक्ष पुदुगळके भेदको तथा एक गतिसे दूसरी गतिमें परिणमनको ३० करता है। इसीसे वह जांबविपाकी, पुदुगळविपाकी, क्षेत्रविपाकी और 'च' झब्द से भवविपाकी है ॥१२॥

गोत्रकर्मका कार्य कहते हैं-

सन्तानक्रमसे आये हुए जीवके आचरणकी गोत्र संझा है। उच्च आचरणको उच्च गोत्र और नीच आचरणको नीच गोत्र कहते हैं ॥१२॥ Ł

१५

२५

वेदनीयकार्यमं पेळवपक ॥

अक्खाणं अणुभवणं वेयणियं सुद्दसरूवयं सादं। दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं॥१४॥

अक्षाणामनुभवनं वेदनीयं सुलस्वरूपकं सातं । दुःखस्वरूपमसातं तद्वेदयतीति वेदनीयं ॥

इंद्रियविषयानुभवनं इंद्रियविषयावबोधनं वेबनीयं वेबनीयमे बुवा वेबनीयं सुलस्वरूपं सातमें बुवक्कुं दुःखरबरूपमसातमे बुवक्कुं। तहेबयतीति सत्सुखदुःखंगळं वेदिसुगुमरियसुगुमे वित् वेदनीयमं व सजेपाददुः॥

> अट्टं देक्खिय जाणदि पच्छा सहहदि सत्तभंगीहिं । इदि दंसणं च णाणं सम्मत्तं होति जीवगणा ॥१५॥

१० अत्ये दुष्ट्वा जानाति पश्चाच्छ्रद्याति सप्तभंगीभिः । इति दर्शनं च ज्ञानं सम्प्रदस्यं भवन्ति जीवगुणाः ।।

संसारिजीवं अत्यं बाह्यात्यंमं। वृष्ट्वा कंडु । जानाति अरिगुं मरिवुदं सप्तभंगीभिः सप्तभंगिगाँठवं निरुवधिसि। पश्चाच्छ्रहृषाति बळिकं नंबुगुं। इति ई प्रकारविदं। दर्शनमुं ज्ञानमुं सम्यक्तमम्ं जीवगुणंगळपुत्रु ॥

इवरावरणंगळे पाठक्रममनुपपत्तिपुरुवैकं पेळदयक् :---

अन्मरिहिदादु पुन्वं णाणं तत्तो हि दंसणं होदि । सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥१६॥

अर्म्याहतात्पूर्वं ज्ञानं ततो हि दर्शनं भवति । सम्यक्त्वमतो वीर्ध्यं जीवाजीवगतमिति चरमे ॥

२० चरणं नीचंगॉत्रम् ॥१३॥ वेदनीयकर्मकार्यमाह---

इन्द्रियाणां अनुभवनं विषयाववोधनं वेदनीयं । तच्च सुलस्वरूपं सातं दुःलस्वरूपमसातं ते सुलदुःखे वेदयति-शाययति इति वेदनीयम् ॥१४॥

संसारी जीवः अर्थं दृष्ट्वा जानाति । तमेव पुनः सप्तभंगोभिनिश्वस्य पश्चात् श्रह्याति इत्यनेन प्रकारेण दर्शनं ज्ञानं सम्यवस्यं च जीवगुणा भवन्ति ॥१५॥ तदावरणानां पाठकममुपपत्तिपुर्वकमाह्न—

वेदनीय कर्मका कार्य कहते हैं-

इन्द्रियोंके विषयको जाननेरूप अनुभवनको वेदनीय कहते हैं । वह सुखरूप साता है और दुःखरूप असाता है उसे जो अनुभव कराता है वह वेदनीय है ॥१४॥

संसारी जीव अर्थको देखकर जानता है। पुनः उसे ही सात भंगोंके द्वारा निश्चित करनेके पश्चात् श्रद्धान करना है। इस प्रकारसे दर्शन, झान और सम्यक्त्व जीवके २० गुण हैं॥१५॥

सन गुणोंके आवरणोंके पाठका कम उपपत्तिपूर्वक कहते हैं-

ų

80

कम्याहितात्प्रज्ञयात् पूज्यसप्युवरिषं ज्ञानं पूर्व्यक्षकृ । हि तथा हि अहंगे लघुर्यजाद्यवत्पा-क्षच्यंमिकां दितु पूज्यपवक्कं पूर्व्यं नियतनपुरप्पुवरिषं । ततः बळिकं । वर्शनं भवति वर्शनंमक्कुं । काः बळिकं सम्पन्नत्वं सम्यक्त्यमक्कुं । जीवाजीवगतिमिति जीववोळमजीववोळिमकर्कुंमें दितु वीर्यं चरमबोळ्यविकत्पयदङ्क ।।

> षादीवि अवार्दि वा णिस्सेसं घादणे असक्कादो । णामतियणिमित्तादो विग्यं पढिदं अवादि चरिमम्मि ॥१७॥

घात्यप्यधातिवन्तिःशेषं घातनेऽज्ञवयात् । नामत्रयनिमित्ताद्विघ्नं पठितमघातिचरमे ॥

घातिकम्मंमारोडमं रायकम्भंमघातिकामंदेते निःशेषमागि जीवगुणघातनदोळु शक्तिरा-हिरयविंदमुं नामगोत्रवेदनीयंगळं निमित्तमागुळळूदरिदमुमघातिगळ चरमदोळु विधनं पठि-सल्पट्टुरु ॥

आउबलेण अविद्विदि भवस्स इदि णाममाउपुर्व तु । भवमस्सिय णीच्च्चं इदि गोदं णाम पुर्व तु ॥१८॥

अष्युक्षंत्रेत।वस्थितिकभैवस्येति नामआयुः पूर्व्यं तु । भवमाश्रित्य नीचोच्चमिति गोत्रं नामपूर्वं तु ॥

आयुर्व्यंत्राधानविवसवस्यितियक्कुमाउवक्के बोर्ड नामकम्मैकार्य्यातिलक्षणमध्य भवस्य भवक्के दिदु कारणमागि । तु मत्ते नाममायुष्यकर्ममं पृथ्वंमायुळ्ळुबादुदु । तु मत्ते भवमनाश्रस्यिये नीचत्यपुषुच्चत्यपुमें विदु कारणमागि गोत्रकर्मा नामकर्मागं पृथ्वंमायुळ्ळुबादुदु ।

अम्यहितात् पूज्यात् ज्ञानं पूर्वं पठितं हि तथाहि—'लमुष्यजाद्यदराजण्यं' इति सुनसद्भावात् । ततो दर्शनं भवति । अतः सम्यक्त्वम् । वीयं तु जीवाजीवगतमिति चरमे पठितम् ॥१६॥

अंतरायकर्म घात्यपि अघातिवत् निरुशेषजीवगुणघातैऽशक्यात् नामगोत्रवेदनीयनिमिताञ्च अघातिनां चरमे पठितम ॥१७॥

तु-पुनः-आयुर्वञाषानेन अवस्थितिः नामाकार्यगतिलक्षणभवस्येति हेतोः नामकर्म आयुष्कर्मपूर्वकं मवति । तु-पुनः भवमाश्रित्यैव नोचत्वमुच्चत्वं चेति हेतोः गोत्रकर्म नामकर्मपूर्वकं ॥१८॥

पूज्य होनेसे ज्ञानको पहले कहा क्योंकि ज्याकरणके सूजमें कहा है कि अल्प अशर-बालेसे जो पूज्य होता है उसका पूर्व तिपात होता है। उसके परवात हपति कहा है, उसके परवात सम्बन्धत कहा। और वीर्य तो जीव-अजीब होनोंमें पाया जाता है इसलिए अनतमें २५ पद्दा है। इस प्रकार ज्ञानावरण, हर्जनावरण, मोहनीय और अन्तरायका पाठकम जानना।।१६॥

अन्तराय कर्म घाती होनेपर भी अघातीके समान है क्योंकि वह जीवके समस्त गुण-को घातनेमें असमर्थ है। तथा नाम, गोत्र और वेदनीयके निमित्तसे अपना कार्य करता है इसलिए उसका पाठ अथाति कर्मों के अन्तमें किया है।।१९॥

नामकर्मका कार्य जो भव है उस भवकी अवस्थिति आयुक्तमेके बलाधानसे होती है, आयुक्तमेके बिना भवका ठहरना सम्भव नहीं है। अतः नामकर्मसे पहले आयुक्तमें कहा। तथा भवको लेकर नीचपना-उच्चपना होता है इसलिए गोत्रकर्मसे पहले नामकर्म कहा है॥१८॥ घादिंव वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीवं । इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्मि पहिदं तु ॥१९॥

धातिबद्वेवनीयं मोहस्य बलेन घातयित जीवं । इति घातीनां मध्ये मोहस्यावौ पठितं तु ।। धातिकर्ममें तिते वेवनीयकर्मां मोहनीयकर्म्यंवेनिसिद रत्यरितप्रकृत्युवयबर्लीववे जीवं ' जीवनं । घातियति सुखद्वःखरूपसातासातीनीमते द्वियविषयानुभवनीवेदं केंद्रुवंतु माळकुमें वितु घातिगळ मध्यदेोळु मोहनीयकर्ममंदावियोळु पठियसल्यदुद्दु ॥

> णाणस्स दंगणस्य य आवरणं वेयणीयमोहणियं । आउगणामं गोदंतरायमिदि पहिदमिदि सिद्धं ॥२०॥

ज्ञातस्य दर्शतस्य चावरणं वेदनीयं मोहनीयमायुर्न्नामगोत्रमन्तरायमिति पठितमिति १० मिळं।

ज्ञानावरणीयं वर्शनावरणीयं वेवनीयं भोहनीयमायुग्नीमगोत्रमन्तरायमं वितु मुंपेळ्व पाठ-क्रममो प्रकारविंदं सिद्धमादुवी भूलप्रकृतिगळगे निकक्तिगळपेळल्यहुगुमढं तें दोडे ज्ञानमावृणोतीति ज्ञानावरणीयं। तस्य का प्रकृतिः ज्ञानप्रच्छावनता। क्विवत् वेवतामुखवस्त्रवत्। दर्शनामावृणोतीति वर्गनावरणीयं। तस्य का प्रकृतिः दर्शनवस्त्रव्यक्ता। किवत् राष्ट्रादे प्रतिपत्रकृतदाहरवत्। १५ वेदयनीति वेदनीयं। तस्य का प्रकृतिः सुखदुःकोस्पावनता। किवत् मधुलिक्षातिधारावत्। मोहय-तीति मोहनीयं। तस्य का प्रकृतिः मोहोत्पावनता। किवत् मद्यपुन्तरमवस्त्रोद्यवत्। भवागाणा...

घातिकमंबत् वेदनीयं कमं मोहनीयविशेषरत्यरत्युदयबलेनैव जीवं घातयनि मुखदुःसकत्मातामा तिमिन सैंद्रियनिययानुभवनेन हम्तीति घातिनां मध्ये मोहनीयस्य आदौ पठितम् ॥१९॥

ज्ञाताबरणीयं दर्शनावरणीयं बेदनीयं मोहतीयम् आयुर्नाम गोत्रम् च अन्तरायः इति प्रागुनशाठकम एवं २० सिद्धः । तेवां निकत्तिक्यते-जातमाष्यगोतीतं ज्ञानावरणीयम् । तस्य का प्रकृतिः ? ज्ञानप्रश्र्वादतता । हिन्दत् ? देवतामुख्यस्त्रवत् । दर्शनगावृणीतीति दर्शनावरणीयम् । तस्य का प्रकृतिः ? दर्गनप्रश्र्वादतता । हिन्दत् ? राज्बादाध्यितियुक्तवतीहारत्व । वेदयतीति वेदनीयम् । तस्य का प्रकृतिः ? सुखदुःखोत्यादतता । हिन्दत् ? मधुक्तिवादावादावत् । मोहयतीति मोहनीयम् । तस्य का प्रकृतिः ? मोहोत्यादनता । विवत् स्वयवन्तरप्रसन-

चातिकमैकी तरह वेदनीयकमें मोहनीयके मेद रित और अरितिक उदयका बल पाकर २५ ही जीवका घात करता है अर्थात् मुल-दुःखरूप साता-असातामें निधित्त इन्द्रियोंके विपयोंका अनुभवन कराकर घात करता है इसलिए घातिकमीक सध्यमें और मोहनीयके पहले वेदनीय कहा है ॥१९॥

इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोय, अन्तराय पहले कहा पाठकम सिद्ध होता है। उनकी निक्षित कहते हैं। जो झानको आधृत करता है, आच्छादित करता है वह झानावरणीय है। जैसे देवताके मुखपर वस्त्र डालनेसे वह वस्त्र देवताका विशेष झान नहीं होने देता, वैसे ही झानावरण झानको अच्छाइक तरता है। जो उसेनको आधृत करता है वह दर्शनावरणीय है। जैसे राजदार-पर बेंदा झारपाल राजाको नहीं देवते वैता, उसी प्रकार दर्शनावरण दर्शनमुणको आच्छा-दित करता है। जो सुक्त-दुःसका वेदन अर्थात अनुभवन करता है। जो सुक्त-दुःसका वेदन अर्थात अनुभवन करता है। वो सुक्त-दुःसका वेदन अर्थात अनुभवन करता है। वो सुक्त-दुःसका वेदन अर्थात अनुभवन करता है वह वेदनीय है। जैसे

गच्छतीरयायुः। तस्य का प्रकृतिः भवचारणता। किवत् शूंकलाकोळमें बुंदर्यः। हलिवत्। नाना मिनोतीति नाम । तस्य का प्रकृतिः नरनारकादिनानाविश्वकरणता। किवत् चित्रकावरत्। उच्चनीचं मयतीति गोत्रं। तस्य का प्रकृतिः उच्चनीचत्वप्रापकता। किवत् कुंभकारवत्। वातृपात्रयोरंतरमेतीरयंतरायः। तस्य का प्रकृतिः विच्नकरणता। किवत् भांडागारिकवत्॥ ज्ञानावरणादिशकृतियान्ये ये पेळ्य इष्टांतमं पेळ्यपच —

पडपडिहारसिमज्जाहिलिचित्तकुलालभंडयारीणं ।

जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा मुणेयव्वा ॥२१॥

पटप्रतीहारासिमद्यहलिबित्रकुलालभांडागारिकाणां । यथैतेषां भावास्तवापि च कम्माणि मन्तव्यानि ।

देवतामुखबस्त्रमुं राजद्वारप्रतिनियुक्तप्रतीहारनुं मयुलिप्रासिथारेयुं मद्यमुं हळियुं वित्रकनुं १० कुळालनुं भांडागारिकनुमंब ययैतेवां भावाः एतिवर भावंगळ तथापि च आ प्रकारगळिवमे कम्माणि मंतव्यानि कम्माण व्योधस्पद्वत्व ।

उत्तरप्रकृतिगळ्त्पत्तिक्रममं पेळ्दपरः :---

कोद्रबबत् । अवधारणाय एति मञ्जतीति आयुः । तस्य का प्रकृतिः ? अवधारणता । किंवत् ? हिलबत् । नाना मिनोतीति नाम । तस्य का प्रकृतिः ? नरनारकादि नानाविश्वकरणता । किंवत् ? वित्रकवत् । उज्बनीचं १५ गमयतीति गोत्रं । तस्य का प्रकृतिः उज्बनीचत्वप्रापकता । किंवत् ? कुंभकारवत् । वानुपात्रयोरन्तरमेतीति अंतरायः । तस्य का प्रकृतिः ? विश्वकरणता । किंवत् ! आंद्यागरिकवत् ॥२०॥ उक्तवृद्धान्तानाह—

देश्वामुखयस्त्र-राजद्वारप्रतितियुक्तवतीहार-मयुक्तितानियारा-मय-हिल-चित्रक-कुलाल-भाग्डागारि-काणां एतेयां भावा यया तर्वत्र कर्माण मन्तव्याति ॥२१॥ उत्तरप्रकृत्युस्यत्तिक्रममाह-

शहर लपेटी तलबारको पारको चाटनेसे पहले सुख और फिर दुःख होता है। बैसे ही २० वेदनीय कर्म सुख-दुःखर्मे निमित्त होता है। जो जीवको मोहित करता है वह मोहनीय है। जो जीवको मोहित करता है वह मोहनीय है। जो सादरा, धतुरा या मारक कोरोंका सेवन करनेसे नगा होता है और सेवन करनेवाला असावधान हो जाता है वैसे ही मोहनीय आरमाको मोहित करनेमें निमित्त होता है। जो नवीन मब धारण करनेमें निमित्त है वह आबु है। जैसे सांकल या काठ आदिका फन्दा मनुष्यको नियत स्थानमें रोके रखता है वेसे ही आयुक्त में नीविको अयुक्त भवमें रोके २५ रखनेमें निमित्त होता है। जो नाना प्रकारके कार्य करता है वह नामकर्म है। जेसे चित्रकृत्त अनेक प्रकारके जित्र बनाता है वैसे ही नामकर्म जीवको नर नासकर्म है। जेसे चित्रकृत्त होता है। जो उच्च-नीच कहानेमें निमित्त है वेसे ही गोत्र जीवको उच्च-नीच कहानेमें पिमित्त है वेसे ही गोत्र जीवको उच्च-नीच कहानेमें पिमित्त है वेसे ही जो दाता और पात्रके मध्यमें आकर विक्त इच्चा हो है वह अन्तराय है। जैसे भण्डारी दान देनेमें विक्त ३० करता है वही प्रकार अन्तरायकर्म दान आदिमें विक्त करता है। तिसे स्वार दान देनेमें विक्त ३० करता है वही प्रकार अन्तरायकर्म दान आदिमें विक्त करता है। तिसे स्वार दान देनेमें विक्त इक्तरा है वही प्रकार अन्तरायकर्म दान आदिमें विक्त करता है। हो।

इस प्रकार देवताके मुखपर पड़ा वस्त्र, राजद्वारपर खड़ा द्वारपाल, शहत अपेटी तलवार, महिरा, हिले, चित्रकार, कुम्हार और मण्डारीका जैसा स्वभाव होता है बैसा ही

स्वभाव इन कर्मीका भी जानना ॥२१॥

१. ब श्रृङ्खलाहलिवत्।

.

पंच णव दोण्णि अहावीसं चउरो कमेण तेणउदी । तेउचरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होति ॥२२॥

पंच नव द्वराध्याविशति चतुस्त्रिनवति त्र्यूत्तरशतं वा द्विपंचोत्तरा भवंति ॥

ज्ञानावरणादिगळ्गे यथातंश्यमागुन्तरप्रकृतिगळ् पंच नव द्वघष्टाचिशति चतुस्त्रिनवित ५ त्र्युत्तरुक्ततं वा द्विपंचभेदंगळ् भवन्ति अपुत्तु । वर्वे ते बोडे—ज्ञानावरणीयं वर्शनावरणीयं वेवनीयं मोहनीयमागुन्तामगोत्रभंतरायमं दिंतु मुलप्रकृतिगळवकुमतिल ज्ञानावरणीयं पंचविवमवकुमाभि-निवीषिकश्रुतावियमनःपर्ययज्ञानावरणीयमुं केवलज्ञानावरणीयमुमें वितु । वर्शनावरणीयं नवविय-मवकुं स्थानगृद्धि निद्वानिद्वा प्रचलाप्रचला निद्वा प्रचला चत्रुरखसुरविधवरांनावरणीयं केवल-वर्शनावरणीयमुमें विन्तु ।

> थीणुद्येणुट्ठविदे सोविद कम्मं करेदि जप्पदि य । णिहाणिद्दुद्येण य ण दिट्ठिमुग्घाडिदुं सक्को ॥२३॥

स्त्यानगृद्धचुदयेनोत्थापिते स्वपिति कम्मं करोति जल्पति च । निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्टि-मुद्यादितुं शक्तः ॥

स्त्यानमृद्धिवर्शनावरणीयकर्म्भादयदिवर्भित येक्सिलिदोडं स्विपिति निद्रंगेटणुं। कर्म्भ करोति १५ निद्रयोळकेलसमं माळकुं। जल्पति च मानुमनाडुगुं। निद्रानिद्रावर्शनावरणीयकर्म्भावयदिवर्मेनित-नेच्चरिसिबोडं दृष्टिगळं तेमेयलु अक्ततल्लं।

ज्ञानावरणारीनां मयासंस्थमुनरभेदा पंच नव द्वौ अष्टाविद्यातः चत्वारः त्रिनवतिः व्युत्तरक्षतं वा द्वौ पञ्च भवन्ति । तत्यवा ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयं वेदनीयं मोहनीयमायुर्नीमगोत्रमन्तरायदंवित मूल-म्रकृतयः । तत्र ज्ञानावरणीयं पंचित्यं —आभिनिवोधिकञ्जाविधमनःपर्ययज्ञानावरणीयं केवळ्ञानावरणीयं २० चेता दर्शनावरणीयं नविवं संस्मानगृद्ध-निद्यानिद्यः-प्रचलात्रचला-निद्या-प्रचला चलुरचलुरविद्यर्शनावरणीयं केवळदर्शनावरणीयं चेति ॥२२॥

स्त्यानमुद्धिदर्धनावरणीयोदयेनीपस्यापितेऽपि स्वपिति । निदायां कर्म करोति । अल्पति च । निद्रा-निद्रोदयेन बहुषा सावधानीक्रियमाणोऽपि दृष्टिमुद्धाटियतुं न शक्नोति ॥२३॥

क्कानावरण आदिके उत्तर भेद कमानुसार पाँच, नी, हो, अठाईस, चार, तिरानवे १५ अथवा एक सी तोन, दो और पाँच होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—क्कानावरणीयके पाँच भेद हैं—सितिक्कानाक्करणीय, अतुतानावरणीय, अवधिक्कानावरणीय, मनःपर्ययक्कानावरणीय और केवळक्कानावरणीय। दर्शनावरणीयके नी भेद हैं—स्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचल, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचल, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचल, निद्रानिद्रा, विद्रानिद्रा, क्षेत्रकेवळदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, और केवळदर्शनावरणीय।।२२।।

१० स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयके उदयसे उठानेपर भी सोता है। सोते हुए कर्म करता है, बोलता है। निद्रानिद्राके उदयसे सावधान करनेपर भी दृष्टि उघाड़नेमें समर्थ नहीं होता ॥२३॥

२०

# ययलापयळद्येण य वहेदि लाला चलंति अंगाई । णिद्दुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वयिसइ पडेइ ॥२४॥

प्रचलाप्रचलावर्शनावरणीयकर्म्मोवयेन च बहुति लाला चलन्त्यंगानि । निद्रोवये गच्छन् तिप्रति प्रनश्पविशति पतिति ॥

प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकम्मॉदयिवदम् । बहुति लाला लोळि बाँचिवं मुरिगुं । चलन्द्रं-गानि अवयवंगळेत्तुगुं । निद्रादर्शनावरणीयकम्मॉदयबोळ् । गच्छन् नडेपुत्तं । तिष्ठति निदिक्कुं । नक्पविज्ञति मत्ते कृष्टिळक्कुं । पतित औरगगुं ।

> पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेह सुचीवि । ईसं ईसं जाणदि सुद्वें सुद्वं सोवदे मंदं ॥२५॥

प्रचलावयेन च जीवः ईखडुन्मीत्य स्थपिति सुप्तोपि ईखबीषज्जानाति मुहुन्मृहुः स्वपिति <sup>१०</sup> मंदं ॥

प्रचलादर्शनावरणीयकम्मीदर्शादर्श्व जीवः जीवं ईवयुम्मीत्य बोप्पच्चिकप्वेरदु स्वपिति निद्रेतेष्णुं । सुप्तेपि निद्रे गेट्यल्पट्टनागियुं ईववीवज्जानाति इनितिनितनेच्चवर्णुं । मुहुन्मूँहुः मरळे मरळे । मंदं गाडमागि । स्वपिति निद्रेतेष्णुं ।

वेदनीयं द्विविधमक्कुं । सातबेदनीयमुमसातबेदनीयमुभे बिंतु । मल्लि रितमोहनीयकम्मोदय- १५ बर्लीयदं जीवक्के सुखकारणद्वियविषयानुभवनमं माडिसुगुं सातबेदनीयं । जीवक्के दुःखकारणद्विय-विषयानुभवनमं माडिसुगुमरितमोहनीयकम्मोदयकर्जीदयमसातबेदनीयं ॥

मोहतीयं द्विविधमवक् । बर्जनमोहतीययुभें दु चारित्रमोहतीयमें विताल्ल बर्जनमोहतीय वंधविवकोयिदं मिध्यात्वमेकविधमेयक्कुमुदयमुमं सत्वमुमं कुरुत् निध्यात्वं सम्यग्मिध्यात्वं सम्यक्त्वप्रकृतियुमें विन्तु त्रिविधमक्कुमवक्कुपपत्तियं पेळ्यपर ।

प्रचलाप्रचलोदयेन मुखात् लाला बहाँन्त । अङ्गानि चलन्ति । निहोदयेन गच्छन् तिष्टति । स्थितः पनस्पविगति । पति च ॥२४॥

प्रचलोदयेन जीवः ईषदुव्जीत्य स्वपिति । मुश्तोऽपि ईषदोषण्जानाति । मुहुर्गृहर्मन्दं स्वपिति । वेदनीयं द्विविध्नातवेदनीयस्मतावेदनीयं चेति । तत्र रतिमोहनीयोदयबकेन जीवस्य मुखकारलॅंदियविषयानुभवनं कारयिति तस्ताववेदनीयं । दुःखकारलॅंद्रियविषयानुभवनं कायदित करति मोहनीयोदयबके नस्ताववेदनीयं । २५ मोहनीयं द्विविधं सर्दमायेदनीयं चारित्वमोहनीयं चेति । तत्र दर्शनमोहनीयं वेधविषद्वाया मिक्यात्ववेकविधं भावनिया भवति उदयं सच्चं प्रतीरय मिक्यात्वं सम्यामक्यात्वं सम्यनस्वप्रकृतिकविति त्रिविधं ॥२५॥ तस्योपचिनाह्—

प्रचलाप्रचलाके उदयसे मुखसे लार बहती है, अंग चलते हैं। निद्राके उदयसे चलता हुआ ठहरता है, पुनः बैठता है और पड़कर सो जाता है ॥२४॥

प्रचलाके उदयसे जीव कुळ-कुळ ऑस खोले सोता है। सोता हुआ भी कुळ-कुळ २० जानता है। बार-बार मन्द सोता है। बेदनीयके दो भेद हैं—सातवेदनीय और असात-वेदनीय। रित्मोहनीयके उदयके बलसे जीवके सुलके कारण इन्द्रियविषयका अनुभवन जो कराता है वह सातवेदनीय है। और अरितमोहनीयके उदयके कलसे जो इलाक कारण इन्द्रियविषयका अनुभवन कराता है वह असातवेदनीय है। मोहनीयके दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय अरु वारित्रमोहनीय। उनमें-से दर्शनमोहनीय का बन्धने विवक्षामें एक भेद २५

# जंतेण कोहवं वा पढम्रुवसमसम्मभावजंतेण । मिच्छं दच्वं त तिहा असंखगुणहीणद्व्वकमा ॥२६॥

यंत्रण कोद्रववत् प्रथमोपशमसम्यवस्वभावयंत्रणः। मिष्यात्वद्वयं तु त्रिषा असंस्थातगुण-हीनद्रव्यकमातः॥

प्रेमेण कोइववत् हारिक्कन कॉल्ल्टं हारक्के ब धान्यभे तु बीसिबोडे हारक्कुमिक्कं पुरुक्षन्वस्त्रभे तु तु प्रिप्रकारमध्यते । तु मते । प्रथमोपश्रमसम्प्रक्त भावपंत्रदिदं मिध्यात्वरुष्यं मिध्यात्व सम्प्रमान्यात्व सम्प्रक्ति । तु मते । प्रथमोपश्रमसम्प्रक्त भावपंत्रदिदं मिध्यात्वरुष्यं मिध्यात्व सम्प्रमान्यात्व सम्प्रकृतित्वरूपितं विविच्च क्षित्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्यात् विप्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्यात् विप्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्यात् विप्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्यात्व क्षित्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्वात्रकारमध्यते । त्रिष्ठा स्वात्रकारमध्यात्व । त्रिष्ठा स्वात्रकारमध्य भोवत्यात्व स्वात्रकारमध्य । त्रिष्ठा स्वात्रमध्य । त्रिष्ठा स्वात्रकारमध्यात्व । त्रिष्ठा स्वात्रकारमध्य । त्रिष्ठा

२० मिथ्यात्व है। किन्तु ५६य और सत्त्वको अपेक्षा मिथ्यात्व, सन्यग्मिथ्यात्व, सन्यक्त्व

बे तीन भेद कैसे होते हैं इसकी उपपत्ति कहते हैं-

प्रकृति तीन भेद हैं ॥२५॥

जैसे चाकीसे दल्लेपर कार्दाक भूमी, जावल और कतरूपसे तीन भेद होते हूँ जमी प्रकार प्रथमोपराम सम्यक्त्वरूप भावयन्त्रसे एक मिध्यात्वप्रकृतिका द्रव्य (परमाणु समृह) २५ कमसे असंख्यात्त्रण हीन दृष्यस्परे मिध्यात्व, सम्यक्तिभ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीनमें विभाजित हो जाता है। उसका विवरण इस प्रकार है—आयुको छोड़ सातकमांका दृष्य कुछ कम डेट् गुणहानि गुणित समयभवद्ध प्रमाण है। उसमें सातकमांका दृष्य कुछ कम डेट् गुणहानि गुणित समयभवद्ध प्रमाण है। उसमें वातसे माग देनेपर माहनीयका दृष्य होता है। उसमें अतन्तसे भाग देनेपर बहुआग देशवाती दृष्य है और एक भाग सर्ववाती दृष्य है। उस सर्ववातीदृष्यको मिध्यात्व और मोलह कपायोंमें देनेके छिए सत्तरहसे भाग देनेपर मिध्यात्वका दृष्य होता है। प्रयमोपराम सम्यक्त्वके काल अन्तर्मुहर्तक

80

पर्यंतं प्रतिसमयमुं गुणसंक्रमभागहारविंदमपक्षितिको द् असंस्थातगुणहोनक्रमविंदं मिण्यास्य सम्यग्निष्यास्य सम्यक्तवप्रकृतिरूपमाणि मुक्तं पुंजगळं माळकुमंतु माड्निरङ्मा प्रथमोपक्षम-सम्यक्तवकाङवरमसमयदोळ् मिष्यात्वद्रध्यमुं मिश्रप्रकृतिदृष्यम् सम्यक्तवप्रकृतिदृष्यम् निर्म्यक्तवप्रकृतिदृष्यम्

| ∧ मि               | <u> </u>                    | ∧ सं               |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| ं स व १२- गु       | स a १२-a                    | स a १२- १          |
| ० द्र७ स १७ व गु व | ७। स्व १७। गु               | ७। ख १७। गु        |
| २३ इ.सि. १ व्यंना  | ३ ९ <b>ना</b><br>८ <b>ख</b> | ३<br>ऽ <b>९</b> ना |
| ō                  | 1                           | ख ख                |

प्रथमसमयास्त्रभृति चरमसमयपर्यतं प्रतिसमयं गुणसंक्रमभागहारेण अपकृष्यापकृष्य असंक्रातगुणहोनक्रमेण मिध्यात्वसम्यग्निध्यात्वसम्यक्त्यकृतिरूपेण त्रिपुंजीकरोति तथा सति तच्चरसमयेऽप्येवं तिष्ठति—

| -  | मि           | मि         | ŧi         |
|----|--------------|------------|------------|
| l  | ^            | ^          | ^ _        |
| 0  | 6-0-         | i          |            |
| 0  | स a १२—गु    | स a १२-a   | स व १२-1१  |
| 0  | <b>?</b> —   | <b>१</b> - |            |
| 0  | ्७ स १७ व गु | a ख १७ गुa | <b>१-</b>  |
| 0  | <b>१</b> -   | 1          | ও ৰাংও যুৱ |
| 24 | а            | 3          |            |
| 0  | 3            | व९ना       | व९ना       |
|    | वर्ना        | ख          | खव         |
| 0  | शक्ति        | शक्ति      | য়কি       |
| 0  |              |            |            |
| 10 |              | i          | 1          |

मिष्यात्वस्य मिष्यात्वकरणं तु अतिस्थापनावालमात्रं पूर्वस्थितावृत्तितिमत्यर्थः । एतद्विवानं मनसि कृत्वा असंस्थातगुणहोनद्रव्यक्रमेण मिष्यात्यद्रव्यं त्रिवा स्यात् इति आचार्यणोक्तम् ।

प्रथमसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त प्रतिसमय गुणसंक्रम भागहारके द्वारा उस मिश्यात्व के इत्यको अपकर्षण कर-करके मिश्यात्व, सम्यक्मिध्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे तीन पुंज करता है। उसमें मिश्यात्वका जितना इत्य होता है उससे असंख्वातगुणा हीन सम्यक्त सिध्यात्वका और उससे भी असंख्यातगुणा हीन सम्यक्त प्रकृतिका द्वारा है। ऐसा होनेपर अन्तिम समयमें भी ऐसा हो रहते हैं। यहाँ प्रत्न हो सकता है कि जो हत्य- १५ मिश्यात्वक्त ही सा उसका समयमें भी ऐसा हो रहते हैं। यहाँ प्रत्न हो सकता है कि जो हत्य- १५ मिश्यात्वक्त ही सा उसका समयमें भी ऐसा हो रहते हैं। यहाँ प्रस्त हो सा अस्वात्वकी

नीयमुचे बितवरोळ् कथायवेबनीयं बोड्डाबिषमन्त्रः । क्षप्त्रये कुरुल् अनंतानुबंधि क्रोधमालमाया-कोभमप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रोबमानमायालोभं । क्रोधमंत्र्वलनं मानसंज्वलनं मायासंज्वलनं कोभमंत्रव्यक्रममे वितुप्रक्रमदृष्यमं कुरुल् प्रकाद्रव्यमं बुद्ध विभेजनद्रव्यमं बुद्दस्यमं कुरुत् अनंतानु-वंधिकोभमायाक्रोधमानां । संज्वलनकोभमायाक्रोधमानं । प्रत्याख्यानकोभमायाक्रोधमानं । अप्रत्या-'ख्यानकोभमायाक्रोधमानां वित्त ॥ नोक्षायवेदनीयं नविषयमक्त्रं :—पुरुवस्त्रीनपुंसकदेवं रत्यरति-हास्यकोकभयजनुपंतर्यं वित्त ॥

कर्मकाच्छे

आपुष्यं बर्ताव्वधमनकः । नरकाषुष्यं तिर्ध्यमनुष्यदेवाषुष्यमं दिन्तु । नामकम्मं द्वाचरवारि-ष्ठावृश्चिमनकः । पिद्यापिद्वभेदविदं । यति जाति शरीर वंधन संवातसंख्यान अंगोपांग सहनन वर्षने यस स्त स्वातं आनुपृष्य्यंअपुरुक्षुक उपचात परधात उन्वव्यास आपप उद्योत विह्यागोगित त्रस १० स्यावर बादर सूक्ष्म पर्प्याप्त अपूर्वाप्त प्रत्येक साधारणशरीर स्विर अस्थिर द्वाभ अञ्चुभ सुभग दृदभंग सुस्वर दृश्वर वादेय अनादेय यशक्कोत्ति अयशस्त्रीत् निम्मणि तीर्थकरनाममे वितरिक

जो पूर्व स्थिति थी <mark>चसमें-से</mark> अति स्थापनावळी प्रमाण कम कर दिया। यह विधान मनमें रखकर आचार्यने असंख्यातगुणाहीन कमसे मिध्यास्य दृज्य तीन रूप किया ऐसा कहा है।

चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं—क्वायवेदनीय और अक्षायवेदनीय। उनमें-से क्वायवेदनीय सोजह भेद हैं। जिन कमसे उनका क्षय होना है उस क्रमें अनुसार दें में दें हैं। जिन कमसे उनका क्षय होना है उस क्रमें अनुसार दें में दें हम प्रकार हैं—अन्तराजुबन्धी कोध, मान माया लोभ, अप्रसाल्यान कोध मान माया लोभ, अप्रसाल्यान कोध मान माया लोभ, अप्रसाल्यान कोध मान माया लोभ, प्रशालकल, मानसंज्वलन मायासंज्वलन आरे लोभसंज्वलन। प्रदेशवन्धके अन्तर्गत होनेवाल विभाजनके क्रमानुसार लें तो अन्तराजुब्यी लोभ माया कोध मान, प्रशाल्यान लोभ माया कोध मान, प्रशाल्यान लोभ माया कोध मान, यह क्रम है। इसी क्रमक्ष इसी बाग दिया जाता है। नोकवाय वेदनीयके नी भेद हैं—युद्दार्थ, इसी वेदन सुद्दार्थ, इसी विभाग दिया जाता है। नोकवाय वेदनीयके नी भेद हैं—युद्दार्थ, इसी वेदन सुद्धार्थ, इसी क्रम सुद्धार्थ, देवाया हो। नामकर्म यिश्व प्रकृति और विभाग हमें स्वाला स्वाला मुख्यार्थ, देवायु । नामकर्म यिश्व प्रकृति और विश्व प्रकृतिके भेदसे बयालीस भेदबाला है—पात, जाति, त्रारं, स्वाल, स्वल, स्वाल, स्वल, स्वाल, स्वल, स्

गतिनामकम्मै चर्ताध्ययमक्कुं। नारकतिर्ध्यंगतिनामकम्मेमें दुं मनुष्यदेवगतिनामकम्मेमें दित्। जातिनामकम्मै पंजविषमक्कुमेकेद्विय द्वीद्विय त्रीद्विय चर्तारद्वियजातिनामकम्मेमें दुं पंचेद्विय-जातिनामकम्मेमें दिन्तु।

शरीरनामकर्म्मं पंचविश्रमक्कुं। औदारिक वैक्रियिक आहार तैजस कार्म्मण शरीरनाम कर्ममेदिन्त्।

औदारिकाविषेच्छारीरंगळिवक्के द्विसंयोगदिभंगचळपदिनव्दण्युवें बुवं पेळवपरः :— तेजाकस्मेहि तिए तेजा कस्मेण कस्मणा कस्मं ।

तजाकस्याह । तए तजा कम्मण कम्मण। कम्म । कयसंजोगे चदु चदु चदु दुग एक्कं व पयडीओ ।।२७॥

तैजसकारमंणाभ्यां त्रये तैजमं कारमंणेन कारमंणेन कारमणे। कृतसंयोगे चतुः चतुःबतुः इयंका वा प्रकृतयः ॥

तैजसकारमंणगळरडरोडने। त्रये जौवारिक वैक्रियिक आहारकमें व त्रयबोळु। कृत-संयोगे संयोगं माङल्पडुत्तिरलु। चतुरचतुरचतुः प्रकृतयो भवंति नात्क् नात्क् नात्क् प्रकृति-गळप्पुः। तैजलं कारमंणदोडने संयोगं माङल्पडुत्तिरलु ढिप्रकृतिगळप्पुः। कारमंणदोडने कारमंण संयोगं माङल्पडुत्तिरलेकप्रकृतियकक्कांमतु पंचवशप्रकृतिगळगे संदृष्टिरचने यिदु:—

तत्र गतिनाम चतुर्विषं-नारकविर्यमातिनाम मनुष्यदेवगतिनाम चेति । जातिनाम पञ्चविषं-एकेन्द्रिय- १९ हीद्रियशेद्रियचतुर्रिद्रदजातिनाम पञ्चेद्रियजातिनाम चेति । ज्ञरीरनाम पञ्चविषं-औदारिकवैक्षियिकाहारक-तैवसकार्यणनारीरनामेति ॥२६॥ एवां पञ्चवारीराणां भङ्गानाह—

औदारिकवीक्रियिकाहारक त्रये तैजसकार्मणाम्यां संयोगे कृते चतस्वस्वस्त्रः प्रकृतयः । तद्यया— औदारिकीदारिक-जीदारिकतेत्रस-जीदारिककार्मण-जीदारिकतैज्ञसकार्मणाः । एवं बीक्रियिके आहारकेऽणि जात्थ्याः । पुनः तैज्ञकार्मणेन संयोगे कृते तदा तैज्ञसतैज्ञसकीर्मणेति हे प्रकृती । पुनः कार्मणं कार्मणेन तदा कार्मणकार्मणेन्येका । एवं स्वष्टव प्रचित्त ।

नाम। गतिनामके चार भेद हैं—नारकगतिनाम, विधंचगतिनाम, मनुष्यगतिनाम, देवगतिन नाम। जातिनामके पाँच भेद हैं—एकेन्द्रिय जातिनाम, द्वीन्द्रिय जातिनाम, जीन्द्रिय जातिन नाम, चतुर्रिट्रिय जातिनाम और पंचीन्द्रिय जाति नाम। हारीरनामके पाँच भेद हें— औद्दारिक हारीरनाम, वैकिथिक हारीरनाम, आहारक हारीरनाम, तैजस हारीरनाम और २५ कोम्ण हारीरनाम ॥२६॥

इन पाँच शरीरोंके भंग कहते हैं-

औदारिक, बैक्कियिक, आहारक इन तीनोंमें तैजस और कार्मणका संयोग करनेपर चार, चार पड़ार पड़ितवाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं—औदारिकऔदारिक, औदारिक-तैजस, औदारिककार्मण, औदारिकतैजसकार्मण। इसी प्रकार वैक्थियक और आहारकमें भी जानना चाहिए। पुनः वैजसका कार्मणके संयोग करनेपर तैजसतैजस, तैजसकार्मण दो प्रकृति होती हैं। पुनः कार्मणका कार्मणसे संयोग होनेपर एक प्रकृति होती है। इस प्रकार

|   | ओ<br>वै | अते औ<br>वे वे | शौते<br>वेते | ओ का३<br>वैका। | अगैतेका४<br>वैतैका४ |
|---|---------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| ı | अ।      | अया आ          | आ तै         | आ।का           | आ तैका४             |
| 1 | तै      | तै तै          | तैका         | 2              | 1                   |
| 1 | का      | काका           |              | 8              | 1                   |

इन्ती द्विसंयोगादिजनितपंचदशभंगमञीञ्च पुनवक्तंगळप् औदारिकौदारिक वैक्रियिक-वैक्रियिक आहारकाहारक तैजसतैज्ञस काम्भणकाम्भणभोच द्विसंयोगभंगपंचकर्म बिट्टु शेणवरा-भंगमञ्ज जिनवितासकम्भगञ्जोञ्च कूडुत्तं विरत्नु व्युत्तरकातं वा योडु पेळव नामकम्भाँदुत्तरप्रहृति-गळपत्रु ।

शरीरवंधननासकस्मं पंचित्रधसक्कुमोदारिक वैक्रियिक आहारक तैजसकार्स्मण झरीर वंधननामकस्मेमें दिन्तु।

श्चरीरसंघातनामकम्मं पंचविधमक्कुं मौदारिकवैक्वियिकाहारकतैजसकार्मणश्चरीरसंघात नामकम्मेनं दिल् ।

शरीरसंस्थाननामकस्याँ वहविधमक्तुं। समचतुरस्रसंस्थाननामकस्यामें बुदुं न्यग्रोधपरि-" मण्डल स्थाति कुस्ल वामन हंडशरीर संस्थाननामकस्योगेंदितु।

| ę | जी<br>वै<br>आ | भी भी<br>वै वै<br>आ आ | औ तै<br>वै तै<br>आ तै | भी का<br>वे का<br>आ का | औ नै<br>वै तै<br>आ नै | का<br>का<br>का | 8 |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
|   | तै            | तै तै                 | तैका                  | ٦                      |                       |                |   |
|   | का            | का                    | का                    | १                      |                       |                |   |

एतामु औदारिकौदारिकादयः कार्मणकार्मणान्ताः सद्शहिसंयोगाः पञ्च पुनरुक्ता इति त्यक्त्या शेषदशसु त्रिनवत्यां निक्षिप्तासु त्र्युक्तरं शतं नामकर्मीतरप्रकृतयो भवन्ति ।

हारीरबन्धननाम पञ्चिषयं-औदारिकवीक्रियकाहारकजैक्सकार्यण्यसार्यस्वात्रस्ति । शरीरसंधातनाम पञ्चिषयं-औरारिकवैक्षियकाहारकजैक्सकार्यणवारीरसंधातनामित । शरीरसंस्थानं नाम यहीवयं-समजुरक-१५ संस्थान नाम स्थापेषपरिमण्डलस्थाजिकुञ्जवार्यन-तृष्टवरीरसंस्थाननाम चेति । शरीराञ्चायाञ्चनाम त्रिविधं-औदारिकवैक्षियकाहारकशरीराञ्चाभाक्षामार्थे।।।अनामोर्थे।।१७॥

पन्द्रह भेद होते हैं। इनमें औरारिकऔरारिक आदि कार्सणकार्सणवर्यन्त समान दो संयोगी पाँच भेद पुनकक हैं इनको छोड़कर रोप दस भेद तिरानवेंसे जोड़तेपर नामकसको उत्तरप्रकृतियाँ १०२ (एक सौ तीन) होती हैं। रार्यारवन्यननामके पाँच भेद हैं—औदारिक रार्यारर॰ बन्धाननाम, वैकिथिक रारीरवन्यननाम, आहारक रारीरवन्यननाम, तैजस रार्यार वन्यननाम, कार्मण रारीरवन्यननाम। रार्यार संघान नामके पाँच भेद हैं—औदारिक रार्यार
संघान नाम, विकिथिक रारीर संघान नाम, आहारक रारीरवंगतनाम, तैजस रार्यार संघान नाम, कार्मण रार्यार संघान नाम। रार्यार संघान नाम, कार्मण रार्यार संघान नाम। रार्यार संघान नामक छह भेद हैं—समचतुरस्रसंध्याननाम, कार्या प्ररिमण्डल संस्थान नाम, स्वातिसंस्थान नाम, इन्तरसंस्थान नाम, वामन-

90

शरीरांगोपांगनामकर्मात्रिविधमक्कुंमौदारिकवैक्वियकाहारशरीरांगोपांगनामकर्ममें दिन्तु ॥ णखया बाह य तहा णियंबपुद्री उरो य सीसो य ।

अद्रेव द अगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥२८॥

नलकौ बाहू च तथा नितंबपृष्ठे उरक्च शीर्षं च । अष्टैव त्वंगानि देहे शेषाण्युपांगानि ।

एरडुं कालाकुभरेडुं कैमळुमों दु नितंबसुमों वपरभागमुमों दुरस्सु मो दु शीर्थमुमें बिवंटगंग-ळप्पुषु । जिळववेल्लं वेहवोळुपांगगळप्पुषु । सहनननामकम्मं षड्वियमक्ष्टुं । वळव्यभगतराच-शरीरसंहनननामकम्मंसं दुं वळानाराच नाराचार्द्धनाराच कोलितासंग्राप्तमुपाटिकाशरीरसंहनननाम-कम्मंग्रमं वित् ॥

> सेवट्टेण य गम्मइ आदीदी चदुसु कष्पजुगलीचि । तत्ती द जुगलजुगले खीलियणारायणद्वीचि ॥२९॥

मुपाटिकया च गम्यते आदितश्चतुर्षुं कल्पयुगळपय्यंतं । ततो द्वि युगळपुगळे कीलितनारा-चनाळं पर्यातं ॥

सुपाटिकासंहननाँबरं सीधम्मेकत्पयुगलं मोबल्गों इ लातवयुगलप्रधाँतं नाल्कु युगलंग-ळोळपुट्टत्पडुगुं । तत्तो द्वियुगळयुगळे मेले सुक्रमहासुक्रधतारसहस्रारमंत्री द्वियुगळयोळं आनत-प्राणत आरण अच्युतमें बी द्वियुगळरोळं क्रमींबरं कीलितार्द्धनाराचसंहननंगींळदं द्वहल्पडुगुं ॥

> णवगेवेज्जाणुद्दिसणुत्तरवासीसु जांति ते णियमा । तिदगेगे संघडणे णारायणमादिगे कमसो ॥३०॥

नलकौ पादौ तथा बाहु हस्तौ नितम्बः परमागः उरः शीर्षं चेत्यर्ण्टवाङ्गानि । शेषाणि देहे २० उपाङ्गानि भवन्ति । संहनननाम पड्वियं वज्यपंभनाराचगरीरसंहनननाम वजनाराचनाराचार्थनाराचभी-लितार्थप्राप्तानुपाटिकाशरीरसंहनननाम चेति ॥२८॥

मुपाटिकार्सहननेन सीधमंद्रवारुठान्तबद्वयर्पातं चतुर्षु युगलेषु उत्पद्धते । तत उपरि युग्मद्वये युग्भद्वये क्रमेण कीलितार्थनाराज्यसंद्रननाम्यामत्पद्धते ॥२९॥

संस्थान नाम, हुण्ड झरीर संस्थान नाम । झरीरांगपांग नामके तीन भेद हैं—औदारिक-झरीरांगोपांग, वैक्रियिक झरीरांगोपांग नाम, आहारकझरीरांगोपांग नाम ॥२०॥

ज़रीरमें दो पैर, दो हाथ, नितम्ब, पीठ, उर, सिर ये आठ अंग हैं। ज्ञेण उपांग होते हैं। संहनन नामके छह भेद हैं—बज्जपेमनाराचशरीर संहनन नाम, बज्जनाराचशरीर-संहनननाम, नाराचशरीरसंहनननाम, अर्थनाराचशरीरसंहनननाम, कीलितशरीरसंहनन नाम, असंग्रामाचपाठिकाशरीरसंहनन नाम ॥२८॥

स्पाटिकासंहननसे जीव मरकर सौधमेषूगळसे ळान्तवयुगळ पर्यन्त चार युगळींमें इत्पन्न होता है। उससे ऊपर दो युगळी हातारयुगळपर्यन्त जीळितसंहननसे मरकर उत्पन्न होता है, उसके ऊपर दो युगळींमें आरणअच्छुतपर्यन्त अर्धनाराचसंहननसे मरकर उत्पन्न होता है।।२९॥ नवप्रेवेयकषुं नवातुविशसुं पंवानुत्तरसुमें वी विमानवासिगळोळु कर्मावंदं माति पुरद्ववर । ते अवग्गंळु । अवग्गंळे ववरारे दोडे नाराचनाविके त्रिद्विकैस्धंहनने नाराचवळ्नाराचवळ्ज्वपन-नाराचमें व त्रिसंहननववग्गंळु । वळ्नाराचवळ्जवृषभनाराचर्धहननद्वितयववग्गंळु वळ्जवृषभनाराच-संहननमोवन्ठळवर्गाळ कर्मावंद पुरद्ववर ॥

> सण्णी छस्संघडणो वज्जिद मेघं तदो परं चानि । सेवङ्गदीरहिदा पणपणचदरेगसंघडणो ॥३१॥

संज्ञी बर्सहननो बनित भेवां ततः परं चापि । सृपाटिकादिरहितः पंवपंचवतुरेकमहतनः ॥
संज्ञिजोवं बर्सहननवुतनु मेघां बजीत मेघेवं तृतीयपृथ्वियं पुषुषुं । तृतीयपृथ्वीपर्य्यंते
पुरदुपुमें बुदस्यं । ततः परं चापि अल्लिब मुदेषुमा संज्ञिजीवं सुपाटिकासंहननादिरहितं कीलितहे संहतनपर्यातमादेदुं संहतनंगिळदमिरिष्टे पर्यंतमावस्तुं पृथ्विगळोळपुटदुगुं । अर्द्धनाराचपर्यंतमादः
नाल्कुं संहतनंगळनुळळ संज्ञिजीवं मघविपर्यंतमादाः पृथ्विगळोळपुटदुगुं । वज्जव्यभनाराचसंहतनमुद्रतं संज्ञिजीवं माघविपर्यंतमादेळुं पृथ्विगळोळपुटदुगुं । ५ १ छ । ६

|  | ٩   | ~ | व≀६            |  |
|--|-----|---|----------------|--|
|  | ٩   | 3 | मे।६           |  |
|  | 88  | 8 | <b>ઝાં</b> ! પ |  |
|  | ११  | 8 | अगा ५          |  |
|  | ११० | ч | म।४            |  |
|  | 810 | 4 | मा ।१          |  |
|  | 018 | Ę |                |  |
|  | 018 | Ę |                |  |
|  | 212 | Ę |                |  |
|  | 818 | É |                |  |
|  |     |   |                |  |

नाराचादिना संहनतत्रयेण वज्जनाराचादिना द्वयेन वज्जर्यभनाराचिकेन चोपलक्षिताः ते जीवाः क्रमशः नवर्षवेयकनवानुदिषपञ्चानुत्तरविमानवासिषु उत्पद्मते ॥३०॥

संज्ञी जीवः षट्संहननः मेघां यज्ञति —स्तीयपृथ्वीपर्यन्तमुख्यते इत्यर्थः । ततः गरं वाधि सृशाटिकादि-रहितः कीलितान्तपञ्जसंहननः अरिष्टान्तरः प्रधिवीषु उत्यवते । अर्थनाराचान्तचतुःसंहननः मण्य्यन्तपर्वृध्वीषु उत्यवते । बच्चर्यभागराचर्गहननः माण्य्यन्तसःतपृथ्वीषु उत्यवते ॥३१॥

नाराच आदि तीन संहननोंसे मरे जीव नौष्रेवेयकपर्यन्त उत्पन्न होते हैं। वक्र-नाराच आदि दो संहननोंसे मरे जीव नौ अनुदिशोंपर्यन्त उत्पन्न होते हैं। तथा वक्रपंभ-२० नाराचसे मरे जीव पाँच अनुत्तर विमानवासी देवपर्यन्त उत्पन्न होते हैं॥३०॥

छह संहननसे युक्त संज्ञी जीव यदि सरकर तरकमें उत्पन्न हो तो मेवा नामक तीसरी पृथ्वी पर्यन्त इत्यन्त होता है। सुवाटिका रहित कीखित पर्यन्त संहननवाला जीव सरकर अरिष्टा नामक पाँचवी प्रध्वीपयन वरदन्त होता है। अर्धवाराचपयन्त चार संहननवाला जीव मचवी नामक छठी पृथ्वी पर्यन्त वरदन्त होता है। एक वज्रवस्मनारच संहननकाल प्रभा जीव माववी नामक छठी पृथ्वी पर्यन्त वरदन होता है। एक वज्रवस्मनारच संहननका २५ घारो जीव माववी नामकी साववी पृथ्वी पर्यन्त वरदम होता है।।३१॥

# अंतिमतिगसंघडणस्युदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं । आदिमतिगसंघडणं णत्थित्ति जिणेहि णिहिट्टं ॥३२॥

अस्त्यत्रयसंहननस्योदयः पुनः कर्म्भूमिमहिलानां । आद्यत्रयसंहननस्योदयो नास्तीति जिनैर्निष्टिष्टं ॥

कर्म्मभूमिसंजातमहिलाजनंगळ्गे अर्द्धनाराबकीलितासंप्राप्तपुपाटिकासंहननमें ब संहननित-योदयमल्लद्वळिदाद्यसंहननित्रतयोदयमिल्लो द् जिनस्वामिर्गाळवं पेळल्पट्टुद् ॥

वर्णनामकम्मं पंचविधमयकुं कृष्ण नीलरुधिरपोतशुक्लवर्ण्णनामकम्मंमें दितु । गंधनामकम्मं द्विविधमककुं सुगंधदुरगंधनामकम्मं में दितु ।

रसनाकर्म पंचविषमक्कुं तिक्तकरुकषायांब्रमधुरनामकर्ममें वितु ॥ स्पर्शनामकर्ममप्ट-विषमक्कुं कक्कत गुरु मृदु छत्रु क्यान्तिष्यतीतोःणस्पर्शनामकर्ममें वितु । आनुपूर्व्वानामकर्मा १० खनुव्विषमक्कुं नरकतिय्येगतिप्रायोग्यानुपूर्विवनामकर्ममें वितु मनुष्यवेवगतिप्रायोग्यानुपूर्विवनाम कर्ममुमें वितु ॥

अनुष्कलघुक उपधातपरचात उच्छ्वास आत्य उद्योतनामकम्में में हो विहायोगतिनामकम्में हो विदायोगतिनामकम्में हे अप्रशस्त्रवहायोगतिनामकम्में हे अप्रशस्त्रविहायोगतिनामकम्में हेतु । त्रस बादरपर्य्याप्त प्रत्येकतारीर स्विर शुभसुभग मुस्वरआवेययाशकीति निम्मीण तीर्त्यंकर नामकम्में १५ में हे । स्वावर मुक्स वयदर्याप्त सावारणवारीर अस्विर अशुभ कुभ्भेयद्रस्वर अनावेय अयशस्त्रीति

कर्मभूमिस्त्रीणां अर्धनाराचाद्यन्त्यत्रसंहननोदय एव नाद्यसंहननत्रयोऽस्तीति जिनैनिदिष्टम् ।

वर्णनाम पञ्चिययं-कृष्णनीलकथियतीत्र्युवलवर्णनामेति । बन्धनाम द्विविधं सुगन्धदुर्गन्धनामेति । रस-नाम पञ्चिवः तिककटुक्पायाम्लमपुरनामेति । रःशिनामास्टविधं कक्षमपुरुक्तमुक्तमुक्तमुक्तमुक्तम्बित्तामेति । रामन्यानि । अगुत्र्यनाम वर्षाविधं नरकित्यमितिप्रायोग्यानुपूर्वानाम मनुष्यवेवनतिप्रायोग्यानुपूर्वानाम वर्षाविधं वर्षाविक्रमायोग्यानुपूर्वानाम मनुष्यवेवनतिप्रायोग्यानुपूर्वानाम वर्षाविक्रमायान्यवेवनामेति । अगुरुक्तम्बर्णकेपायतप्रस्तातिष्ठाम् वर्षाविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रमायान्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्रम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्यम्यविक्य

कर्मभूमिकी खियोंके अर्थनाराच आदि अन्तिम तीन सहननोंका उदय होता है, आदिके तीन संहनन नहीं होते, ऐसा जिनदेवने कहा है। वर्णनाम पाँच प्रकार है—हर्क्ष, २५ नीळ, लाल, पीत और शुक्त वर्णनाम। गन्यनाम दो प्रकार है—मुगल्य और दुर्गन्यनाम। रसनाम पाँच प्रकार है—तिता, कहन, कपाय, खहा और प्रमुत्तम । रश्वेनाम आठ प्रकार है—कर्केंग, कोमळ, गुरु, लघु, रूख, निग्ध, तीत, उच्चनाम। आनुपूर्वीनाम चार प्रकार है—कर्केंग, कोमळ, गुरु, लघु, रूख, निग्ध, तीत, उच्चनाम। आनुपूर्वीनाम चार प्रकार है—कर्केंग, कोमळ, गुरु, लघु, रूख, निग्ध, त्रीत उच्चनाम। अनुपूर्वीनाम, सनुष्यतिवायोग्यानुपूर्वीनाम वीर विवादीयोग्यान्य प्रवादीयोग्यान्य प्रवादीयोग्य विचाद्य प्रवादीयोग्यान्य प्रवादीयोग्यान्य प्रवादीयोग्यान्य अप्यव्यान्य प्रवादीयान्य व्यव्यान्य प्रवादीयान्य व्यव्यान्य प्रवादीयां । इस प्रकार नामकर्षकी उत्तर ३५

नामकर्ममें वितु नामकर्मांदुसरप्रकृतिगळ् तो अत्तपूरं तूर पूरं वेणप्युत्र ॥

मृत्रुण्डवदा अग्गी आदाओ होदि उण्डसहियपहा ।

आहच्चे तेरिच्छे उण्डणपदा ह उज्जीनो ॥३३॥

मूलोल्णप्रभोऽगिनः आतपो भवत्युष्णसहितप्रभः । आदित्ये तिर्राहव उष्णोनप्रभः खलूद्योतः ॥

मूलदोल्रुष्णप्रभेयनुक्रद्भविन्यवक् । उष्णसहितप्रभेयनुक्रकु दातपमक्कुमदुयुमादित्यविवदोल्र्युष्ट्वि बादरपर्ध्यामपुष्वीकायतिर्ध्यंचरोल्लेयक्कुं । उष्णरहितप्रभेयनुक्रवृद्धवीतमक्कं
स्कृद्वागि ॥

गोजकर्मा दिविधमकर्गु उच्चनीचपोजकर्मामे वितु । अंतरायकर्मा पंचिवधमकर्ग् । वान लाभ भोगोरभोगदीध्याँतरायकर्मो वितु आस्पप्रदेशस्थितकर्माभावयोग्यंगळप्प कार्म्मणवर्मणेगळे अवि-१० भागविदमुष्परुष्पं अंवमं पुर्वेश्वरूपट्टु । भाजनविशेषवोज्यस्थितः विधिवस्तवीजपुष्पकर्मळगे सविराभाविद्यं परिणाममे तक्षुभंते कार्मणपुद्गरुलंगळगेषुं योगक्षययिनिमत्तिद्यं कर्मभाविद्यं परिणामसरियरुपपुर्वे । जो वे आस्परिणामिद्यं कैकोळ्तिं पुद्मलंगळ् ज्ञातावरणाद्यनेकभेदं-गळरियरुपदुवुवेतीगळ् सकुदुरपुरकानमा वक्षकेषे रसरुपिराविपरिणाममेति ।

यिन्त्रत्तरप्रकृतिगळगे निस्ति वेळल्पडुगुमदे ते वोडे :--

१५ स्थात्तरशतं वा भवन्ति ।।३२।।

मुष्ठे उण्णप्रभः अभिः, उण्णसिह्तप्रभः आताः स च आदिन्तविन्धांत्यप्रवाद रवर्षाः नृत्योकः वादिन्दि भवति । उण्णाहित्यमः उद्योदः स्पृष्टम् । योष्ठकः द्विष्ठाः उच्चतीववां प्रमेशतः । अन्तराक्षभः व्वविवन्दातः सम्प्रमान्दातः । अन्तराक्षभः व्वविवन्दातः विक्रास्तर्भागांभौगवीयान्ति विवन्धाः । अत्याद्यायाः अधिः। त्याः विवन्धाः विवन्धाः स्ववः । विवन्धाः अद्यादा विवादः । अत्यादा विवन्धाः स्ववः । विवन्धाः विवन्धाः विवन्धाः । विवन

प्रकृतियाँ तिरानवे अथवा एक भी तीन होती हैं ॥३२॥

जो मुलमें उष्ण हो वह अग्नि है और जिसको प्रभा उष्ण हो वह आतप है। आतप १५ नाम कर्मका चदय सुर्थके विक्वमें उत्पन्न बादर पर्याप्त पृथ्वीकाथिक तिर्यवजीवमें होता है। जिसकी प्रभा भी उष्ण न हो वह उद्योत है। गोत्रकमें दो प्रकार है—उष्वयोग, नोचगोत्र । अन्तरायकमें पाँच प्रकार है—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय हो वीयोन्तराय । आह्माके प्रदेशोंने स्थित कर्मकर होनेके योग्य कामणवर्गणात्रोंन भेदरहित सम्बन्ध बन्ध है। जैसे विशेष पात्रमें डाले गये विविध रस, बीज, पुष्प, फलोंका मिदराह्मप विपास होता है उसी तरह योग और क्यायके निषित्तसे कार्मणपुद्गलोंका कर्मकप परिणाम जानना। एक हो आस्मपरिणामसे प्रकण किये गये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदरूप हो जोते हैं जैसे एक बारमें खाये गये एक ही अन्नका रस क्षिर आदि रूपसे परिणाम होता है। अब उत्तरप्रकृतियोंको निक्षि कहते हैं—

मितज्ञानमावणोत्यावीयतेऽनेनेति मितज्ञानावरणं। अतज्ञानमावणोत्यावीयतेऽनेनेति श्रतज्ञानाः वरणं। अवधिज्ञानमावणोत्यादीयतेऽनेनेति अवधिज्ञानावरणं। मनःपर्ययज्ञानमावणोत्यादीयतेऽनेनेति मनःपर्वयञ्चानावरणं । केवलज्ञानमावणोत्यावीयतेऽनेतेति केवलज्ञानावरणमिति यिल्लि चोदिसल्प-टदर ॥ अभव्यंगे मनःपर्ययज्ञानकार्वितयं केवलज्ञानक्षक्तियमुंटो भेणिल्लमो एतलानुमुंटरपोडे तज्जीवक्कभव्यत्वाभावमक्कमेत्तलानुमिल्लमक्क्रमप्पोडे यिल्लि आवरणद्वयकल्पनेव्यर्थमेदित् । इदक्कलरं पेळल्पडगमदेंतेंदोडादेशवचनमप्पदरिनित्लि दोषेमिल्लेकेंदोडे द्रव्यार्त्यादेशान्मनःपर्यय-केवलज्ञान्यशितसंभवमणुदरिदं । पर्ध्यायात्यविश्वदर्ताणदं तच्छवत्यभावमक्क्मेत्तलानुमित् भव्या-भव्यविकल्पसंभविसदिहोंडे उभयदोळं तच्छक्तिसद्भावमाणि बक्कुंमदुकारणमाणि शक्तिभावा-भावापेक्षेपिदं भव्याभव्यविकल्पं पेळल्पडद् । मत्तेतु पेळल्पड्युमेदोडे बहिन्यंक्तिसदभावासदभावा-पेक्षेयिदं सम्यग्दर्शनादिव्यस्ति यावंगे संभवित्रगुमा जीवं भव्यनक्कमावंगे मत्ते तत्सम्यक्ताभिव्य-क्तियागदा जीवनभव्यनेंद्र पेळल्पडगं। सवर्णांधवाषाणगळते आवणोत्यावीयतेनेऽनेत्यावरणं। चअुर्दर्शनावरणमचअुर्द्दर्शना बरणमवधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावरणमिति ।

स्वप्ने यया बीर्व्यविशेषाविक्भातः सा स्त्यानगृद्धिः । स्त्यायतेरनेकात्र्यत्वात् स्वप्नात्र्यं इह गृह्यते । गृहरपि वीप्तिर्गृह्यते स्त्याने स्वप्ने गृध्यते बीप्यते यदुवयादातं रीद्रं च बह च कर्मकरणं

मतिज्ञानमःवृणीति आवियतेऽनेनेति मतिज्ञानावरणं । श्रतज्ञानमावणीति आवियतेऽनेनेति श्रतज्ञाना-वरणं । अवधिज्ञानमावणोति आवियतेऽनेनेति अवधिज्ञानावरणं । मनःपर्ययज्ञानमावणोति आवियतेऽनेनेति मनःपर्ययज्ञानावरणं । केवलज्ञानमावणोति आवियतेऽनेनेति केवलज्ञानावरणं । नन अभव्यस्य मनःपर्ययकेवल-ज्ञानशक्तिरस्ति न वा यद्यस्ति तदा तस्याभव्यत्वं न स्यात । यदि नास्ति तदा तत्रावरणदयकल्पनावैयध्यमिति ? त्य । द्रव्यायदिशेन तच्छक्तिसदभावात पर्यायायदिशेन व्यक्तवसंभवात्तद्कदोषानवकाशात । अध्यपापाणे स्वर्णवत ।

आवणोति आवियतेऽनेनेति आवरणं चक्षदेशीनावरणं अचक्षदेशीनावरणं अविधदर्शनावरणं केवलदर्शना-वरणं चेति । स्वप्ने यया वीर्यविद्योगाविभीवः सा स्त्यानगृद्धः । स्त्यायतेरनेकार्यत्वात् स्वप्नोऽर्थ इह ग्रह्मते ।

जो मतिज्ञानका आवरण करता है या जिससे मतिज्ञान आयत किया जाता है वह मितिज्ञानावरण है। जो अतज्ञानका आवरण करता है या जिसके द्वारा श्रतज्ञान आवत होता है वह श्रतझानावरण है। जो अवधिझानका आवरण करता है या जिसके द्वारा २५ अवधिज्ञान ऑपून होता है वह अवधिज्ञानावरण है। जो मनःपर्ययज्ञानका आवरण करता है या जिसके द्वारा मनःपर्ययज्ञान आवृत होता है वह मनःपर्ययज्ञानावरण है।जो केवलज्ञानका आवरण करता है या जिसके द्वारा केवलजान आवत किया जाता है वह केवलजानावरण है।

शंका -अमध्यके मनःपर्यय और केवलज्ञान शक्ति है या नहीं १ यदि है तो वह अभन्य

नहीं हो सकता। यदि नहीं है तो उसके दो आवरण मानना व्यर्थ है ?

समाधान-दृब्याधिक-नयसे अभव्यमें दोनों ज्ञानशक्तियाँ विद्यमान हैं। किन्त पर्यायार्थिक नयसे उन शक्तियोंकी व्यक्ति असम्भव होनेसे उक्त दोगोंको स्थान नहीं है। जैसे अन्धपाषाणमें द्रव्यदृष्टिमे स्वर्णशक्ति है किन्तु वह व्यक्त नहीं हो सकती। जो आवरण करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण है अतः चुकुदर्शनावरण, अचकु-दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण रूपसे चार दर्शनोंके चार दर्शनावरण ३५

१. म मिल्लमदेतेंदोडे ।

सा स्त्यानगृद्धि । इह स्त्यानगृद्धधाविभिर्द्दश्चेनावरणं सामानाधिकरण्येनाभिनंबस्यतिविस्त्यानगृद्धि-र्दृश्चेनावरणमिति । यदुवयानिद्धायाः उपरुर्वृषरि वृत्तिस्तन्निद्दानिदःदर्शनावरणं । यदुवयाद्या क्रिया आत्मानं युनः युनः प्रचलयति तत्प्रचलाप्रचलावर्शनावरणं । शोकश्रममदादिप्रभवा आसीनस्यापि नेत्रागिविक्रणामुचिका सैव युनःयुनरावन्तेमाना प्रचलाप्रचलेत्यत्यं । यदुवयान्मवखेदक्लमञ्ययनो-प्रवासिक्ति ।।

यदुव्याद्देवादिगतिषु झारोरमानसमुखप्राप्तिस्तर तातं । तद्वेदयित वेद्यत इति सातवेदनीयं युद्धव्यक्तलं दुःखमने कविष्यं तद्वयतं । तद्वेदयित वेद्यत इत्यातावेदनीयपिति ।। दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं कारायवेदनीयं नोकषायवेदनीयपिति मोहनीयं चतुर्वव्यं । तत्र वर्शनमोहनीयं । स्माप्तिकायपित्रमार्थे । तत्र वर्शनमोहनीयं । सम्प्रविक्यात्वसम्यपित्रम्यात्वमित त्रिविद्यं । तद्ववं प्रत्येकविष्यं सत् उद्ययस्तमम्प्रीत्रम्यात्वमित्रम्यात्वमित्रम्यात्वमित्रम्यात्वमित्रम्यात्वमित्रम्यात्वमित्रम्यात्वसम्यपित्रम्यात्वसम्यपित्रमार्थेव्यवस्तिकायाः विवासत्वस्तिव्यवस्तित्ववार्मात्वस्त्रम्यात्वसम्यपित्रम्यात्वसम्यपित्रमार्थेव्यवस्तित्ववार्मात्वस्त्रम्यात्वसम्यपित्रसम्यस्तित्ववार्मात्वस्तित्ववार्मात्वस्तित्ववार्मात्वस्त्रम्यात्वसम्यपित्रसम्यस्ति

गृद्धरेपि दीन्तिर्गृह्यते । स्थाने-स्वाने गृष्यते दीन्यते यदुदयादाते रीद्रं च बहु च कर्मकरणं सा स्त्यानगृद्धिः । इह स्यानगृद्धपादिभिद्देशेनावरणं सामानाविकरण्येनाभिसंवध्यते इति स्त्यानगृद्धिदेशेनावरणिशितः । यदुदयादि-द्वाया उपर्युगिर वृत्तिः तन्तिद्वानिद्वाद्यशेनावरणं । यदुदयात् या क्रिया आन्मानं पुनः पुनः प्रचल्यति तस्यचया-प्रचलप्रदेशितवरणं । शोकप्रममदादिवभवा आगीनस्थापि नेत्रगात्रविक्रियासृचिकाः [ गैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचलप्रचलेश्ययः ] । यदुदयात् मद्योदकण्णवपनोदायं स्वापः तनिनद्रादर्शनावरणं । यदुद्यात् या क्रिया

यदुवयादृदेवादिगतिषु शरीरमानसमुखप्राप्तिः तत्नातं; तद्रेययति वेदाने हिन मातवेदमीयं । यदुवयफ्रानं दुःखमनेकविधं तदसातं तद्रेदयति वेदाते हत्यसातवेदनीयमिति ।

दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं क्षायबेदनीयं नोकपायबेदनीयं हित मोहनीयं चतुर्विशं । तत्र दर्शनमोह-मीयं सम्यक्त्वं-मिध्यात्वं-सम्यग्मिति त्रिविधम् । तत्वन्धं प्रति एकविधं गत् तदेव मिध्यात्वं सहका-

हैं। सोतेमें जिसके द्वारा शक्ति बिशेष प्रकट हो वह स्यानगृद्धि है। 'स्यायित'के अनेक अर्थ होनेसे यहाँ अयन अर्थ लिया है। और गृद्धिका अर्थ दीमि लिया है। आता 'स्यान' यानो अपनमें जिसके उदयसे आत्मा दीप्त होती है, आतारीहरूष यह कर्म करती है वह स्यानगृद्धि है। यहाँ स्यानगृद्धि आदिके साथ दर्शनावरणका समान अधिकरण रूपसे मन्द्रन्य किया जाता है कि स्यानगृद्धि हो दर्शनावरण है। जिसके उदयसे निद्रापर निद्रा आती है वह निद्रानिद्राद्यानावरण है। विसके उदयसे जो किया आसाको चुनः पुनः प्रचलित करती है वह प्रवासके पुनः पुनः प्रचलित वरती है वह प्रवासके पुनः पुनः अविलिय हो। त्री से के अरे राग अमें विकारकी सूचक है। इसकी पुनः पुनः आदि होतो है, बैठे हुए भी मनुष्यक्ष नेत्र और राग अमें विकारकी सूचक है। इसकी पुनः पुनः आदि होना प्रचलाप्रचला है। जिसके उदयसे जो किया आस्माको प्रचलित करती है वह प्रचलादिशावरण है। जिसके उदयसे जो किया आस्माको प्रचलित करती है वह प्रचलादिशावरण है। जिसके उदयसे चार्क किया आस्माको प्रचलित करती है वह प्रचलादिशावरण है। जिसके उदयसे चार्क किया आस्माको प्रचलित करती है वह प्रचलादिशावरण है । जिसके उदयक्ष प्रकार के उत्तर है वादि गतियोम शारीरिक और मानित्र सुक्त कराता है या जिसके उदयका पल अनेक प्रकार है उत्तर हो। सामके उदयका पल अनेक प्रकार हुख है वह असाता है उसका वेदन हो वह साता है या जिसके द्वारा उसका वेदन हो वह साता है या जिसके द्वारा उसका वेदन हो वह असाता है वह असाता है उसका वेदन हो। वह असाता है सात्र वेदन कराता है या जिसके द्वारा उसका वेदन हो। वह असाववेदनीय है। मोहनीयके वार भेद हैं—सम्वयस्य, प्रध्यात्व और सम्यक्त

तत्रानन्तसंसारकारणत्वान्मिय्यात्वमनन्तं । तदनबन्धिनोऽनन्तानबन्धिनः क्रोधमानमाया-

पेक्षया विविधमवित्रिकते । यस्योदयात् सर्वज्ञप्रणोतमार्गपराष्ट्रमुकः तस्वायंभद्धानिकत्सुको हिताहितविचारा-समयों मिन्यादृष्टिभं रति तिन्मस्यात्वव् । तदेव मिस्यात्वं सम्यक्त्यं शुभरिणामितस्त्र रतं यदा औदासीग्येना-वर्मित्तसात्मानं यदानं न तिरुणदि तदेवसमानः सन् पृष्यः सम्यकृष्टिरिक्षयति । तदेव मिन्यात्वं प्रकालन-विवादा वोणाशीणमदशात्ककोद्रवदसमोपण्डुदरसं स्वत्रकातृतं तदुमयमित्यास्वायते-सम्यग्निम्यात्वमिति यात्व । यत्योदयता आस्यातः अश्वदाद्वमस्कोदकोदनोत्त्रयोगायदित्रिकपरिणासक्वस्यातस्को भवति ।

चारित्रमोहनीयं द्विविधं चरित चर्यतेऽनेनैति चरणसात्रं वा चारित्रं तम्मोहयति मुख्तैऽनेनैति चारित्रमोहनीयम् । तद्द्विविधं कषायबेदनीयनोकपायबेदनीयभेदात् । क्वान्त हिंदिन्त कवायाः । ईवत्-कथाया नोकथाया इति । तत्र कषायबेदनीयं पोडलविवम् । कृतः ? अनन्तानुकच्याविविकरूपात् । तद्यया— कथायाः कोषमानमायालोगाः, तेषां चत्रकोऽन्यवाः अनन्तानुबन्धिनः कोषमानमायालोगाः अत्रत्याव्यानाः २० वरणः प्रतायव्यानवरणाः कोष्कांत्रवर्शं मानवंत्रकलं मामान्त्रकलं कोष्मांत्रकलं कोष्

सिध्यात्व । यह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकार होनेपर भी उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन प्रकार है । जिसके उदयसे सर्वज्ञकवित मार्गसे विमुख, तस्वाध्यश्वानके प्रति उस्पुकता-रहित, तथा हित-अहितके विचारमें असमर्थ सिध्यादृष्टि होता है वह सिध्यात्व है । वहां निध्यात्व जब शुभ परिणामके द्वारा उसका रस रोक दिया जाता है और उदासीनतासे २५ अवस्थित हो आंसाके अञ्चानको नहीं रोकता तो वह सम्यक्त कहळाता है । उसका देदन करनेवाळा समुख्य वेदकसम्यव्दृष्टि कहळाता है । जैसे घोनेसे कोदोंकी मदशक्ति कुछ क्षीण और कुछ अक्षीण होती है उसी तरह सिध्यात्वको कुछ शक्ति शुद्ध हो और कुछ बोर्दिक तव उसे सम्यग्निष्टयात्व कहते हैं । उसके उदयसे आत्माके कुछ श्रुद्ध कुछ अगुद्ध कोदोंके भातके सत्तोन्दर स्थानेपर होनेवाले सिम्परिणामको तरह उभयक्त्य परिणाम होते हैं । जो आवरण करता है २० या जिसके द्वारा आवरण किया जाता है या आवरण महा चारित्रमोहनीय है। उसके दो मोह है —कषायवेदनीय और नोकवायवेदनीय । जो कपित अर्थात हिंसा करती है वह क्षाय है। ईपन् कपाय नोकपाय है। उनमें-से कपायेवदनीय हो कपित सेव हैं। वह इस प्रकार है—कषायवेदनीय और नोकवायवेदनीय । जो कपित अर्थात हिंसा करती है वह क्षाय केपाय कोध मान माया छोम हैं। उनकी चार अवस्था हैं —अननननतावुवन्धी अप्रवाख्याना- ३५ वरण, प्रत्याख्यानावरण, क्रोबसंज्वलन, सावासंज्वलन, सावासंज्वलन, होमसंज्वलन।

लोभाः । यदुव्यादृष्ठाविरांत संयमासंयमाख्यामत्यामिष कत्तुं न शक्नोति तदप्रत्याख्यानावरणम् । तद्भेवाः क्रोधमानमायालोभाः । संश्वाख्यानं वक्लवंयमत्तनावृत्र्यानीत प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधम्मानमायालोभाः । संशब्दः एकीमावे वत्तते संयमे न सहावस्यानात् एकीभूत्वा उच्छिति संयमो वा ज्वल्लरेषु सत्यचीति संव्यक्ताः क्रोधमानमायालोभाः । त एते समुदिताः बोडव कवाया भवित्त । क्रिक्तयायाः नोक्ष्यायास्तान् वेदयन्ति वेद्यन्ति वेद्यन्ति नोक्त्यायवेदनीयानि नवविद्याति । तत्र प्रस्पो-व्याद्यास्याविकभोवस्तद्धात्म । यदुव्यादृत्राविष्ठ् औत्तुव्यन्ते सा रतिः । अरतिस्तद्विपतित्यत्यः । यद्वयाक्षाक्त शोचनं स शोकः । यदुव्यादृत्राविष्ठ औत्तुव्यन्ते सा रतिः । अरतिस्तद्विपतित्यत्यः । यद्वयाक्ष्याक्ष्याक्ष्यान्त्रयाक्षयाः व्यवस्यान्त्रयाक्षयाः स्वयस्य सार्यन्ति । स्वयस्यान्त्रयाक्षयाः सार्यन्ति सा चृद्वयाक्ष्यान्त्रयान्ति सा नान्त्रक्षम् सा स्वयस्य स्वयस्य । त्रव्यस्यान्त्रयान्ति सा स्वयस्य स्वयस्

कारणस्त्रात् मिध्यास्त्रमनस्तं तदनुविध्याः—अनन्तानुबन्धिनः क्रीधमानमायालोभाः । यदुत्यात् देशविश्ति संयमास्यमास्यमाभ्यापि कर्तुं न शक्तोति तदप्रत्यास्यानावरणं तद्भेदाः क्रीधमानमायालोभाः । प्रत्यस्थानं सक्तसंयमः तमानुष्यत्तीति प्रत्यास्थानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । यस् शब्दः, नृबीभावे वनते संगमेन १५ सहावस्थानात् एक्कीभूत्या जवलन्ति संयमे वा जवलति एष् सन्ध्यानीति मंज्यलनाः क्रोधमानमायालोभाः । त एले समितिताः शोद्या जवलन्ति संयमे वा जवलति एष् सन्ध्यानीति मंज्यलनाः क्रोधमानमायालोभाः त एले समितिताः शोद्या कर्णया अवन्ति ।

हैयस्कवाया नोकवायाः तान् बेरमन्ति बेदन्ते एभिरिति नोकवागवेदर्गामानि ननविधानि । तर सस्योदयात् हास्याविधांत्र, तद्धास्यम् । यदुरयाव्देशान्त्रपु आरेनमुग्धं सा रतिः । अरिनस्तिद्वररोता । यद्विराकान् क्षोत्रकं रा कोकः । यदुरयाद्विगस्तद्वर्गस्य । यदुरयात् अस्तरीवर्गत्वरणं अत्यरोपस्य धारणं सा जुगुन्ता । यदुर्वयात् स्विणान् भावान् प्रतिचत्वते स स्वावेदः । यस्वाव्यान् भीस्नान् भावान् आस्मन्दित न पृत्वेदः । यदुर्वयात् नाप्तकान् भावान् उपवजति स नर्यस्ववैदः ।

नारकादिभवधारणाय एतीत्यायुः तन्नारकादिभेदाच्चतुर्विधम् । तत्र नरकादिषु भवसंबन्धेन आयषो

अनन्त संसारका कारण होनेसे मिण्यात्वको अनन्त कहते हैं उसके बाँघनेवाले अनन्तातुवन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ हैं। जिसके उदयसे संयमासंयम नामक देशांवरितको थोड़ा
२५ सा भी करनेमें असमर्थ होता है वह अश्रदाखशानावरण कांध-मान-माया-लोभ है। प्रयास्थान कहते हैं सकलसंयमको। उसे जो आवरण करती हैं वे प्रत्याख्यानावरण कांध-मानमाया-लोभ हैं। 'सम्' शब्दका अर्थ एकीभाव है। संयमके साथ एकोक रूपसे रहकर जो
ववलित हों अथवा जिनके रहते हुए भी संयम व्यक्तित हो वे संव्यक्त कांध मान माया लोभ
हैं। ये सब मिलकर सोलह कथाय हैं। इंपन क्यायका नांकणाय कहा है। उनका जो वेदन
क कराते हैं या जिनके द्वारा उनका वेदन हो वे नांकणायवेदनीय नी भेदकण है। उनमें जो जिसके
वदयसे हात्य प्रकट हो वह हास्यवेदनीय है। जिसके उदयसे देशादिमें ऋषुकता हो वह
रित है। उससे विपरीत अपित है। जिसके उदयसे हो कही हो हो। जिसके उदयसे
चहु जुगुस्मा है। जिसके उदयसे खियों जैसे भाव हों वह सोवेद है। जिसके उदयसे
वह जुगुस्मा है। जिसके उदयसे खियों जैसे भाव हों वह सोवेद है। जिसके उदयसे
इपु पुरुषों जैसे भाव हों वह पुरुषवेद है। जिसके उदयसे नपुंसक भाव हो वह नपुंसकदेद है।
नारक आदि में यह पारणके लिए गमन करना आयु है। उसके चार भेद हैं। नसक आदि में

नरकेषु तीव्रज्ञीतोष्णवेदनेषु दीर्थ्यजीवनं नारकमायुरित्येवं ज्ञेषेष्वपि ॥

ल्यःवैद्याः क्रियते, वा नरकेषु भवं नारकमायुः । तिर्धयोनिषु भवं तैर्ययोनम् । मनुष्ययोनिषु भवं मानुष्यम् । देवेषु भवं दैवनिति । नरकेषु तीप्रजीक्षेणवेदनेषु दीर्घशीवनं नारकमायुरिस्येवं ग्रेपेविपि ।

णिण्डारिण्डमेदादृद्धिस्तारिराद्धियं नाम । तत्र यदुद्धमदारमा भवान्तरं मण्डलि सा गतिः। मा चतुरिया—नरुकगतिः तियंगादिः मृत्ययातिः देवगाविरिति । तत्र यन्तिमिससारसयो नारकण्यादिः तत्वनारकपतिनाम । यन्तिमिस्तं आरक्षाद्धाः तन्तियंग्यादिनाम । यन्तिमिस्त मारस्यो मृत्यययित्राम । यन्तिमिस्त मारस्यो सनुष्यययित्राम । सन्तिमिस्त मारस्यो देवययिदः दृद्धेवगतिनाम ।

तानु तरकादिगतिषु अवयभिषारिणा साद्द्येन एकीकृताषरिमा जातिः तमिमित्तं जातिनाम। तत्मद्रायिष एकेटियजातिनाम दोटियजातिनाम अधिवयमारिनाम नित्ता यद्वार्यक्षार्यकाम एक्केटिययहातिनाम नित्ता यद्वर्यस्या व्याप्ता हिनाम नित्ता यद्वर्यस्य व्याप्ता द्वारियय इत्युच्यते तद्वीचिययहात्वास्य क्षार्यक्षा विकास द्वारिययहात्वास्य तद्वीचिययहातिनाम । यद्वर्यस्य व्याप्ता विकास विवास हो दिवस इत्युच्यते तद्वीचिययहातिनाम । यद्वर्यस्य विवास विवास

भवके सम्बन्धसे आयुका व्यवहार किया जाता है। नरकमें होनेवाळी नारकायु है, तियँच-योनिमें होनेवाळी नियंचायु है। मनुष्ययोनिमें होनेवाळी मनुष्यायु है। देवीमें होनेवाळी देवायु है। तांत्र शीत-उष्णकी वेदनायाळे नरकोंमें दीर्घकाळ तक जीना नरकायु है। इसी तरह शेपमें भी जानना।

पिण्ड और अपिण्डक भेदसे नामकर्मके बयालीस भेद हैं। जिसके उदयसे आत्मा भवान्वरमें जाता है वह गति है। उसके चार भेद हैं—नरकगित, नियंचर्यात, सनुष्यगित, देवगित। जिसके निमित्तसे आत्माकी नारकप्रयाय हो वह नरकगित नाम है। जिसके निमित्तसे आत्माकी निमित्तसे आत्माकी निमित्तसे आत्माकी निमित्तसे आत्माकी स्वाप्यगितामा है। जिसके निमित्तसे आत्माकी मनुष्य पर्याय हो वह मनुष्यगितामा है। जिसके निमित्तसे आत्माकी देवपर्याय हो वह देवगिताम है। उन नरकादि गतियोमें अन्यभिचारी समानतासे एकक्ष किये गये जीव जाति हैं। उसमें निमित्त जातिनाम है। उसके पाँच भेद हैं—एकेन्द्रिय-जातिनाम, द्रीन्द्रिय-जातिनाम, द्रीन्द्रिय-जातिनाम, जीन्द्रिय-जातिनाम, जीन्द्रिय-जातिनाम, जीन्द्रिय-जातिनाम, जीन्द्रिय-जातिनाम। जिसके बदयसे आत्मा एकेन्द्रिय कहा जाये वह एकेन्द्रिय-जातिनाम है। जिसके उदयका फळ त्रीन्द्रिय- व्य

जरीरनिर्वृत्तिस्तन्छरीरनाम । तत्वंचविधं औद्यारिकजरीरनाम, वैक्रियिकजरीरनाम, आहारकजरीरनाम, तैवसाजरीरनाम, काम्भंणजरीरनाम चेति ।। यद्वयावात्मनः ओवारिकजरीरनिर्वृत्तिस्तवीदा-रिकजरीरनाम । यद्वयाद्वैक्रियिकजरीरनिर्वृत्तिस्तवे क्रियिकजरीरनाम । यद्वयावाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीनाम । यद्वयावाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीरनाम । यद्वयावाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवाहारकजरीरनिर्वृत्तिस्तवेताहारकजरीरनाम । यद्वयावात्मनः

शरीरनामकम्भांवयकाादुपात्तानामाहारवरगंणायातपुद्गलरुकंथानामन्योग्यप्रदेशसक्तेषण सतो भवति तद्बन्धननाम। यदुरयादौदारिकाविशारीराणां विवरविरहितानामन्योग्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्थापादनं भवति तसंघातनाम। यदुरयादौदारिकाविशारीराकृतिनिर्वृत्तिकश्रेषति तसंस्थाननाम। तत् थोडा विभन्यते। समब्तुरस्रसंस्थाननाम न्यप्रोधपरिगंडकसंस्थाननाम ह्वातिसंस्थाननाम। व्यप्रोधपरिगंडकसंस्थाननाम ह्वातिसंस्थाननाम। व्यप्रोधपरिगंडकसंस्थाननाम। ह्वातिसंस्थाननाम व्यप्तसंस्थाननाम। व्यप्तसंस्थाननाम व्यप्तसंस्थाननाम। व्यवसंस्थाननाम व्यप्तसंस्थाननाम। ह्वातिसंस्थाननाम चीति।

यदुरबादात्मनः वारीरनिर्वृत्तिः तन्वरीरनाम । तत्पञ्चविषं बोदारिकारीरनाम—विक्रिमिकारारीःनाम— बाह्यरकारीरनाम—वैज्ञवत्ररीरनाम-कार्मणवरीरनाम चेति । यदुरबादात्मनः औदारिकारीरनिर्वृत्तिः वर्षेवारिकारीरनाम । यदुरबाई क्रियकवरीरनिर्वृत्तिः तद्वैक्षियकवरीरनाम । यदुरबादाहारकारीरनिर्वृत्तिः स्त्रवाहारकवरीरनाम । यस्वोद्यालीजवरीरनिर्वृत्तिः तस्त्रवस्त्रवरिरनाम । यदुरबादाहारनारीरनिर्वृत्तिः १५ निर्वृत्तिः तकार्मणवरीरनाम ।

शरीरनामकर्मोदयवशात् उपातानामाहारवर्गणायातपुद्गकस्कन्धानां अन्योग्यप्रदेशशंक्ष्यणं यता भवति तद्वन्थनं नाम ।

यदुरयात् औदारिकादिशरीराणां विवर्षिरहितानामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्संघातनाम ।

यदुरयात् श्रीदारिकादिवारीराक्ववितिवृत्तिर्भवति तस्संस्थाननाम । तत् योदा विभव्यते—समयतुःस्य-संस्थाननाम व्यत्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम स्वातिसंस्थाननाम कुञ्जसंस्थाननाम वामनसंस्थाननाम हुण्डक-संस्थाननाम चेति ।

चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम है। जिसके उदयसे आत्मा पंचिन्द्रिय कहा जाता है वह पंचिन्द्रिय जातिनाम है। जिसके उदयसे आत्माक शर्रारको रचना होतो है वह शरीरनाम है। उसके दूर पंचि भेद हैं— औदारिक शरीरनाम, वैक्षियक शरीरनाम, आहारक शरीरनाम, तेजनशरीर-नाम, नोम्भाग्धशरीरनाम। जिसके उदयसे आत्माक औदारिक स्वारे वनता है वह औदारिक शरीरनाम है। जिसके उदयसे वैक्षियक शरीरको रचना होती है वह विकायक शरीरनाम है। जिसके उदयसे आहारक शरीरको रचना होती है वह आहारक शरीरनाम है। जिसके उदयसे आहारक शरीरको रचना होती है वह आहारक शरीरनाम है। जिसके उदयसे आहारक शरीरको रचना होती है वह तेजस शरीरनाम है। जिसके उदयसे आहारक शरीर जो कि स्वारोक्त स्वारोक्त स्वारोक्त क्या महण किये गये आहारकगणके स्वर्भ के वह तेजस शरीरको एक्त होती है वह काजनशरीरनाम है। असके उदयसे आहारक शरीर जो अहर हित परस्परमें भदेशोंका सम्बन्ध विकाय होता है वह वाचनाम है। असके उदयसे आहारकि आदि होता है वह वाचनाम है। जिसके उदयसे आहारिक आदि शरीरोंका आकार वनता है वह संख्यान नाम है। उसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंका आकार वनता है वह संख्यान नाम है। उसके उह भेद हैं—समचतुरस्य संक्षान स्वर्भ माम, न्यामेथपरिमण्डल संस्थान नाम, स्वाविसंस्थान नाम, इन्डसंस्थान नाम, वामक-

यदुदयादङ्गोपाङ्गविबंकस्तदङ्गोपाङ्गनाम । तत् त्रिविधं औदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियिकशरीरा-ङ्गोपाङ्गनाम आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम चेति ।

यस्योदयादिस्यवश्यनिर्वापो भवित तत्वंहनननाम । तत् वहविष-वज्यवंभनाराचसंहनननाम । वज्यनाराचसंहनननाम । वर्षनाराचसंहनननाम । वर्षनाराचसंहनननाम । वर्षनाराचसंहनननाम । वर्षनाराचसंहनननाम । वर्षमाराचसंहनननाम । वर्षमाराचसंहनननाम । वर्षमाराचसंहनननाम । वर्षमाराचसंहनननाम । सहननम् वर्षमाराचसंहननाम । सहननम् वर्षमाराचसंहनने तत् वर्षमाराचसंहनननाम । एय एव वर्षमास्यवन्यः वर्षमाराचः तौ द्वाविष वर्षमाराचसंहनननाम । एय एव वर्षमास्यवन्यः वर्षमाराचसंवर्षमाराचसंहननाम । एव एव वर्षमास्यवन्यः वर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षम्य वर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्षमाराचसंवर्यमाराचसंवर्षमाराचसंवर्यमाराचसंवर्षमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्षमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमाराचसंवर्यमायसंवर्यमायसंवर्यमायसंवर्यमाराचसंवर्यमायसंवर्यमा

संस्थान नाम और हुण्डकसंस्थान नाम । जिसके डर्यसे अस्यियोंका बन्धनिवरीय होता है वह संहनननाम है। उसके छह भेर हैं—बज्यंभनाराचसंहनन नाम, वक्रताराचसंहनन नाम, नाराचसंहनन नाम, अर्थनाराच संहनननाम, कोिळतसंहनन नाम, अर्थमाराच संहनननाम, कोिळतसंहनन नाम, अर्थमाराच संहनननाम, कोिळतसंहनन नाम, अर्थमाराच संहनन नाम नाराच केंग्रहने नाम नाराच केंग्रहने हो। बज्ज के समान अभेया ऋष्म होनेसे बज्जर्भ कहळाता है। और वज्जके समान नाराचको वज्जनाराच कहते हैं। जिस बज्जसंहनन द्वारीमें ऋष्म नाराच होनों बज्जव् हो उसे बज्जर्थनाराच सहनन नाम कहते हैं। यही बज्जरूप अस्थियन्य बज्जर्भ विद्याच केंग्रहने विद्याच केंग्रहने विद्याच केंग्रहने विद्याच केंग्रहने होता है वह बज्जनाराच द्वारों बज्जव् हो उसे बज्जर्थनाराच सहनन नाम कहते हैं। यही बज्जरूप अस्थियन्य बज्जर्भ विद्याच केंग्रहने होता है वह बज्जनाराच द्वाराच स्थाप केंग्रहने विद्याच केंग्रहने होता है वह बज्जनाराच द्वाराच केंग्रहने विद्याच केंग्रहने होता है वह बज्जनाराच द्वाराच केंग्रहने विद्याच केंग्रहने नाम है। जिसके व्ययक्षे अस्थियों परसरमें कोळित होतो हैं वह बहु कोजितरारा संहनन नाम है। जिसके व्ययक्षे अस्थियों परसरमें कोळित होतो हैं वह केंग्रहन्म हारीर हितन नाम है। जिसके व्ययक्षे अस्थियों परसरमें कोळित होतो हैं वह कोजितरारा संहनन नाम है। जिसके व्ययसे अस्थियों परसरमें कोळित होतो हैं वह कहनी हारी हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्ष्य स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं वह क्षय स्थापी होती होती हैं वह क्षय स्थापी होती हैं क्षय होती होती हैं होती हैं वह स्थापी होती हैं होती हैं होती होती होती होती हैं होती है

यद्वेतुको वर्णाविकारस्तद्वर्णनाम । तत्वेचविधं कृष्णवर्णनाम नोलवर्णनाम रक्तवर्णनाम हारिव्रवर्णनाम गुन्कवर्णनाम चेति ॥ यदुवयात्प्रभवो गंधस्तद्वर्णनाम । तद् द्विविधं मुरभिगंधनाम अपुरभिगंपनाम नित । यम्निमिनो रसविकल्यस्तव्रसनाम । तत्व्यविधं तिक्तनाम कदुकनाम कपुरभिगंपनाम मधुरनाम चेति । यस्त्रियाचा स्वाप्त्रकार्यास्त्रस्त्रस्त्रानाम । तद्वविधं क्रक्कानाम मधुरनाम छुनाम होति । यस्त्रियं क्रक्कानाम मुद्रनाम पुरनाम लघुनाम जीत । यस्त्रियं क्रक्कानाम मुद्रनाम पुरनाम लघुनाम जीत । यस्त्रियं स्वाप्त्रस्त्रत्वात स्वाप्त्रयाचाम स्वाप्त्रस्त्र स्वाप्त्रस्त्रम् त्रस्त्रप्त्रम् स्वाप्त्रस्त्रयाचान्यानुपूर्व्यंनाम त्वच्विष्यं नरक्रपतिप्रायोग्यानुपूर्व्यंनाम त्वच्यिष्ति ।

यस्योदयादयस्पिण्डवद्गुक्त्वान्न च पतित न चाक्कंतुलवत्ल्युत्वादृष्ट्यं गच्छति तदगुरुलपु-नाम । उपेत्य घात इत्युप्धातनाः आत्मधात इत्ययंः। यस्योदयादात्मधातावयवा महार्गुर्णल्बस्तनार्नुवी-९० बराययो भवन्ति ततुपधातनाम । परेषां घातः परवातः । यदुदयात्तिशण्यंगतस्यार्थ्याद्ययो भवस्यवययास्तत्परघातनाम । यद्वेतुरुक्छवासस्यक्ट्यावानाम । यदुदाानिवर्वनामातपनं तदातप-

पञ्जिको वर्णविकारः तद्वर्णनाम । तराज्ञविश्चं—कृष्णवर्णनाम नोजवर्णनाम राज्ञवर्णनाम हिर्प्यवर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम कृष्णिकार विद्वर्णनाम विद्वर्णम विद्वर्

पूर्वशरीराकाराविनाशो बस्बोदयाःद्भवति तदानुपूर्व्यनाम । तच्वतुत्विध-नर्कगतिप्रयोग्यानुपूर्व्यनाम विर्वगतिप्रायोग्यानुपूर्वनाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम चेति ।

मस्योदयादयः निष्डबत् गुरुत्वान्त च गतित न चार्कतुञ्चत् छपुत्यादुर्ध्वम् गच्छित तदगुरुछपुत्राम ।
२० जरेत्य यात इत्युष्पात आत्मवात इत्यर्थः । यस्योदयायान्ययातावययाः महास्युङ्गण्डबस्तनवृत्योदरादयो भवन्ति तदुष्पातनाम । परेवां घातः परचातः यदुरागतोच्याप्युङ्गनवसादाद्ययो भवन्ति अवयया तत्यर-पातनाम ।

जिसके निमित्तसे अरोरमें वर्णविकार होता है वह वर्णनाम है। वह पाँच प्रकार हे—
कुष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रफवर्णनाम, हरितवर्णनाम और शुक्रवर्णनाम। जिसके
२५ खदससे गन्य हो वह गन्यनाम है। उसके दो भेद हैं—सुगन्य और दुर्गन्य। जिसके निमित्तसे रस हो वह रसनाम है। उसके पाँच भेद हैं—तिकत नाम, कदक नाम, कपाय नाम,
आह्ळानाम, मधुरनाम। जिसके उदयसे स्था हो वह स्थानाम है। उसके आठ भेद हें—
कर्कशनाम, मधुरनाम, गुरुनाम, लघुनाम, शीतनाम, उष्णनाम, स्निग्यनाम, रुखनाम। पूर्वशरीरके आकारका अविनाश जिसके उदयसे होता है वह आनुपूर्य नाम है। उसके चार
भेद हैं—नरकगति प्रायोग्यानुपूर्यनाम, तियंग्यतित्रायोग्यानुपूर्यमाम, मनुष्वगति प्रायोग्यानुपूर्यनाम, देवरालिप्रायोग्यानुपूर्यनाम, विवास कि

जिसके उदयसे झरीर न तो लोहें की पिण्डीकी तरह आरी होनेसे नीचे तिरे और न आकको कहें की तरह हत्का होनेसे उत्तर उन्हें वह अगुकल्युनाम है। उपतकर यातको उपधात अर्थात् आस्मात कहते हैं। जिसके उदयसे आत्मधात करनेवाले अवयब यथा वन्दे नहें सीत, इन्हें स्तन, बड़ा पेट आदि होते हैं वह अध्यान नाम है। परके घातको परघात कहते हैं। जिसके उदयसे तीक्षण सींग, नख, दाद आदि अवयब होते हैं वह परघात नाम है। जिसके

नाम । तच्यादित्यविद्योत्पन्तवादरपर्व्याप्तरृष्टिकाधिकजोवेष्वेव वर्तते । यस्योदयावुद्योतनं तबुद्यो-तनाम । तच्चन्द्रे स्ववीतादिवु च वर्तते । विद्याय वाकाशं तत्र गतिनवर्त्तकं तद्विद्यायोगितनाम । तद्वद्विद्यायं प्रशस्ताप्रशस्तभेवात् । यदुवयादर्द्वशिद्यादिवु जन्म तत् तृ सत्ताम । यदुवयादर्वाधाकरन्द्रः शरीरं भवति तद्वादरताम । यदुवयादाह्यादिवय्यामिनव्वृत्तिस्तरपर्व्यामिनाम । तत् विद्वयमा-हारपर्वामिनाम शरीरपर्वामिनाम इंद्रियपर्व्यामिनाम प्राणापानपर्व्यामिनाम भावापर्व्यामिनाम मनः-पर्व्यामिनाम विते ॥ शरीरनामकर्मावयानित्रवर्वयानां शरीरपेकास्योपभोगकारणं यतो भवति तत्त्रत्येकशरीरनाम । यस्योदयाद्रसादिषातुत्वधातुनां स्वस्वस्थाने स्वियरभावनिवर्वसंनं भवित तत् स्थिर नाम ।

> रसाद्वस्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रवर्तते । मेदसोऽस्थि ततो मञ्जा मञ्जात् शुक्रं ततः प्रजा ॥ बातं पिसं तथा इलेप्मा शिरा स्नायुश्च चर्मं च । जरुराविदिति पाजैः प्रोकाः सप्रोपधानवः ॥

यहेतुः च्छ्वामः तदुच्छ्वासनाम । यदुरयान्त्रवृत्तं मातवनं तदातपनामा तदपि बादिरयिश्वसोत्पन्न वादरपनीतपृथियोक्तायिकात्रोवेषु एव वतंत्री । यत्योदयाद्वश्रोवेतनं तदुखोदतामा तच्चन्द्रसखोतादिष् च वतंत्री । विहायः आकार्यं तत्र गतिनिर्वतंत्रं तदिक्षयोगित नाम । तद्विविधं प्रचास्ताप्रणस्तभेदात् । यदुरयात् १५ होदिद्यादिष अन्म तत्र त्रताना । यदुरयादन्यषणाकरुषारीरं भवति तदबादरनाम् ।

सहुदयशहारादिश्योत्तिनशृत्तिस्तरयोग्तिनाम । तत् गङ्विभंनाहारययोत्तिनाम शरीरययोग्तिनाम इन्द्रियययोग्तिनाम प्राणानपयोग्तिनाम भाणापयोग्तिनाम मनःपयोग्तिनाम चेति । शरीरनामकमोदयानिर्वरंग् मानप्रतिस्य स्वास्त्रियोग्तास्य स्वो अवित स्वरंगकेशकारीनाम ।

यस्योदयात् रसादिधातुपधातुनां स्वस्वस्वाने स्विरभावनिर्वर्तनं भवति तत्स्वरनाम—

रसाइकं तती मांसं मांसान्मेदः प्रवर्तते । भेदतोऽस्थि ततो मञ्जं मञ्जाच्छुकं ततः प्रजाः ॥१॥ वातः पित्तं तथा श्लेष्मा सिरा स्लायुष्टवं चर्मं च । जठराभिगरिति प्राजैः प्रोकाः सन्तोपधातवः ॥२॥

निभित्तसे हवासोच्छ्यास होता है वह उच्छ्यास नाम है। जिसके उदयसे आतपन हो वह २५ आतपनाम है। इसका उदय सूर्यके विश्वमें उत्पन्न बादर पर्याप्त प्रथिवीकायिक जीवोंमें ही होता है। जिसके उदयसे उपांतन हो वह उद्योत नाम है। उसका उदय चन्द्रविश्व, जुगुन्, जादिंगे हो। कि अवका उदय चन्द्रविश्व, जुगुन्, जादिंगे हो। हो हो हो है। उसके दाय आहाराको कहते हैं। उसमें गमन जिसके उदयसे हो वह विहायोगित नाम है। उसके दो भेद हैं—प्रशस्त और अपशस्त । जिसके उदयसे हो वह विहायोगित नाम है। उसके दो जिसके उदयसे दुमरेको बाधा करनेवाला ग्यूज गरीर होता है वह वादरनाम है। जिसके उदयसे अहार आदि पर्याप्तिकी रचना होतों है वह पर्याप्तिन के उसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तिकी रचना होतों है वह पर्याप्तिन के उसके अहारा आदि पर्याप्तिकी रचना होतों है वह पर्याप्तिन के उसके उदयसे स्वाप्त के उसके उसके उदयसे रचा गया झरीर जिसके उदयसे एक आद्याके उपनेशका कारण होता है वह प्रत्येक गरीर नाम है। जिसके उदयसे रस आदि थानु-उपवातु अपने-अपने स्थानमें स्थिरताको प्राप्त हो वह स्थिर नाम है। कहा है—'रससे रक, रकसे मांस, मानसे मेद, मैदसे अस्य, अधिसे से

चातु। प्र ७ । फ । दिन । ५० (३०) । इच्छि । बा१ । लब्धदि ४ २ । ७

यबुद्याद्रमणीया मस्तकावित्रकास्तावयवा भवन्ति तच्छुभनाम । यदुद्यादन्यप्रीतिप्रभवस्त-स्मुभगनाम । यस्मान्निमितान्मनोन्नस्वरनिव्यंत्तंनं भवति तत्सुस्वरनाम । प्रभोपेतदारीरकारणमा-वैयनाम । युष्पगुणस्थापनकारणं यदास्त्रीत्तिनाम । यन्तिमित्तात्वरिनःपत्तिस्तन्तिमाणं तद्विविष्यं ५ स्याननिम्माणं प्रमाणिनम्माणं विता । तत्र कातिस्माकस्मोदयापेक्षं चक्षुरादोनां स्यानं प्रमाणं च निवर्धमानि । विद्यामिन्देनेवेति जा विद्याणिकि ।

जार्हन्त्यकारणं तीत्थंकरत्वनाम । यन्निमत्तावेकंद्रियेषु प्रावुक्भांवः तत्त्यावरनाम । सुक्षम-कारीरिनिकंत्तंकं सुरुमनाम । बड्वियपय्यात्त्यभावहेतुरत्यर्धात्तनाम । बह्नामात्सनामुग्रभोगहेतुत्वेन स्वारणं भवति कारीरं यतस्तत्साचारणकारीत्रामा । धातुष्यात्तृनी स्वरभावनानिकंतनं । यतस्त्वतिष्यनाम । यबुवयेनाऽरमणीयमस्तकाद्यवयविन्वकंतंनं भवति तवसुभनाम । यबुवयाद्वादि-गुणोयेतेऽप्यत्रीति विवयाति जनस्तदुदक्कंगनाम । यबुवयावसनोज्ञस्वरिकंवर्तनं भवति तवद्यस्वर-

षातुप्र ७ । फादि ३० । इच्छाचातुः १ लब्बदि ४ । २ ।

यदुक्यात् रमणीया मस्त्रकारिप्रशस्तावयवा भवन्ति तच्छूननाम । यदुव्यादग्यशिवप्रश्नः तस्त्रुभग-नाम । यस्मान्तिमितात् मनोक्षरपत्तिवर्तने भवति तस्तुत्वरनाम । प्रभोषेतदारोरकारणं आदेवनाम । पुण्यपुण-९५ व्यापनकारणं सारकोतिनाम

यस्मान्निमितान् परिनिष्पतिः तन्त्रिमीणनामः । तद्द्विविषम्-स्यानिमाणं प्रमाणनिर्माणं चेतः । तत्र जातिनामोदयापेशं चलुरादीनां स्वानं प्रमाणं च निर्वतेविति निर्मीवते अनेनिति वा निर्माणम् । आहंत्र्य-कारणं तीर्यकरत्वनामः ।

यन्तिमित्तादेकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावः तत्स्यावरनाम । सूक्ष्मश्रीरतिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम । पह्विष-२० पर्योप्त्यभावकृतुरपर्याप्तनाम । बहुनामात्मनामृत्योगहेतुत्वेन साधारणं भवति शरीरं यतः तत्साक्षारण-सरीरनाम । बातृत्यातृनां स्थिरभावेनानिर्वर्तनं यतः तर्वास्यरनाम । यदुरयेन अरमणीयमस्तकाखयय-निर्वर्तनं भवति तदगुभनाम । यदुरयात् स्नारिगुणोपेतेऽपि अग्रीति विद्याति जनः तद्दुर्गगनाम । यदुरयात्

मण्डा, मण्डासे वीर्य और वीर्यसे सन्तान होती है। वात, पित्त, कफ, सिरा, स्नायु, चर्म और उदरापन इन सातको विद्वानोंने उपधात कहा है।'

२५ जिसके उदयसे रमणीय मस्तक आदि प्रशस्त अवयव होते हैं वह गुभनाम है। जिसके उदयसे दूसरे प्रीत करते हैं वह सुभगनाम है। जिसके निमित्तसे मनोझ स्वर होता है वह सुस्वरनाम है। प्रशादुक शरीरका कारण आवेवनाम है। प्रथम जातिम कारण यशस्क्रीतिनाम है। जिसके निमित्तसे स्वाना हो वह निर्माणनाम है। उसके हो भेद हैं— स्वानतिमाण और प्रमाणनिर्माण वह जातिनामकर्मके उदयके अध्यास चशु आदिके स्थान और प्रमाणका निर्माण करता है। अर्हन्तपदका कारण तीर्थं कर नाम है। जिसके विसित्तसे एकेन्द्रियोंने जन्म हो वह स्थावरनाम है। सुक्ष्मशरीरका उत्पादक सूक्ष्मनाम है। इह प्रकारकी पर्याप्तिके अभावमें जो निमित्त है वह अपर्याप्तिनाम है। जिसके उदयसे अपराणमें स्वर्म भावता है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म अपराणमें है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें है। जिसके उदयसे उपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्वर्म स्वर्म अपराणमें स्वर्म स्

नाम । निष्प्रभागरीरकारणमनादेपनाम । पुण्ययातः प्रत्यनीककलमयात्रक्तीत्तनाम । यस्योदया-स्लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म भवति तदुन्वेगाँग्रनाम । तद्विपरीतेषु गहितेषु कुलेषु जन्म भवति तत्त्रनीवेगांग्रं नाम । यदुवयाद्वातुकामोपि न प्रयन्छति लख्युकामोपि न लभते भोकपुमिन्छन्तिप न भुङ्कते उपभोक्षयुमिन्छन्त्रपि नोपभुंकते तत्त्रहितुकामोपि न तत्त्रहते त एते पंचान्तरायस्य भेदाः । जन्तरायापेक्षया भेदनिवृदेशः क्रियते । वानस्यांतरायो लाभस्यान्तरायो भोगस्यान्तराय उपभोगस्यान्तरायो वीप्यंत्रपाय इति । वानादियाराया व्यावात्रहेतन्त्रतः ।

नामकम्मंद्रत्तरप्रकृतिगळोळ भेदविवक्षेपिवमन्तवर्भावमं तोरिदपरः :--

देहें अविणाभावी बंधणसंघाद इदि अबंधुदया।

वण्णचउक्केऽभिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ॥३४॥

देहे अविनाभाविनौ बंधनसंघातावित्यवंधोदयौ । वर्णचतुष्के अभिन्ने गृहीते चत्वारि १० वंधोदययोः ॥

देहे शरोरनासकम्भेदोळ् । अविनाभाविनौ अविनाभाविगळंतक्शांविगळ् । अंघनसंघातौ अंधननासम् संघातनासमुमे देरड् इति यिदुकारणविवमबंधोदयौ अंधप्रकृतिगळ् भुदयप्रकृतिगळ् अमनोक्रस्यरिनवंतनं भवति तददुःस्वरनाम । निष्यभक्षरीरकारणम् अनादेपनाम । पुण्ययशसः प्रत्यनीकफळं अवशस्त्रीतनाम ।

यस्योदमास्लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म भवति तदुच्चैगीत्रम् । यदुदये तद्विपरीतेषु गहितेषु कुलेषु जन्म भवति तन्त्रीचैगीत्रमः ।

यदुरवादानुकामोऽपि न प्रयच्छित जन्मुकामोऽपि न जभते भोक्तुमिण्डन्तिप न गृह्यते उपभोक्तु-मिण्डन्तिप नोपनुह्यते तस्तिहृत्याभोऽपि न तत्तहते ते एते वश्चान्तरायमेदाः । अन्तरायपिया भेदनिर्देशः कियते । यानस्य अन्तरायः, लाभस्य अन्तरायः, भोगस्यान्तरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीर्यस्य अन्तराय हित २० दानादिपरिणामस्य स्याधातहेतुत्वात् ॥३॥ अत्य नामोत्तरप्रकृतिश्व अनेदिवस्तया अन्तराभितं दर्गदित—

देहे पञ्चविधकारीरनामकर्मण स्वस्वबन्धसंघातौ अविनाभाविनौ इति कारणात अबन्धोदयौ-बन्धोदय-

युक्त होनेपर भी छोग प्रीति नहीं करते वह दुर्भगनाम है। जिसके उदयसे स्वर सुन्दर नहीं होता वह दुःस्वरनाम है। प्रभाहीन हारीरका कारण अनादेय नाम है। पुण्य कार्य करनेपर भी यहाका न फैठना या अपयह फैठना जिसके उदयसे हो वह अयहाँकीतिनाम है।

जिसके उदयसे लोकपूजित कुलमें जन्म हो वह उच्चगीत्र है। जिसके उदयमें उससे विपरीत नीच कुलमें जन्म हो वह नीचगीत्र है।

जिसके उदयसे देनेकी इच्छा होनेपर भी दान नहीं कर पाता, लाभकी इच्छा होनेपर लाभ नहीं होता, भोगनेकी इच्छा होनेपर भी भोग नहीं सकता, उपभोगकी इच्छा होनेपर उपभोग नहीं करता, उत्साह करनेकी इच्छा होनेपर भी उत्साह नहीं होता, वे ये अन्तरायके ३० मेद हैं। अन्तरायकी अपेक्षा भेदपूर्वक निर्देश किया गया है—दानका अन्तराय, लाभका अन्तराय, स्वाभेगका अन्तराय, उपभोगका अन्तराय और वीर्यका अन्तराय; क्योंकि ये दान आदिके परिणामोंके ज्याथातमें निभित्त होते हैं।।३३॥

आगे नामकर्मको इत्तर प्रकृतियोंमें अभेद-विवक्षामें गर्मित प्रकृतियोंको दिखाते हैं— पाँच झरीरनामकर्मके अपने-अपने बन्धन और संघात अविनाभावी हैं। इस कारणसे ३५ मल्लवु । औदारिकाविषंकारीरेगळ वंबवोळ्युवयवोळं तंतस्म वंधनसंघातंगळ्यंतकर्भावं माङलपटु-वरिदं पृथक् वंधवोळमुदयवोळं पेळल्यडवं बुवत्यं । वर्णवनुष्केऽभिन्ने गृहोते वर्णसामान्यमुं गन्धसामान्यमुं रससामान्यमुं स्पर्शसामान्यमुमभेदविवर्जीयदं कैकोळल्यड्निरख् सत्वकवनमल्ल-दुळिव वंधदोळमुदयदोळं । चत्वारि ताल्कु नामकम्मं प्रकृतिगळपुत्रु । शेषपदिनारं प्रकृतिगळ्यो-५ पृथक्षयनीस्क्ष्णे बुवर्वसंतापुत्तिरख् बंधपक्षकृतिगळुचुदयप्रकृतिगळुं सत्वप्रकृतिगळुनोनितिनतपु-मं दोड नाल्क गावामवर्णार्क्यं पेळव्यपनः

पंच णव दोण्णि छन्वीसमिव य चउरो कमेण सत्तद्वी । दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ बंधपयडीओ ॥३५॥

पंच नव हे बहि्वअतिरपि च चतस्रः क्रमेण सप्तष्टिट्हें च पंच च भणिताः एता १० बंधपकतयः॥

पंजजानावरणंगळं नवदर्शनावरणंगळं द्विवेदनीयंगळं व्याह्वजातिमोहनीयंगळुमेकं दोडे बंधकालदोळ् दर्शनमोहनीयमो दे मिध्यात्वमं बुर्दीरदं सम्यग्निय्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतिगळेरड् उदयसत्वंगळोळं पेळल्पड्रमुमप्पुर्वारेदमी बंधप्रकृतिगळोळ् मोहनीयद वाह्ववारयुत्तरप्रकृतिगळपेळल्पदुदु । चतुरायुष्यंगळं सामधिनामप्रकृतिगळमेकं दोडे वंधनसंयानंगळल्लं वर्णावियोडडाप्रकृति१५ गळ्मिन्तु वाह्ववारात्रकृतिगळं विद्दु शेषसामधिटनामप्रकृतिगळ पेळल्पदुदु । द्विगोजकम्मग्राळं
पंजान्तरायकम्मगळ्निन्तु ज्ञानावरणाविपाठकमाँवदिमिविनितुं कृडि विश्वत्युत्तरस्रतप्रकृतिगळबंधयोग्वंगळप्रचें दु बीतरागसन्वंज्ञारंदं पेळल्पदुदु । ५। ९। २। २६ । ४। १७। २। ५। ४।
किड १२०॥

प्रकृती न अवतः । तत्र पृष्मनोक्तावित्वर्थः । वर्णवतुष्के वर्णगन्यरसस्यर्शतामान्यवतुष्के अभिन्ते अमेदिविस्तया २० एकैतिसम्बेव गृहीते सस्यादस्यत्र बन्धोदययोक्ष्वतस्य एव प्रकृतयो भवत्ति । श्रेषयोक्ष्यानां पृषक् कथनं नास्त्रीत्यर्थः ॥३४॥ तथा सन्ति ता वन्धोदयसस्वप्रकृतयः कति ? इति चेत चर्ताभर्गायाभिराह—

पञ्च ज्ञानावरणानि नव दर्शनावरणानि द्वे बदनीये बर्ड्सवारीमोहिनीयानि । कुतः ? मिश्रसम्बन्धनः प्रकृत्योध्ययसत्त्वयोरेव कथनात् । चत्वारि आर्यूषि । सत्त्वपिटगीमानि कृतः ? दशबन्धनसंशातबोडल-वर्णादीनामन्तर्भावात् । द्वे गोत्रे । पञ्चान्तराया इत्येता विशस्त्वत्तरस्तवन्धयोग्या भणिताः सर्वज्ञैः ॥३५॥

२५ पाँच बन्धन और पाँच संचात बन्ध और उदय प्रकृतियों में पृथक् नहीं छिये गये हैं। अर्थान् बन्ध और उदयमें वे दस पृथक् नहीं कहे हैं, जरोरनामकर्मे हो गर्मित कर छिये हें। तथा वर्ण, गन्ध, रस, रफ्त इन चारोंको सामान्य रूपसे अभेदविवसामें एक एक में ही प्रहण करनेपर सत्वके अतिरिक्त बन्ध और उदयमें चार ही प्रकृतियाँ होती हैं, रोग सोछहको पृथक् नहीं कहा है।।३।।

ऐसा होनेपर बन्ध, जरूप और सन्त प्रकृतियाँ कितनी हैं यह चार गाथाओं से कहते हैं—पाँच झानावरण, नौ दर्जनावरण, दो देवनीय, छड़बीस मोहनीय, क्योंकि सिल्न और सम्यस्त्वप्रकृति उद्दय और सन्दर्भ हो कही गथी हैं, चार आयु, सहसठ नामा, क्योंकि दस बन्धन हस संघात और सोल्ह वर्णीदिका अन्तर्भाव कर लेते हैं, दो गोत्र, पाँच अन्तराय इस प्रकार ये एक सो बीस प्रकृतियाँ बन्धयोग्य सर्वन्नदेवने कही हैं। ।३५॥

۹,

उदयप्रकृतिगळं वेळ्वपरः । :--

पंच णव दोण्णि अहावीसं चउरो कमेण सत्तही।

दोणिण य पंच य भणिदा एदाओ उदयपयडीओ ॥३६॥ पंच नव हे अष्टाविंगतिश्चतस्रः। कमेण सप्तषष्टिईंच पंच च भणिता एता उदय-प्रकतयः॥

प्रकृतयः ॥ पंज्ञानावरणंगळुं नवदर्शनावरणंगळुं द्विवेदनीयंगळुमष्टाविश्वतिमोहनीयंगळुमेकं वेड्वयवे।ळु सत्वदोळं मिश्रसम्यक्तवप्रकृतिगळ्गे सद्भावमुंटप्पुर्वार्द्धं चतुरापुर्ध्यंग्रु सप्रषष्टि नामप्रकृति-गळुमेकं देश्डे बंधवोळ्येळ्वतं षांड्बशतिप्रकृतिगळ्गविनाभावमुंटप्पुर्वार्द्दं । द्विगोत्रकम्मंप्रकृतिगळुं पंज्ञातरायकम्मंप्रकृतिगळुमिन्तु क्रमविदमिविनतुं कृष्टि द्वाविशयुत्तरालसुदयप्रकृतिगळें दु श्रीवीतरासादर्धनारिंदं पेळल्यटद्व । ५।९।२।२८।४।६७।२।५।कडि १२२।।

ई बंधोदयप्रकृतिगळगे भेदाभेदविवक्षीयदं संख्येयं पेळदपर । :--

भेरे छादालसयं इदरे बंधे हवति बीससयं। भेदे सब्बे उदये बाबीससयं अभेदम्मि ॥३०॥

भेदे षट्चत्वारिशच्छतमितरस्मिन्येथे भवन्ति विशतिशतं। भेदे सर्व्वा उदये द्वाविशति-शतमभेदे ॥

बंधे बंधबोळ भेदे भेदिववक्षेयागुनिरक् । षट्चत्वारिशक्कतं षट्चत्वारिशदुतरशतप्रकृति-गळु भवन्ति अप्पुद्ध । इतरिक्षान्तभेदिववक्षेयागुनिरक् विद्यात्वस्यां विद्यात्वस्य । उदये उदयदोळ् । भेदे भेदिववक्षेयागुन्तं विरक् । सब्बाः अष्टाच्त्वारिशदुत्तरशतप्रकृतिगळपुद्ध । अभेदे अभेदिववक्षेयागुन्तं विरक् । हाविशतिशतं हिविशस्युत्तरशतप्रकृतिगळपुद्ध । भे वं । १४६ । अभे । वं १९० । भे । उ । १४८ । आमे । उ । १२२ ॥

सत्वप्रकृतिगळं पेळदपर ।

उदयप्रकतीराह—

उदयप्रकृतयो ज्ञानावरणाटीनां ऋमेण पञ्च नव हे अष्टाविशति चतस्रः सस्त्रपष्टिः हे पञ्च च मिलित्वा हार्विशत्यत्तरणतं भणिताः ॥३६॥ ता एवं बन्धोदयप्रकृतीभेदाभेदविवशया संस्थाति—

बन्धे भेदविवसायां षट्वत्वारिशच्छतं प्रकृतो भवन्ति । अभेदविवसायां विशत्युत्तरशतम् । उदये २५ भेदविवसायां सर्वा अब्टचत्वारिशच्छतं अभेदविवसायां द्वाविशत्युत्तरशतम् ॥३७॥ सत्त्वप्रकृतीराह्—

उदय प्रकृतियाँ कहते हैं-

उद्यप्रकृतियाँ झानावरण आदिकी कमसे पाँच, नौ, दो, अठाईस, चार, सड़सट, दो, पाँच मिलकर एक सौ बाईस कही हैं ॥३६॥

बन्धमें भेदिववक्षामें एक सी छियाळीस प्रकृतियां होती हैं। अभेदिववक्षामें ३० एक सी बीस हैं। उदयमें भेद विवक्षामें सब एक सी अड़ताळीस हैं और अभेद विवक्षामें एक सी बाईस हैं।।३७॥

सत्त्व प्रकृतियाँ कहते हैं-

पंच णव दोण्णि अद्वातीसं चउरो कमेण तेणउदी । दोण्णि य पंच य मणिदा एदाओ सत्तपयडीओ ॥३८॥

पंच नव द्वे अष्टाविकातिक्वतलः क्रमेण त्रिनवितिद्वें च पंच च भणिता एताः सत्वप्रकृतयः ॥ पंचज्ञानावरणंगळुं नवदर्शनावरणंगळुं द्विवेदनीयंगळुं अष्टाविकाति मोहनीयंगळु जनुराषुष्यं-५ गळुं त्र्युत्तरनवितासकस्मंप्रकृतिगळु द्विगोजकस्मंप्रकृतिगळुं पंचान्तरायकस्मंप्रकृतिगळुमे विवि-नितं सत्वप्रकृतिगळें दत्तरप्रकृतिगळ श्रोबोतरामसब्बंजीरंदं निक्विपसल्यट्य ॥

द्यातिकम्मॅगळ सर्व्यातिदेशयातिभेवदिवं द्विविधंगळं ववरोळ सर्व्यातिगळं पेळदपर ।

केवलणाणावरणं दंसणछक्कं कसायवारसयं।

मिच्छं च सन्वधादी सम्मामिच्छं अवंधिम ॥३९॥

 केवलज्ञानावरणं दर्शनखट्कं कषायद्वादशकं । मिश्यात्वं च सब्वंघातीनि सम्यग्मिण्या-त्वसवंधे ।।

केवलज्ञानावरणधुं केवलदर्शनावरणधुं स्त्यानगृद्धधाविदर्शनावरणपंचकशुमनंतानुबंध्यप्रत्या-ख्यानप्रत्याख्यानकोधमानमायालोभंगळे व दावराकवायंगळुं मिथ्यात्वकन्मंपुमें विविनितृं कृष्टि विवितिष्रकृतिगळ् २० । सर्व्यवातिगळपुतु । सम्यगिमध्यात्वप्रकृतियुं वंधप्रकृतियल्लपुर्वीरवयुवय-१५ सर्विगळोळ जात्यंतर सम्बंधातिये दं पैळल्पटद्द ॥

देशधातिगळं पेळदपरः :---

णाणावरणचउनकं तिदंसणं सम्मगं च संजल्णं। णवणोकसायविग्वं छन्वीसा देसघादीओ ॥४०॥

ज्ञानावरणचतुष्कं त्रिवर्शनं सम्पक्ष्यं च संज्वलनं । नवनोकषायविष्टनं र्याड्वशतिर्देश-२० घातीनि ।।

पञ्च नव हे अष्टाविशतिः चतमः त्रिणवतिः हे पञ्च एताः क्रमेण ज्ञानावरणादीनां सत्वप्रकृतयोऽष्ट-चत्वारिशच्छतं सर्वज्ञर्भाणताः ॥३८॥ चातिकमणि सर्वपातीनि देशघातीनि च । तत्र सर्वपातीन्याह—

केवलज्ञानावरणं केपलदर्शनावरणं स्त्यानगृद्धपादिपञ्चकं अनत्वानुबन्ध्यप्रयाध्यानप्रयाध्यानक्रोधमान-मायालोभाः, निध्यात्वकर्मति विश्वतिः सर्ववातीनि अवन्ति । सम्यिग्ण्यात्वं तु बन्धप्रकृतिनंत्युदयसत्त्रयोरेव २५ जात्यन्तरसर्वपाति अवति ॥३९॥ देशपातीन्याह्—

पाँच, नी, दो, अठाईस, चार, तिरानवे, दो, पाँच ये कमसे ज्ञानावरण आदिकी सत्त्वप्रकृतियाँ एक सी अङ्गालीस सर्वक्रदेवने कही हैं ॥३८॥

घाति कर्म, सर्वघाती और रेशघाती होते हैं। उनमें से सर्वघाती कहते हैं—केवलक्काना-वरण, केवलदर्शनावरण, स्यानगृद्धि आदि पौन, अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, के क्रोध-मान-माथा-लोभ, मिध्यात्वकर्म ये बीस सर्वघाती हैं। सन्यग्मिध्यात्व बन्यप्रकृति नहीं है। अतः उदय और सन्त्वमें ही जात्यन्तर सर्वघाती है।३९॥

देशघाती कहते हैं-

१५

मतिश्रुतावधिमनःपद्ययेषज्ञानावरणचतुष्कमुं चलुरचलुरचिषदर्भनावरणत्रितयमुं सम्यक्त्व-प्रकृतियुं संज्वलनकोधमानमायालोभकवायचतुष्कमुं हास्यरत्यरितजोकभवजुपुत्सस्त्रीयुंनयुंसकमं व नवनोक्तययेग्वं दानलाभभोगोपभोगं बोध्यतिरायमं व पंचान्तरायकमंगव्यमिन्तु कृष्ठि वर्ष्ट्वज्ञाति-प्रकृतिगळ् वेज्ञायातिगळं वनाविसिद्धमण्य परमागमदोळ् पेळल्यट्टुतु ॥ सर्व्यवातिगळ् के १ । व ६ । क १२ । मि १ । मिश्र १ । कृष्टि २१ ॥ वेज्ञवातिगळ् ज्ञा ४ । वं ३ । सं १ । सं ४ । नो ९ । विघ्न ५ कृष्ठि २६ ॥

चातिकम्मैगळ्गेसस्वैद्यातिदेशघातिभेदमं पेळ्डु अघातिकम्मैगळ्गे प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृति-भेदमं पेळ्विल्ल प्रशस्तप्रकृतिगळं गायाद्वर्यावदं पेळवपरः ।

> सादं तिण्णेवाऊ उच्चं णरसुरदुगं च पंचिदी । देहा बंधणसंघादंगोवगाइ वण्ण चऊ ॥४१॥ समचउरवज्जरिसहं उवघाद्णगुरुख्ककसम्ममणं । तसवारसङ्सद्वी बादान्समेददो सत्था ॥४२॥

सातं त्रीण्येवायुरुच्चं नरसुरहिकं पंचींद्रियं देहाः वंधनसंघातागीपागानि च वर्ण्ण्वतलः ॥ समबतुरस्रं वज्रऋषभः उपघातोनायुरुलगुषट्क सद्दगमनं त्रसह्वादशाष्ट्रवर्षिद्वांचत्वारिशदभेदतः शस्ताः ॥

सातवेदनीयम्ं तिर्ध्यंग्मनुष्यवेवाषुष्यमें बायुत्त्रित्तयम्ं उच्चेगोत्रेषम् मनुष्यगित मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्क्योद्वकम्ं वेवगतिदेवगितप्रायोग्यानुपूर्क्योद्विकम्ं पंचेद्वियज्ञातिनामम् औदारिकादि-शरीरपंचकम् औदारिकादिशरीरयंथनपंचकम्ं औदारिकादिशरीरसंघातपंचकम्ं औदारिकवैक्रिधि-काहारकशरीरांगोपागित्रत्यम्ं शुभवण्गायरसस्पर्शचतुष्टयम् समचनुरस्वशरीरसंस्थानम् बज्जवभ-नाराचशरीरसंहननम् अगुरुकषुषरधातोच्छ्वासातपोद्योतमे बुपधातोचागुरुकषुषद्कम् प्रशस्तविहायो- २०

मतिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानावरणानि । चशुरचश्चुं रविधदर्धनावरणानि । सम्यस्त्वप्रकृतिः । संत्र्यस्तनः क्रोषमानमायालोगाः । हास्यरस्यतिशोकभयजुगुस्मास्त्रीपृत्रपृक्षकानि । दानलाभभोगोपभोगवीयन्तिरायपत्रीति पर्यविद्याविदिशायतिनि ॥४०॥ चातिनां सर्वदैशचातिभेदौ प्ररूप्य अर्चातिनां प्रशस्ताप्रशस्तभेदप्ररूपणे प्रयस्त-प्रकृतीगोपाद्वरने बाह्—

सातवेदनीयं तिर्यन्यमनुष्यदेवायूषि उर्ज्यगाँत्रं मनुष्यगतितदानुपूत्र्यं देवगतितदानुपूत्र्यं पञ्चेन्द्रयं पञ्च- २५ शरीराणि पञ्चवन्यनानि पञ्चर्यभाताः त्रीष्यञ्जोपाञ्चनि वाभवर्णगन्यरसस्याः समस्तरस्रमस्यानं वज्यपमनाराच-

मति श्रुत अवधि मनःपर्वय ज्ञानावरण, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण, सम्यक्त प्रकृति, संज्वलन क्रोध, मान, साया, छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, स्रोवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, दान, छाभ, भोग, उपभोग वीर्यान्तराय ये छज्बीस देशघाती हैं।।४०॥

षातिकर्मोंके सर्वषाती देशघाती भेद कहकर अवातीकर्मोंके प्रशस्त और अप्रशस्त ३० भेदका प्ररूपण करते हुए प्रशस्त प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं—

सातवेदनीय, तिर्यंच सतुष्य देवआयु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, तीन अंगोपांग,

गतियुं। त्रसवावरपर्यात प्रत्येकशरीर स्थिर शुभ सुभग सुक्वरादेय यशस्कीसिनिर्माण तीर्यंकर नाममं व त्रस द्वादशकपुनिस्तष्टयष्टि प्रकृतिगळु भेवविवर्शीयवं प्रशस्तप्रकृतिगळवकुमभेदविवर्लीयवं द्विचरचारिकात्प्रशस्तप्रकृतिगळवकुं॥ सा १। जा ३। उ १। म २। सु २। पं १। दे ५। वं ५।

सं ५ । अंगो ३ । व ४ । स १ । व १ । अपु ५ । सदगमन १ । त्रस १२ । कृडि भेदप्रकृतिगळु ६८ । ५ अभेविंदर ४२ । सद्वेद्या भायन्त्रीमगोत्राणि पृष्यमें द पेळल्पट प्रशस्तप्रकृतिगळें बुदर्णे ॥

घातिगळनिनुमप्रशस्तंगळप्पुर्वारवमबुवेरसु अघातिगळोळू अप्रशस्तप्रकृतिगळं गाथाइयदिबं पेळवपरः । :—

> घादी जीचमसादं जिरवाऊ जिरवतिरियदुग जादी । संठाजसंहदीजं चदुपजजजां च वज्जचऊ ॥४३॥ उचचादमसम्गमजं थावरदसयं च अप्वसत्था हु । बंधदयं पडि भेदे अडजडिसयं दचदरसीदिदरे ॥४४॥

धातीनि नोचमसातं नरकायुन्नरकितय्यीग्द्वकंजाति । संस्थानसंहननानां चतुः पंच पंचकं च वण्णंचतकः ॥

उपघातमसद्गमनं स्थावरदशकं चाप्रशस्ताः खलु। बंधोदयं प्रति भेदेऽष्टनवितः शतं १५ द्विचतुरुतराशीतिरितरस्मिन्॥

सम्बर्त्वारंद्रग्रद्धातिकम्मेगळ्ं नीचैग्गींत्रमुं असातवेदनीयशुं नरकाषुध्ययुं नरकाषि नरक-गतिप्रायोग्यानुषुरूर्व्वदिकमुं तिरर्यंगाति तिर्थ्यंगतिप्रायोग्यानुषुरूर्व्यदिकमुं एकेद्रियादिचनुरिद्रिय-पर्यंतमाव जातिचतुष्टयमुं न्यग्रोथपरिमंडलादि पंचसंस्थानंगळ्ं बळनाराचादिपंचसंहननंगळ्ं

संहननं अगुरु लघुपर वातीच्छ्यासातपोद्योताः प्रशस्तविष्टायोगितः त्रसवादरपयप्तिप्रत्येकशरीरित्यरगुभयुभग-२० सुस्वरादेययशःकीतिनिर्माणतीर्थकराणि । एवमष्टपष्टिर्भद्विवशया प्रशस्ताः अभेदविवशया द्विचलारिशन् । सद्वेत्वश्चमायुर्नामगोत्राणि पुण्यमित्युक्ता एवेत्यर्थः ॥४१–४२॥ अप्रशस्तप्रकृतीर्गायाद्वयेनाह—

षातीनि सर्वाण्यश्रमस्तान्येवेति तानि सप्तचल्यारिकान् नीचैगीत्रं असातवेदनीयं नरकायुर्ध्यं नरकगति-तदानुपूर्व्यं तिर्यगतितदानुपूर्व्यं एकेन्द्रियादिचतुत्रीतयः न्यग्रोधगरिमण्डलादिगञ्चसंस्थानानि वच्चगाराचादि-

शुभ वर्ण गन्ध रस स्पर्ज, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभनाराचमंहनन, अगुरुल्यु, परवात, २५ ज्ड्बास, आतल, ड्योत, प्रशस्तिकहायोगित, ज्ञस, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेष, पराक्षीर्ति, निर्माण तीर्थंकर, इस प्रकार भेदविवक्कासे अइसठ और अभेदविवक्कासे बयालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। तस्तार्थ सूत्रमें भी कहा है—सातावेदनीय, शुभआयु, शुभनाम, शुभगोत्र पुण्य प्रकृतियाँ हैं ॥४९-४२॥

#### अप्रशस्त प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-

चातिकर्मोंकी सभी प्रकृतियाँ अप्रशस्त ही हैं अतः वे सेंतालीस, नीचगोत्र, असात-वेदनीय, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यगति तिर्यमत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि चार जातियाँ, न्यमोध परिमण्डल आदि पाँच संस्थान, वज्रनाराच आदि पाँच संहनन, अञ्चभवर्णांगंधरसस्पर्धामें व वर्णांबतुष्टयमुं उपधातमुमप्रजस्तविहायोगितयुं स्वावरसुक्म अपर्ध्याप्त-साधारणजरीरास्थिराञ्चभदुःश्रेगदुस्वरानादेयायजस्कीत्तियं व स्थावरवज्ञकमुमे विज बंधोदयंगळं कूर्त्त् भेदविवक्षेयोळ् क्रमदिदमप्टनवितयुं ज्ञतमुमप्पुद्ध । अभेदविवक्षेयोळ् हपुत्तराजीतियुं चतुरुत्तरा-श्रोतियुमप्पुद्ध । घा ४७ । नी १ । अ १ । न १ । नि २ । ति २ । जा ४ । सं ५ । सं ५ । — २० अ = व ४ । ज १ । असद्गमन १ । स्था १० । बंधे । भेदे ९८ । जवये । भेदे १०० । बंधे अभेदे ८२ । जवये अभेदे ८४ ।

कषायंगळ कारगंमं वेळटपर---

पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारित्तं ।

जहसादं घादंति य गुणणामा होति सेसा वि ॥४५॥

प्रयमादिकाः कषायाः सम्यक्त्वं देशसकलचारित्रं । यथाख्यातं व्नंति च गुणनामानो भवन्ति १० शेषा अपि ॥

अनंतानुबंधिकवायं सम्यक्त्यमं कंडिमुगुनेकं दोडवप्रतिबंधकत्यपुंटप्पुर्विरंदं। अप्रत्याख्यान-कषायं देशचारित्रमं किडिमुगु। प्रत्याख्यानकवायं सकलवारित्रमं किडिमुगुं। संज्यलनकवायं ययाख्यातचारित्रमं किडिमुगुं। अदुकारणमागि कवायंगळगुणनाममनुळळवपुवर्वेतें दोडेः :—

अनंतसंसारकारणत्वान्मिध्यात्वमनन्तं तदनुबन्नतीयमंतानुबंधिनः। अत्रयाख्यानमीवत्सं- १५ यमो देशसंयमस्तं कर्षतीस्यप्रयाख्यानकवायाः। प्रत्याख्यानं सकलसंयमस्तं कर्षतीति प्रत्याख्यानः

पत्रसंहननानि अशुभवर्णगम्बरसस्यतीः जयवातः अप्रशस्तिब्हायोगितिः स्वावरसूक्ष्मपयप्तिसाबारणास्विरा-शुभकुर्भगदुःस्वरानादेवायरास्कीतेयः स्थेता अप्रशस्ताः बन्धोदयौ प्रति क्रमेण भेदविवसायामध्यनवित सर्त च भवन्ति । अभेदविवसाया हृपशीतिस्वत्रशीतिस्य प्रवन्ति ॥४२-४४॥ क्यासमार्थमाह—

अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्त्वं ध्नन्ति । अप्रत्याख्यानकपायाः देशचारित्रं, प्रत्याख्यानकपायाः सकल् २० चारित्रं, संज्वलना यथाब्यातचारित्रं तेन गुणनामानो भवन्ति । तथाहि—अनन्तसंसारकारणत्वात् मिथ्या-त्वमनन्तं तदनुवष्णन्तीत्पनन्तानुबन्धिनः । अप्रत्याख्यानं-ईषसंयम देशसंयमः तं कपंतीति अप्रत्याख्यानकषायाः ।

अशुभ वर्ण गन्ध रस स्पर्श, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्न, साघारण, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, अयशकीति ये अप्रशस्त प्रकृतियाँ भेदविवक्कामें बन्धमें अठानवे तथा उदयमें सौ, अभेदविवक्कामें बन्धमें वयासी और उदयमें चौरासी २५ होती हैं ॥४३-४४॥

#### कषायका कार्य कहते हैं-

अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्वको वातती हैं। अप्रत्याख्यानकषाय देशचारित्रको घातती हैं। प्रत्याख्यान कषाय सकल चारित्रको घातती हैं। संग्वलन कषाय यथाल्यात-चारित्रको घातती हैं। अतः ये सार्थक नामवाली हैं। यही कहते हैं—अनन्त संसारका वृश् कारण होनेसे मिथ्यात अनन्त कहलाता है उत्तर्ध जो बाँचती हैं या उसके साथ जो बँधती हैं वे अनन्तानुबन्धी हैं। अप्रत्याख्यान कहते हैं ईपन संयम या देशसंयमको। उसे जो घातती हैं वे अप्रत्याख्यानकपाय हैं। प्रत्याख्यान कहते हैं सकलसंयमको, उसे जो घातती हैं

कवायाः । समेकोभूय ज्वलित्तं संयमेन सहावस्थानात् । संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति संज्व-लनास्तयेष यथास्थातं कर्षति संज्वलनाः । कवायाः एवं गुणनामानो भवन्तीत्यर्थः । दोषा अपि नोकषायज्ञानावरणादीन्यय्यन्वर्थमंज्ञानि भवन्तीति ज्ञातव्यानि ॥

संज्वलनादिचतुःकषायंगळवासनाकालमं पेळदपरः :--

अंतोग्रहुत्तपक्खं छम्मासं संखसंखणतभवं ।

संजलणमादियाणं वासणकालो द णियमेण ॥४६॥

अन्तर्म्मुहर्त्तः पक्षः षण्मासाः संख्यासंख्यानंतभवाः । संज्वलनादीनां वासनकालस्तु नियमेन ॥

जबयाभावेषि तस्संस्कारकाली बासनाकालः एवितप्प बासनाकालं संज्वलनकवार्यगळ्गे १० अन्तर्मपुद्वतं बासनाकालमक्षुं । प्रत्याख्यानकवार्यगळ्गे एकपकं बासनाकालमक्षुं । प्रात्याख्यान-कवार्यगळ्गे वण्यासं बासनाकालमक्षुमनंतानुर्वेषिकवार्यगळ्गे बासनाकालं संख्यातभवंगळूपसंख्या-त्वासनाकालंगळ्मनंतभवंगळूपसंखु नियमविदं ॥ सं २९ प्र । वि १५ । अत्र मास ६ । अनंता १० । ख । बासनाकालंगळ् ॥

अनंतरं पुद्गलविपाकोप्रकृतिगळं पेळदपरः ---

र्देहादीफस्संता पण्णासा णिमिणतावजुगलं च । थिरसहुवत्तेयदुगं अगुरुतियं पोग्गलविवाई ॥४७॥

देहादिस्पर्शांतानि पंचाशत् निर्माणमातपयुगळं च स्थिरशुभप्रत्येकयुगळमगुरुलधुत्रितयं पुदगलविपाकीनि ॥

प्रत्याख्यानं सकलसंयमः तं कर्षतीति प्रत्याख्यानकपायाः। सम् एकीमूत्वा उवलन्ति संयमेन सहाबस्थानात् २० संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्ववीति संज्यलमाः त एव यथाख्यातं कर्षतीति संज्यलनकपायाः। एवं घेषनीकपाय-ज्ञानावरणादीन्यन्यन्वयंसंज्ञानि भवन्ति ॥४५॥ संज्यलनादिचतु-कवायाणां वासनाकालमाह—

उदयाभावेऽपि तस्संस्कारकाळो वासनाकाळः । स च संज्वलनानामन्तर्महुर्तः । अत्याख्यानावरणानामेक-पक्षः । अत्रत्याख्यानावरणानां वण्मासाः । अनन्तानुबन्धिनां संख्यातभवाः, असंख्यातभवाः, अनन्तभवा वा भवन्ति नियमेन ॥४६॥ अत्र पुद्गळिविशाकीन्याह्—

बे प्रत्याख्यान कथाय हैं। जो संयमके साथ 'सम्' अर्थान् एकरूप होकर ज्वलित होती हैं अथवा जिनके होते हुँए भी संयम ज्वलित होता है वे संज्वलन क्षाय हैं। वे ही यथाक्यात संयमको घातती हैं। इसी तरह शेष नोकषाय और ज्ञानावरण आदि भी सार्थक नामवाल हैं।।।।

संब्वलन आदि चार क्यायोंका वासनाकाल कहते हैं-

खरपके अभावमें भी उनका संस्कार जितने काल रहता है उसे वासना काल कहते हैं। संडबलन कपायोंका वासनाकाल अन्तमूहते हैं। प्रत्याख्यानावरण कपायोंका एक पक्ष है। अप्रत्याख्यानावरण कपायोंका लह मास है। अनन्तातुबन्धीकपायोंका संख्यातभव, असंख्यातभव अथवा अनन्तमय नियससे होता है।।४६॥

पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंको कहते हैं-

२५

औदारिकादिशरीरपंचकमुं तद्ववंवनपंचकमुं संचातपंचकमुं संस्थानषट्कमुं अंगोपांगत्रितयमुं संहननवट्कमुं वर्णपंचकमुं गर्वदितयमुं स्तरंचकमुं दर्शाप्टकमुमेदितो पंचाशत्मकृतिगळुं निम्मणिनामम् अत्याधिकमुम्भवित्व स्तरंचमण्नामम् अत्याधिकमुं स्वराधिक्यमुम्भवित्व स्वराधिक्यमुम्भवित्व स्वराधिक्यमुम्भवित्व स्वराधिक्यमुम्भवित्व स्वराधिक्यमुम्भवित्व पुराक्षवित्व प्राचित्व पुराक्षवित्व पुराक्षवित्व प्राचित्व प्राच

इन्नुळिदभवविपाकिगळंगे क्षेत्रविपाकिगळंगे जीवविपाकिगळंगे पेळदपह :--

आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुन्वीओ । अद्वत्तरि अवसेसा जीवविवाई ग्रुणेयन्वा ॥४८॥

आयूंचि भवविवाकीनि क्षेत्रविवाकिन्यानुपुरुष्याणि। अष्टसप्तरयवशेषा जीवविवाकिन्यो मंतस्याः ॥

नात्कुमायुर्ध्यगळू भवविषाकिगळकुं। नात्कुमायुर्द्रव्यगळ् क्षेत्रविषाकिगळपुव । अवशे-षाध्यमतिप्रकृतिगळ् बोबविषाकिगळें दु बगेयत्पड्डब्बु । औदारिकाविकारोरिनव्यस्तनदोळ् विषाक-मुळ्ळूबॉरंदं युद्गळविषाकिगळुं नारकावि भवंगळोळे विषाकपुळ्ळूबॉरंदं भवविषाकिगळुं पूर्वक्षरी-रमं बिट्दुत्तरकारीरिनिमित्तं विषहातिषोळे विषाकपुळ्ळूबॉरंदं क्षेत्रविषाकिगळुं नारकाविजीव-पत्प्यायिनवानेवोळ् विषाकपुळ्ळूबॉरंदं कोवविषाकिगळें दिन्तु कम्मंप्रकृतिगळ्ये कार्यविद्यवेताळ्ये १५ ळत्पट्टबु । वे ५। वं ५। सं ५। सं ६। अं ३। सं ६। ब ५। ग २। र ५। स्प ८। ति १। आ १। उ १। स्व १। अ १। य १। अ १। स १। सा १। अ १। उ १। प १। युति ६२। भवविषाकिगळु ४। कोत्रविषाकिगळु ४। जोवविषाकिगळु ७८ युति १४८।।

#### अध्यासप्रतिजीवविषाकिगळवाउवे वोडे पेळल्पपर :---

पञ्चाररिरपञ्च बन्धनपञ्चसंघातवर्दसंहननपञ्चवर्णीद्वगन्धपञ्च सस्पर्धाच्यक्रसित पञ्चासत् । निर्माणं आतत्तेषोतौ स्विरास्विरगुभाशुभग्रत्येकसाधारणानि अगुरूलपूर्वातपरवातास्वेति द्वाविद्यः पुद्गलविवाकीनि भवन्ति । पदगरू एव एवं विवाकत्वात ॥४७॥ भवसेत्रकीविश्वाकोन्याद्र—

चन्वारि आयंपि अविषाकीनि । जत्वारि आनुपूर्व्याणि क्षेत्रविषाकीनि अविषटाध्टसप्तितः जीव-विषाकीनि नरकादिजीवपर्यायनिर्वर्तनहेतुत्वात् । एवं प्रकृतिकार्यविशेषाः झातब्याः ॥४८॥ तानि जीविषपाकीनि कानि ? इति चेदाह—

पाँच झरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहतन, पाँच वर्ण, दो गन्ध, खाँच रस, आठ स्पर्श ये पचास, निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर-अस्थिर, गुम-अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरुल्यु, उपघात, परचात ये सब बासठ पुद्गालविपाकी हैं क्योंकि पुटगलमें हो इनका विषाक होता है ॥४०॥

भवविषाकी, क्षेत्रविषाकी और जीवविषाकी प्रकृतियोंको कहते हैं-

चार आयु भवविपाकी हैं। चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी हैं। शेष अठहत्तर प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं क्योंकि नारक आदि जीवपर्यायोंकी रचनामें निमित्त हैं। इस प्रकार प्रकृतियोंका कार्यविशेष जानना चाहिए।।४८।।

वे जीवविषाकी प्रकृतियाँ कीन हैं, यह कहते हैं-

# वेदणियगोदघादीणेक्कावण्णं तु णामपयडीणं । सत्तावीसं चेदे अद्भतिर जीववाईओ ॥४९॥

वेदनीयगोत्रधातिनामेकपंचाशत् तु नामप्रकृतीनां । सप्तीवशतिदचैतान्यष्टसप्ततिदर्जीववि-पाकीनि ॥

वेदनोयद्विकम् गोत्रद्विकम् घातितप्तस्वत्वारिशस्त्रकृतिगळुमिन्तु कृढि एकोत्तरपंचाशस्त्रकृति-गळुं नामकम्मदोळु सप्तर्विशतिप्रकृतिगळुमिन्तु जीवविपाकिगळु मुंपेळवष्टासप्ततिप्रकृतिगळपुत्रु ॥

नामकर्म्ब सप्तविद्यातिगळाउवे वोडे गाथाद्वयविदं पेळ्दपरः--

तित्थयरं उस्सासं बादरपञ्जचसुस्सरादेज्जं । जसतसविहायसुभगद् चउगइ पणजाइ सगवीसं ॥५०॥

१० तीत्यंकरमुच्छ्वासं बादरपर्याप्तमुस्वरादेययज्ञस्कीत्तित्रसविहायोगतिसुभगद्वयं चतुःगंतिः पंचजानयः सप्रविकातिः ॥

तीत्र्यकरनाममुच्छ्वासमुं बावरमुक्मपर्याप्तपर्याममुस्वरदुस्वर आदेवानादेययगरकोर्य्ययन् स्कोतित्रसस्यावरप्रशस्तिबिहायोगत्यप्रशस्तिबहायोगतिमुभगदुःभैगगळ्ं चतुःगीतिनामकर्मगळ्ं पंचजातिनामकर्मगळ्भे दिंतु नामकर्मबीळ् जीवविषाकिगळ् सप्तिविद्यतिगळपुषु । ती १। उ १। १५ बा २। प २। मु २। बा २। य २। च २। व २। व २। व २। ग ४। जा ५। कृडि २७।

गदि जादी उस्सासं विहायगदि तसतियाण जुगलं च । सुभगादी चउजुगलं तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥५१॥

गतिजातयः उच्छ्वासो विहायोगित त्रसत्रयाणां युगर्ळं च । सुभगादि चतुर्प्युगर्ळ तीत्र्यंकरं चेति सप्तर्विज्ञतिः ॥

२० वेदनीयहर्य गोत्रद्वयं घातिसन्तचत्वारिशत् नामसन्तविशतिरुचेति अष्टसन्तिर्जीविष्पाकीनि भवन्ति ॥४९॥ तत्वन्तिविशति गायाहयेनाह—

तीर्येङ्करं, उच्छवासः बादरमूक्ष्मपयन्तिगयर्गितमूस्वरदुःस्वरादेवानादेयवास्कीर्त्वयधस्कीतित्रमस्यावर-प्रशस्ताप्रयस्तिबहायोगतिसुभगदुर्भगवतुर्गतयः पञ्चजातयस्वेति नामकर्म सन्तिव्यतिः ॥५०॥

चतुर्गतयः पञ्चजातयः उच्छ्वासः विहायोगतित्रसवादरपर्यान्तगुगलानि मुभगमुस्त्ररादेययशस्त्रोति-२५ युगलानि तीर्यंकरं चेत्यचवा नाम सप्तविदातिः।

दो वेदनीय, दो गोत्र, घातिकर्मौकी सैंतालीस और नामकर्मकी सत्ताईस ये अठहत्तर प्रकृतियाँ जीवविषाकी हैं ॥४९॥

नामकर्मकी वे सत्ताईस प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-

तीर्थंकर, उच्छवास, बादर, सुस्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, ३० यशास्त्रीति, अयशस्त्रीति, त्रस, स्यावर, प्रशस्त्र और अप्रशस्त्र विद्यायोगिति, सुभग, दुर्भग, चार गति, पाँच जाति ये नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियाँ हैं।।४०॥

चार गति, पाँच जाति, उच्छ्वास, विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्रका युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्तिका युगल और तीर्थकर ये नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियाँ हैं। नाल्कुगतिगद्धमस्तृ जातिगद्धमुञ्जूबसम् विहायोगित त्रसवादरपर्याप्रयुगळंगळुं सुमग-सुस्दरादेययशस्त्रीत्वयुद्धगुळागळ्ं तीर्थकरनासमुभिन्तु मेणु नामकम्मेदौळु जीवविपाकिगळु सप्तर्विशातगळपञ्जु ।२७॥ ग ४॥ जा ५॥ उ१। वि २॥ त्र २॥ वा २॥ प २॥ सु २॥ वा २॥ य २॥ तो १॥ पति २७॥

अनंतरं सामान्यकर्ममुलोत्तरकर्मग्रेकृतिगळोळु प्रथमोद्दिवष्टसामान्यकर्मं नामकर्म स्थापनाकरमं द्रव्यकर्म्मं भावकर्ममेत्रदिवं चतुब्वियमं दृ पेळ्यपरेकें दोडे :—

अवगयणिवारणहुं पयदम्स परूवणाणिमितं च। संसयविणासणहं तच्चद्रवधारणहं च।।

अप्रकृतनिवारणात्यं प्रकृतस्य प्रष्टणानिमितं च । संज्ञयविनाशनात्यं तत्वार्थावयारणात्यं च ॥ अप्रकृतात्यं निवारणात्यं मागियुं प्रकृतात्यंप्रस्पणानिमित्तमागियुं संशयविनाशनात्यंमागियुं । कत्वार्थावयार्थामागियुं प्रकृतात्यंप्रस्पणानिमित्तमागियुं संशयविनाशनात्यंमागियुं । तत्वार्थावयार्थामागियुं चतुर्विवयमप्पर्व्युत्पननुमवगताशेषविवक्षितप्यात्यं नुवेकचेश्वरोऽवयात्वविवक्षितप्यत्यं प्रवृत्यात्रेष्ठाविवविक्षत्य प्रवृत्यात्रेष्ठाविवविक्षत्य प्रवृत्यात्रेष्ठाव्यात्यात्रेष्ठाविवविक्षतः प्रवृत्यात्यं । व्यव्यात्यात्रेष्ठाविवविक्षतः प्रवृत्यात्यं । स्वय्यात्यं । स्वय्यात्यं । प्रकृतात्यं । स्वय्यात्यं । स्वय्यात्यात्रं वा स्वय्यात्यात्रं वा । प्रकृतात्यं प्रवृत्यात्यं विवययंत्यति वा । प्रकृतात्यं प्रवृत्यात्यं विवययंत्यति वा । प्रकृतात्यं प्रवृत्यात्यं विवययंत्यति वा । प्रकृतात्यं प्रवृत्यायं विवययंत्यति वा । प्रकृतात्यं त्रत्यात्यं विवययंत्यति वा । प्रकृतात्यं त्रत्यात्यं विवययंत्यत्व विवयत्यत्यस्य । प्रकृतात्यं त्रत्यात्यं विवयत्यत्यः विवयत्यः विवयत्यः विवयत्यः विवयत्यः विवयत्यः विवयत्यः विवयत्यं स्वयः । प्रकृतात्यं विवयत्यः वि

श्रीता तीन प्रकारके होते हैं—अज्युत्पन्त, समस्त विवक्षित पदार्थको जाननेवाठा और एक्टेससे विवक्षित पदार्थको जाननेवाठा। इनमें-से प्रथम अञ्युत्पन्त होनेसे विवक्षित २५ पदार्थको नहीं जानता, यह ऐसा ही है इस प्रकारका यथार्थका उसे नहीं होता। जैसे मार्गेस चलते हुएको हुएका पर्यक्ष पर्यो होनेस्य वथार्थ झान नहीं होता कि क्या है। दूसरा 'इसका क्या अर्थ है' इस प्रकार संज्ञय करता है। क्योंकि सामान्यका प्रत्यक्ष, विशेषका अप्रत्यक्ष और दोनोंके विशेष धर्मोंका स्मरण होनेसे संज्ञ्य अवश्य होता है जैसे यह स्थाणु है या प्रकार है। अथवा वह प्रकृत अर्थ से अन्य अर्थ केकर विपरीत जानता है जैसे सीपमें २० चौदीका झान करता। यहाँ दोनोंमें पाये जानेवाले समान धर्मका प्रत्यक्ष और दोनोंके विशेष धर्मोंका प्रत्यक्ष ने होनेसे व सीपसे विपरीत चौदीका समरण आनेसे सीपको चौदी समझ खेता है। तीसरा श्रीता भी इसरेकी तरह संज्ञय करता है या विपरीत जान लेता है। होसिछर अप्रकृत अर्थका निवारण, फ्रक्त अर्थका प्रस्पण, संद्रप्रका विनाश और तस्वका अवधारण करनेके लिए जबवक सामान्य आदि सेद-प्रभेदवाले कर्मका कथा है।

> अयमत्यों नायमत्यं इति शब्दा वदन्ति न, । कल्प्योऽयमत्थंः पुरुषैस्ते च रागादिविष्ठताः ॥

इदर भगपु दिवस्थानरु हुँ हिंतु हार्बराळु पेळहुबक्ले हु । मत्तें ते दो हे पुरुषेरयमर र्थः कल्प्यः १५ पुरुषकर्गीळदमी शब्दक्करपीमदप्पुदिक्तें हिंतु कल्पिसल्पडुगुमा पुरुषकाळुं रागादिदोषद्विर्तारदं विप्लैतंगळ विप्लबमनुक्ळवरिंदं ।

"साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनं । सोऽयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥"

बस्तुसाद्स्यदोळु मेणसाद्द्यदोळं मेणु काष्ठादिद्रश्यदोळु यन्निवेशनं आउदो हु निलेपण-२० मदाव तेरदिने दोडे—सोऽप्रमिति अदिदे दिंतु अश्र्यानेन प्रयत्निशिर्यदिदं सा स्थापना निगष्टते अदु स्थापनेये दू पेळल्पद्दु ।

चारणार्थं च याबरसामान्यादिभेदप्रभेदं कर्म, नामादिचतुर्विधनिर्धगश्रयेण नोच्यते तात्रत् तेपा श्रोतृणां मनः संदायादिम्यो न निवर्तते इति तल्लक्षणमुच्यते—

> अतद्गृणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये । यसस्यानमं तन्नाम नरेण्छावरावर्तनात् ॥१॥ साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम् । सोऽयमित्यवषानेन स्वापना सा निमधते ॥२॥

नाम आदि चार अकारके निवेपोंक आश्रयसे नहीं किया जाता तबतक उनके विषयमें श्रोताओं के मनसे संज्ञयादि दूर नहीं होते। इसलिए नामादि निवेपोंका लक्षण कहते हैं— जिन पदार्थों में जो गुण नहीं है जनमें क्यवहार चलाने के लिए मनुष्यकी इच्छानुसार जा संज्ञा रखी जाती है वह नामनिक्षेप है। साकार अथवा निराकार काण्ठ आदिमें 'यह वह हैं' इस प्रकारका ध्यान करके जो निवेश किया जाता है उसे स्थापना कहते हैं। आगामी गुणके योग्य अर्थ इत्यनिक्षेपका विषय है और तत्कालकी पर्यायसे युक्त वस्तु भावनिक्षेपका विषय है। इत्यहण्यके रूपमें — जैसे किसी ज्यांकि अपनी इच्छानुसार व्यवहार चलानेके लिए अपनी पुत्रका नाम राजा रखा। सो उसके राजा कहना नामतिक्षेप है। काण्ठ आदिको प्रतिमासे या चित्रमें "यह राजा है' ऐसी स्थापना करके उसे राजा मानना स्थापनानिक्षेप

२५

३५ १. म विष्लुतरुगलु। साकारे।

"आगामिगुणयोग्योत्थों द्वव्यं न्यासस्य गोचरः । तत्कालपर्व्ययाक्रांतं वस्तु भावोऽभिधीयते ॥"

आगामिगुणयोग्यास्थः आगामिगुणगिळिये योग्यमप्यत्थं कथंभूतः न्यासस्य गोचरः निशेषकरेगोचरमप्युद्ध इच्यं इच्यमे विल्लि पेळल्पट्युद् । तत्कालपर्ययाकातं वस्तु तत्कालपर्ययाविदं परिणतमप्यु वस्तु भावः भावमे वित्तु अभिषीयते पेसागो ळल्पट्युद् ।

मंपेळद चतुव्विधनामादिगळोळू सामान्यकम्मं मूलोत्तरप्रकृतिगळगे न्यासमं चतुस्त्रिज्ञद

गाथासत्रंगळिदं पेळदपरः--

णाम द्ववणा द्वियं भावं ति चउव्विहं हवे कम्मं। पयडी पावं कम्मं मलं ति सण्णा ह णाममलं।।६२॥

नाम स्थापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विवयं भवेत्करमें । प्रकृतिः पापं करमं मलमिति संजं १० खल नाममलं ।

नामकर्म्मा स्थापनाकरम् इध्यकरम् आवकरममे वितु करमेसामान्यं चतुर्विवयमस्कुमवरीळ् प्रयमोहिष्टनाममलं नामकरम् प्रकृतिः प्रकृतिये द्वं पापं पायमे द्वं करम् करममे द्वं मलमिति मलमु-मे वितु संज्ञं भवेत् संज्ञेयनुळ्ळ्यकर्कुः।

सरिसासरिसं दव्वे मदिणा जीवट्टियं खु जं कम्मं।

तं एदं ति पदिद्वा ठत्रणा तं ठावणा कम्मं ॥५३॥

सादृह्यासादृहयद्वव्ये मत्या जीवस्थितं खलु यत्कम्मं । तदेतदिति प्रतिष्ठा स्थापना तत्-स्थापनाकस्मं ।।

सःद्भाववस्तुविनोळमसःद्भाववस्तुविनोळं । मत्या बुद्धियिदं जीवाशेषप्रदेशप्रचययंगळोळ-रुतिद् यतृकर्म आउदो हु सामान्यकरमं । तदेतदिति अदिदे दितु प्रतिष्ठा स्थापना स्थापने तत् २० स्थापनाकरमं अदु स्थापनाकरमंभे दु पेळल्पट्टुदु ।

आगामिगुणयोग्योऽर्षो द्रव्यं न्यासस्य गोवरः । तत्कालपर्ययाकान्तं वस्तु भावोऽभिष्ठीयते ॥३॥ ॥५१॥ अय नामादिष सामान्यकर्म मुलोत्तरप्रकृतोश्च चतुर्दित्रशदगायामुत्रैर्न्यस्यति—

कर्मसामान्ये नामस्यापनाद्रव्यभावभेदाञ्चतुर्विषम् । तत्र नाममलं नामकर्मः । प्रकृतिरिति-पापमिति-कर्मेति-मलमिति च संग्रं स्थात् ॥५२॥

सद्भे असद्भे वा बस्तुनि मत्या जीवे।शेषप्रदेशप्रचयस्थितं यत्सामान्यकर्मं तदिदमिति प्रतिष्ठा स्यापनाकर्मेत्युच्यते ॥५३॥

है। आगे जो राजा होगा उसको राजा कहना द्रव्यनिक्षेप है और वर्तमानमें जो पृथ्वीका स्वामी राज्यासनपर विराजता है उसे राजा कहना भावनिक्षेप है ॥५१॥

सामान्य कर्म और मूळ तथा उत्तर प्रकृतियों में नामादि निक्षेपका कथन चौतीस ३० गाथाओं द्वारा करते हैं—कर्मसामान्य नाम, स्थापना, द्वव्य और भावके भेदसे चार प्रकार है। उसमें प्रकृति, पाप कर्म अथवा मळ ऐसी संज्ञा नाममळ है।।५२।।

कर्मके समान अथवा असमान दृष्यमें बुद्धिके द्वारा 'जीबके समस्त प्रदेशोंमें स्थित जो सामान्य कर्म है वह यह है' ऐसी स्थापना स्थापनाकर्म है ॥५३॥

२५

१५

२०

### द्वे कम्मं दुविहं आगमणोआगमं ति तप्पद्वमं । कम्मागमपरिजाणगजीवो उवजोगपरिहीणो ॥५८॥

द्रब्ये कर्म्म द्विविधमागम नोआगम इति तत्प्रथमं। कर्मागमपरिज्ञायकजीवः उपयोग-

परिहोनः ॥

्रह्मदोळ् कस्मै द्विविधमक्कुमागमद्वव्यकस्मेमें दुं नोजागमद्वव्यकस्मेमुमें दिंतु । तत्त्रयसं तयोग्मध्ये प्रयम्मागमद्वव्यकस्मै कम्मागमपरिज्ञायकजीवः कस्मागमदाव्यवाचकजात्त्रवेयसंघ्य परिज्ञायिकजीवन्तर्थे । उपयोगपरिहीनः अनुपयुक्तनप् । तच्छास्त्रात्वीवधारणानुचितनव्यापार-रहितने बृदस्य ।

> जाणुगसरीर भवियं तव्वदिरित्तं तु होदि जं विदियं । तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥५५,॥

ज्ञायकक्षरीरं भव्यं तद्वचितिरक्तं तु भवित यद्दितीयं । तत्र शरीरं त्रिविधं त्रिकालगत-मिति हे सुगमे ॥

यबृद्धितीयं आबुदों हु नोआगमद्रध्यकस्मै तत्तिविधं अदु त्रिविधमक्युं ज्ञायकशरीरं भावि तद्वधितिरिक्तमिति । ज्ञानुकारीरमें हुं आपि भाविशारीरमें हुं आयेरडरियं व्यतिरिक्तमें दिंतु । तु मत्ते १५ तत्र अवरोजु शारेर प्रयमिष्टिकायकशरीरं त्रिविधं त्रिप्रकारमञ्जू । त्रिकालगतिमिति त्रिकालं गळोजु भूतभविष्यद्वस्मानकालंगळीळवृद्धे दिन्दु हे सुगमे तत् ज्ञात्विवि त्रिकालगतशरीरंगळोळू भूतशरीरमं विद्वदृद्धिय वस्मानभाविशरीरंगळेरबुं सुगमंगळेके दोडे वस्मानदोळिरितदुर्दुं भाविकालकोळागत्विद्धिदुर्द्धय वस्मानभाविशरीरंगळेरबुं सुगमंगळेके दोडे वस्मानदोळिरितदुर्दुं भाविकालकोळागत्विद्धिदुर्द्धय वस्मानभाविकारीरम्

#### भूतदारीरक्के पेळवपर :--

द्रव्ये कमें द्विविधं आगमनोआगमभेदात्। तत्र कमेस्वरूपप्रतिपादकागमस्य वाच्यवाचकज्ञात्ज्ञयस्वरूपप्रतिपादकागोवी यः तदर्याववारणचिन्तनव्यापाररूपोपयोगरहितः स आगमद्रव्यकमं भवति ॥५४॥

तु-पुनः यद्दितीयं नी-आगमडब्यकमं तस्त्रिविधं भवति — ज्ञायकदारीरं भावि तद्वयतिरिक्तमिति। तत्र ज्ञायकदारीरं त्रिविधं त्रिकालगतिमति। तत्र वर्तमानभाविदारीरे हे सुगमे तत्तत्कालवित्यान् ॥५५॥ भृतवारीरस्याह—

द्रत्यनिक्षेप रूप कमेंके दो भेद हैं —आगम द्रव्यक्म और नोआपसद्रव्यक्म । उनमें से कमेंके स्वरूपका कथन करनेवाले आगमका वाज्य-वाचक सम्बन्ध और ज्ञातानीय सम्बन्ध से जाननेवाला जो जीव वर्तमानमें उसके अर्थके अवधारण और चिन्तन व्यापाररूप उपयोगसे रहित है अर्थोन उसका उपयोग अन्य और है वह आगमद्रव्यक्में है ॥५॥

जो दूसरा नोआगमद्रः वक्षमें है वह तीन प्रकारका है—जायकशरीर, भावि, तद्वपतिरिक्त। उनमें से झायक शरीर तीन प्रकार है—भूत, भावि और वर्तमानकाळीन। जिस श्रारे सहित जीव कर्मके स्वरूपको जानता है उसका वह शरीर वर्तमान है। उससे पूर्वका छोड़ा हुआ। शरीर भूत है और आगामीमें जो शरीर घारण करेगा वह भावि है। उनमें से वर्तमान और भाविश्रीर दो सुगम हैं, क्योंकि दोनों अपने-अपने काळवर्ती होते हैं।।५५॥।

भूत शरीरको कहते हैं-

१५

भूदं तु चुदं चियदं चर्चति तिथा चुदं सपाकेण । पिडदं कदलीघादपरिच्चागेणुणयं होदि ॥५६॥

भूतं तु च्युतं च्यावितं त्यक्तमिति त्रिषा च्युतं स्वपाकेन । पतितं कवलीघातपरित्यागाम्या-मनकं भवति ॥

ज्ञायकन भूतज्ञरीरं । तु मत्ते । च्युताग्ररीरमें दुं च्यावितज्ञरीरमें दुं त्याकज्ञरीरमें वितु । विद्या त्रिप्रकारमक्कुमल्लि । च्युतं च्युतज्ञरीरमें बुदु [स्वयाकेन पतितं स्वस्थितिक्षयवज्ञविदं बिद्दुं पोदुदागियुं । कदलोधातपरित्यागाभ्यामूनकं भवति कदलोधातमुं सल्यासमुमें बेरडॉरवं हीनमादु-दक्कं ।

कदलीघातनके लक्षणमं पेळदपरः---

विसवेयणरत्तक्खयभयसन्धग्गहणसंकिलेसेहिं। उस्सासाद्वाराणं णिरोहदो छिज्जदे आऊ ॥५७॥

विषयेदनारक्तअयभयशस्त्रयहणसंक्लेशैः । उच्छवासाहाराणां निरोधनः चिछ्छते आयुः ॥ विषपुं वेदनेयुं रक्तअयपुं भयपुं शस्त्रवातपुं संब्लेशपुमुच्छ्वासनिरोधपुमाहारनिरोधपु-में बो हेतर्गाळदमायुष्यं खंडिसल्पङ्गुमद् कदलीघातमें बृदक्कूं ।

कदलीघादसमेदं चागविहीणं तु चहदमिदि होदि । घादेण अघादेण व पडिदं चागेण चत्तमिदि ॥५८॥

कदलोबातसमेतं त्यागिवहीनं त च्यावितं भवति । घातेनाघातेन वा पतितं त्यागेन त्यक्तमिति ॥

तु मत्ते ज्ञायकनाउदे। दु भूतदारीरं । कदलोघातसमेतं कदलीघातसमेतमागि पतितं बीळल्-पट्दुदु । चार्गविहीणं त्यार्गाददं हीनमादुदादोडे । च्यावितं भवति च्यावितमें बुदक्कुं । मत्तमा २०

ज्ञायकस्य भूतकारीरं तुपुनः च्युतं च्यावितं त्यक्तं चिति त्रिका । तत्र च्युतं स्थपाकेन पतितमपि कदलीर्षातसंन्यासाम्यामूनं भवति ॥५६॥ कदलीर्षातस्य लक्षणमाह—

विषवेदनारक्तप्रयभयशस्त्रघातसंत्रकेशोच्छ्वासनिरोषाहारनिरोपैहेंतुमिरायुः छिखते स कदली घातः ॥५७॥

तु-पुनः ज्ञायकस्य यद्भूतशरीरं कदलीघातसभेतं सत् पतितम् । त्यागेन संन्यासेनोनं तदा तच्च्यावित- २५

ज्ञायकका मृत शरीर च्युत, च्यावित, त्यक्तके भेदसे तीन प्रकार है। उनमें से च्युत-शरीर स्वयं पककर अपने समयसे छूटता है। वह कदलीघात और संन्यास इन दोनोंसे रहित होता है॥५६॥

कदलीघातका लक्षण कहते हैं-

विष, वेदना, रकक्षय, भय, शस्त्रघात, संबदेश, उच्छ्वासका ककना या आहारका ३० न मिळना आदि कारणोंसे आयुका छेद होनेको कदछीघात कहते हैं।।५७।

ज्ञायकका जो भूत शरीर कदलीघातपूर्वक छूटता है किन्तु संन्याससे रहित होता है १. म तसहितमाँ। २. बा त्रिविधा। ३. बा भातं लक्षयति। ज्ञातृबिनाउदो' बुभूतशरीरं घालेनाघातेन वा कवलोघातिंदं सेण्कवलोघातरहितिंदं मेणु। त्यामेन पतितं सम्याससिहतमागि पतितमाद्वः। त्यासमान पतितं सम्याससिहतमागि पतितमाद्वः। त्याकामित त्यक्तशरीरमें दित् पेळल्पट्टुः।

आ त्यक्तशरीरं भरणविधानभेददिवं त्रिविधमें व पेळदपह :--

भत्तपद्रण्णाइंगिणिपाओग्गविहीहि चत्तमिदि तिविहं । भत्तपद्रण्णा तिविहा जहण्णमज्झिमवरा य तहा ॥५९॥

भक्तप्रतिज्ञाइंगिनीप्रायोगमनविधिभिस्त्यक्तमिति त्रिविषं । भक्तप्रतिज्ञा त्रिविधा जघन्य-मध्यमवरा च तथा ॥

ज्ञायकभूतत्यक्तशरीरं भक्तप्रतिज्ञायिगिनोप्रायोगगमनविधिभिः । भक्तप्रतिज्ञेषु इंगिनियुं प्रायोगगमनपुसंब मरणविधानभेदंगिल्ज्दं । त्यक्तं बिडल्यट्टुदे बिंतु । त्रिविधं त्रिप्रकारमस्कृमिल्ज १० प्रयमोहिष्टभक्तप्रतिज्ञा तथा ज्ञायकभृतत्यक्तशरीरवंते । त्रिविधा त्रिप्रकारमस्कृ । ज्ञयन्यभक्त-प्रतिज्ञाविधान मृतिये दुं मध्यमभक्तप्रतिज्ञाविधानमरणमे दुमुक्टुधभक्तप्रत्यास्थान मरणमुमे वित्रु ।

अनंतरं त्रिविधभःतप्रतिज्ञाविधानमरणंगळगे कालप्रमाणमं पेळदपरः :--

भत्तपङ्ण्णायनिही जहण्णमंतोग्रहुत्तयं हादि । बारसवरिसा जेङ्गा तम्मज्झे होदि मज्झिमया ॥६०॥

भक्तप्रतिज्ञाविधिज्जंबन्योग्तम्मॅहूसाँ भवति । द्वादाजवर्षाणुत्कृष्टस्तन्मध्ये भवति मध्यमकाः ।। भक्तप्रतिज्ञामरणविधानकालं जद्यन्यमन्तम्भूहूस्मिककुमुत्कृष्टं द्वादशवर्षगळपुत्रु । सध्यभक्त-प्रतिज्ञामरणविधानकालंगकु । तन्मध्ये तयोज्जंबन्योत्कृष्टयोम्भध्यं तस्मिन् । आ एरडर मध्यदोज् समयाधिकजद्यन्यम्तम्भूहूसंमादियागि समयाधिककमदिदं उत्कृष्टविधानः द्वादशवरुगेजलेळेळेकसम-योनसंस्थातावलिपरियंतमाद सर्व्यमध्यमविकत्यंगळ संख्यातावलिप्रमितंगळपुदौरंदं युक्तासंस्थात-

२० मिति भवति । कदलीधातेन तद्विना वा त्यागेन पतितं त्यक्तमिति ॥५८॥ तस्यैव मरणविधानेन त्रैविध्यमाह्-तत् त्यक्तशरीरं भक्तप्रतिज्ञा-धीवनी-आयोपगमनमरणविशिधस्यक्तमिति त्रिविधम् । तत्र मक्तप्रविज्ञापि तथा ज्ञायकभूतत्यक्रशरीरवन् त्रिया अधन्या मध्यमोरकुष्टीत ॥५९॥ तत्रज्ञपत्यादेः कालप्रमाणमाह---

भक्तप्रतिज्ञामरणविधानकालः जधन्योऽन्तर्मृहुर्तो भवति । २ **१** । उत्कृत्टो द्वादशवर्षमात्रो भवति ।

वह च्यावित होता है। कर्छीघातसे या उसके बिना किन्तु संन्यासपूर्वक छूटा शरीर स्यक्त ३५ होता है।।५८।

डसी त्यक्तशरीरके त्यागके मरणविधानकी अपेक्षा तीन भेद कहते हैं-

वह स्यक्तज़रीर भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन नामक सरणविधिके भेदसे तीन प्रकार है। जैसे जायकका भूत त्यक्तग्रीर तीन प्रकारका है वैसे ही भक्तप्रतिज्ञा भी जयन्य, मध्यम, बक्कष्ट भेदसे तीन प्रकार है।।५९।।

उन जघन्य आदि भेदांके कालका प्रमाण कहते हैं-

भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनको प्रतिज्ञापूर्वक मरणविधानका जधन्यकाल अन्तर्मुहूर्त

30

१. आ. भवति २११।

ę۰

24

मध्यपतितासंख्यातराशिप्रमाणमध्यववक्कं संदृष्टिः --- आदि २० बन्तेव १२ सुद्धे २१। १। वड्डि-

हिदे २१ १ रूवसंजुदे २१ रिश ठाणा । ये बितिनितु मध्यमकालविकल्पंगळसंख्याततंगळपुवे -बुदस्य ॥

विगिनीप्रायोपगमनमरणंगको लक्षणमं पेकदपर :--

अप्योवयारवेक्खं परोवयारूणमिनिणीमरणं ।

सपरोवयारहीणं मरणं पाओवरामणमिदि ॥६१॥

आत्मोपचारायेकं परोपचारोर्नामिगनीमरणं । स्वपरोपचारहीनं मरणं प्रायोपगमनीमित ॥ तांन्तदं तत्रगं माळ्युपचारायेक्षष्टुं परोपचारनिरयेक्षपुर्मिगिनीमरणमें बुदक्कुं । स्वपरोपचार-रहितं मरणं प्रायोपगमनमें बुदक्कं ॥

जायकशरीरभेदमं पेळ्दनंतरं भावि जातकशरीरमं पेळवपर :-

भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो ।

जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिहिट्ठं ॥६२॥

भविष्यति भाविकाले कम्मीगमज्ञायकः स यो जीवः । ज्ञायकञ्जरीरभध्यः एवं भवतीति निर्दिष्टं ।।

यः आवनोच्यं सुंपेळल्पट्टं । कम्माँगमज्ञायकः कम्माँगमज्ञायो । भाविकाले भाविकालवोळ् १५ भविष्यति आदत्तु । स जीवः आ जीवं । ज्ञायकशरीरअच्यः ज्ञायकभाविशरीरमक्कुमिन्तु भाविये दु पेळल्पट्दुजायकशरीरं एवं भवति निहिष्टं इंतप्पुवें दु पेळल्पट्दुदु ॥

२ १ १ १ । तन्मध्यवर्ती समयोत्तरविकत्यः सः सर्वोऽपि मध्यमो भवति ॥६०॥ इंगिनीप्रायोयगमनमरणे रुक्षयति—

स्वकृतोपचारापेक्षं परोपचारनिरपेक्षं तदिङ्गिनीमरणम् । स्वपरोपचाररिहतं वन्मरणं प्रायोपगमन- दू मिति ॥६१॥ जायकशरीरभेदमकता भाविजातशरीरमाह—

यः कमरागन्नायको भाविकाले भविष्यति स जीवो ज्ञायकभाविक्षरीरं स्यात्। एवं भावीत्युक्तः ज्ञायकशरीरं भवति इति निविष्टम ॥६२॥

है। उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण है। उनके मध्यवर्ती एक-एक समय अधिक जितने भेद हैं वह सब मध्यम कालका प्रमाण है।।६०।।

इंगिनी और प्रायोपगमन मरणका लक्षण कहते हैं-

जिस संन्यासमरणमें संन्यास घारण करनेवाला अपने झरीरका उपचार स्वयं तो करता है किन्तु दूसरेसे नहीं कराता वह ईगिनी मरण है। और जिसमें अपना उपचार न स्वयं करता है, न दूसरेसे कराता है वह प्रायोपगमन मरण है।।११।।

ज्ञायक शरीरके भेद कहकर भाविज्ञायक शरीरको कहते हैं-

जो भविष्यकालमें कर्मीवृष्यक आगमका जाता होगा वह जीव झायकभावि है इस प्रकार भाविज्ञायक झरीर कहा है।।६२।।

१. आ. रहितं तेजो प्रा<sup>°</sup>।

अनंतरं तद्वधितिरिक्तमं वेळवपह:---

तव्वदिरित्तं दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तहिं कम्मं।

कम्मसह्त्वेणागय कम्मं दव्वं हवे णियमा ॥६३॥

तद्वचितिरक्तं द्विविधं कम्मं नोकम्मं इति तस्मिन् कम्मं । कम्मंस्वरूपेणागतकम्मंद्रव्यं ९ अवेन्नियमात ॥

तास्यां व्यतिरिक्तं ज्ञायकदारीरभाविद्यारीरास्यां व्यतिरिक्तं । अरिवन झरोरमिरयलु वैडिह्नेनझरोरमुमें वेरदुमल्लडुडु तद्वयतिरिक्तमें बुदक्कुमयु द्विविधं द्विप्रकारमक्कुं । कम्मं नोकम्मं इति कम्मेल्य तद्वयतिरिक्तनोआपमद्रव्यमें हुं नोकम्मेल्यतद्वयतिरिक्तनोआपमद्रव्यमुमें वितु । तिम्मन् आ द्विविषयोज् कम्मं कम्मेस्वरूप तद्वयतिरिक्तनोआपमद्रव्यं कम्मेस्वरूपेणागतद्वव्यं १० ज्ञानावरणाविमलोत्तरप्रकृतिस्वरूपदिवं परिणतकम्मेद्रव्यमक्कृतियमानु नियमिद्वं ।।

अनंतरं नोकर्मं रूप तद्वचितरक्त नोआगमदव्यमं पेळदपर :-

कम्मद्व्वादण्णं दव्वं णोकम्मद्व्वमिदि होदि ।

भावे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति हवे ॥६४॥

कर्म्मद्रव्यादन्यद्रव्यं नोकर्मद्रव्यामित भवति । भावे कर्म्म द्विविषं आगम नोआगम इति १५ भवेत ॥

कम्मस्वरूपदृष्यदत्तिष्यं । अन्यत् द्रव्यं मत्तो दु द्रव्यं । नोकम्मँद्रव्यमिति भवेत् नोकम्मँ-द्रष्यकम्मेमे वितु पेळल्पट्टुदक्कुं । आवे कम्मँ द्विविधं भावदोळ् कम्मै द्विप्रकारमक्कुं । आगम नो आगम इति आगमभावकम्मेमेंदुं नोआगमभावकम्मेमेंदितु ।।

आ भावकर्म्भद द्विप्रकारमं पेळदपरः ---

कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमम्मि उवजुत्तो ।

भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥६५॥

कर्मागमपरिज्ञायकजीवः कर्मागमे उपयुक्तः। भावागमकर्मे इति तस्य च संज्ञा भवेन्नियमात्।।

अय तदव्यतिरिक्तमाह-

१५ तद्व्यतिरिक्तं द्विषधं कर्मनोकर्मेति । तत्र मुलोत्त रप्रकृतिस्वरूपेण परिणतं केर्म द्रव्यकर्म भवति नियमात् ॥६३॥ नोकर्मरूपतद्व्यतिरिक्तनोआगमङ्क्यमाह —

कर्मस्वरूपादन्यदृद्रव्यं नोकर्मेत्युच्यते । भावे कर्म द्विविधं आगमभावकर्म नोआगमभावकर्मेति ॥६४॥

आगे नो आगम द्रव्यकमके तीसूरे भेद तह्रयुतिरिक्तको कहते हैं-

तद्वयतिरिक्त नो आगम द्रव्यकमेके दो भेद् हैं —कर्म और नोकर्म । उनमें से मृलप्रकृति ३० और उत्तरमकृतिके रूपमें परिणमा पुदगलद्रव्य कमतद्वयतिरिक्त है ॥६३॥

नोकर्मरूप तद्वयतिरिक्त नोआगमदन्यको कहते हैं-

कर्मक्रपसे अन्य द्रव्यको नोकर्मनद्वयतिरिक्त नोआगम द्रव्यकर्म कहते हैं। भाव-निक्षेपरूप कर्मके भी दो भेद हैं—आगमभावकर्म, नोआगमभावकर्म ॥६॥।

१. बा. कर्म भवति ।

20

कर्म्मामम् परिजायकजीवः कर्म्मस्वरूपप्रतिपादकागमञास्त्रपरिजाइयप्प जीवं । कर्म्मागमे उपयुक्तः तच्छास्त्रोपयोगमृळ्ळं । भावागम कर्म्मं इति भावागमकर्ममें वितु । तस्य च संज्ञा भवेन्नियमातु आ जीवंगे संज्ञे नियमविवमकर्म्नः ।।

अनंतरं नोआगमभावमं पेळवपरः :--

णोआगमभाओ पुण कम्मफलं भुज्जमाणगो जीवो।

इदि सामण्णं कम्मं चउन्विहं होदि णियमेण ॥६६॥

नो आगमभावः पुनः कर्म्मफलं भूंजानो जीवः। इति सामान्यं कर्म्म चतुर्विवधं भवति नियमेन ॥

नोआगम भावकरमंमुं पुनः मत्ते । करमेंफलमनतुभविसुत्तिर्प्यं जीवनक्कुं । इंतु सामान्यकर्म्मं चतुर्विव भमक्कुं नियमदिवं ॥

अनंतरं मुलोत्तरप्रकृतिगळ्गं नामादिचतुर्विवधमं पेळवपरः :--

मूळत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरि तु ।

सगणामेण य णामं ठवणा दिवयं हवे मावी ॥६७॥

मूलोत्तरप्रकृतोनां नामादय एवमेव विशेषस्तु । स्वस्वनाम्ना च नाम स्थापना द्वव्यं भवेद्भावः ॥ मूलोत्तरप्रकृतोनां सूलोत्तरप्रकृतिगळगंधुत्तरप्रकृतिगळगं। नामादयः नामस्यापनाद्वय-

सूर्शातरप्रकृताना सूर्शानरप्रकृतगळ्यानुत्तरप्रकृतातळ्या । नामावयः नामस्यायनाट्रव्य-भावंगळ् । एवमेव यो सामान्यकरमंक्के पेळवंतये । भवेत अक्टुं । तु मत्ते । विशेषः विशेषपुंटदाउ दें दोड स्वस्वनान्ता च तंतस्म नामदिवये नाम स्यापना द्रव्यं भावो भवेतृ तंतस्म नामस्यापनाद्रव्यं भावधुमक्कुं ॥

अनंतरमस्लि विशेषमं पेळदपर :---

तत्र कर्मस्वरूपतिपादकागमपरिज्ञायकः कर्मागमे उपयुक्तः तस्य भावागमकर्मसंज्ञा नियमेन भवति ॥६५॥ नोआगमभावकर्म पुनः कर्मफलमनुभवन् जीवो भवति । एवं सामान्यकर्म चतुर्विधं भवति नियमेन ॥६६॥ अय गलोत्तरप्रक्रतीनां नामादिभेदानाहः—

मूलप्रकृतीनां उत्तरप्रकृतीनां च नामस्यापनाद्रव्यभावाः सामान्यकर्मोक्तरीत्यैव भवन्ति । तु-पुनः विश्वेषः । स कः ? स्वस्वनाम्नैव नाम स्थापना द्रव्यं भावो भवति ॥६७॥ पनः तत्र विशेषमाहः—

जो जीव कर्मके स्वरूपके प्रतिपादक आगमका झाता है और उसीमें अपना उपयोग लगा रहा है उसको नियमसे आगमभावकर्म कहते हैं ॥६५॥

जो जीव कर्मका फल भोग रहा है वह नोआगमभावकर्म है। इस प्रकार नियमसे सामान्य कर्म चार प्रकार है।।58।।

अब मूळ प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके नामादि भेद कहते हैं-

मूळ प्रकृतियों और उत्तरप्रकृतियोंके नाम, स्थापना, ब्रब्ध मान सामान्य कमेंके कहे भेदोंके अनुसार ही होते हैं। इतना विशेष है कि प्रत्येक प्रकृतिके नाम, स्थापना, ब्रब्ध भाव अपने-अपने नामानुसार ही होते हैं॥६७॥

पुनः अन्य विशेष कहते हैं-

### मृतुत्तरपयडीणं णामादि चउन्विहं हवे सुगमं । विज्ञत्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥६८॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामावि चतुर्विवयं भवेत्युगमं । वर्जित्या नोकर्म्म नोआगमभाव कर्म्म च ॥

ज्ञानावरणाद्यष्टिषमूलप्रकृतिगळगं मितज्ञानावरणाद्युत्तरप्रकृतिगळगं नामादिवतुःप्रकारं सुगममबकुमिल्ल नोकम्मंग्रुं नोआगमभावकम्मंगुभे वेरडं विज्ञिति शेषमिनतुं सामान्यक्ष्यनमंतिने वष्पुवरिदं सुगममबकुमा नोकम्मं नोआगमभावकम्मंगळं मूलप्रकृतिगळेगमुत्तरप्रकृतिगळेग योजिन् मिटपप्रवृतिं वोडे :---

> पडपडिहारसिमन्जा आहारं देह उच्चणीचंगं। भंडारी मुलाणं णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥६९॥

पटप्रतिहारासिमद्याहारदेहोच्चनीचांगं । भांडागारी मूलानां नोकर्म्म द्रव्यकरमं तु ॥ ज्ञानावरणक्के रुलक्ष्णकांडपर्ट नोकर्म्मद्रव्यमक्कुमबुबुं ज्ञानावरणदेते वस्तुविशेवप्रतिपत्ति-प्रतिबंधकमप्युवरिषं ॥

दर्शनावरणक्के द्वारनियुक्तप्रतिहारं नोकस्मैद्रध्यकस्मैगुमक्कुमातंगं दर्शनावरणदंते वस्तु-१५ सामान्यग्रहणप्रतिवंधकत्वगुंटपुदरिदं ॥ वेदनीयकस्मैक्के मसुलिप्रासिधारे नोकस्मैद्रध्यकस्मेमकडु-मदुर्वु विषयानुभवनदोत्रु सुखदुःखंगळं वेदनीयमे तु माळ्कुसते सुखदुःखकारणमप्पुदरिदं । मोह-नीयकस्मैक्के मद्यंनोकस्मैद्रध्यकस्मैमक्कुमदुर्वु मोहनीयदंत सम्यन्दर्शनादिजीवस्वभावमं पत्तुविडिसि

मूलप्रकृतीनां उत्तरप्रकृतीनां च नामादिवतुर्विषं कुगमं भवति । तत्र नोकमं नो आगमभावकमेति ह्यं बर्जित्वा शेषस्य सामान्यवत् कथनात् ॥६८॥ तन्नोकमेनीआगमभावकमेणी मूलोत्तरप्रकृतीयु योजयति—

२० तत्र ज्ञानावरणस्य नोकमेंद्रध्यकर्म क्लडणकाण्डपटो भवति विशेषप्रहणप्रतिवन्धकत्वात् । दर्शनावरणस्य द्वारनियुक्तप्रतीहारः सामान्यग्रहणविराषकत्वात् । वेदनीयस्य मधुल्प्दितासथारा मुखदुःखकारणस्वात् । मोह-

भूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतियों के नामादि चारों भेद सुगम हैं। किन्तु नोकर्म और नोआगम भावकां की छोड़कर शयका कथन सामान्य कमंके समान जानना। आशय यह है कि पहले हन्यनिक्षेप के दो मेद किये ये—आगम और नोआगम। नोआगम हन्यके तीन भेद कहे थे—आयक शरीर, भावि और तद्व्यतिरिक। उनमें से तद्वयतिरिक्त दो भेद कहे थे—कमं और नोकर्म। सो यहाँ नोकर्म तद्वयतिरिक्त नोआगम ह्व्यकर्मका वर्णन सब प्रकृतियों में करते हैं। जिस-लिस प्रकृतिका जो-जो उदय फलरूप कार्य है उस-उस कार्य में जो बाह्यवस्तु निमित्त होती है उस वस्तुको उस प्रकृतिका नोकर्म ह्ववक्स कहते हैं।।हथा।

मूल और उत्तर प्रकृतियों में नोकर्म और नोआगम भावकर्मकी योजना करते हैं— ब्रानावरणका नोकमंद्रत्यकर्म पने वक्षका एदता है क्योंकि वह विशेष रूपसे वस्तुको प्रहण करनेमें वाधक होता है। दर्शनावरणका नोकर्म द्रव्यकर्म हारपर नियुक्त द्वारपाल है क्योंकि वह सामान्य रूपसे भी देखनेमें बाधक होता है। वेदनीयका नोकर्म द्रव्यकर्म मधुसे लिस तळवारकी धार है क्योंकि उसको चाटनेसे सुख और पुनः दुःख होता है। मोहनीयका

30

मरुज्माङ्गुमंते मद्यमुं निजस्वभावमं पत्त्विडिसि सोक्तिसुगुप्रपुर्वारदं । बायुष्यकम्मंवके चतुष्विन्धाहारं नोकम्मं द्रव्यकम्मंवन्दुमा चतुष्विवाहारम्बे बायुष्यकम्मंवते आयुःकम्मंपृताररारक्के बलाधानकारणस्विदं रारीरस्थितिहेतुत्वमुंटप्युर्वारदं । नामकम्मंबके बौदारिकाविदेहें नोकम्मं द्रव्यकम्मंमक्कुमा बेहक्केयुं नामकम्मंवते औदारिकाविदेहन्वयमंग्णगळ्यो योगोत्पादकत्वमुंटप्युर्दारदं तन्निमत्तकमप्यौदारिकाविदेहन्वयमंग्णगळ्यो योगोत्पादकत्वमुंटप्युर्दारदं तन्निमत्तकमप्यौदारिकाविदेहनिक्वंत्तंकत्वं सिद्ध-मप्युर्दारदं ॥

गोत्रकरमंबके युच्चतीचांगं नोकरमंद्रस्यकरमंत्रवकुमत्वके गोत्रकरमंदंते उच्चतीचकुला-विवर्भोवकत्वमुंटप्युर्दारवं । अन्तरायकरमंबके आण्डागारिकं नोकरमं द्रव्यकरमंत्रवकुमवंगमंतराय-करमंदंते ओगोपभोगादिवस्तुगळगमस्तरायकरणत्वमुंटप्युर्दारवं । तु मत्ते ॥

अनंतरमूत्तरप्रकृतिगळगे नोकम्मंद्रव्यकम्मंमं वेळवपक :---

पडविसयपहुंडिदन्वं मदिसुद्वाघादकरणसंजुत्तं । मदिसुदवोहाणं पुण णोकम्मं दवियकम्मं त ॥७०॥

पटविषयप्रभृति द्रष्यं मतिश्रुतथ्याधातकरणसंयुक्तं । मतिश्रुतबोधयोः पुनर्न्नोकर्म्म द्रथ्यकर्मा तु ॥

पटप्रभृतित्रव्यं विवयप्रभृतित्रव्यमुं क्रमिवंदं मितिज्ञानव्याचातकरणसंयुक्तमुं श्रुतज्ञानव्याचातः १५ करणसंयुक्तमणुददु कारणमाणि मतिज्ञानावरणक्के पटप्रभृतिद्रव्यं नोकम्मंत्रव्यकम्मंमक्कुं। श्रुतज्ञानावरणक्के विवयप्रभृतिद्रव्यं नोकम्मैत्रव्यकम्मैमक्कुं। तु इति ॥

नीयस्य मद्यं सम्यन्दर्यनादिजीवगुण्यातकत्वात् । आयुषः चतुर्विचाहारः वृतवारीरस्य बलाघानकारणस्वेन स्वितिहृत्यात् । नामकर्षण औद्यारिकार्दिद्यः योग्योत्पादकरवेन औदारिकार्दिदेशिवर्वकस्वात् । योजस्य उच्चन्योत्ताङ्गं उच्चनीचकुलाविर्माकरुवात् । अन्तरायस्य भाण्डावारिकः योगीपभोगादिवस्त्वनामन्तराय- २० करणात् ॥१९॥ तुनुतः अनन्तरस्तराक्ष्वतीनामाह—

पटप्रभृतिहरूयं मितज्ञानस्य विषयप्रभृतिहरूयं श्रुतज्ञानस्य च व्याघातकरणसंयुक्तं तत्तदावरणयोगोंकर्म-प्रव्यकर्म भवति तु-पुनः इति ॥७०॥

नोकर्म मदा है क्योंकि वह जीवके सम्यग्दर्शन आदि गुणोंका घातक है। आयुका नोकर्म चार प्रकारका आहार है क्योंकि वह धारण किये शरीर के बलाधानमें कारण होनेसे उसकी २५ स्थितिमें निमित्त होता है। नामकर्मका नोकर्म औदारिक आदि शरीर है क्योंकि वह योगका उत्पादक होनेसे औदारिक आदि शरीर को उत्पादक होनेसे औदारिक आदि शरीर को उत्पादक करता है। शरीर के उत्पादक नोकर्म उच्च और नीच कुलको प्रकट करता है। अन्तरायका नोकर्म अण्डारी है क्योंकि वह चच्च और नीच कुलको प्रकट करता है। अन्तरायका नोकर्म भण्डारी है क्योंकि वह मोग-उपमोग आदिकी बस्तुओंमें विका डाल्ता है। इस्त्री

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें नोकर्म कहते हैं-

मतिज्ञानमें वाधा डालनेवाले वस्त्र आदि द्रव्य मिक्कानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। और श्रुतज्ञानमें वाधा डालनेवाले इन्द्रियोंके विषय आदि श्रुतज्ञानावरणके नोकर्म हैं॥००॥

80

ओहिमणपज्जवाणं पिंडघादणिमित्तसंकिलेसयरं। जं बज्झट्ठं तं खलु णोकम्मं केवले णित्थ ॥७१॥

अवधिमनःपर्द्यययोः प्रतिघातनिमित्तसंक्लेशकरो यो बाह्यार्त्यस्तत्स्सलु नोकर्म्म केवले नास्ति ॥

अविधानः पद्मंग्रज्ञानं प्रतिधातिमित्तमप्प संबर्धमां पृष्टिमुव यद्वाह्यं वस्तु अपुद्यो दुवाह्यवस्तु । तत् अवु । नोकम्मं नोकम्मंह्रध्यकम्मं मक्कुं । केवरुज्ञानावरणके नोकम्मं हथ्यकम्मं मक्कुं । केवरुज्ञानावरणके नोकम्मं हथ्यकम्मं मिरुरेक् दोडे केवरुज्ञानावरणके नोकम्मं हथ्यकम्मं मिरुरेक् दोडे केवरुज्ञानावरणके साधिकमेयपुर्विदं तत्प्रतिवंधकमप्प संबर्षराज्ञानि वाह्यवस्तु विसरुप्युर्विदं तत्प्रतिवातिमित्तसंबरेक कारिवाह्यवस्तुरुव्यवस्तानम् पर्ययक्षानावरणंगरुते व्याधातकारियानीस्त वेवर्षः । अविधानत्वपर्यं ॥

पंचण्हं णिहाणं माहिसदहिषहुडि होदि णोकम्मं । वाघादकरपडादी चक्खअचक्खणणोकम्मं ॥७२॥

पंचानां निद्राणां माहिषदिधप्रभृति भवति नोकम्मं । व्याघातकरपटादिरचक्षुरचक्षुयो-न्नॉकम्मं ॥

पंचितद्रावर्शनावरणंगळगे माहिषयधित्रभृतिळशुनखळादिद्रश्यंगळु नोकस्पॅद्रध्यकस्मेवकुं । १५ ब्याधातहेतुगळप्प पटादिवस्तुगळु चक्षुरचातुर्दुर्शनावरणंगळगे नोकस्पॅद्रध्यकस्मेववकुं ॥

> ओहीकेवलदंसणणोकम्मं ताण णाणभंगीव्य । सादेदरणोकम्मं इहाणिट्ठण्णपाणादि ॥७३॥

अवधिकेवलदर्शननोकम्मं तयोर्ज्ञानभंगवत् । सातेतरनोकम्मं इष्टानिष्टान्नपानादि ॥

अवधिमनः नर्यययोः प्रतिषातिनिमित्तसंब्वेशाकरं यद्शाहां वस्तु तत् तदावरणयोनींकर्मद्रव्यकर्म स्यात् । २० केवलज्ञानावरणस्य नोकर्भद्रव्यकर्म नास्ति क्षायिकत्वेन तत्प्रतिबन्धकसंब्वेशकारिबस्तुनोऽसंभवात् । अवधिमनः-पर्यययोः क्षायोश्वामिकत्वात् तत् संभवतीत्यर्थः ॥७१॥

पञ्चनिद्रादर्शनावरणानां माहियदिषञ्ज्युनखलादिद्रव्याणि नाकमेद्रव्यकमं भवति । व्याघातहेनुपटादि-वस्तुनि चक्षुरचक्षुर्दर्शनावरणयोगोंकमेद्रव्यकमं भवति ॥७२॥

अवधिज्ञान और मनःपर्ययक्षानके प्रतिघातमें निमित्त संक्छेशपरिणामोंको करनेवाली २५ जो बाह्यक्तु है वह अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययक्षानावरणका नोकर्मे द्रव्यकर्म हैं। केवल्ज्ञानावरणका नोकर्मे द्रव्यकर्म नहीं है क्योंकि वह शायिक है अतः उसके प्रतिवन्धक संक्ष्मिपरिणामोंको करनेवाली वस्तु सम्भव नहीं है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान श्वायोगशमिक हैं इसलिए उनमें होना सम्भव है।।।।।।

पाँच निद्रादर्शनावरणोंका भैंसका दही, छहसुन, खल आदि निद्रा छानेवाले द्रव्य ३० नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरणका नोकर्म चक्षुदर्शन और अचक्षदर्शनमें ब्यापात डालनेवाले परदा आदि होते हैं। ७२॥

अवधिदर्शनावरणक्के अवधिक्षानावरणक्के पेठ्यंते नोकामंद्रध्यकामंग्रक्कुमवेते दोडे अवधि-वर्शनप्रतिधातनिमित्तामंक्केशकारियप्युवाज्वानुमों द्व बाह्यात्यंभववधिवर्शनावरणक्के नोकामंद्रध्यः कामंग्रमक्कुमा बाह्यात्यंमुमवधिवर्शनावरणयेते अवधिवर्शनप्रतिधातहेतुमप्पुदर्शितं केवलदर्शनावर-णक्के केवलज्ञानावरणक्के पेठ्यंते नोकामंग्रमुमित्तलः। कारणमुं मुपेठ्यद्ववेवक्कुं। सातेतरनोकामं सातवेवतीयक्के इस्टरान्नपानादिगज्ञ नोकामंग्रक्षकामंग्रककुमसातवेवनीयक्के अनिष्टमप्पन्नपानादि-गत्युनोकामंग्रद्रध्यकामंग्रककुं।।

आयदणाणायदणं सम्मे मिच्छे य इवदि णोकम्मं । उमयं सम्मामिच्छे णोकम्मं होदि णियमेण ॥७४॥

आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिध्यात्वे च भवति नोकर्म्म । उभवं सम्यग्मिध्यात्वे नोकर्म्म भवति नियमेन ॥

सम्यवस्वकके सम्यवस्वप्रकृतिगे आयतमं आगनुमाप्तालयमुं। आगमगुमागमधरनुं। तपमुं
तपोधरनुमें व यडायतमं नोकम्मेंद्रव्यकम्मंमवकुं। सम्यवस्वप्रकृतियते सम्यव्दर्शनिवधातकारिगळस्वप्रद्वारियं। सम्यवस्वप्रावकके चलकालिजावगाड हेतुगळपुर्वारियम्। अनामनुमागालयमुं कुश्रुतमुं
कुश्रुत्वरमुं मिम्यातपर्व मिम्यातपर्वम् मुक्ति व वक्षायतमंगळ मिम्यातप्रकृति नोकामंद्रव्यकम्मं
सक्कुं। मिम्यातवकम्मंतिवककं सम्यवस्वप्रकृतिवातकत्वपुरपुर्वरियं। सम्यवस्याप्तिवक्षमं सम्यवस्याप्तिवातकत्वपुरपुर्वरियं। सम्यवस्यापि अनामतमंगळु १५
सम्यवस्याकृतियातकंगळलुं। सम्यवस्यातिचारकारणंगळपुरु एकं वोडे मिम्यात्वकम्मंदियमिल्लपुर्वरियं। मिम्यात्वकम्मंकके नोकम्मंगळनायतनंगळपुर्वरियं। मिम्यादृष्टिगळ्गे अनायतनंगळु
गाडिमिथ्यापरिणामकके कारणंगळं बुदर्थ। नियमशब्दमव्यारणार्वमकृ

अवधिदर्शनावरणस्य केयलदर्शनावरणस्य च नोकर्मद्रव्यकर्म तज्ज्ञानोक्कप्रञ्ज्वत् भवति । सातवेदनी-यस्य इष्टालपानादयः बसातवेदनीयस्यानिष्टालपानादयः ॥७३॥

सम्पयस्वप्रकृतौ बायतनानि अन्तितालयागमत्वात्वस्त्वस्यामि नोकर्मद्रश्यकमे भवति । सम्ययस्यस्य स्वलमिलनावाग्रहेतुत्वात् । मिस्यात्वप्रकृतेः मिस्यास्वद्राख्यभूतत्वत्तस्यस्यपरिस्यो नोकर्मद्रश्यकर्म भवति सम्ययस्यस्य पात्वस्त्वात् । सम्यामध्यास्त्रप्रकृतासुमयं आयतनानायतमद्वयं संयुक्तमेव नोकर्मद्रश्यकर्म भवति ।अत्र नियमत्वदीऽक्षप्राराणार्थः ॥७४॥

अवधिदर्शनावरण और कैवलदर्शनावरणका नोकर्म द्रव्यकर्म अवधिज्ञान और कैवल-ज्ञानकी तरह जानना । सातवेदनीयका नोकर्म रुचिकर भोजनादि और असातवेदनीयका नोकर्म अरुचिकर खानवान जानना ॥७३॥

सन्यक्त्व प्रकृतिमें जिन, जिनापन्दिर, जिनागम, जिनागमके धारी, तप तथा तपके धारी ये छह आयतन नोकर्म द्रव्यकर्ष होते हैं क्योंकि ये सन्यक्त्वके चल, मिलत जीर अवगाद होने में निम्नत होते हैं। मिथ्यात्व प्रकृतिके मिथ्यादेश, उनका मन्दर, मिथ्यात्रार, ३० मिथ्यात्रारहोंके धारी, पिथ्यात्रार, मिथ्यात्रार ने नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। क्योंकि ये सन्यग्दर्शनके घातक हैं। तथा सन्यग्सिक्यात्रात्व प्रकृतिमें आयतन और अनायतन दोनों मिलकर ही नोकर्म द्रयक्ते हैं। वहाँ तियमका अर्थ अवधारण है। अर्थात् ये नियमसे इनके नोकर्म होते हैं।।अशा

## अणणोकम्मं मिच्छत्तायदणादी दु होदि सेसाणं । सगसगजोग्गं सत्थं सहायपहृदी हवे णियमा ॥७५॥

अनंतानुबंधिनोकम्मं मिध्यात्वायतनादि त भवति नोकर्मा शेषाणां । स्वस्वयोग्यं शास्त्रं सहायप्रभृति भवेन्नियमातु ॥

अनंतानुवंधिकवायंगळगे मिथ्यायतनादिवडनायतनंगळमादियाद् नोकर्मद्रव्यकरम्मुम-दक्कु । तु मत्ते । श्रेषाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनकषायंगळगे देशवत सकलसंयम यथाख्यात-चारित्रंगळ निवारकत्वदीळ स्वस्वयोग्यंगळप्प काव्यनाटककोकादि ग्रंथंगळुं विटजनादिगळ सहायम् नोकर्माद्रव्यकरमंगैकिनयमदिदप्पुत ।

थीपुंसंहसरीरं ताणं णोकम्म दन्त्रकम्मं तु ।

वेलंबको सपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्मं ॥७६॥

स्त्रीपुंनपुंसकशरीरं तेषां नोकर्म्म द्रव्यकर्म तु । विडंबकः सुपुत्रो हास्यरत्योदच नोकर्म्म ॥ स्त्रीवेदनोकषायक्के स्त्रीज्ञारीरम् पुरुषज्ञारीरम् नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्क् । पुंवेदनोकषायक्के पुरुषशारीरम् स्त्रीशरीरम् नोकर्मद्रव्यकर्ममक्कः। नपुंसकवेदनोकषायक्के स्त्रीशरीरमं परुष-शरीरम् नपंसकशरीरम् नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्कु । हास्यनोकषायक्के विडंबकनप्य बहरूपिप्रहसन-१५ पात्रंगळं नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्कं। रतिनोकवायक्के सुपूत्रं नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्कं।

### इद्वाणिद्ववियोगं जोगं अरदिस्स मुद्सुपुत्तादी ।

सोगस्स य सिंहादी णिदिदद्व्यं च भयजुगले ॥७७॥

इष्टानिष्टवियोगो योगोऽरतेर्मृतस्पुत्रादिः । ज्ञोकस्य च सिहादिन्निदितद्वव्यं च भययगळे ॥ अरतेः अरतिनोकषायक्के इष्टवियोगमुमनिष्टसंयोगम् नोकम्भद्रव्यकम्ममक्कः। ज्ञोक-२० नोकवायक्के मृतस्युत्रादिगळ् नोकम्मँद्रव्यकम्ममक्क् । भयनोकवायक्के सिहादिगळ नोकम्मं-द्रव्यकस्ममनक् । जगुप्सानोकषायकके निदितद्रव्यादिगळ नोकस्मद्रव्यकर्ममनक ।

अनन्तान्बन्धिनां मिथ्यात्वायतनादिनोकर्मद्रव्यकर्म भवति । तु-पूनः शंबद्वादशकषायाणां देशसकल-यथास्यातचारित्रवातककाव्यनाटककोकादिग्रन्थाः विटजनादिसहायश्च नियमेन ॥७५॥

स्त्रीपंबेदयोः स्त्रीपंशरीरे नोकर्मद्रव्यकर्म भवति । नपंसकवेदस्य तदृद्वयं नपंसकशरीरं च । हास्यस्य २५ विडम्बकभूतबहुरूपिप्रहसनपात्राणि । रतेः सुपुत्रः ॥७६॥

अरतेः इष्टिवियोगोऽनिष्टसंयोगश्च । शोकस्य मृतमुपुत्रादयः । भयस्य सिहादयः । जुगुप्साया निन्दित-

अनन्तानुबन्धी कषार्थीका मिथ्या आयतन आदि नोकर्म द्रव्यकर्म है। शेष बारह कपार्योका देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाल्यात चारित्रके घातक काव्य, नाटक, कोकशास्त्र 30 आदि मन्थ और सहायक विट्युरुष आदि नियमसे नोकर्म द्रव्यकर्म होते हैं। 10411

स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें स्त्री और पुरुषका शरीर नोकर्म द्रव्यकर्म होता है। नपुंसक वेदका नोकर्म स्त्री-पुरुष और नपुंसकका शरीर होता है। हास्यका नोकर्म विचित्र वेपधारी बहरुपिया तथा हँसानेवाले पात्र होते हैं। रतिका नोकर्म सुपुत्र है।।७६॥

अरतिका नोकर्म इष्टवियोग अनिष्टसंयोग है। शोकका नोकर्म सुपुत्र आदिका मरण 34 है। भयका नोकर्म सिंह आदि है। जुगुप्साका नोकर्म घृणा योग्य वस्तु है। 1991।

30

णिरयाउस्सअणिहाहारी सेसाणमिहमण्णादी । गदिणोकम्मं दव्वं चउग्गदीणं हवे खेतं ॥७८॥

नरकायुषोऽनिष्टाहारः शेषाणामिष्टान्नादिः । गतिनोकम्मं द्रव्यं चतुर्गतीनां भवेत्क्षेत्रं ॥

नरकामुख्यको अनिष्टाहारं नरकगतिय विवमृत्तिकेये नोकम्मं ब्रब्यकर्ममध्यकुं । शेष तिर्धासमध्यवेद्यायक्यंगक्रो इष्टान्नादिगळ नोकर्मब्रब्यकर्ममण्डपम् ।

नारकादिशरीरस्यितिकारणंगळप्युदरियं । सामान्यगतिनामकम्भंकके खतुर्गातिगळ क्षेत्र-मात्रं नोकर्माद्वयकर्ममंगकः ।

> णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं हवे णियमा । जाईए णोकम्मं दर्विदयपोग्गलं होदि ॥७९॥

नरकादीनां गतीनां नरकादिक्षेत्रं भवेन्नियमात् । जातेर्नोकम्मं द्रव्येद्रियपुद्गलो भवति ॥ .

नरकतिव्यामनुष्यवेवगतिगळो तंतस्य नरकगति तिव्यामनुष्यवेवगतिलेत्रं नोकस्य बच्य-कस्यं नियमविव्यवकुः । नरकगत्याविचतुःगतिनामकस्याग्युवयंगळनारकाविप्यवियाळो निमत्तमनकुमावोडा तत्तत्वय्यायाळन्यक्षेत्रगळोळिल्लप्युवरिवं तंतस्य गतिलेत्रंगळेयागत्वेळकु-मप्युवरिवं । नियमशब्दमवयारणात्येमककुः । जातिनामकस्यांकके द्रव्यद्विययुव्यालं नोकस्यंद्रव्य-कस्यम्भककुः ।

एइंदियमादीणं सगसगदिन्विदियाणि णोकस्मं । देहस्स य णोकस्मं देहुद्यजदेहस्त्रंदाणि ॥८०॥ एकॅद्रियादीनां स्वस्त्रद्वयद्वियाणि नोकस्मं । वेहस्य च नोकस्मं वेहोदयजवेहस्क्वाः॥

नरकायुषोऽनिष्टाहारः तद्विषमृतिका नोकमंद्रव्यक्तमं । येषायुषामिष्टान्नादयः नारकादिशरीरस्थिति-कारणस्त्रात् । सामान्यगतैः चतुर्गतिक्षेत्रमात्रम् ॥७८॥

नारकादिगतीनां स्वस्वनरकादिगतिकार्त्रं नोकमृद्धव्यकमं नियमेन भवति । गत्युदयानां नारकादि-पर्यायनिमित्तत्वेशेष तरमायाणामन्यत्राभावत् । तत्वोत्रेणैव भाव्यमित्यवद्यारणायौ नियमज्ञव्दः । ज्ञातिनामनः इच्येन्द्रियपुद्रगतः ।।७९।।

अनिष्ट आहार वहाँकी विषतुल्य मिट्टी नरकायुका नोकर्म द्रव्यकर्म है। शेष आयुओंका इष्ट अन्नादि नोकर्म है क्योंकि वह नारक आदिके शरीरकी स्थितिमें निमित्त होता है। २५ सामान्य गतिनाम कर्मका नोकर्म चारों गतियोंका क्षेत्र है।।७८॥

नारक आदि गतियोंका अपना-अपना नरकादिका क्षेत्र नोकर्म द्रव्यकर्म होता है। यद्यपि गतियोंका उदय नारक आदि पर्यायोंमें निमित्त है तथापि वे पर्याय अन्यत्र नहीं होतीं, इसिल्प उनका नोकर्म उन-उनका क्षेत्र हो होना चाहिए इसके लिए नियम शब्द गायामें दिया है। जातिनामका नोकर्म द्रव्येन्द्रियक्ष पुदुसाल हैं ॥७९॥

एकेंद्रियद्वीद्रियत्रीद्रियचतुरिद्रियपंत्रेद्रियमातिनामकर्मांगळगे तंतम्म इव्येद्रियंगळ् नोकरमें ब्रव्यकस्मांगळप्पव। डारीरनामकस्मांक द्वारीरनामकस्मांवयजनितदेहस्कंघमे नोकस्म द्वव्यकस्मा-मक्कं।

> ओरालियवेगव्विय आहारयतेजकस्मणोकस्मं । ताणदयजचउदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥८१॥

औदारिकवैक्रियिकाहारक तैजसकर्मणां नोकर्म तेषामुदयज्ञचतुर्देहाः कार्मणे विस्नसोपचयो नियमात ॥

औदारिकवैकियिकाहारकतैजसशरीरनामकम्भँगळ्गे तेषां तंतम्म उदयजनितचत्रहेंहाः उदयसंजनितचतुर्हेहंगळ यथासंख्यमागि तंतम्मौदारिकादिशरीरवर्गाणेगळ तंतम्म नोकम्मद्रव्य-१० कम्मैगळप्पत् । काम्मैणशरीरनामकम्मैक्क विस्नसोपत्रयं नोकम्मैद्रव्यकम्मैमक्कं ।

वंधणपहदिसमण्णियसेसाणं देहमेव णोकम्मं।

णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुष्ववीणं ॥८२॥

बंधनप्रभृतिसमन्वितशेषाणां देह एव नोकर्म । नवीनं विशेषं जानीहि स्वक्षेत्रमानुपृष्ट्याणां ॥ बंबनप्रभृतिपद्गलिबपाकिगळसमन्वितशेषजीविबपाकिगळगे देहमे नोकरमेंद्रव्यकरममनक-१५ मेक दोडे तत्तिक्रयमाणपुद्गलरूपकर्षे जीवभावक्केयं सुखाविगळप्प कार्यंक्कं शरीरवर्गाणीयळ-

पादाननिमित्तत्व प्रसिद्धत्ववर्त्ताणदं । क्षेत्रविपाकिगळण्पानुपुळ्यंगळगे ततस्मक्षेत्रमे नोकस्म इन्यकर्ममनकमं बी पोसतप्प विज्ञेषमं नीनरि ज्ञिष्य ये द संबोधिसल्पटटद ।

एकेन्द्रियादिपञ्च जातीनां स्वस्वद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्मद्रव्यकर्म । शरीरनाम्नः स्वोदयजदेहस्कन्धः नोकर्मदब्बकर्म ॥८०॥

भौदारिकवैक्रियकाहारकतैजसञ्जरीरनामकर्मणां उदयजतत्त्वछरीरवर्गणाः तत्तन्नोकर्मद्रव्यकर्म भवति । ₹. कार्मणस्य विस्तरोपचय एव ॥८१॥

बन्धनप्रभतिपदग्रुविपाकिसमन्वितशेषजीविवपाकिनां देह एव नोकर्मद्रव्यकर्म । तत्तित्वयमाणस्य . पदगलरूपस्य जीवभावस्य सुखादिरूपस्य कार्यस्य शरीरवर्गणानामेवोपादाननिमित्तत्वप्रसिद्धेः । क्षेत्रविपाक्यान-पूर्वाणां स्वस्वक्षेत्रमेव नोकर्मद्रव्यकर्मेति नवीनं विशेषं जानीहि ॥८२॥

एकेन्द्रिय आदि पाँच जातियोंका नोकर्म दृश्यकर्म अपनी-अपनी दृश्येन्द्रियाँ हैं। शरीर-२५ नामके नोकर्म दव्यकर्म अपने-अपने सदयसे बने अरीररूप स्कन्ध हैं ॥८०॥

औदारिक, वैकियक, आहारक और तैजस शरीर नामकर्मीका अपने-अपने उदयसे प्राप्त हुई उस-उस शरीर सम्बन्धी वर्गणा अपना-अपना नोकर्म द्रव्यकर्म होता है। कार्मणका नोकर्म विस्नसोपचय ही है ॥८१॥

बन्धनसे लेकर पदगलविपाकी प्रकृतियों सहित शेष रही जीवविपाकी प्रकृतियोंका नोकर्म द्रव्यकर्म शरीर ही है। क्योंकि उनके द्वारा किया गया पुद्गलरूप भाव और जीवभाव तथा सखादि रूप कार्यका उपादान कारण शरीर सम्बन्धी वर्गणा ही है किन्तु क्षेत्रविपाकी आनपुर्वीनामकर्मीका अपना-अपना क्षेत्र ही नोकर्म द्रव्यकर्म है इतना विशेष जानना ॥८२॥

१. मा. पुद्गलजीव<sup>°</sup>।

24

## थिरजुम्मस्स थिराथिररसरुधिरादीणि सुद्दजुगस्स सुद्दं । असुद्दं देद्दावववं सरपरिणदपोग्गलाणि सरे ॥८३॥

स्थिरयुग्मस्य स्थिरास्थिररसरुधिरादीनि ग्रुभयुगस्य शुभं। अशुभं देहावयवं स्वरपरिणत-

प्रवृगलाः स्वरे ॥

स्थिरतामकस्मेवके स्थिररसर्श्विराविगळु नोकस्में द्वध्यकस्मेवनकं । अस्थिरतामकस्मेवके अस्थिररसर्ह्विरादिगळु नोकस्मेंद्रध्यकस्मेवककुं । ग्रुमनामकस्मेवकं ग्रुममण् अरीरावयवंगळु नोकस्में द्वध्यकस्मेवककुमग्रुभतामकस्मेवकं अग्रुभमण्य द्वारीरावयवंगळु नोकस्में द्रध्यकस्मेमककुं । स्वराताद्रकस्मेवके सुख्यरदुंस्वरपरिणतपद्गलेगळु नोकस्में द्वध्यकस्मेमककुं ।

> उच्चस्सुच्चं देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । दाणादिचउक्काणं विग्धगणगपुरसपहृदी हु ॥८४॥

उच्चस्योच्चो देहो नीचो नीचस्य भवति नोकम्मं । बानादिचतुर्णौ विघ्नकनगपुरुषप्रभृतयः

खल् ॥

उच्चेग्गांवकम्मंकः उच्चदेहमे लोकपूजितकुलोरयन्त्रदेहमे तोकम्मं द्रध्यकम्मंमक्कः । नीचै-गगांवकम्मंकः नीचकुलोरयन्त्रदेहमे नोकम्मं द्रध्यकम्मंमक्कः । वानलाभभोगोपभोगांतरायकम्मं चतुष्ट्यकः विस्तकरपर्वतनदीयुख्यप्रभृतिगळ् नोकम्मंद्रध्यकम्मंमण्युत्र । सल् स्फुटमागि ।

वीरियस्स य णोकम्मं रुक्खाहारादिवलहरं दच्वं ।

इदि उत्तरपयडीणं णोकस्मं दब्बकस्मं तु ॥८५॥ वीरियस्य च नोकस्मं रूआहाराविबलहरं द्रव्यं । इत्युत्तरप्रकृतीनां नोकस्मं द्रव्यकस्मं तु ॥ तु मत्ते वीस्यौतरायकस्मंकके रूआहारपानद्रव्यंगळु नोकस्मं द्रव्यकस्मंमक्कुमिन्तुत्तरप्रकृति-

गळगे नोकर्म्बद्ध्यकर्मगळ पेळल्पट्द्व ॥

स्विरस्य स्विरस्यक्षिपादयो नोकर्मद्रव्यकमं । अस्विरस्य अस्विरस्यक्षिपादयः। शुभस्य शुभ-शरीरावयवाः (अशुभस्य अशुभग्नरोरावयवाः । स्वरस्य मुस्वरदुःस्वरपरिणतपुद्गलाः ॥८३॥ कन्वैरांत्रस्य उच्ची-लोकपृतिवकुलोरपन्तो वैद्यः नोकर्मद्रव्यकमं प्रवति । नोवैर्गोत्रस्य नीचकुलोरपन्नो

देहः । दानादिचतुरन्तरायाणां विष्नकरपर्वतनदीपुरुषप्रभृतयः । खल् स्फुटम् ॥८४॥

तु-पुनः बीमान्तराबस्य रूआहारपानद्रव्याणि नोक्मैंद्रव्यकर्म अवति । एवमुत्तरप्रकृतीनां नोकर्म- २५ द्रव्यकर्माक्तम ॥८५॥

स्थिरका स्थिर रस कथिरादि नोकर्म द्रन्यकर्म है। अस्थिरका अस्थिर रसकिथरादि नोकर्म द्रन्यकर्म है। ग्रुमका ज़रीरके ग्रुम अवयव और अधुमका ज़रीरके अशुम अवयव तथा स्वरका सुस्वर रूप परिणत पुद्गल द्रन्यकर्म नोकर्म है॥८३॥

च्यागियका वय लोकपूजित कुल्में बत्यम गरीर और नीयगोत्रका नीयकुल्में बत्यम ३० हुआ ग्रारीर नोकर्म द्रव्यकर्म है। दानान्तराय आदि चार अन्तरायोंका विध्न करनेवाले पर्वत, नदी, पुरुष वगैरह द्रव्यकर्म है।।८४।।

वीर्यान्तरायका नोकर्म रूखा खानपान आदि बलहारी द्रव्य नोकर्म द्रव्यकर्म है। इस

प्रकार उत्तर प्रकृतियोंका नोकर्म द्रव्यकर्म कहा ॥८५॥

णोआगममाओ पुण सगसगकम्मफळसंजुदो जीवो । पोग्गळविवायियाणं णत्थि खु णोआगमो भावो ॥८६॥

नोबागमभावः पुनः स्वस्यकर्म्मफलसंयुतो जीवः । पुद्गलविपाकिनां नास्ति खलु नोबागमो भावः ॥

नोबायमभावमुं मत्तं तंतम्म कम्मंकलसंयुत्तरप् जीवनेयक्कुं । पुदारावियाकिगळगे नोबायमभावमिल्लेकेंबोडे पुदारावियाकिगळ्दयबोळ् साक्षात्मुखाविगळनुत्पत्तियेयक्कुमिल्लामों बु विशेषमुंटवाजबेंबोडे जीववियाकिगळ सहायत्वींवं मुखालुत्यावकत्वमुटेंबिबु । पुदारावियाकिगाम-कर्मोवयबोळ वेहवर्गणेणाळपावानमक्कं । सखवःखंगळगे तहर्गणानिमित्त जीववियाकियक्कं ॥

इंतु भगवबहृत्यरमेश्वरचारुचरणार्राबदद्वंद्ववंदानांवित पुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुर-१० मंडलाचार्य्यसृहाववबादीक्यररायवादिणतामहस्वरूविद्वज्जनककवात श्रीमदभयमूरिसिद्यांतचक-चित्रभीपावयंकजरकोर्राजतल्लाटयपूटं श्रीमत्केशवण्ण विरचित्रगोम्मदसारकर्णाटवृत्ति जीवतत्व-प्रदीरिकेषोळ कम्मेकांड प्रकृतिसमुक्तोतेतं प्रयमाधिकारं व्याव्यातमाद्व ।

नीवायमभावः पूनः स्वस्वकर्मकलसंयुक्तजीयो भवति । पृद्गलविपाकिनां खलु नोजागमभावकर्म नास्ति ततुद्यजीवविपाकि सहायं विना साक्षास्युक्तायनुत्वतः ॥८६॥

> ছत्याचार्यनेभिचन्द्ररचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहनृतौ तत्त्वदोपिकास्यायां कर्मकाण्डे प्रकृतिसमृत्कीर्तननाम प्रथमोऽधिकारः ॥१॥

अपने-अपने फलको भोगता हुआ जीव उन-उन प्रकृतियोंका नोआगमभाव कर्म है। पुद्गलिषपाकी प्रकृतियोंका नोआगमभाव कर्म नहीं होता क्योंकि उनका उदय होते हुए जीविषपाकी प्रकृतियोंको सहायता विना साझान् सुखादि नहीं होते॥८६॥

२० इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरावित गोम्मटलार अपर नाम पंचर्तमहको सगवान्, अहंन्त देव परसेव्यवह सुन्दर चरणकारणीकी बन्दनाले प्राप्त पुण्यके पुंत्रस्वका राजपुर मण्डकावार्य सहावादी श्री अस्मयमन्द्री सिद्धान्त्रकवर्तीकं चरणकारणीकी पुलिसे गोमित राजप्रवार्थ श्री केदाववर्णा-के ह्यार रचित्र गोम्मटलार कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्व प्रद्रोशिकाको अञ्चलार्गणी संस्कृतदोका तथा उसकी अनुसारिणी प्रं. दोडसका रचित्र सम्पद्धानच्चित्रका नामक २५ सावादीकाको अनुसारिणी हिन्दी समाय रोकार्स कर्मकाण्यके अन्तरांत प्रकृति समुक्षीर्यन नामक पहन्न अधिकार सम्पूर्ण हुन्न। १९३१।

#### बन्धोदयसत्वाधिकार ॥ २ ॥

# णमिऊण णेमिचंदं असहायपरककमं महावीरं । वंधुदयसत्तजुत्तं ओघादेसे थयं बोच्छं ॥८७॥

नत्वा नेसिचंद्रं असहायपराकमं महाबीरं । बंधोबयसत्त्वपुक्तं ओघावेदो स्तवं वहयासि ॥ व्यथासि विविध्ये कारिये वा । कं स्तवं सकलांगात्यंविवयं शास्त्रं । कथंभूतं बंधोवयसत्त्व-पुक्तं वंधोवयसत्त्वप्रतिवादकं तस्मिन् । ओघावेदो गुणस्वानमागगणास्याने । कि कृत्वा तस्वा नमस्कृत्य । कं नेसिचंद्रं नेमितार्थकरपरमवेवं । कथंभूतं महाबीरं वंबाह्बंदस्याभिलवितार्थअवा-यकं। भूयः किभूतं असहायपराकमं न विद्यते सहायो यस्यासाबसहायः । असहायः पराक्रमो यस्यासावसहायः । सावस्वायः पराक्रमो यस्यासावसहायः । स्वसहायः पराक्रमो यस्यासावसहायः । स्वस्वायः । स्वयः । स

कम्मंवैरिवलमं रोलुंबेडेयोज् सहायनिरपेक्षमप्य अमेदररनत्रयात्मकारमस्वरूपभावनास्व-सामध्येरूपपराक्रममनुञ्ज वेदारुवृंदसमीभन्नियात्मव्यायक्तवर्षद्यं महावीरनप्य नेमिनीर्त्यकर-परमविवनं नमार्करिस वंधोदयसत्त्वप्रतिपादकम्प स्तवमं सकलांगात्यंविषयशास्त्रमं पेज्यं नेबुदा-चार्थन प्रतिज्ञयकनुमत्तिः । स्तवमं बुदं ते बोडे पेज्यपरः —

> सयलंगेक्कंगेक्कंगहियार सवित्थरं ससंखेवं । वण्णणसत्थं थयथुरु धम्मकहा होरु णियमेण ॥८८॥

सकलागैकांगैकांगाधिकार सविस्तरं ससंक्षेपं वर्णनशास्त्रं स्तवः स्तुतिद्धस्मैकथा भवति १५ नियमेन ॥

बच्चामि बिद्य्ये करिय्ये वा । कं ? स्तवं सक्काङ्कार्णविषयद्यास्त्रम् । कर्णप्रतम् ? वन्योदमसन्त्रपुनं—वन्योदयसन्वप्रतिवादकम् । करिमन् ? ओषादेशे—गुणस्वानगर्पणास्याने । कि कृत्या ? नत्या-नम-स्कृत्य । कं ? निमन्त्रं—नेमित्वोर्थकरपरमदेवं । कर्षप्रतम् ? महावीरं—वन्दाक्कृत्वस्य अभिकाधवार्य-प्रतामक् । भूगः किभूतम् ? असहायरप्रकामं—न विषयते सहायो सस्यावासस्त्रायः । असहायः पराक्रमो सस्यावस्त्रायः । असहायः पराक्रमो सस्यावस्त्रायः । असहायः पराक्रमं सस्यावस्त्रायः । असहायः पराक्रमं सस्यावस्त्रायः । असहायः पराक्रमं । वन्यास्कृत्यस्याभिकाषित्वार्यप्रवायन्त्रेत्रयः न सहायोरं नेमित्रीर्थङ्करपरमदेवं नत्या बन्ध्योदयतन्त्रप्रत्यादकस्त्रवं बस्यामीत्यावार्यप्रतिका ।।८७॥ स्तवः कः इति वेदाह्—

जो अन्य सहायताकी अपेक्षा न करके अभेदरत्नत्रयासक आत्मस्वरूपकी भावनारूप सामप्रयेके द्वारा अपने पराक्रमसे कर्मशतुकी सेनापर विजय प्राप्त करते हैं और वन्दना २५ करनेवालोंके समृहको इच्छित अर्थ प्रदान करनेके कारण महाचीर हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकर परमदेवको नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें बन्ध वदय और सत्यका कथन करनेवाले स्वको कहेंगा, ऐसी प्रविज्ञा आचार्य करते हैं।।८०॥ ų

सकलांगात्यं सविस्तर समंक्षेपविषयज्ञात्त्रं स्तवं। एकांगात्यं सविस्तर समंक्षेपविषयज्ञात्त्रं स्तुतिः। एकांगाषिकारात्यंसविस्तरससंवेपविषयज्ञात्त्रं वस्तवृत्रोगावि धर्ममंकयेपुमक्कुं नियमिकं।

मनंतरं बंधं चतुर्व्विधमेंद् पेळदपरः---

पयडिड्डिदिअणुभागप्पदेसबंधीत्ति चदुविही बंधी।

उक्कस्समणुक्कस्सं जदण्णमजद्दण्णगंति पुत्रं ॥८९॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंध इति चतुन्त्रियो वंदः। उत्कृष्टानुकृष्टो जवन्योऽजवन्य इति पद्यक्त ॥

प्रकृतिबंधमेंबुं स्थितिबंधमेंबुमनुभागबंधमेंबुं प्रदेशबंधमुमेंबु बंध बतुविधमक्कुमल्लि पृथक् १॰ प्रत्येकमुक्तृष्टमुमनुत्कृष्टमुमेंबुं जधन्यग्रमजधन्यमुमेंद्रामत् चतुविधममक्कु ॥

अनंतरं उत्कृष्टादिगळ् प्रत्येकं चतुर्व्विधंगळेंद्र पेळदपरः—

सादिअणादी धुवअद्धुवी य वंधी दु जेट्ठमादीसु । णाणेगं जीवं पडि ओघादेसे जहाजीग्गं ॥९०॥

साबिरनाविध्नबोऽध्नबस्य बंधस्तुःकष्टाबिषु । नानैकं जीवं प्रति ओघावेशे यथायोग्यं ।। १५ साबिबंधमेंबुमनाविबंधमेंबुं ध्रुवबंधमेंबुमध्रुवबंधमुर्भेबितु । तु मत्ते उत्क्रद्टाविबंधगळोळु नानाजीबसुमेकजीवसुमं कुरु तु गुणस्थानदोळं मार्ग्गणस्थानवोळं यथायोग्यमागि साद्यनावि

सकलाञ्जार्थसविस्तरससंत्रेपविषयशास्त्रं स्तवः । एकाङ्गार्थसविस्तरससंत्रेपविषयशास्त्रं स्तृतिः । एकाञ्जाधिकारार्थसविस्तरससंत्रेपविषयशास्त्रं वस्त्यनुगोगादिष्यमंकया च भवति नियमेन ॥८८॥ अय बन्धभेदानाङ—

२० प्रकृतिबन्धः स्थितिबन्धः अनुभागवन्धः प्रदेशवन्धरचेति बन्धरचतुर्विवः । स चतुर्विधोऽनि पृथक् प्रत्येक उत्कृष्टोऽनुकृष्टो जपन्योऽजपन्यरचेति चतुर्विधः ॥८९॥ तानुकृष्टादीनपि भिनत्ति—

तेषु उत्कृष्टादिवन्थेषु तु पुनः सादिवन्षोऽनादिबन्धो झृवबन्षोऽझृवबन्षदः नानाजीवमेकजीवं च

समस्त अंगसहित अर्थका विस्तार या संक्षेपसे जिसमें वर्णन होता है इस शास्त्रको स्तव कहते हैं। एक अंगसहित अर्थका जिसमें विस्तार या संक्षेपसे कथन होता है इस १५ शास्त्रको स्तृति कहते हैं। एक अंगके अधिकार सहित अर्थका संक्षेप या विस्तारसे वर्णन करनेवाला शास्त्र जिसमें प्रयमानुयोगसम्बन्धी वस्तु रहती है वह नियमसे धर्मकथा है। सो इसमें बन्ध बद्ध सरवरूप अर्थका कथन समस्त अंग सहित यथायोग्य विस्तार और संक्षेपसे कहा जायेगा अत्र यह शास्त्र स्तव नामसे कहा गया है।।८८।।

बन्धके भेद कहते हैं-

इ० बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध । उन चारोंके भी जुदै-जुदै उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य, अजधन्य चार भेद हैं ॥८९॥

चन चल्कुष्ट आदिके भी भेद कहते हैं---

धन चत्कुष्ट आदि बन्धोंमें पुनः सादिबन्ध, अनादिबन्ध, धुबबन्ध, अधुवबन्ध, नाना

#### ध्रुवाध्रुवबंधमुमक्कुं

प्र।स्थि। ज। प्र। उ४। उ४। उ४। उ४ अ४। ज४। ज४। अ४ अ४। ज४। ज४। ज४ ज४। ज४। ज४। ज४।

## ठिदिअणुभागपदेसा गुणपडिवण्णेसु जेसिमुक्कस्सा । तेसिमणक्कस्सो चडिवडोऽज्ञहण्णो वि एमेव ॥९१॥

स्थित्यनुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्नेषु एवामुन्कृष्टाः । तेषामनुन्कृष्टदः चतुष्विषोऽनघन्योप्यैवमेव ॥
स्थित्यनुभागप्रदेशांगळ् गुणप्रतिपन्न मिष्यादृष्टि सासावनाष्ट्रपरितनोपरितनगुणस्यानर्वात्नगळोज् । एषां कम्मेणां आउ केलवु कम्मेगळ्ये उत्कृष्टिगळु । तेषामेव कम्मेणां आकम्मेगळ्ये 
अनुकृष्टिस्यत्यनुभागप्रदेशामश्कृमवु चतुष्टिश्यः साद्यानाद्यनुष्टाम्ब्रचनुष्टिषयवंषमश्कृमा जघन्यपुमिमतं चतुष्टिशः चतुष्टिशयांवमशङ्कामे साञ्चनादिश्वाश्चवंशकाश्चामे पृत्रे पेळवपरावोडमिस्लिगुदाहरणमात्रं किरिंदु तोरत्यनुष्ट्यदं ते बोडे उपश्मक्षेण्यारोहकसूष्टमसापरायनुच्चिमांत्रानुभागमनुक्रिष्टमं करियुपशांतकवायनापि मत्तमवरोहणदोळ सुरुमसापरायनापि तवनभागमननुकृष्टमं

त्राता चतुष्यः चतुष्यययप्रभावस्य स्वातात्व्यवात्रुववात्र्यकार्यस्य चतुष्य प्रव्यवस्य स्वातात्व्य प्रदाहरणमार्य किरिंदु तोरत्वदृश्यव ते तो डे उर्जामश्रेष्यारोहकबृष्टभ्यात्वात्र्यात्व्य स्वात्य प्रदाहरणमार्यक्र किर्द्धुप्रशांतकवायतात्वि मत्त्वम्य त्रात्य स्वात्य स्वात्य

प्रतीत्य गणस्थाने मार्गणास्थाने च यथायोग्यं भवति ॥९०॥

े स्वत्यनुमागप्रदेशाः गृणप्रतिपन्नेषु भिध्यादृष्टिसासादनातुपरितनोपरितनपुणस्यानवितिषु येषां कर्मणा- १५ मुरक्कस्त्रेषामेव कर्मणामनुत्कृष्टः स्वित्यनुमागप्रदेशः साद्यादिभेदाच्चतुष्विषे अवति । अवण्योऽप्यत्ये चतुर्विषः । तेषां व्यव्यापमे वस्त्रित । ताषाप्यत्रोदाहरणमात्रं किर्म्यत्य प्रस्तेत्वे । तत्राच्या—उपसम्वेष्णारीकृतः सुक्षमः साम्परायः उच्चेणानुभागमुक्तृष्टं वस्त्रता उपस्ता तद्यन् भागमनुक्तृष्टं बस्त्रति । तद्यास्य साम्परायः उच्चेणानुभागमुक्तृष्टं वस्त्रता उपस्ति । तद्यास्य साम्परायः सम्पर्ति । तद्यास्य प्रस्ति । तद्यास्य । यदाः प्रस्ति । तद्यास्य सामात्रित्वत् । वस्त्रयं प्रस्ति । तद्यास्य । यदाः प्रस्ति । तद्यास्य समित् । तद्यास्य समित् । वस्त्रयं प्रस्ति । तद्यास्य । यदाः प्रस्ति । तद्यास्य समित् । वस्त्रयं प्रस्ति । वस्त्रयं प्रस्ति । तद्यास्य समित् । वस्त्रयं प्रस्ति । वस्ति । वस्ति

जीव और एक जीवकी अपेक्षा गुणस्थान और मार्गणास्थानमें यथायोग्य होते हैं ॥९०॥

गुणप्रतिपन्न अर्थात् मिध्यादृष्टि सासादन आदि जगर-जगरके गुणस्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मोंका स्थितिबन्ध, अनुमागबन्ध, प्रदेशवन्ध उत्कृष्टर होता है उन्हीं कर्मोंका अनुत्कृष्टर स्थित अनुभाग प्रदेशवन्ध सादि-आदिके भेदसे चार प्रकार का होता है, अजपन्यमें भी इसी प्रकार चार भेद होते हैं। उनका उक्षण आगे कहेंगे तथापि यहाँ उदाहरणकरसे कुछ २५ कहते हैं—जगरामओण पर आरोइण करनेवाजा सृक्ष्मसाम्थराय उच्चगोत्रका उत्कृष्टर अनुभाग-बन्ध करके उपरानत्कषायगुणस्थानमें गया। पुनः उतरतेपर सूक्ष्मसाम्थरायगुणस्थानवाजा होकर वह उसका अनुत्कृष्टर अनुभागवन्ध करता है तब वह बन्ध सादि होता है। क्योंकि अनुत्कृष्टर उच्चगोत्र अनुसागवन्ध अभाव होकर सङ्गाव हुआ है। उस सुक्ष्मसाम्यराय गुण-स्थानसे नोचेके गुणस्थानवर्ती जीवोंके वह बन्ध अनादि है। अभव्यके घुव बन्ध हैं। किन्तु ३० भव्य जीव जब अनुस्कृष्टर होते हैं। केन्द्र वर्ग अस्य जीव जब अनुस्कृष्टर होते हैं। केन्द्र वर्ग अस्य जीव जब अनुस्कृष्टर होते होते हैं। अजपन्यमें भी इसी प्रकार चार से हाते हैं, जो इस प्रकार हैं—

भिष्यादृष्टिषरमसम्बर्धे ज्ञु नीचैगाँत्रानुभागमं जयन्यमं कट्टि सम्यग्दृष्टियाणि मिष्यास्वीवयर्षिवं भिष्यादृष्टियाणि तत्तनुभागमनजयन्यमं कट्टुगुमागळदक्के सावित्वं द्विचरमादिसमर्यगळोळदक्क-नावित्वमो प्रकारविदं चतुर्व्वयत्वं ययासंभवं तोरत्नदुवुदु । प्रकृतिवंशकुरकृष्टानुरकृष्टमजयन्य-जयम्योग्जिक्कः

९ स्थिति । उ.१। अनुअजा। ज.१ अनुआजा। उ.१। अनु अजा। ज.१ पदे। उ.१। अनुअजा। ज.१ ^०००० ०००० स.१

वानंतरं प्रकृतिबंधक्के गुणस्थानंगळोळु नियममं पेळदपरः ---

सम्मेव तित्थवंधी आहारदुगं पमादरहिदेसु । मिस्स्णे आउस्स य मिच्छादिसु सेसवंधी दु ॥९२॥

सम्यय्दृष्टावेव तीर्त्यंबंघः आहारद्वयं प्रमावरहितेषु । मिश्रोने आयुषश्च मिथ्यादिषु <sup>१</sup>॰ शेषयंथस्तु ॥

सम्यरदृष्टिगळोले तीत्र्यंबंधमक्कुं। आहारकाहारकांगोपांगद्वयं प्रमादरहितरोळेयक्कुं। प्रमत्तावसातमाद गुणस्यानवट्कदोळाहारद्वयबंघीमल्लेंबुदरथं। सिश्रगुणस्थातमं सिश्वकाययोगमुमं

प्रथमोपवासस्यक्त्वाभिमुक्तो मिष्यादृष्टिश्वरसम्यम्ये नीचैगींत्रानुभागं जयन्यं बच्चा सम्यादृष्टिर्भूत्वा मिथ्या-स्वोदयेन मिष्यादृष्टिर्भूत्वा तदनुभागमञ्जययं बच्नाति । तदास्य सादित्वं द्वितीयादिसमये चानादित्वमिति १५ चर्नावयत्वं ययासंभवं द्रष्टव्यम् । प्रकृतिबन्धस्योत्कृष्टादिनोस्ति ।

अथ प्रकृतिबन्धस्य गणस्थानेष् नियममाह-

तीर्थंबस्थोऽसंयतावपूर्वंकरणगष्टभागान्तसम्यादृष्टिध्वेव । आहारकतदङ्कोषाङ्गवण्योऽप्रमत्तावपूर्वकरण-षष्टभागान्तेष्येव प्रमादरहितेषु न प्रमत्तावसानेषु । आयुर्वन्यो मिश्रगुणस्यानिष्ठकायमोगर्वाअतेष्वप्रमत्ता-

सातवी प्रथिवीमें प्रथमोपशमसम्बन्दवके अभिभुख सिध्यादृष्टि अन्तिम समयमें नीचगोत्रका जयन्य अनुमागवन्य करके सम्यादृष्टी होकर पुनः सिध्यादके उदयसे सिध्या-दृष्टि होकर नीचगोत्रका जयन्य अनुभागवन्य करता है तब उसके सादियन्य कहलाता है। इससे पहले वह अनादि कहलाता है। इस प्रकार यथासंभव चार भेद जानना। प्रकृतिवन्धमें उसकृष्ट आदि भेद नहीं हैं॥९॥।

गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध का नियम कहते हैं-

तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध असंयत से छेकर अपूर्वकरणगुणस्थानके छठे भाग पर्यन्त सम्यादृष्टियोंमें ही होता है। आहारक आहारक अंगोपंगाका बन्ध अप्रमत्तसे छेकर अपूर्व-करणके छठे भाग पर्यन्त प्रमादरहित गुणस्थानोंमें ही होता है, प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त नहीं होता। आयुका बन्ध मिश्रगुणस्थान और मिश्रकाययोगोंको छोड़कर अप्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त ही

२०

२५

<sup>30</sup> १. म द्वितीयादिँ।

विज्जिति शेषमिन्याद्यप्रमलगुणस्यानावसानमाद गुणस्यानवित्तगळोळु यथायोग्यमायुर्ज्यधमक्कुं । तु मत्त्ते अपूर्वकरणादिगळोळळिल्ल ।।

तीत्र्यंबंधक्के विशेषनियममं पेळदपर :--

पढमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि । तित्थयरबंधपारंभया णरा केवल्टियांते ग९३॥

प्रथमोपशमसम्यक्ते शेषत्रये अविरतादिचत्वारस्तीत्र्यंकरबंधप्रारंभकाः नराः केविलि-द्योपाते ॥

प्रथमोप्रामसम्वन्तवदोळं द्योषद्वितीयोप्रामसम्वन्तवक्षायोपद्यामिकसम्वन्तवक्षायिकसम्य-स्त्वमं व सम्यन्तवप्रदोळं अत्यताद्यप्रतावसानमाद नाल्कुं गुणस्यानवित्ताग्र्व मनुष्यद्याळे तीत्थं-करनामकममंत्रवप्रारंभकरप्परंतप्पोडं प्रत्यक्षकेवल्यित्वक्षित्वक्ष्य श्रीपादोपांत्रवोळ्यप्पद । यिल्लि १० प्रथमोपसम्यन्तवदोळ्मेंतितु भिन्नविभक्तिकरणमत्यौतरज्ञापकमम्बुक्तं ते दोडं प्रथमोपद्याससम्बन्तव-काळं त्तोकांतम्मूहर्तमप्युदारदमिल् बोड्याभावनासमृद्धि समनसदें कुंक्टंबराच्यानित्वरत्थ-काळं तत्तोकांतम्मूहर्तमप्युदारदमिल् वोड्याभावनासमृद्धि समनसदें कुंक्टंबराच्यानित्वरत्थ-हिल्यं गतिजम्में तीत्ववंवप्रारंभकत्वयोग्यतेयित्वर्वदे ते दोडं नारकरणम्ये परेषे पेळ्य विद्युद्धि-निवंयनकेविलद्धयश्रीपादसनित्वि संभवितवप्युदारियं नारकर्ते तिर्व्यवस्तर्याम् विद्याद्यप्राप्तानक्षयो-प्राप्तानावविद तस्वात्याध्यामविद्याभावदन्तिव तारविद्यप्ताप्त्रसम्बन्ध्यप्ताप्त्रसम्बन्ध्यप्तिक्तिकामे विद्याद्यस्ति स्वर्यं विद्याप्यरस्त्वनित्वस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रम्यस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्ति विद्याद्यस्ति स्वयाप्तान्तिम्यस्त्रस्त्रस्त्रस्तिविद्यप्राप्त्रसम्बन्दियस्त्रस्त्रसम्बन्धित्रस्त्रस्त्रस्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यस्तिविद्यस्त्रस्त्रस्त्रस्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यप्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यप्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्

न्तेप्त्रेय । नापुर्वकरणादिषु । शेषप्रकृतिबन्धः तु पुनः मिथ्यादृष्ट्यादिषु स्वस्वबन्धव्युच्छित्तिपर्यन्तेथ्वेव ॥९२॥ तीर्थयन्यस्य विशेषनियममाह—

प्रमानेपसम्पन्धनं शेव-द्वितीयोश्यम् क्षायोगयमिक-सायिकतम्यक्तवेषु नासंयताध्यममनुष्या एव त्रोवंकरवन्यं प्रारक्त्वौ । वैप्रिय प्रत्यक्षकेविष्ठभुतकेविष्ठभौषादोपान्ते एव । अन् प्रयमोश्यमसम्पन्धन्दं इति भिन्नविभक्तिकरणं तस्तम्यक्तवे स्त्रोकान्वर्गृहत्वेकालस्यात् बोड्यभावनासमृद्वयभावास्त्रवन्यप्रारभो नैति केवाञ्चित्यकं आपयति । नरा इति विशेषणं श्रेषगतिज्ञानपाकरोष्ठि । विशिष्टप्रणिषानसयोगयमादिसामग्री-विशेषाभावातः ।

होता है, अपूर्वकरण आदिमें आयुक्ता बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिध्यादृष्टिट आदि गुणस्थानोंमें अपनी अपनी बन्धज्युच्छित्तिपर्यन्त ही होता है ॥९२॥

तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके विषयमें विशेष नियम कहते हैं-

प्रथमोपशम सम्यक्तवमें तथा शेष दितीयोपशम सम्यक्तव, क्षायोपशमिक सम्यक्तव और क्षायिक सम्यक्तवमें असंयतसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त मनुष्य ही तीर्थकरके बन्ध-का प्रारम्भ करते हैं। वे भी प्रत्यक्ष साक्षान् केवली श्रृतकेवलीके वरणोंके निकटमें ही करते हैं। यहाँ जो 'तृत्वमुवसमिए' इस प्रकार जुदी विभक्ति की है सो प्रथमोपशमसन्यक्तवका काल थोड़ा अत्तर्भेद्रतमात्र होनेसे पोडश कारण भावना भाना संभव नहीं है इसलिये उसमें तीर्थ-करके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता ऐसा किन्हीं का पक्ष है' उसका क्षापन करनेके लिये की है।

नुषपत्तिर्दं तीत्र्यंकरत्ववधपारंभयोग्यविशुद्धिविशेषासंभवमणुर्दीरवर्गं सिद्धमादुद्व । सनुष्यकाळे तीत्र्यंवयप्रारंभकरप्परं बुदर्व ॥ तिर्ध्यमतिवर्षज्ञकतमागि शेषगतित्रययोक् तीत्र्यंकर्याथं संभविसुपु-मेकं दोडे तीत्र्यंवयकाष्ट्राकुण्टर्वावयम्तरम्ंद्रूतंथिकाण्टवर्यहोत्तपूर्वकोटिद्वयाधिकत्रयाँस्त्रशत्सागरोप-मकं दोडे तीत्र्यंवयकाष्ट्रमुक्तिर्व । केविष्ठद्यश्रीपादोषान्तदोळं व नियममेकं दोडे तत्समीपदोळे वर्शनवि-५ युद्धपाविनावंषनविष्ठुद्विकराणतत्वाधिमायिशोयं संभविष्युप्रस्पृदर्शितं ॥

बनंतरं गुणस्थानंगळोळ् प्रकृतिगळोळ् प्रकृतिगळगे बंबब्युन्छित्तियं पेळवपरः— सोस्तस पणवीस णभं दस चउ छवकेक्क बंधवोच्छिण्णा ।

दुग तीस चदुरपुटने पण सोलस जोगिणो एक्को ॥९४॥ षोडरा पंचविशतिःमंभः दश चतुः षट्कैक्कवंधस्पुन्छितयः । द्विकस्त्रिशच्चतस्रोऽपूर्व्यं पंच १॰ षोडरा योगियोकः॥

मिष्यावृष्टचाविसयोगकेबिलपर्यंतमाद गुणस्थानंगळोळ् यथातंश्यमागि षोडगणंचिवाति शून्यं वरा चतुः बदक एक प्रकृतिगळ् तंतम्य गुणस्थानचरमतमयदोळ् बंधव्युच्छित्ताळलुबु । भेले अपूर्व्यंकरणगृणस्थानित्रभागंगळोळं द्वित्रिशच्चतुः प्रकृतिगळ् ब्युच्छित्तिगळणुबु । अनिवृत्तित्रक्षम-सांपरायरोळ् क्रमिंबं पंचयोडशप्रकृतिगळ् ब्युच्छित्तिगळणुबु । उपगांतक्षोणकबायरोळ व्युच्छित्ति

न च तिर्यम्गतिवर्णितमातित्रभतीयंबन्ध...तद्वनधकालस्योत्कृष्टोनात्तर्वहूर्ताधिकाष्ट्रवर्णेनपूर्वकोटिद्वरा-धिकत्रपरित्रशास्त्रागरोभममात्रवात् । केविलद्वयान्त एवेति नियमः तदन्यत्र तादृभवशुद्धिवेशयासंभवात् ॥९३॥ अयः गुणस्थानेषु व्युच्छितिमाह—

मिष्यादृष्टी बोडशम्कृतयो बन्ध-युच्छिनास्तासामुपरि बन्धो नास्तीत्यर्थः । सारावने पञ्चविवातः । मित्रे तून्यं व्युच्छिरयमाव रत्यर्थः । अतंयते दशः। देशसंयते वतसः। प्रमत्ते एट् । अप्रमत्ते एकः। अपूर्वकरणस्य <sup>२०</sup> सप्तमागेषु प्रवमे द्वे बच्छे त्रिशत् । सप्तमे चतसः। अनिवृत्तिकरणे पञ्चः। सुरमसाम्यराये बोडशः। उपशान्त-

'णरा' देसा विशेषण शेषगतियोंका निराकरण करता है क्योंकि अन्य गतियोंमें विशिष्ट चिन्तन खयोपत्रम आदि विशेष सामग्री का अभाव होता है किन्तु तियेख्वगतिको छोड़ शेष तीन गतियोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका आभाव नहीं है क्योंकि तीर्थंकरिक कन्धका काल उन्कृष्ट के अन्य में हुन अधिक आठवर्षकम दो पूर्वकोट अधिक तेतीसत्तात्तर प्रमाण कहा है। अर्थात् यथित तीर्थंकरके बन्ध का प्रारम्भ मनुष्य गति में ही होता है तथापि उसके तत्त्व देव आदि गतिमें जानेयर वहीं भी बन्ध होता रहता है केवल तियेख्व गतिमें ही बन्ध नहीं होता। केवली अतुकेवलीके निकट में ही बन्धका नियम कहनेका कारण यह है कि अन्यत्र उस प्रकार की विशेष विश्वाद संगव नहीं है। १९३॥

गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके बन्धकी व्यक्तिकृति कहते हैं-

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सोल्ह पकृतियाँ बन्धसे व्यूष्टिज होती हैं। इसका आशय यह है कि उन प्रकृतियाँ का बन्ध दूसरे आदि गुणस्थानों में नहीं होता। सासादनमें पश्चीस पकृतियाँ बन्धसे व्यूष्टिज होती हैं। मिश्रमें शून्य है अर्थात यहाँ व्यूष्टिजि नहीं होती। अस्प्रयासें दस, देशस्थितमें चार, प्रमासें छह, अप्रमासें पह, अप्युष्टिज होता होती हैं। अस्प्रयासें दस, देशस्थितमें चार, प्रमासें छह, अप्रमासें पह, अप्युष्टिज होती हैं। अनिवृत्तिकरणमें

प्रकृतिगळिल्लुल्लि जन्यंगळेयप्यव । सयोगकेवलियोळ वोंहे प्रकृतिक्यक्छित्तियक्कं । व्यक्छित्त-यें बर्देने बोडे उपरित्तनगणस्थानेष्वभावो व्यक्छित्तिः। एल्लि व्यक्छित्तियें व पेळल्पटदबल्लिया प्रकृतिगळ्गे मेलण गणस्यानदोळ बंधाभावमें बदत्यं । तंतस्य गणस्यानचरमसमयदोळ बंधव्य-च्छित्ति बंबविनाहासंबी विनाशविषयकोळ दौ नयाविच्छन्ति येरड नयंगळनोशंबडवर । उप्पा-दाणच्छेदो अणप्पादाणच्छेदो चेदि । उत्पादानुच्छेदमुमनृत्पादानुच्छेदमुमेदित । तत्य अल्लि उप्पादाण च्छेवो णाम उत्पादान च्छेदमं बृद् । दब्बद्रियो द्रव्यात्थिकः द्रव्यात्थिकं । तेण सत्ताबहुाए चेव विणासमिन्छदि । अवरि सत्वावस्थेयोळे विजाडामनिन्छियसगं । असत्ते असत्वे असत्वदोळ । बृद्धिविसयमद्दर्कतभावेण बृद्धिविषयमितिकांतभाविद्दं वयणगोघराद्दकते वचनगोचरातिकांत-मागत्तिरल । अभावववहाराण्यवत्तीदो अभाव व्यवहारानूपपत्तितः । अभावव्यवहारानुपत्तियत्त-णिदं। ण च अभावो जाम अस्थि न च अभावो नामास्ति अभाव में बढिल्छ । तप्परिन्छिददो १० पमाणाभावादो तत्परिज्ञिवतः प्रमाणस्याभावात । सत्तविसयाणं पमाणाणमसत्ते वादारिवरी-हावो-सत्त्वविषयाणां प्रमाणानां असत्त्वे व्यापारविरहातु सत्त्वविषयंगळप्प प्रमाणं गळगसत्त्वदोळ व्यापारमणुदरिदं । अविरोहे वा अविरोधे वा । अविरोधमादोडं मेण् । गडहाँसगंपि पमाणविसर्यं होरज गर्द भश्यंगोपि प्रसाणविषयो भवेत गर्द भश्यंगमं प्रमाणविषयमाग्रास्त । ण च एवमणवर्सभादो न चैवमनुपलंभात इन्तल्तनुपलंभमप्पूर्वारवं । तम्हा भावो चेव तस्माद्भावश्च एव अर्वारवं भावमे । १५ अभावोत्ति सिद्धं अभावमे वित सिद्धं ॥

क्षीणकथाययोः शृत्यम् । सयोगकेबिलन्येका । अयोगकेबिलिनि बन्धो अपुष्कितिरिपि न ॥ तत्र बन्धव्यृष्टिकतौ हो नयाविन्छन्ति—चत्पादानुच्छेदीअनुत्पादानुच्छेदश्चित । तत्र उत्पादानुच्छेदो नाम द्वव्याधिकः । तेन सन्वा-बल्धायानेब विनाविनिच्छति । असले बृद्धिविषयातिकान्त्यभावेन वचनगोचरातिकान्त्य सित्तं क्षमावय्यहारा-नृपत्तः । न वाभावो नामास्ति तत्यरिच्छेदकप्रमाणाभावात् । सत्वविषयाणां प्रमाणानामसन्वे व्यापार-विरोधात् । अविरोधे वा गर्यभयङ्कमपि प्रमाणविषयं अवेत् । न वैषमनुष्क्रभात् । तस्माद्भाव एव क्षभाव २० इति सिद्धम् । अनुत्यादानुच्छेदो नाम पर्यायाधिकः । तेन सत्वाबस्थायामगव्यपद्शिनिच्छति । सार्वे उप-

पाँच, सूक्तसाम्परायमें सोलह, उपशान्तकषाय श्रीणक्वायमें शून्य, सयोगकेवलीमें एक की बन्धन्युच्छिति होती हैं। अयोगकेवलीमें बन्ध भी नहीं होता न्युच्छित्ति भी नहीं होती । बन्धन्यच्छित्तिमें दो नयसे कथन है—

पक उत्पादानुष्क्षेद और दूसरा अनुत्पादानुष्क्षेद । क्तावानुष्क्षेद नाम द्रव्याधिक का २५ है। इस नयके अभिप्रायसे सन्द अवस्थामें हो विनाश होता है। जहाँ सत्व ही नहीं है वहाँ जुद्धि का व्यापार हो सम्भव नहीं है। और ऐसी अवस्थामें वचनके अगोचन होनेसे उसमें अभाव का व्यवहाद सम्भव नहीं है। दूसरे, अभाव नामका कोई पार्थ नहीं है क्योंकि उसको प्रदूष करनेवाका कोई प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण सत्वहाधिको जानते हैं वे तो अस-त्यहाधिको जानते में व्यापार नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो गायेके सींग भी प्रमाणके ३० विषय होने चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता। अता सिद्ध होता है कि साव ही अभावकर होता है। असके अनुसार असत्व असल्य असल्य असल्य अभावका व्यवहार होता है क्योंकि असल्य असल्य असल्य असल्य असल्य अभावका

अणुप्पाराणुक्छेदो णाम अनुत्पादानुक्छेदो नाम अनुत्पादानुक्छेदमें जुद्द । परजिद्व णायो प्रयापात्त्वको नयाः । पर्यापात्त्वको नयाः । पर्यापात्त्वका नयाः । पर्वापात्त्व । भावे उपलम्यमाने अभावत्वविरोषात् । ण व पित्रमेशिवत्यः भावं अभावत्वनाल्यात् । परित्येषात्त्व । भावे अभावत्वविरोषात् । परित्येषात्र्व । भावे अभावत्वविरोषात् । परित्येषात्त्र । भावभावत्वमाल्यात्त्व । प्रतिवेषात्र कलाभावत्वमाल्यात्त्व । परित्येष्ट । परित्येष्ट कलाभावत्वमाल्यात्त्व । परित्येष्ट । परित्येष्ट कलाभावत्वमाल्यात्त्व । परित्येष्ट । परित्येष्ट कलाभावत्व । परित्येष्ट । परित्येष्ट कलाभावत्व । परित्य न विष्टापात्त्व । परित्य परित्य । परित्य न विष्टापात्त्व । परित्य परित्य । परित्य । परित्य भावभाव । परित्य । परि

कम्यमाने अभावस्वविरोधात् । न व प्रतिपेधाविषयो भागोऽभावस्वमाध्यति प्रतिवेबस्य कणामावप्रशृङ्गत् । न व विनायो नास्ति धारयणातिनां सर्वत्रावस्यानानुगकस्थात् । न न भावोऽभावो भवति भावाभावयोर-स्योग्यविष्ठस्यार्थेरकस्वविरोधात् हति । अत्र पुरः सूर्वे द्रव्याविकत्यः उत्सादानुरूदेशक्राविकाः उत्सादस्य विद्यमानस्यानुरुद्धेरोजनायो यस्मिनसञ्चात्रस्यानुरुद्धेरो नयः, हति द्रव्याविकत्यायोक्ष्या स्वस्व-१० गुणस्यानवरमसम्ये वन्त्रवृण्डितिः-बन्धविनादः । प्रयोगायिकसयेन तु अनत्रसम्ये वन्त्रनायः ॥९४॥

भ्यवहार होनेमें विरोध हैं। क्योंकि भावका निषेध किये विना अभाव नहीं होता। अतः वह अभावपने का आधार नहीं हो सकता। यदि हो तो फिर निषेधका कोई फल नहीं रहेगा। कर्मीका विनाश नहीं होता ऐसा भी नहीं हैं क्योंकि घाति और अधाति कर्म सर्वज्ञ नहीं पारे जाते। न भाव-अभावक्ष होता है क्योंकि भाव और अभाव परस्पर्श विरोधी होनेसे एक २५ नहीं हो सकते। यहाँ व्युष्टित्रिक क्थानमें उत्पादा-एउटेन्ट्रक्प द्रव्याधिकनयका अवत्यन्वन लिया है। उत्पाद अर्थान् विद्यानाका अनुच्छेद अर्थान् अविनाश जिसमें है वह उत्पादा-सुच्छेदनय है। इस प्रकार द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा अपने-अपने गुणस्थानके अतितम समयमें बन्धकी व्युष्टित्ति अर्थान् विनाश होता है। किन्तु पर्याथाधिकनयकी अपेक्षा तो अने-उर समयमें क्यकुन नाश होता है।

अनन्तरं निष्यावृष्टियषोडशबंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगळं पेळ्वपर :--मिच्छत्तहुं डसंढासंपत्तेयक्खथावरादावं ।

सुद्वमितयं त्रियलिंदी णिरयदुणिरयाउगं मिच्छे ॥९५॥

मिथ्यात्वहुंडचंढाऽसंप्राप्तैकाक्षस्थावरातपाः । सूक्ष्मत्रिकं विकलेंद्रियनरकद्विकनरकायुष्कं मिथ्याह्यदौ ॥

मिय्यात्वप्रकृतियुं १ हंडसंस्थानमुं १ बंढवेदमुं १ असंप्राप्तमृत्यादिकासंहननमुं १ एकेंद्रियज्ञा-तिनाममुं १ स्थावरनाममुं १ आतपनाममुं १ सुक्ष्मापय्यीमसाधारणज्ञरीरमें ब सुक्ष्मत्रित्वयमुं ३ द्वीद्रिय त्रीद्रिय चतुरिद्रियतुने व विकलेंद्रियत्रित्वयुं ३ नरकगित तत्प्रायोग्यानुपूर्व्यमें ब नरक-द्विकमुं २ नरकायुष्यपुष्पे विती चोडद्यप्रकृतिपळ् केवलं मिथ्यात्वोदयहेतुकंगळपुर्वरिदं मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानवरमसमयदोलु बंधस्युच्छित्तिगळपुर्वु ॥

अनंतरं सासादनन न्युक्छित्तगळं पेळवपरः --

विदियगुणे अणथीणतिद्भगतिसंठाणसंहदिचउनकं । दगगमणित्थीणीचं तिरियदगुज्जोवतिरिआऊ ॥९६॥

हितीयगुणे अनंतातुर्वधिनः रस्यानगृद्धित्रतयं दुबर्भगत्रितयं संस्थानशहननचतुष्कं दुर्गमनं स्त्रीनीचं तिर्ध्यागुरुकमुद्योततिर्ध्यागृष्ठि ॥

िंदतीयपुणे सासादनगुणस्थानदोळ अनंतानुबंधिकवायचतुष्टयम् ४ स्त्यानपृद्धि निद्रानिद्रा प्रचलात्रचलात्रितयमुं ३ दुक्सेगदुःस्वर अनावेयमें ब दुक्सेगत्रितयमुं ३ न्यप्रोधपरिमंडलस्वातिकुब्ज-वामनसंस्थानचतुष्टयमुं ४ वज्रमाराच नाराच अर्द्धनाराच कीलितसंहननमें ब संहननचतुष्टयमुं ४,

अथ ताः पोडशादि प्रकृतिग्राधाष्ट्रकेनाह---

मिध्यात्वं हुंडसंस्यानं वष्टवेदः असंप्राप्तसुपाटिकासंहननं एकेंद्रियं स्थावरात्तपः सुरुवापयितसाधारणानि २० द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणि नरकगतितदानुषुव्यं नरकायुर्वेति पोड्यं केवलिमध्यात्वोदयहेतुबन्बत्वान् मिथ्यादृष्टिगुणस्यानवरससमये एवं व्यक्तिकृतन्ति ॥९५॥

सारादमपुणस्यानचरमसम्ये अनन्तानुबन्धिचतुष्टयं स्त्यानगृद्धनिदानिद्राप्रचळाप्रचळाः दुर्भगदुःस्वराना-देयानि न्यग्रोषपरिमण्डळस्वातिकःज्ञवानमसंस्थानानि चळनाराचनाराचार्थनाराचकीलतसंहननानि अप्रशस्त-

बन्ध कहा हो उन्हें घटानेपर रोप जितनी प्रकृतियाँ रहें उन्हें अवन्यक्त जानना ! इस तरह २५ बन्ध, ब्युच्छित्ति और अवन्ध ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । उन्हींका कथन आगे करंगे ॥९४॥

उन सोलह आदि व्यस्त्रित्ति प्रकृतियों को आह गाथाओं से कहते हैं—

मिथ्यात्व, हंडसंस्थान, नशुंसकवेद, असंप्राप्तसुषाटिका संहननं, एकेन्द्रिय, स्थावर, आता, सुक्ष्म, अपयीप्त, साधारण, होन्द्रिय, जीहिन्द्रय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्यानु-पूर्वी, नरकारु से सोछह प्रकृतियाँ केवल सिथ्यात्वके उदयके कारण ही वैधनी हैं। अतः ३० सिथ्यादृष्टि, गुणस्थान के अन्तिय समयमें ही ये ज्युच्छिन्त होती हैं।।१५॥।

सासादन गुणस्थानके अन्तिम समयमें अनन्तानुबन्धी चार, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, न्यमोधगरिमण्डलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुटजरू-संस्थान, वामनसंस्थान, वजनाराचसंहनन, अर्थनाराच संहनन, कीलितसंहनन, अप्रशस्त- ŧ.

अप्रशस्तिबहायोगतिषु ' १ क्षीबेदधुं १ नीचैग्गोंत्रधुं १ तिर्ध्यगाति तत्प्रायोग्यातुपुरुधंमें व तिर्ध्यग्-द्विकपुं २ उद्योतनाममुं १ तिर्ध्यगायुष्यपु १ में व पंचींवशतिप्रकृतिगळनंतानुबंधिकवायोवयहेतुकंग-ळपुदरिवं सासावनगुणस्थानचरमसमयदोळ् वंधध्युच्छित्तिगळपुत्र ।

ई पंचांबर्शातप्रकृतिगळ् मिध्यात्वानंतानुबंध्युमयोवयहेर्नुकंगळपुवके दोडे अनंतानुबंधि-९ कवायोवयरहितमिध्यादृष्टियोळिवक्के बंधमूंटप्पुवरिवम् मिध्यात्वोदयरहित सासादननोळं वंधमूंट-

पूर्वरिवं उभयोवयरहितरोळ बंधरहितत्वविवम् ।

वनंतरमसंवतगुणस्थानदोळ् बंधव्युच्छित्तगळं पेळदपरः-

मिष्ठगुणस्थानदोळु बंघट्युच्छित्तिजून्यमेके दोडे अश्रत्याख्यानकषायोदयहेतुकंगळगसंयत पर्यंते बंधमुद्रप्युवरिदमिल्ल बंधस्युच्छित्तिज्ञुन्यमें दु पेळल्पट्टुबु ।

अयदे बिदियकसाया वज्जं ओरालमणुद्मणुवाऊ ।

देसे तदियकसाया णियमेणिह बंधबोच्छिण्णा ॥९७॥

असंयते द्वितोयकवाया वज्रमौदारिकमनुष्यद्विकं मनुष्यायुर्देशव्रते तृतीयकवायाः नियमेनेहः वंपस्युच्छित्तयः ॥

असंबत्तोळ् डितीयकषायचतुष्टयमुं ४ बळ्ळ्याभनाराचसंहननमुं १ औदारिकारारेर-१५ तदंगोपांगद्विकमुं २ मतुष्यगतितत्प्रायोग्यानुपूर्व्याद्वित्यमुं २ मनुष्यायुष्यमं च स्वप्रकृतिगळ् अप्रत्याख्यानकषायोदयहेनुकंगळपुर्वारवसंयतगुणस्यानचरससमयवोळ् वंषवपुष्टिकत्तिगळपुत्र । वेज्ञत्ते देजावतगुणस्यानचरससमयवोळ् प्रत्याख्यानावरणेवस्त्रहेकंगळप्य प्रत्याख्यानावरणचनुष्टयं ४ वंषव्युच्छित्तियक्कुं नियमविंव नी गुणस्यानवोळे येके बोडनंतगुणस्यानवित्तगळ् संयमिगळपुर्वारवं प्रत्याख्यानावरणोदयाभावसप्रवारिंव तद्वेतक तव्यंवस्त्रमिल्ल ।

२० विद्यायोमितः स्त्रीवेदः तीचैगात्रं तियंगातितदानुपूर्वं उद्योतः विर्येगायुक्चितः वश्चविद्यातः व्युन्छियन्ते । अष्टः पञ्चविद्यातः व्यन्तव्युन्वस्यप्रतितिमध्यादृष्टौ निध्यात्योदयरिहतसासादने च बन्यादुगयोदयहेतुका अवन्ति । मिश्रगुणस्याने बन्धयुष्टिक्तः जन्यम् ॥१६॥

असंयतगुणस्यानचरमसमये डितीयकषायचनुकः वजन्यभगरावसंहननं औदारिकसरीरतदङ्गोपाङ्गे मनुष्यगतितदानपूर्वे मनुष्यायुर्वेति दश अप्रत्यास्थानकषायोरयहेतुबन्धत्वाद्श्यृष्टिक्वत्ते । देशप्रतगुणस्थान-२५ चरमसमये स्वीदयहेतबन्धत्वार प्रत्यास्थानावरणा व्यक्तिकवन्ति नियमेन ॥१५॥

विहायोगित, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्शक्काति, विर्यक्कारतातुपूर्वी, ज्योत, तिर्यगायु इन पच्चीस-की व्युच्छिति होती है। ये पच्चीस अनन्तातुबन्धीके उदयके बिना मिध्यादृष्टिमें और मिध्यादके उदयके बिना सासादनमें भी बँधती हैं अतः इनका बन्ध मिध्यादके उदयसे भी होता है और अनन्तातुबन्धीके भी उदयसे होता है। मिश्रगुणस्थानमें व्युच्छिति १० नहीं है। १९६॥

असंयतगुणस्थानके अन्तिम समयमें अप्रत्याख्यान कथायकी चौकड़ी, वक्षप्रमाराच संहनन, औदारिकश्ररीर, औदारिकशंगीपांग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्याय ये दम अप्रत्या-ख्यानकथायके वश्यसे वँधनेके कारण ब्युच्छिन्न होती हैं। देशविरत गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्रत्याख्यानावरण कपायकी नियमसे ब्युच्छिति होती है। क्योंकि ये अपने चद्यके ३५ निभित्तसे ही वँधती हैं। १९०॥

२५

अनंतरं प्रमससंवतन वंषष्पुच्छित्तगळं पेळवपरः :— छट्ठे अथिरं असुहं असादमनमं च अरदिसोगं च । अपमत्ते देवाऊः णिडवणं चेव अस्थिति ॥९८॥

षष्ठे अस्पिरमञ्जभसतातमयश्रश्वारतिः शोकश्व । अप्रमत्ते वेवार्युग्निष्ठापनं चैवास्तीति ॥

अनंतरमपूर्वकरणगुणस्थानसप्तभागेगळं त्रिविधंमाडिवल्लि तद्भागंगळोळु बंधव्युच्छित्ति-गळं पेळ्यपर । गायाद्वर्यादवं :—

> मरणुणिम्म णियद्वीपढमे णिद्दा तहेब पयला य । छट्ठे भागे तित्थं णिविणं सम्ममणपंचिंदी ॥९९॥ तेजदुहारदुसमचउसुरवण्गपुरुगचउन्कृतसणवयं । चिस्मे हुस्सं च रही भयं जुराच्छा य बोच्छिण्णा ॥१००॥

मरणोने निवृत्तिप्रयमे निद्रा तथेव प्रचला च । षष्ठे भागे तीरर्यं निम्मांणं सद्गमनपंचेंद्रिये ॥ तैजसिद्दिकमाहारकद्विकं समयतुरस्रसंस्थानं सुरवर्णागुरुलघुचतुष्कं त्रसनवर्कं । चरमे हास्यं २० च रितः भयं जुगुरसा च ब्युन्छित्तयः ॥

प्रमत्तांयतगुणस्थानचरमवमये अस्पिरं अशृभं अशातवेदनीयं अयगस्कीतिः बोक्स्पेति यद् व्युण्धियन्ते प्रमाददेतुक्तम्यस्थात् । स्वस्थानाप्रमतगुणस्थानचरमवस्य देवायुर्वन्यव्युण्धिर्तिः । सातिवायाप्रमतादिषु विविद्यात्राप्तिक्यात्रम्यसादिषु विविद्यात्राप्तिक्यात् तद्वस्यान्तम्यसम्यम्यविद्युविद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यस्य विद्यात्रम्यसम्यम्यसम्यस्य सम्यस्य सम्य

प्रसत्तसंयतगुणस्थानके अन्तिम समयमें अस्थिर, अशुभ, असातवेदनीय, अयशकीति, शोक ये छह प्रकृतियोंकी व्युन्छिति होती हैं क्योंकि इनका बन्ध प्रमादके कारण होता है। स्वस्थानाप्रमत्तगुणस्थानके अन्तिम समयमें देवायुकी बन्ध उपुन्छित्ति होती है। यहाँ अप्रमत्त- के साथ स्वस्थान विशेषण इसिछए लगाया है कि सातिशय अप्रमत्त आदिमें विशिष्ट विशुद्धि होत्से मध्यम विशुद्धिक होतेसे मध्यम विशुद्धिक होतेसे मध्यम विशुद्धिक होतेसे मध्यम विशुद्धिक हात्रस्थान विश्वित्व उक्तर्यक्षित्र विश्वित्व हिस्त स्वस्थान विश्वित्व कर्म क्रिक्ष स्वस्थान विश्वित्व कर्म क्रिक्ष स्वस्थान विश्वित्व विश्वित्व कर्म स्वस्थान विश्वित्व क्रिक्ष स्वस्थान विश्वित्व क्षित्व स्वस्थान विश्वित्व क्ष्यान क्ष्यान क्ष्यान क्ष्यान विश्वित्व क्ष्यान क्षयान क्ष्यान क्ष्यान क्ष्या

अपूर्वकरणके सात भागों में-से तीन भागों में बन्धन्य च्छिति दो गायाओं से कहते हैं-

१. सुय बंघबो<sup>°</sup>। २. तिः स्वस्थानविशेषणं तुसार्ति मु.।

३५

अनंतरमनिवृत्तिकरण गुणस्थानव् बंधव्युच्छित्तिगळं वेळदवरः ---

पुरिसं चदु संजलणं कमेण अणियहि पंचभागेसु।

पढमं विग्घं दंसणचउ जस उच्चं च सुहुमंते ॥१०१॥ पुरुषद्वतः संज्वलनाः क्रमेणानिवृत्तिपंचभागेषु । प्रथमं विष्नं दर्शनचत्वारि यज्ञस्कोर्तिन-

कर्जं च सुरुमाते ।। पुंवेदनोक्तवायमुं १ क्रोघसंज्वलनकषायमुं २ मानसंज्वलनकषायमुं १ मायासंज्वलनकषायमुं २० १ लोभसंज्वलनकषायमुं १ में दिल् पचप्रकृतिगळ् अनिवृत्तिकरणगुणस्थानपंचभागंगळोळ यथा-

क्रमविदं भेले भेले बंधव्युच्छितिगलप्यु । सांपरायगुणस्यानदी हु मत्यावरणादिज्ञानावरणपंचकमु ५ निवृत्तिः अर्थादपूर्वकरणगरिणामः । तस्य प्रयमभागे मरणोने आरोहणावसरे मरणरहिते निद्राप्रवर्षे व्युच्छिने । तथैव-सेनेव प्रकारण पर्यापावरससमये तीर्थं निर्माणं सद्गमनं पञ्चीत्वय तैजसकार्मणे आहारक-वदक्षोपाक्ते समयत्तरमं देवगिततदानुगुर्थं गैकिपिकतदक्षोपाक्क्षान् वर्णगन्यरसस्यतीः अगुरुक्षप्रधान

२५ परघातोच्छवासः त्रसवादरपर्यातप्रत्येकस्विरञ्चभगुभगभुस्वरादेयानि चेति त्रिशद्वन्यव्यच्छिन्ना । सप्तमभागे

हास्य रितमयं जुगुप्सा चेति चतुष्कं बन्धव्युच्छिन्नम् ॥९९-१००॥ पुंबेदः कोषादयञ्चतुःसंज्वलनाश्चानिवृत्तिकरणगुणस्यानपञ्चमभागेष् क्रमेणोपर्यातरि व्यच्छियन्ते ।

निवृत्ति अर्थात् अपूर्वकरणगुणस्थानके प्रथम भागमें अणी चढ़ते समय मरण नहीं होता। उस भागमें निद्रा और प्रचलाकी ब्युच्छित्ति होती है। उसी प्रकारसे छठे भागके इब अन्तिम समयमें तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्त विहायोगति, पश्चेन्द्रिय, तैजस, कामण, आहारक, आहारक अंगोपांग, समचतुरम्बसंखान, देवाति, देवारवानुपूर्वी, वैक्रियिक, बैक्रियिक, अंगोपांग, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ज, अगुरुख्य, उपघात, परघात, उच्छ्यास, बस, बादर, प्रयोगक, प्रयेक, स्थिर, गुभ, सुभग, सुभवर, आदेय वे तीस प्रकृतियाँ ब्युच्छिन्न होती हैं। सममभागमें हास्य, रित, सय, जुणुस्सा वे चार ब्यूच्छन्न होती हैं। १९-९०॥

पुरुषवेद, संज्वलनकोध, सज्वलनमान, संज्वलनमाया, संज्वलन लोभ ये पाँच अनि-दृत्तिगुणस्थानके पाँच भागोंमें कमसे व्युच्छिन्न होती हैं। सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके

बानांतरायाविविध्नपंचकमुं ५ चकुहँबाँनावरणावि वर्शनावरणाक्तुष्कमुं ४ यशस्कीतिनाममुं १ उच्चेगोंत्रमुमें ब बोडशप्रकृतिगळु सुक्मसांपरायगुणस्थान वरमसम्पयोळ बंधव्युच्छितियणुषु । अतं बी आक्त्मस्यवीपकमणुर्वारदमस्था गुणस्थानंगळोळ तंतनम गुणस्थानकरससम्यवोळी केळस्व हुंबेध्युच्छितियणुर्वे बिंतु निद्दविष्णुर्वे । मेले कवायोवयमित्लणुर्वारें । कथायहेतु-कंगळणो गुणस्थानवेळ बंधव्युच्छित्तियानुविज्न योगहेतुकमण्य सातवेदनीयर्थं मूरु गुणस्थानंगळोले दु केळस्वया

उवसंतखीणमोहे जोगिम्मि य समइयद्विदी सादं। णायन्वो पयडीणं बंधस्संतो अणंतो य ॥१०२॥

उपञांतक्षीणमोहयोर्व्योगिति च समयिकस्थिति सातं । ज्ञातव्यः प्रकृतीनां बंधस्यान्तोऽ नंतरच ॥

उपयांतकवायनोळं क्षीणमोहनोळं सयोगकेबिलभट्टारकरोळं समयस्थितिकसातवेबनीयं योगहेतुर्कं वंजनकृतयांगिभट्टारकरोळ् योगमुमिल्लपुर्विर्वनस्वकं बंधाभावमकृतिननु प्रकृतिनळो वंधन्यांतः वंधस्युन्धित्तिक्तं अनंतर्श्व वंधमृ च शब्दितनवंधिननु त्रिभवं नातव्यः । अरियल्पडुर्वृद्धिल् वंधस्यातः वंधस्युन्धित्तिक्तं अनंतर्श्व वंधमृ च शब्दितनवंधिननु त्रिभवं नातव्यः । अरियल्पडुर्वृद्धिल् वंधश्रुन्धितिनाळं पेळल्पटुर्वन्तकंगळप्यवंधमृमवंधमृमं तिर्यल्पडुर्ववं वोडे मृषेळवंधपित्यमृत्रमं लेसांगि भावित तीरवंधवानंयतादिवनुगर्गुगस्यानवोळ्यकृत्ताहारकद्वयमप्रमतादिवनुव्यंकरणवट- १५ भागपर्यंतमेयककुमाधुर्यं निभगुगस्यानमुमं मिश्रकाययोगिगळं व्यंजित्वाद्विक्तं अप्रमतावसानमाद साराकृत्वावानोज्ञोळ् यायोगमेवित्वित्रमुक्तं व्यायोग्यमागियाधुर्वः वंधमक्कुमृत्रिवंत्वा प्रकृतिनाळ्यानिम् स्योगकेवित्रमुक्तित्रम् व्यायोगक्यानिम् प्रमत्निक्तं वित्रमुक्तिन्तिक्तिनिक्तित्रमुक्तित्रम् वित्रमुक्तिकं प्रकृतिनाळ्यादिष्ठ्यावित्रमुक्तिकं अभवेवित्रम् विद्याव्यवस्य स्वित्रम् स्वित्रमुक्तिकं अभवेवित्रम् वित्रमुक्तर्वातंत्रमञ्जनकृत्रिल्यः मिन्यादृष्टिपावित्रमान्त्रम् अभवेवित्रम् विद्यस्य स्वित्रम् तिम्यादृष्टित्रम् अभवेवित्रमानिकं वित्रमुक्तिकं क्रिप्रकृतिनाळ्याने वित्रमुक्तिनिक्तं क्रमेवित्रमानिकं वित्रमुक्तिकं क्रमेवित्रम् सिन्याद्वस्यावित्रम् सिन्याद्वस्यावित्रम् अभवेवित्रम् विद्याव्यवस्य सिन्याद्वस्यावित्रम् अभवेवित्रम् वित्रमुक्तिनिक्तं क्रमेवित्रम् क्रमेवित्रम् वित्रमुक्तिस्य क्रमेवित्रम् वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं क्रमेवित्रम् वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तं स्वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिम् वित्रमुक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तिनिक्तं वित्रमुक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिनिक्तिन

सूरमतान्य (यमुणस्वानचरमत्तमये मत्यावीनि पञ्च, वानान्तरावयः पञ्च, चलुर्वर्शनावरणादीनि चत्वारि, यदाः भीतिरूवैनोर्गे चेति पोडव अपून्ध्यिन्ते । अन्ते इत्यन्तदीनकत्वात् सर्वेशोकस्युन्धिसयः सत्तन्वरमसमये एव जात्याः ॥२०११।

उपशान्तकवाये क्षीणमोहे सयोगकेवलिनि चैकसमयस्थितिकं सातवेदनीयमेव बब्नानि । तत्रन योग- २५ हेतुकबन्यं करायोदयस्य तेष्वभावात् । अयोगे योगोऽपि बन्धोऽपि च नास्ति । एवं प्रकृतीनां बन्धस्थान्तो कन्ध-

अन्तिम समयमें सत्यावरण आदि पाँच, दानान्तराय आदि पाँच, चश्चदर्शनावरण आदि चार, यदाःकीर्ति, उच्चयोत्र ये सोलह व्युच्छित्म होती हैं। अन्त सब्द अन्तदरिषक है अतः सर्वत्र उक्त ब्युच्छित्तियाँ प्रत्येक गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही होती हैं यह ज्ञापित करता है।।१०१।

उपझान्तकषाय, **स्रोणमोह और** सयोगकेवलोमें एक समयकी स्थिति लेकर मात-वैदनीयका ही बन्ध होता है। यह बन्ध योगके कारण होता है। इन गुणस्थानोंमें कपायका अभाव है। अयोगकेवलोमें योग भी नहीं है अतः बन्ध भी नहीं है। इस प्रकार प्रकृतियों के

योग्यंगळ् । कळेबित्रप्रकृतिगळ् बबंधंगळप्युवंतागुस्तिरला मिथ्यादृष्टिगुणस्यानबोळ् व्युच्छित्तिगळ् १६। बंघंगळ ११७। बबंधंगळ ३। सासावनसम्यावृष्टिगुणस्थानवोळ मिथ्याहृष्टिय बोडश बंधव्युच्छित्तिगळनातन बंधप्रकृतिगळोळु कळेबोडे शेष १०१ प्रकृतिगळु बंधयोग्यंगळप्पवा पविना-रमबंधव मूर्व कृष्टि एकान्नविशति प्रकृतिगळ् १९ सासादनंगबंधंगळप्पुवंतागुत्तिरसु सासादनसम्य-५ ग्दुष्टिगुणस्यानदोळु व्युच्छित्तिगळ् २५ बंघगळ् १०१ अवंघगळ् १९ । भिश्रगुणस्थानदोळ् बायुब्बंधिमिल्ळें ब नियममुंटप्युदरिवमा सासावनसम्यादृष्टिगे पेळ्द बंधप्रकृतिगळोळगे नरकायुष्यं मिथ्यादृष्टियोळुळियतप्पुदरिवं । तिर्व्यंग्मनुष्यदेवायुष्यगळिरुतिद्वंपवातन पंचीवशतिग्युच्छित्तिः प्रकृतिगळोळ् तिर्व्यंगायुष्यमिद्वपृद्वपृद्वरिता वंचीवशतिप्रकृतिगळन् मनुष्यदेवायुष्यद्वयमुमं कृष्टि २७ प्रकृतिगळं कळेबोडे ७४ प्रकृतिगळ् बंधंगळपुबु । अबंधंगळा कळेब २७ प्रकृतिगळं सासावनन १० अवंधानळ १९ मं कूडिदोडे ४६ प्रकृतिगळ वंधानळपुवंतागुत्तिरलु मिथ्रगुणस्थानदोळु व्युन्छित्ति-शुन्यं बंधंगळ ७४ अवंधंगळ ४६ असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोळ मिश्रगुणस्थानदोळ व्युन्छित्ति-शून्यमप्पुर्वारवमा मिश्रनबंधप्रकृति गळु ७४ रोळगेयातन बंधप्रकृतिगळोळु मनुष्यायुष्यम् देवायुष्यम् तीत्थनाममुमे व त्रिप्रकृतिगळिकत्तिर्णववं तेगदु कूडिदोडसंयतंगे बंघप्रकृतिगळु ७७ अप्युवा तेगदुळिब अवंधप्रकृतिगळ् ४३ असंयतंगे अवंधप्रकृतिगळप्पवंतागृत्तिरल् असंयतगुण-१५ स्थानदोळ् व्युच्छित्तिगळ् १० बंघंगळ् ७७ अबंघगळ् ४३। देशसंयतगुणस्थानदोळ् असंयतन बंधप्रकृतिगळोळगेयातन व्युच्छित्तिगळं कळेबुळिब ६७ प्रकृतिगळ् बंधप्रकृतिगळण्पवा पत्तुं आतन अबंधद ४३ प्रकृतिगळ्मं कृडिबोर्ड देशसंयतंगे अबंधगळु ५३ प्रकृतिगळप्पुत्रु । अन्तागुत्तिरला देशवतंगे व्युच्छित्तिगळ् ४ बंधंगळ् ६७ अवंधंगळ् ५३। प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळ्देशसंयतन नाल्कुं व्यक्छित्तिगळनातन बंधप्रकृतिगळोळकळेदोडे शेष ६३ प्रकृतिगळ् बंधंगळप्युवा नाल्कुमातन २० अवंधंगळ ५३ नू कृष्टिवोष्टे प्रमत्तंगे अवंधप्रकृतिगळ ५७ अप्पुषु । अन्तागुत्तिरलु प्रमत्तसंयतंग्र व्यक्छित्तिगळ ६ बंधंगळ ६३ । अबंधंगळ ५७ । अप्रमत्तगुणस्थानदोळ प्रमत्तसंयतन व्युन्छित्तिगळारम ६ नातन बंधप्रकृतिगळोळ ६३ कळ दुळिव ५७ प्रकृतिगळ प्रमत्तर अबंधं प्रकृतिगळोळिवतिद्देशहारकद्वयमं वंषयोग्यतेयुळ्ळुवरिदं तेगवुको इ कृडिबोडे वंषप्रकृतिगळ ५९ अप्पुवाशेषाबंधप्रकृतिगळ, ५५ मनातनबंधन्युन्छित्तिगळ, ६ मं कूडिबोडे अप्रमत्तरिगे अबंध-२५ प्रकृतिगळ ६१ अप्पुर्वताशुक्तिरलप्रमत्तसंयतंगे बंघव्युन्छिति १ बंधंगळ ५९ अवंधंगळ ६१।

अपूर्वकरणगुणस्थानवीज् अप्रमत्तसंयतन वंधप्रकृतिगळोळू ५९ आतन वंधय्युच्छित्तियो दं कळेडोडे यंधप्रकृतिगळू ५८ आ कळेडो दुमनातन अवंधप्रकृतिगळू ६१ मं कृडिबोडे ६२ प्रकृति-गळप्रुवंताग्रुत्तिरलु मरणरहितापुरुकैरणन प्रथमभागदीळु बंधव्युच्छित्तिगळू २ बंधंगळू ५८

व्युच्छित्तिरुक्तो ज्ञातव्यः। बन्धस्यानन्तो बन्ध इत्यर्थः। च शब्दादबन्धरुचेति ॥१०२॥

३० बन्धका अन्त अर्थात् बन्धव्युन्छित्ति और बन्धका अनन्त अर्थात् बन्ध तथा 'स' शब्दसे अबन्ध जानना ॥१०२॥

अवंधंगळु ६२ तद्गुणस्थानषष्ठभागदोळु तन्न प्रथमभागद वंधम्युच्छित्तगळ्निद्वाप्रचलेगळेरडमना प्रथमभागवंधप्रकृतिगळ् ५८ रोळ् कळेवुळिव ९६ प्रकृतिगळ् वंघंगळप्पुवा निद्वाप्रचलेगळमाप्रथम-भागेय अबंधप्रकृतिगळ ६२ मं कडिबोडे ततुषष्टभागेयोळऽबंधंगळ ६४ अप्पूर्वतागुत्तिरला षष्टभागे-योळ् बंधब्युच्छित्तिगळ् ३० बंधंगळय्वतार ५६ वर्धंगळ ६४। अपूर्वंकरणसप्तमभागदोळ तन्त षष्ठभाग बंधप्रकृतिगळोळ ५६ तत् षष्ठभागव्युच्छित्तिगळ ३० कळेबुळिब २६ प्रकृतिगळ बंध-प्रकृतिगळप्पुत्र वा मूचल ३० प्रकृतिगळं तत्वष्ठभागव अवंधंगळ ६४ मं कृडिदोडे अवंधप्रकृतिगळ ९४ अप्पुवंतागुत्तं विरलु अपूर्विकरणने सप्तमभागचरमसमयदोळ् वंधव्यक्छित्तिगळ् ४ वंधप्रकृति-गळ् २६ अवधप्रकृतिगळ् ९४। अनिवृत्तिकरणन पंचभागंगळोळगे प्रथमभागदोळ् अनिवृत्तिकरणन धरमसप्तमभागव नाल्कुं बंधव्युच्छित्तिगळनातनवंधप्रकृतिगळ २६ रोळू कळेयळुळिव २२ प्रकृति-गळ बंधंगळण्युव । तत्सप्तमभागव्युच्छित्तिगळ नाल्कुमं तत्भागानंघप्रकृतिगळ ९४ कडिदोडे अनिवृत्तिकरणन प्रथमभागद अवंधप्रकृतिगळण् ९८ वंतागुत्तं विरला अनिवृत्तिकरणम प्रथमभाग-बोळ बंधव्युन्छित्ति १ बंधप्रकृतिगळ २२ अबंधप्रकृतिगळ ९८। अतिवृत्तिकरणन द्वितीयभागदोळ तम्र प्रथमभागद वंषव्युच्छिति पंवेदमनो वं १ तन्त प्रथमभागद वंधप्रकृतिगळ २२ रोक्टगे कळवोडे बंधप्रकृतिगळ २१ अप्युवा पंवेदमुं तत्प्रथमभागद अवंबप्रकृतिगळ ९८ मं कृडिदोडे तदृद्वितीय-भागद अवंधप्रकृतिगळु ९९ अप्युवंतागुत्तं विरला द्वितीयभागर्वीत्तययानिवृत्तिकरणंगे बंघव्युन्छिति १५ १ बंघप्रकृतिगळु २१ अबंघप्रकृतिगळु ९९ अनिवृत्तिकरणन तृतीयादिभागंगळोळमी प्रकारिंददं वंषव्युच्छित्तिगळुं बंधंगळुमबंधंगळुमी प्रकारविंबंनिर्प्युवु । तृतीयभागबोळ् बंधव्युच्छित्ति १ बंध-प्रकृतिगळ २०। अवंधप्रकृतिगळ १००। चतुत्यंभागदोळ मानसंज्वलनं पोवड वंधव्युच्छिति १। बंघप्रकृतिगळ् १९। अबंधप्रकृतिगळ १०१। अनिवृत्तिपंचमभागदोळं बंधव्युच्छित्ति १। बंध-प्रकृतिगळ् १८। अवंधप्रकृतिगळ् १०२। सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोळ बादरलोभसंज्वलनं पोदड बंधव्युच्छित्तिगळ १६ बंधप्रकृतिगळ १७ अबंधप्रकृतिगळ १०३। उपञांतकवायगुणस्थानदोळ वंधव्यच्छित्तिश्च्यं । ०। वंघप्रकृति १। अवंधप्रकृतिगळ् ११९। क्षीणकषायगुणस्थानदीळ् वंध-वय विक्रतिशून्यं ० । बंधप्रकृति १ अवंधप्रकृतिगळ ११९ । सयोगकेवलिगुणस्थानदोळ बंधव्युव्छिति १ वंधप्रकृति १ अवंधप्रकृतिगळ् ११९। अयोगिगणस्थानदोळ् बंधव्युच्छितिशुन्यं ०। बंधप्रकृति गळ शुन्यं । अबंधप्रकृतिगळ १२०।

इंतिवेल्लमं मनवोळिरिसि वंषप्रकृतिगळुमनवंषप्रकृतिगळुमं गुणस्थानंगळोळु गाथाद्वर्याववं पेळवर्षः---

सत्तरसेक्कग्गसयं चउसत्तत्ति सगद्धि तेवड्डी ।

वंधा णबट्ठवण्णा दुवीस सत्तारसेक्कोषे ॥१०३॥

सप्तवरीकाधिककार्त खतुः सप्तोत्तरसप्ततिः सप्तवष्टिस्त्रिवष्टिश्वैधा नवाष्टाधिकपंचाकार्दाद्विविकातिः ३० सप्तवरीक ओचे ।।

तद्द्रयं गुणस्थानेष्वग्रतनसूत्रद्वयेनाह-

आगे बन्ब और अबन्ध गुणस्थानोंमें दो गाथाओंसे कहते हैं-

मिध्यादृष्टचादिगुणस्थानंगळोळ् यथासंस्थ्यमाणि । वंधाः प्रकृतिवंधंगळ् निध्यादृष्टिगुण-स्थानदोळ् ११७ । सासादनदोळ् १०९ मिध्यनोळ् ७४ । असंयतनोळ् ७७ । देशव्रतियोळ् ६७ । प्रमत्तसंयतनोळ् ६३, अप्रमत्तसंयतनोळ् ५९, अयुव्यंकरणनोळ् ५८ । अनिवृत्तिकरणनोळ् २२, सूक्ष्मसांपराधनोळ् १७ । उपशांतकवायनोळ् १ । शीणकवायनोळ् १ । सयोगकेविज्योळों ३ १ । ५ अयोगकेविज्योळ शुन्यं ० ।

अनंतरमबंधप्रकृतिगळं पेळदपरः---

तिय उणवीसं छत्तियतालं तेवण्ण सत्तवण्णं च । इगिद्रगसर्ठी विरहित तियमय उणवीसमय ति वीससयं ॥१०४॥

तिस्वरचैकाम्नविक्षतिः षद्व्यधिकचत्वारिकात्त्रिपंचाक्षतसपंचाशत् एकद्विकषिर्धिदरहित-१० व्यधिकक्षतमेकास्रविकास्युत्तरशतिर्विवात्युत्तरशतं ॥

अभेद विवक्षासे बन्ध प्रकृतियाँ एक सौ बीस हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थान एक सौ सतरह ही बँधती हैं क्योंकि कहा है कि 'तीर्थं करका बन्ध सम्यग्दृष्टिके ही होता है २० और आहारकद्विकका बन्ध प्रमादरहितके होता है।' इस प्रकार वहाँ तीन प्रकृतियोंक बन्धका अभाव है। सासादनमें एक सी एक वँधती हैं क्योंकि मिध्यादृष्टिमें व्यक्तितन सोलह प्रकृतियाँ ऊपरके गणस्थानांमें अवन्धक्य होती हैं। सिश्रमें चौहत्तर वयता है क्योंकि सासादनमें व्युच्छिन्न पच्चीस प्रकृतियाँ तथा मनुष्याय और देवायुका बन्ध यहाँ नहीं होता। असंयतगुणस्थानमें सतहत्तर बँधती है क्योंकि मनुष्याय देवाय और २५ तीर्थं कर अवन्धसे बन्धमें आ जाती हैं अर्थात् यहाँ वँधने लगती हैं। देशसंयतमें सहसदका बन्ध होता है क्योंकि असंयतमें दसकी बन्धव्युच्छित्ति होनेसे यहाँ उनका बन्ध नहीं होता। प्रमत्तमें त्रेसठका बन्ध होता है क्यांकि देशसंयतमें चारकी व्यक्तिहानेसे यहाँ उनका बन्ध नहीं होता। अप्रमत्तमें उनसठका बन्ध होता है क्योंकि प्रमत्तमें व्यक्तिस्र छहका अभाव हो जाता है तथा आहारकादिक बन्धमें आ जाते हैं। अपूर्वकरणमें अठावन-30 का बन्ध होता है क्योंकि एक देवायुकी अप्रमत्तमें व्युच्छित्ति हो जाती है। अनिवृत्तिकरणमें बाईसका बन्ध होता है क्योंकि छत्तीसका बन्ध नहीं होता। सूक्ष्मसाम्परायमें सतरह बँधती हैं क्योंकि पाँचकी अनिष्टृत्तिकरणमें व्युच्छित्ति हो जाती है। उपशान्तकषाय, क्षीणकपाय सयोगीमें एक-एक बँधती है। अयोगीमें शन्य है ॥१०३॥

अवंधप्रकृतिगळु निष्यावृष्टियोळु ३ सासादननोळु १९ मिश्रनोळु ४६ असंयतनोळु ४३ देश-व्रतियोळु ५३ प्रमत्ततंव्रतनोळु ५७। अप्रमत्तसंव्रतनोळु ६१। अपृथ्वेकरणनोळु ६२। अनिवृत्ति-करणनोळु ९८। सूक्ष्मसांपरायनोळु १०३। उपञांतकवायनोळु ११९। ओणकवायनोळु ११९। सयोगकेबिळ अट्टारकनोळु ११९। अयोगकेविळअट्टारकनोळु अवंधप्रकृतिगळु १२०।

अनंतरं मार्गणास्यानगठोळु वंधच्युच्छित्ति बंधावंध त्रिविधस्वमं पेळविल्ल मोबलोळु नरकगतिमार्गणेयोळ गाथात्रितयबिंदं पेळवपरः :—

अवन्त्री मिध्यावृद्दी तीर्थकृताहारकृत्यं वेति त्रयम् । मासादने तदेव गोडवागुर्वमिध्येकान्नविवातिः । 
ध्ये गारि ग्राज्ञीकारमा नृदेवागुम्यी च मृते यदक्कारिकान् स्राचिते नृदेवागुम्तविकृत्यन्त्रात् त्रिवक्तारिकान् । वेतसेत्री सा रातपुर्वेति विश्वास्त्रात् । प्रमत्ते चनुर्वृति सा्तरसङ्कारात् । अगम्तं प्रमत्त्रवर्ष्यात् । स्वाप्त्रात् । अगुर्वेकान्यप्रमाणां देवागुर्वेतित द्वाचित्रः । द्वित्रायामी निहायकारम्या चनुः विद्याः । स्वाप्त्रात् । द्वित्रायाभी निहायकारम्य चनुः विद्याः । स्वाप्तामान्यप्रमत्त्रीविकृत्यपञ्चगध्यमान्यप्रमत्त्रीविकृत्यपञ्चगध्यमान्यप्रमत्त्रीविकृत्यपञ्चन्त्रम् । उपयोग्तरस्त्रीविकृत्यपञ्चन्त्रम् । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्यस्य । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्ति । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्ति । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्यस्ताम्ति । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्ति । स्वाप्ताम् । स्वाप्ताम्ति । स्वाप्ताम्यस्ताम्यस्ताम्यस्ताम्यस्ति । स्वाप्ताम्यस्ताम्यस्ति । स्वाप्ताम्यस्

व्यव अवस्य कहते है। मिण्णावृष्टिमें तांधंकर और आहारकद्विक तांतका अवस्य है। स्यानाटनमें उनमें सांवह मिलानेसे उन्नोसका अवस्य है। विश्वमें उन्नोसमें परुचास रूप् विश्वमित का मतुष्टाश्च देवाश्च मिलानेसे विश्वालीसका अवस्य है। विश्वालीसमें मतुष्यायु देवाशु तांधंकर पटानेसे असंवतमें तेंतालीसका अवस्य है अर्थात् असंवतमें तेंतालीसका अवस्य है अर्थात् असंवतमें तेंताल अवस्यसे वस्य आ जाती हैं। उनमें इस कांब्रेनेसे देवास्थवमें तिरवनका अवस्य है। उनमें चार जाइनेसे प्रमत्तमें स्वाचावका अवस्य है। इसमें देवायु बढ़ानेसे अपूर्व २० करणके प्रथम भागमें वासठका अवस्य है। दूसरे भागमें निद्वा प्रचलके वद्रसे चौसठका अवस्य है। दूसरे भागमें निद्वा प्रचलके वीरानविका अवस्य है। असम भागमें छुटिल्ज तीस प्रकृतियोक्त मिलनेसे चौरानविका अवस्य है। अतिवृत्तिकरणमें अपूर्वकरणके सममभागमें छुटिल्ज तीस प्रकृतियोक्ति मिलनेसे चौरानविका अवस्य है। अतिवृत्तिकरणमें अपूर्वकरणके सममभागमें छुटिल्ज तीस प्रकृतिकरण निरुत्तेसे अपूर्वकरणके सममभागमें छुटिल्ज चारके मिलनेसे वीरानविका अवस्य है। अतिवृत्तिकरणमें अपूर्वकरणके सममभागमें छुटिल्ज चारके मिलनेसे स्थानविका अवस्य है। अतिवृत्तिकरणके वीच भागोंमें खुटिल्ज पाँच प्रकृतियोक्ति मिलनेसे स्थानसाम्यामें एक सी वीनका अवस्य है। इसमें सोलह मिलनेसे उपरान्तकषाय, क्षीणकयाय २५ स्थानीमें एक सी वीसका अवस्य है। अर्थानीमें साताका भी अवस्य होनेसे एक सी वीसका अवस्य है। अर्थानिकराम विकास विवाद सी विकास व्यवस्थ हो हिस्ती होता विकास विवाद सी विकास व्यवस्य है। हिस्ती होता विकास विवाद सी विकास विवाद सी विव

इनकी संदृष्टि इस प्रकार हैं-

सि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अपू. अनि. सू. उ. श्री. स. अ. बन्ध क्यु. १६ २५ ० १० ४ ६ १ ३६ ५ १६ ० ० १ ० ३ बन्ध १९७ १०९ ७५ ६७ ६७ ६३ ५९ ५८ १२ १ १ १ ० अबन्ध ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ १०३ ११९ ११९ ११९ १२०

आगे मार्गणाओं में बन्धादि तीनका कथन करते हुए नरकगतिमें तीन गाथाओं से कहते  $\hat{\xi}$  —

# ओषे वा ओदेसे णारयमिन्छम्मि चारि बोन्छिण्णा। उवरिम बारस सुरचंड सुरांड आहारयमबंधा ।।१०५।।

ओघे हवादेशे नारकमिच्यादच्टी चतलो व्यन्छितयः। उपरिम द्वादश सरचतःसरायुरा-हारकमबंधाः ॥

कोधे इव इन्तु गुणस्थानवोळ् पेळवंते वावेशे मार्गणेयोळमरियल्पड्गुमप्पुवरिवं गुण-स्थानबोळ मिथ्यादृष्टिगे वेळव बंधवपुच्छितिगळ १६ ररोळगे नारकमिथ्यादृष्टियल्लि मोवल नाल्कं मिश्यात्व हंडसंस्थान बंढवेदासंप्राप्तसंहननमं व प्रकृतिगळ वंधव्यक्छित्तगळप्यो नाल्कर मुंदण एकेंद्रियजाति स्थावरनाम आतप सुक्ष्म अपर्याप्तसाधारणजारीरनाम होद्रियजाति त्रीद्रिय-जाति अतुरिक्रियजाति नरकगति नरकगतिप्रायोग्यानुपुरुषं नरकाय्य्यमे ब द्वादशप्रकृतिगळ १२। १० देवगति देवगतिप्रायोग्यानुपृब्ध्यम् वैक्रियिकजरीरम् तदंगीपांगमे व सुरचतुष्कम् ४ देवायुष्यस् बाहारकदयम् मं ॥ १९ प्रकृतिगळ नरकगतिसामान्यनारकरुगळगे बंधयोग्यंगळल्लवेकं दोडे नारकरु नरकगतियिवंद एकॅब्रियजीवंगळं विकलत्रयजीवंगळं नारकरं वेवक्कंळमागि पुटुरद् कारणदिवसा पत्तों भत्तं प्रकृतिगळं नूरिप्पत् बंबप्रकृतिगळोळ् कळेबोडं नरकगतिय नारकरुगळ्गे बंबयोग्यमप्प प्रकृतिगळ नरों व प्रकृतिगळप्पुत्र १०१। घम्मेंयोळ वंडोयोळ मेघेयोळमी नरों द प्रकृतिगळ १५ बंबयोग्यंगळपुत्र। अंजनयोळमरिष्टेयोळं मधनियोळं तीर्त्यंवधमिल्लप्पवरित्रमा भूषं नरकंगळ नारकरुगळगे नुरु नुरे प्रकृतिगळ् बंधयोग्यंगळप्यव । माधवियोळ अनुष्यायष्यं तवगतिनारकर-गळगे बंधयोग्यमल्लप्पर्वीरवमा मनुष्यायष्यमं कळेवोडे मों इ गीव नव प्रकृतिगळ बंधयोग्यंगळप्पवी प्रकृतिगळ तत्तत्प्रथ्विय पर्ध्याप्तकरुगळ्गे योग्यंगळ । अवस्थाप्तकरुगळ्गे बेरे योग्य प्रकृतिगळ ਹੇ*ਕਰਪਣ* ਹ**ਰ** ਹਰ ਤਿੰਡ ਤੋਂ

|    | 1001 18 14 141114 | *** |            | ગા |     |
|----|-------------------|-----|------------|----|-----|
| २० |                   | घ   | १०१        | ઘ  | ९१  |
|    |                   | वं  | 808        | वं | 9,6 |
|    |                   | मे  | 808        | मे | 96  |
|    |                   | अं  | 800        | अं | 80  |
|    |                   | 3Î  | 800        | 87 | 9,6 |
| २५ |                   | म   | 800        | म  | 80  |
|    |                   | मा  | <b>९</b> ९ | मा | 94  |

मार्गणाणां गुणस्थानवज्ज्ञातव्यं किन्तु नरकगतौ मिध्यादव्दौ मिध्यात्वादीनां चतुर्णामेव व्यक्तिहाः। सदपरितनैकेन्द्रियादिदादशानां देवगतितदानुपूर्व्यवैक्षिपिकतद्भोगाञ्चानां देवायुराहारकद्वययोहच बन्धो नास्ति । तेन बन्धयोग्यमेकोत्तरशतम् १०१ । अञ्जनादित्रये तीर्थं कुरत्वं विना शतम् । माघव्यां मनुष्यायुर्विना एकोन-

मार्गणामें गुणस्थानवत् जानना । किन्तु नरकगतिमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारकी ही ग्युष्कित्ति होती है। उससे उत्परको एकेन्द्रिय आदि बारह, बेबाति, बेबगत्यातुपूर्वी, बेकियिक, बैकियिक अंगोपांग, बेबायु, आहारकद्विकका बन्ध नहीं होता। अतः धर्मा आदि तीन नरकोंमें बन्ध योग्य एक सौ एक हैं। अंजना आदि तीन नरकोंमें तीर्थं करका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य सी हैं। माधवीमें मनुष्यायका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य निन्यानवे हैं।

वययांप्रकराज्यो निश्वकाययोगिळण्वारिवं बाषायुष्यंवनिस्छण्वारिवं तिय्यंग्मनुष्यायुद्धंयमं कळेवोवं ९९ प्रकृतिगळ् वंषयोग्यंगळण्युष्ठं । वायिकसम्यग्दृष्टिगळ्ं छत्तक्रस्यवेवकसम्यग्दृष्टिगळ्ं धम्मं-योळपुदृदुवरण्वारिवमण्यांप्रकालवोळं तीर्त्यंचमुद्धं । वंशयोळं सेषेयोळपुळिव नरकंगळोळं सम्यग्दृष्टिगळ्णुट्ट पित्याय्तृष्टिगळे पोणि युद्दुवरषु कारणमाणि तीर्त्वनावकम्मंमना तो भतों-भत्तरोळ् कळेवोवं ९८ प्रकृतिगळ् वंशाविकाविष्यायां वंषयोग्यप्रकृतिगळणुत्र । माधावियोळ् मात्रकं अपर्याप्रकृतिगळणुत्र । माधावियोळ् मात्रकं अपर्याप्रकृतिगळणुत्र । स्वृत्याणितमामकम्मंमुमनत्त्रप्रायोग्यानुपूळ्यंपुमनुज्वाणांत्रमुमनिन्तु मूर्क प्रवृत्यायाय्त्याळण्यायाः कृत्यस्य । स्वाव्याय्यायाः विप्रकृतिगळणुत्र । स्वृत्यायायायाः प्रकृतिगळणुत्र वेष्याग्यं स्वित्यायाळण्युत्र । स्वाव्यायायायाळण्युत्र । इत्ती विषयानम् निनतं लेसागव धारितवंशे धम्माविपृष्टिगळोळ् वेषयाण्यान्त्रक्रित्यायाळण्युत्र । इत्ती विषयानम् निनतं लेसागव धारितवंशे धम्माविपृष्टिगळोळ् वेषयणुन्छिति वेधावंधित्रविकल्यमं निम्बयादृष्ट्याविचनुत्रगृंगस्थानंगळोळ् योजिसुत्र प्रकारमं पेळ्वपशः

घम्मे तित्थं बंधदि वंसामेघाण पुण्णगो चैव ।

छट्टोत्ति य मणुवाउ चरिमे मिच्छेब तिरियाऊ ॥१०६॥

घम्मीयां तीर्त्यं बम्नाति वंद्यामेषयोः पूर्णक्वैत विष्टिपर्यंतं मनुष्यायुक्वरमे मिध्याहष्टघा-वेव तिर्यंगायुः ॥

चम्म्योळ् नारकं तीर्वनामकम्पेनं कट्टुगुं। बंदोय नेघेय नारकर पर्व्याप्तकारुवेळे कट्टुबर। अवेके वोड चम्मेयल्लबुळिव बंद्याश्यस्तन पृथ्विगळोळ् सम्यन्दृष्टिगळ्युट्टरदु कारण- १५ विदमा वंदोयोळ् मेघेयोळ्युट्टिव तीत्यसत्कमंत्र पृष्टिबंतम्मूहत्तंकके बट्पय्याप्तिगळ्लेरदु सम्यक्त-स्वीकारमं माडि तीर्ववंद्यमं माळ्वरप्यूरिखं । मधिवप्र्यन्तमाव नरकंगळ नारकर मनुष्यायुध्यमं कट्टुबर। माधिवय नारकर मिण्याट्ष्टियाळे तिर्यंगायुष्यमं कट्टुबर। माधिवय नारकर मिण्याट्ष्टियाळे तिर्यंगायुष्यमं कट्टुबर। साधिवय नारकर मिण्याट्ष्टियाळे तिर्यंगायुष्यमं कट्टुबर। साधिवय नारकर मिण्याट्ष्टियाळे विष्यंगयायम्

शतम् । अपर्याप्तकास्ये तु मिश्रकाययोगित्वात् नरतियंगायुषो विना घर्मायामेकोनसतम् ९९ । वंशाविषु सम्यग्द्रष्टपनृत्यतेः तीर्यङ्करत्वं विना अष्टानवतिः ९८ । माषन्यां मनुष्यगतितदानुपूर्व्योज्वंगीर्वेविना यंच- <sup>२०</sup> नवतिः ९५। इदं जानन्तं प्रति गुणस्यानेषु व्युच्छित्यादित्रयं योजयति ॥१०५॥

धर्मायां तीर्थकरस्यं च बन्नाति । वंशामेषयोः पर्याप्त एव बन्नाति नापर्याप्तः । मध्यौं यावन्मनुष्यायु-बन्नाति नाषः । माधव्यां मिन्यादुष्टावेवैकं तियंगायुर्वन्नाति एतत्सुत्राभिप्रायेण धर्मीदित्रयपर्याप्तस्य

अपयोम अवस्थामें मिश्रकाय योग होनेसे मनुष्यायु तिर्येचायुका बन्ध नहीं होता। अतः धर्मामें बन्धयोग्य निन्यानचे हैं। सन्यादृष्टि जीव मरकर वंशा आदिमें उत्पन्न नहीं होता। २५ अतः वहाँ तीर्थकरका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य अठानचे हैं। साचवीमें मनुष्याति, मनुष्यानुष्वीं और उद्यवगोश्रके बिना बन्धयोग्य पिचानचे हैं, यह अपयोग अवस्थामें जानना।।१०५॥।

यह जान लेनेपर गुणस्थानोंमें न्युच्छित्ति आदि तीनका कथन करते हैं-

षमीनरकमें तीर्थंकरका बन्ध करता है। बंशा और मेघामें पर्याप्त अवस्थामें ही ३० तीर्थंकरका बन्ध करता है, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं करता। सघवी नामक छठे नरक तक ही मनुष्यायुका बन्ध करता है उससे नीचे नहीं करता। 'माघवीमें मिध्यादृष्टि गुणस्थान में ही

| पय्या | 1  | घम्में   | वं शे | मेघे |
|-------|----|----------|-------|------|
| ਸ     | अर | १०       | ७२    | 79   |
| i i   | मि | 0        | 90    | 38   |
|       | सा | २५       | ९६    | ٩    |
| 1     | मि | 8        | 800   | 8    |
| अप    | अ  | 9        | ७१    | 26   |
| ध्याम | मि | 26       | 26    | 8    |
|       |    | ब्युच्छि | वध    | अवंघ |

इल्लि मिण्यात्वमं हंडसंस्थानमं षंढवेदमुमसंप्राप्तसृपाटिकासंहननमें ब नाल्कुं प्रकृतिगळ् मिण्यादृष्टियोळ व्युच्छित्तिगळपुत्रु । बंघप्रकृतिगळ १०० अबंघप्रकृति तीत्र्थमी देयनक् । सासादनंगे बंधव्यन्छित्तिगळं भुन्नं गुणस्थानदोळ पेळ्ड पंचींबज्ञतिप्रकृतिगळेयप्पव । बंधप्रकृतिगळ मिथ्या-हृष्टिय स्पृच्छित्तिगळ नाल्कनातन वंधप्रकृतिगळोळ कळेंद्रळिद ९६ प्रकृतिगळ सासादनंगे वंध-प्रकृतिगळप्पत् । अबंधप्रकृतिगळं मिथ्यादृष्ट्रिय बंधव्युच्छित्तगळ नात्कमबंधप्रकृति तीत्थिंमितेदं प्रकृतिगळ् सासादनंगे अवंधप्रकृतिगळण्यु । मिश्रंगे व्युच्छितिञ्ज्य मक्कं । वंधप्रकृतिगळ । सासादनन बंधव्यन्छित्तिगळ २५ मनातन बंधप्रकृतिगळीळ कळ दुळिद ७१ प्रकृतिगळीळग मिश्रमायव्र्वधिमल्लप्पुरियमल्लिहं मनुष्यायुष्यमं तगेरोडे बंधप्रकतिगळ ७० तत्वद् । अयंध-प्रकृतिगळ मा कळ द मनुष्यायुष्यमं १ । सासादनन बंधवयन्छिति २५ मबंधप्रकृतिगळ ५ मिस्त ३१ प्रकतिगळ मिश्रंगे अवंधप्रकृतिगळप्रव । असंयतसम्यग्द्धिगे बंधव्युच्छित्तिगळ १० बंधप्रकृतिगळ मिश्रत बंधप्रकृतिगळोळगे तीत्थंपुनं मनुष्यायुष्यमुमं कृडिदोडे ७२ प्रकृतिगल् असंयतंगे बंधप्रकृति-गळण्डा। अवंधप्रकृतिगळं मिश्रन अवंधगळ ३१ रोळगे तीत्थं मुमं मनुष्यायुष्यमुसं तेगेडु वंग-प्रकृतिगळीळ कृडिदवपुवरिदमु आ येरडुं प्रकृतिगळं कळे दोडे असंयतंरी अयंध्रजकृतिगळ २९ अप्यव । चर्मोय अपर्याप्तनारक रुगळगे । मिथ्यादिष्टगे सासादनतिरुवंगायव्यक्तिजनतं बरु स्टिलिन गळ २४ मं तन्न नाल्कुं बंधव्य च्छितिगळ' कुडिबोडे वंधव्य च्छितिगळ ६८ व्यवेकेंद्रोडे नरक्षणित-१५ योळे ल्लियुमप्पपर्यामकालयोळ् सासादनरिल्लप्पदरिवं। असंयतसम्यम्बृष्टिमे मनुष्यायुर्व्याज्ञतं

एकोत्तरसर्वे मिथ्यादृष्टौ अबन्यः तीर्थकरत्वं, बन्यः शतं, व्यूच्छितिः तदेवायचनुष्कम् । सारादनं अबन्यः पञ्ज, बन्यः षण्णवतिः, व्यूच्छितिः प्रामुक्तैव पञ्चविद्यतिः । मित्रे बन्यः मनुष्यायुर्गित रातीतः, अवन्यः एकिविज्ञत् एकविज्ञत्, व्युच्छित्तिः सून्यम् । असंगते बन्यः मनुष्यायुक्तीर्थकरत्वाच्यां द्वागन्तिनः, अवन्यः एतान्त्रादेशस् व्युच्छित्तिर्देशः । नारकायर्थायानां सासादनत्वं नेति यमीयां मिथ्यादृष्टीः व्युच्छितिः तिर्वनामूर्गहृत्वगासास्य-

पक विर्यगायुका वन्य करता है' इस सूत्रके अभिप्रायसे पर्याजादि तोनमें पर्याप्तके एकसो एक वन्धयोग्य हैं। सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थकरकः अवन्ध है, वन्ध सौका, व्युच्छित्ति आदिकी चार प्रकृतियों की। सामादनमें अवन्ध पाँच, वन्ध छियानवे, व्युच्छिति पूर्वांक पर्च्यास। सिक्षमें मनुष्यापुका बन्ध न होनेसे बन्ध सतर, अवन्ध इकशीस, व्युच्छिति सूत्य। असंदवसे तीर्थकर और मनुष्यापुका बन्ध होनेसे बन्ध वहत्तर, अवन्ध उनतीस, व्युच्छिति हस्स। नरकमें अपर्यातावस्थामें सामादृत गृणस्थान नहीं होता। अतः प्राप्ति सिच्यादृष्टिमें

गळप्प तन्त श्रृन्छित्तिगळु ९ तत्तो वंषश्रृन्छित्तिगळप्षु १ । मिष्यावृद्धिरो वंषप्रकृतिगळ तिर्ध्यंमनुष्यायुद्धयरहित ९८ प्रकृतिगळु वंषप्रकृतिगळपुषु । वसंयतंगे तन्त पर्ध्यामकालव ७२ रोळो मनुष्यायुद्धयरहितमागि तीर्त्यंतहितमागि वंषप्रकृतिगळु ७१ क्षपुषु । मिष्यादृद्धियोळु तीर्त्यंमो वे अवंधप्रकृतियनकु १ । वसंयतंगे वा मिष्यावृद्धिय वंषश्युन्छिति व्यवंधगळु कृति २९ रोळो तीर्त्यंवप्रकृतिगळोळं कृतितपुदु कारणमागि वसंयतनोळबंषप्रकृतिगळु २८ व्यपुषु । यिन्तु

| अ  | 80 | 90   | २९ |
|----|----|------|----|
| मि | 0  | 60   | 30 |
| सा | 74 | ९६   | ¥  |
| ाम | 8  | 1800 |    |

तीत्थंरहितमागि घमें वंशे मेघेगळगे पेळवंतेयक्कुं। वंशेयुं मेघेपुणंगनेपुमरिष्टेयुं मघिषयुमें ब पंवभूमिगळतारकायम्पाप्तर मिथ्वावृष्टिगळेषणुर्वादिमा मिथ्यावृष्टिगळगेल्लरिणं वंधप्रकृतिगळु ९८ अप्युव मी २८। ९८। ०। माघविय नारकपर्यामकस्यक्रो :—

| अ                | ٩   | 90  | રેલ |  |  |
|------------------|-----|-----|-----|--|--|
| मि               | 0   | 190 | २९  |  |  |
| सा               | 28  | ९१  | 6   |  |  |
| मि               | اور | ९६  | ₹   |  |  |
| माघविय अपर्ध्याप |     |     |     |  |  |
| मि               | 24  | 84  | 0   |  |  |

इत्लि निध्यादृष्टियोजु वंषव्युच्छित्तगळू ४ सासावननल्लिय सिध्यँगायुच्यं गूडि ५ प्रकृति- २० गळपुतु । बंघग्रकृतिगळू ९६ । अबंधप्रकृतिगळु ३ ॥

मिस्साविरदे उच्चं मणुबदुगं सत्तमे हवे बंधो ।

मिच्छा सासणसम्मा मणुबदुगुच्चं ण बंधंति ॥१०७॥

मिश्राविरतयोरुच्चं मनुष्यद्विकं सप्तम्यां भवेद्वंथः। मिश्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि सनुष्यद्विकपुरुचं न बध्नीतः॥

व्युच्छित्या युता इत्यष्टाविशतिः, बन्धोऽस्टानवतिः, अवन्यः तीर्णंडरत्वम् । असंयते व्युच्छित्तिः मनुष्यार्युविना नव, बन्धस्तीर्थंकरत्वेन एडसप्ततिः । अवन्योऽस्टाविशतिः । अञ्जनादित्रयपर्यापानां तीर्यंकरत्वं विना षर्मोदित्रयवत् ज्ञातव्यम् । वंशादिपञ्चारयपिता मिध्यादुस्टय एवेति बन्ध एव ॥१०६॥

व्युच्छिति तिर्यगायुके बिना सासादनमें व्युच्छिक्ष चौबोस प्रकृतियोंके मिछनेसे अठाईसकी होती है। बन्ध अठानवे, अबन्ध तीर्यंकर का। असंयतमें व्युच्छिति मनुष्यायुके बिना नी, बन्ध तीर्थंकरके साथ इक्हतर, अबन्ध अठाईस। अंजना आदि तीनमें पर्याप्तकोंके तीर्थंकरके विना समें आदि तीनकों तरह जानना। बंगा आदि पौंच प्रथिवियोंमें अपर्याप्त अबस्यामें एक मिण्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है। १०६॥

मिश्रमीळ्मसंयतनोळं उच्चेगाँत्रम् मतुष्यद्विकम् साममप्रचुवियोळ् वंयमवर्षुः । मिश्यादृष्टिसासावनसम्यग्वृष्टिगळीळ्वं समुष्यद्विकमुमनुष्येगात्रपुमं कहुरे वितु मिश्यादृष्टियोळ्वंधप्रकृतिगळु
३ अप्पुच । सासावनसम्यग्वृष्टिगो वंयवपुण्ळितिगळु २४ अप्पुचेके वोडे सिर्ध्यागृद्ध्यमं तेगवु
मिश्यावृष्टिय व्युण्डिल्टिं । अवंधप्रकृतिगळु २५ अप्पुचेके वोडे मिश्यावृष्टियंवध्युण्डिल्
५ त्तिगळस्तुं कळेनुवप्पुचरिंदं । अवंधप्रकृतिगळु ८ अपुचेके वोडे मिश्यावृष्टिय ख्युण्डिल्टिं । अवंधप्रकृतिन्
वार्ष्यप्रकृतिगळमूर्व ३ कृष्टिबोडे टे प्रकृतिगळपुचरिंदं मिश्यनोळु ब्युण्डिलित्ताग्रत्यमक्तुः । वंधप्रकृतिवार्ष्य सासावनन ब्युण्डिल्टिं निक्षनोळ् अवेडोडे ६७ प्रकृतिगळपुचवरोळ् मनुष्यद्विकः
मुमनुच्यैग्गाँत्रमुमं कृष्टिबोडे मिश्रंगे वंधप्रकृतिनळ् ७ अपुचु । अवंधप्रकृतिगळा कृष्टिब मृदं
प्रकृतिगळं सासावनन व्युण्डिल्यवंधंगळोळु ३२ कळेडोडे मिश्रंगवंधप्रकृतिगळा कृष्टिब मृदं
प्रकृतिगळं सासावनन व्युण्डिल्यवंधंगळोळु ३२ कळेडोडे मिश्रंगवंधप्रकृतिगळा कृष्टिव मृदं
प्रकृतिगळं सासावनन व्युण्डिल्यवंधंगळोळु ३२ कळेडोडे तिश्रंगवंधप्रकृतिगळु २२ अप्युच ।
१० असंयतसस्यप्रकृति वेष्वप्रकृतिगळ् मनुष्यायुव्विक्तित्वत्वप्रकृतिगळपुच । माध्यिय
अपर्यामिमध्यादृण्टिगे तिर्ध्यागायुवविज्ञत ९८ प्रकृतिगळोळगे मनुष्यद्विकोच्चप्रकृतित्वयमं कलेडोडे
रम्भित्तत्व्युवंधपळपुच । इन्तु नरकगतियोज्ज वंधयप्रकृतिवंधवंधप्रकृतिगळ् वेळल्यद्ववनंतरं
तिर्ध्यामिष्यादिकोच्यः न्यत्ववाद्विकः नरकगतियोज्ज वंधयप्रकृतिवाळ्व वंधप्रकृतिनळ् वेळल्यद्ववनंतरं
विष्यानिवाद्योव वेष्वप्रचुच ।

१५

सन्द्रमधूनिक्यां मिश्रासंसदयोक्वनैयोशं मनुष्यद्वयं च बन्नाति । मिध्यादृष्टिनासादनौ न बक्नतः इति
तत्त्रयं तत्त्रयम्ति मिध्यादृष्टावदन्यः । बन्यः वण्णवितः । वर्ष्ट्रक्वितित्ययाययोऽभेव वंशात् पञ्च । सामादने
अवन्वोऽद्यते, बन्यः एकनवितिः, व्यूष्टिक्तिः चतुर्विवतिः । मिश्रेद्रस्यः तत्त्रयवस्थादेकान्त्रविवत्, वन्यः
सन्दतिः, व्यूष्टिक्तिः वृत्यम् । असंपते अवन्यवन्त्री मिश्रवत् । व्यूष्टितिसंतृत्यापूर्वजनान्त्रव ॥१०७॥ एवं
सन्दतिः, व्यूष्टिकतिः वृत्यम् । असंपते अवन्यवन्त्रमे मिश्रवत् । व्यूष्टितिसंतृत्यापूर्वजनान्त्र ॥१०७॥ एवं

सातवी प्रिविधे मिश्र और असंयत गुणस्थानमें हो उबगोत्र और मनुष्यद्विकता बच्च होता है। मिथ्यादृष्टि और सासादनों उनका बच्च नहीं होता। अतः सातवी पृथिवीमें पर्याप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टि और सासादनों अन्य होता है। वच्च छियानचे, तियागुकता बच्च यही होनेसे व्यक्टिलियाँच । सासादनमें अवन्य आठ, बच्च इक्यानचे, व्यक्टिलि चौवास । मिश्रमें मनुष्यद्विक और उबगोत्रका बच्च होनेसे अवन्य उत्तरीस, बच्च सत्तर, व्यक्टिलि कृत्य । असंयतमें अवन्य और बच्च सिश्रकी तरह, व्यक्टिलि मनुष्याप्तको छोड नौ ॥१००॥

धर्मादि तीन पर्याप्त पर्याप्त १९ बन्धयोग्य १०० वर्षय १०० वर्षय १०० वर्षय १०० वर्षय १०० वर्षय १०० वर्षय १०० वर्यय १०० वर्षय १०० वर्यय १००

## तिरिए ओघो तित्याहारूणो अनिरदे छिदी चउरो । उनरिमछण्णं च छिदि सासणसम्मे हवे णियमा ॥१०८॥

तिरश्चि कोघस्तीरर्थाहारोनोऽविरते व्युन्छित्तयश्चतस्रः । उपरितनवण्णां व्युन्छित्तिः सासादनसम्यय्दष्टौ भवेन्नियमातु ।।

तिय्यंगातियोळ् ओघः गुणस्थाननिक्षणभेयक्कुं । अदंतप्णुवें वोडे तीर्त्याहारोनः तीर्थनाम-मुमाहारकद्वयिवहीनमप्युवक्कुं । तीर्त्याहारकित्रप्रकृतिविहोनमाव सम्बंबंषप्रकृतिगळ् ११७ ळूं गुन्नं गुणस्यानवोळ्येळवंते बंध्यपुण्डितः बंधाक्षप्रवेदगळ् ज्ञातब्यमप्प्रविल्छ अविरते अस्यतसस्यादृष्टि-योळ् प्रपुण्डितिगळ् १० रोळगे तिर्यंवासंयतंगे चतलो ब्युच्छितयः नास्के बंधव्युच्छितिगळपुव १ त्लि उपरितनवद्प्रकृतिगळगे ६ सासावनसम्यादृष्टियोळ् बंधव्युच्छितिगळ् नियमविवसप्युवन्ता-गुत्तं विर् रः

> सामण्णतिरियपंचिदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । सर्गिरयाड अपुण्णे वेगुन्वियस्त्रकमित णरिय ॥१०९॥

सामान्यतिरुर्वंक्षंचेद्वियपूर्णंकयोनिमतिब्वेवमेव । सुरनारकायुरपूर्णं वैक्रियिकषट्कमपि नास्ति ॥

सामान्यतिष्यं वर्ष पंचेंद्वियतिष्यं चर्ष्यांत्रकतिय्यं चर्ष योनिमतितिष्यं चरमें बी चतुष्टियः १५ तिष्यं वराज्ञे प्रभाव यो प्रकारसेय वकुमण् क्रव्ययप्यातित्यं चरोज् सुरनारका युः वेत्राप्टका निर्माणका प्रभाव विकास क्षेत्रका क्षेत्रका विकास क्षेत्रका विकास क्षेत्रका विकास क्षेत्रका क्षेत्रका विकास क्षेत्रका क्षेत्रका

विर्यमातौ ओपः गुणस्यानिक्शणिस्य भवित किन्तु तीर्योहारोन। वीर्यकरत्याहारकद्वाम्यां रहितो २० भवित तेन बन्धयोग्यभ्रहतयः सर्वदशीलरस्रतम् । अपुष्कितिबन्धाबन्धभेदास्तरभ्रकृतिवयं बिना गुणस्यान-वन्धात्याः । तत्रापि अविरते अवयतसम्यदृष्टौ व्युष्कितिः अप्रत्यास्थानकथाया एव बस्वारः तदुर्धारतनानां वय्ववयनमारावदीनां वर्ष्णां व्युष्कितिः (वर्षमनुष्यान्याः साधादनतम्यस्ट्रप्टावेव भविति नियमात् ॥१०८॥ तथासितः—

सामान्यतिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः पर्यान्ततिर्यञ्चः योनिमत्तिर्यञ्चरनेति चतुर्विचतिर्यन् एवमेव भवति । २५ अपुर्णे लब्ब्ययन्तिकतिरश्चि सुरनारकायची वैक्रियिकयटकमयि बन्धो नास्ति उत्तरभवे उदयायोग्यानां

विर्यञ्चगतिर्मे 'ओघ' अर्घात् गुणस्थानवत् जानना। किन्तु तीर्थंकर और आहारक-द्विकका बन्ध नहीं होता। अतः बन्ध्योग्य प्रकृतियाँ एक सौ सतरह। उपुष्टित, बन्ध-अवन्ध गुणस्थानवत् जानना। इतना विशेष है कि आसंधत गुणस्थानमें व्युष्टित्रत्ति चार अप्रत्या-स्थानावरण कथायकी हो होती है। उससे उपरक्ती वऋषुधमनाराच आदि छहकी व्युष्टित्रति ३० सासावृत सम्बय्बृष्टिमें ही नियमसे होती है।।१०८॥

सामान्यतिर्यक्क, पञ्जेन्द्रियतिर्यक्क, पर्याप्ततिर्यक्क, योनिमत्तिर्यक्क इन चार प्रकारके तिर्यक्कोंमें इसी प्रकार होता है। छञ्च्यपर्याप्तक तिर्यक्क्षमें देवायु, नरकायु और वैक्रियिक पट्क

| सा | पं | q   | यो |
|----|----|-----|----|
| वि | 8  | ६६  | 48 |
| अ  | 8  | 90  | 80 |
| मि | 0  | ६९  | 86 |
| सा | 38 | 808 | १६ |
| मि | १६ | 880 | 0  |

बन्धाभावात् । तत्सामान्यादिचतुर्विवत्तरस्यां मिष्यादृष्टौ बन्धप्रकृतयः सप्तदशोत्तरशतम् । अत्र मिष्यास्यादि १५ षोडशस्य चित्रमणनीय शेषाः १०१।

सासादनस्य बन्धः । अपनीतास्ताः १६ अवन्यः, व्युच्छित्तिरेकविश्वत् । कृतः ? असयतव्युच्छित्ते र परितनवण्णामत्रैन छेदात् । मित्रे बन्दः एकान्सस्तितः सासादनबन्धे तद्व्यूच्छित्देवायुपस्य अपनयनात् । अवन्योऽस्टब्स्वारिकत् सासादनव्युच्छित्यवन्ययोदेवायुमेस्त्रात् । व्युच्छित्तः तृत्यम् । असंयतस्य वन्धः सन्तितः देवायुषोऽत्र बन्धसंभवात् । अवन्यः सन्तनस्त्रारिकत् देवायुषोऽगनीतस्वात् । व्युच्छित्तः अप्रत्यास्थानकपाया

२० का बन्ध नहीं है क्योंकि जो प्रकृतियाँ आगामी भवमें उदयके योग्य नहीं हैं उनका बन्ध नही होता। अतः सामान्य आदि चार प्रकारके तियंक्षांके मिश्यादृष्टिगुणस्थानमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ सतरह हैं। इनमें ने सोलहकी व्युच्छित घटानेपर शेष एक सौ एक का बन्ध सासादनमें, अबन्ध सोलह, व्युच्छिति इकतीस; क्योंकि असंयतमें व्यूच्छिक होनेवाळी अपरकी छह प्रकृतियोंकी व्युच्छित सासादनमें ही होती है। मिश्रमें बन्ध उनहत्तर क्योंकि असंस्कृत व्यक्तियोंकी व्युच्छित सासादनमें ही होती है। मिश्रमें बन्ध उनहत्तर क्योंकि आसादनमें बंधनेवाळी एक सौ एक प्रकृतियोंमें से व्युच्छित इकतीस तथा देवायु कम हो जाती हैं। अबन्ध अद्वालीस, क्योंकि सासादनमें व्युच्छित इकतीस और अवन्धमें सोल्य तथा से सोल्य व्याप्त स्वाप्त से व्युच्छित से स्वर्ण सिल्योंके वन्ध सत्तरका, क्योंकि यहाँ देवायुक सन्ध सम्भव हैं। व्युच्छित भूत्य। असंयतके वन्ध सत्तरका, क्योंकि यहाँ देवायुक सन्ध सम्भव है। व्यवन्ध सेतालीस क्योंकि देवायुक सन्ध हो गयी।

अपुत्रवेते वोडे मिश्रकाययोगिगळोळायुन्वैयमित्लण्युवीर्यं । नात्कायुन्यंगळुं ४ नरकद्विकमुमित्तु ६ प्रकृतिगळु कळेबुवणुवीर्यं । ई निवृत्यपर्यामकरुपळि । गुणस्यानत्रयमककुमिल्जु ६ प्रकृतिगळु कळेबुवणुवीर्यं । ई निवृत्यपर्यामकरुपळि । गुणस्यानत्रयमककुमिल्जु स्थानवोळु वंधप्रकृतिगळु १०७ अपुत्रवेते वोडे निवृत्यपर्यामकरुपळे । अव्यवस्थानिक वपुत्रविर्वं । आ चतुन्वियसासावनित्वृत्यपर्यामतिर्ययस्यक्ता वंधप्रकृतिगळु ९४ अपुत्रवेते वोडे मिथ्यादृष्टिय ५ वंधय्युन्छितिगळु १४ अपुत्रवेते वोडे मिथ्यादृष्टिय ५ वंधय्युन्छितिगळु १३ कळेबोडण्युन्यपूर्वारं व अवध्यकृतिगळुमिल्ज १७ अपुत्रवेते वोडे मिथ्यादृष्टिय व्ययस्युन्छितिगळुमतातन अवंधप्रकृतिगळुमं कृष्टिवोडक्कुमणुवीर्यं । असंयतित्रविवातिर्यंचित्रवृत्य पर्याप्तराज्ञो वंधप्रकृतिगळु १० अपुत्रवेते वोडे सासावनवंधयुन्छितिगळु २० इवनातन वंधप्रकृतिगळोळकळेबीड ६५ अपुत्रवत्ते मुरन्वत्रक्रमं कृष्टिवोडक्कुम्य अवंधप्रकृतिगळुमे १० कृष्टिवोडे १० १६ अपुत्रवत्ते वोडे सासावनवंधयुन्छित्तिगळुमं १० कृष्टिवोडे १० कृष्टिवोडे १० कृष्टिवोडे १० कृष्टिवोळ सुरन्वतृत्वके वोडे सासावनवंधयुन्छित्ताळुमं १० अपुत्रवेते वोडे सासावनवंधयुन्छित्ताळुमं १० अवंधप्रकृतिगळोळे सुरन्वतृत्वके तो वोडे सासावनवंधयुन्छित्याळुमं १० अवंधप्रकृतिगळुमे १७ कृष्टिवोडे १० विद्याळे सुरन्वतृत्वके तो वोडे सासावनवंधयुन्छियं :—

| सा | ч  | अप | 0  |
|----|----|----|----|
| अ  | 8  | ६९ | ४२ |
| सा | २९ | 68 | १७ |
| मि | १३ | 80 | 8  |

एव चरवारः वज्यव्यमनारावादीवां वण्णां प्राक् सासादन एव बन्वच्छेदात् । देशसंवतस्य बन्बः वद्यप्टिः अस्यतद्युच्छित्तेत्वत् तद्वनचेत्रम् तत्वत्वत् । अवन्यः एकपञ्चाश्चत् असंवतस्युच्छित्तेत्व पतितत्वात् । व्युच्छितिः स्वस्य चतुष्कम् । चतुविधतित्विमृत्ययर्याद्वानां बन्धयोग्यप्रकृतयः एकादशीत्तरशत्मेव । भिश्रकाययोगित्वादापुष्ठचतुष्कतरक्तिद्वस्योबन्धामावात् तेवां च गुणस्यानप्रकृतयः । तक् मिष्यापृष्टी बन्धः वस्तोत्तरसर्व (५ ।
विदेयपर्यात्वकाले मिष्यापृष्टित्यसादाव्योः सुरचत्वकस्याबन्धात् । अपूष्ठितः प्रयोदश्च नत्वस्य स्वस्यः स्वस्यत्वस्य स्वस्यः स्वस्यः

न्युच्छिति चार अप्रत्याख्यानक्यायोंकी, क्योंकि व अर्थभनाराच आदि छहकी पहले सासादनमें ही बन्धव्युच्छिति हो गयी है। देशसंवतमें बन्ध छियासठका, क्योंकि असंयतमें दन्ध
वैधनेवाछी सतर प्रकृतियोंमेंन्से उसमें व्युच्छित चार। उक्त चारों है। अवन्य इक्यावनका,
असंयतमें युच्छित्र उसमें मिल जाती हैं। युच्छिति चार। उक्त चारों प्रकृति तिष्टुंत्यपर्याप्तिवर्षक्रोंके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ ग्यारह हैं। क्योंकि मिश्रकाययोग होनेसे चारों
आयु और तरकिक्रका बन्ध नहीं होता तथा उनमें तीन ही गुणस्थान होते हैं। उनके
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें बन्ध पक्त सौ सात; क्योंकि निवृत्यपर्याप्तकालमें मिथ्यादृष्टि और
सासादनमें ग्रुस्चतुष्कका बन्ध नहीं होता। व्युच्छिति तरह, क्योंकि तरकिक्रक और तरकायुद्रुप्त
का अभाव है। सासादनमें बन्ध चौरानवें; क्योंकि मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित उत्तरीस, क्योंकि तिर्थक्रायु सतुष्यायुका अभाव है। अवन्य सतरह, क्योंकि
हैं। व्युच्छिति उत्तरीस, क्योंकि तिर्थक्रायु सतुष्यायुका अभाव है। अवन्य सतरह, क्योंकि तथ्यायुक्त अभाव है। अवन्य सत्य स्वर्थक्र

२५

इन्तु कब्च्यपर्ध्यामकिमध्यादृष्टिगळ्गे सुरतारकायुरपूर्णे वैक्रियिकबद्कमि नास्ति एंबी सुत्राभिप्रायदिवं कब्ध्यपर्धामकितय्यैवमिष्यादृष्टिगळु तिर्ध्यममुख्यायृद्धयमं कट्डुबरपुर्वीरवं शेष-सुरतारकायुद्धयमुमं वैक्रियिकयद्कमुमं कट्ड योग्यतेयिल्लप्पूर्वीरदमा ८ प्रकृतिगळं तिर्ध्यमतिय वंषयोग्यप्रकृतिगळ ११७ रोळगे कळेबोडे १०९ प्रकृतिगळ वंषयोग्यंगळप्यु ॥

अनंतरं मनुष्यगतियोज् वंषम्युच्छित्ति बंषावंषप्रकृतिगळं गुणस्थानंगळोळु पेळदपरः ---

तिरियेव णरे णवरि हु तित्थाहारं च अन्थि एमेव । सामण्णपुण्णमणुसिणिगरे अपुण्णे अपुण्णेव ॥११०॥

तिरुक्षीय नरे नवं खलु तोत्र्याहारं चास्त्येयमेव । सामान्यपूर्णमानुषीषु नरे अपूर्णे अपूर्णे इव ॥

तिर्घ्यंगातियोळे तु पेळदंते मनुष्यगतियोळ्नुमक्कुमें तें बोडे अविरते व्युच्छित्यक्ष्यतसः ऍविडुचु । मा असंयतन नाल्कॉरंद भुंदण ६ ब्युच्छितिप्रकृतिगज्ञ सासादनतोळु ब्युच्छितिपळपु-वे बिडुचुं । मतं नवीनमुंटदाबुदें दोडे तीत्र्याहारं चास्ति तीर्व्यमुमाहारकद्वयमुं बंधमुंटु खलु स्पुट-

एकोक्कर्य तस्मात् सुरचतुष्कस्य बन्धे निक्षेत्रात् । व्युच्छित्तः अत्रत्यास्थानकद्याया एव चस्वारः । तिर्धमकस्य-पर्याप्तकमिष्यादृष्टी विर्धमनुकामुब्देशसङ्कावात् वेषपुरनारकायुषी वैक्रियिकपर्कमपि बन्धी नास्तीति १५ तदण्डेन तिर्धयाविवन्धेशानीते लेथे नवीत्तरशतसेव बन्धयोग्धं भवति ॥१०२॥ अव मनुष्पानी बन्धवपृच्छित्ति बन्धावण्यपञ्चलीगुंजस्थानेषु प्रस्थ्यति—

तिर्यमिदिवन्यनुष्पानी भवति । अविरते व्युष्ण्यितस्त्यारः । तदुपरितनानां पणां व्युष्णितः सासावनसम्पष्ट्यावेव इति विशेषस्य अभयत्र सामात्वात् । पुनः नवीनमन्ति । तत् ितन् ?तीर्थकरसमास्थानेसे उनहत्तर होती हैं । अवन्यसं वयालीसः स्थाकि सासावनसं हुई व्युष्ण्यिति और
अवन्यको सिलाकर उसमें से सुरच्युष्कको बन्धमं ले जानेपर वयालीस रहती हैं । अपुष्ण्यिति जार
आवस्थको सलावत् । तिपश्चित्वप्रमुख्यक्षकम्यपर्याकि सिष्यादृष्टिमें तिर्वञ्चात् मतुष्यायुक्ता बन्ध
सम्भव हं । होष देवायु, नरकायु और वैक्रियिक पट्कका बन्ध नहीं होता । अतः तिर्वञ्चगतिसें बन्धयोग्य एक सौ सतरहमें से ये आठ कम करनेपर होष एक सौ नौ बन्धयोग्य
होती हैं ॥१०९॥

| ₹          |    |     | ार पर्या<br>ग्य ११५ | प्तातियें<br>९ | <b>ब</b> ेंमें |     |     | तिर्यक्रोंमे<br>। १११ |
|------------|----|-----|---------------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------------------|
|            |    |     |                     | असं.           |                | _   | सा. | असं.                  |
| अबन्ध      | 0  | १६  | 8<                  | 8/9            | ५१             | 8   | १७  | ४२                    |
| बन्ध       |    | १०१ | ६९                  | ಅಂ             | ६६             | १०७ |     | ६९                    |
| ब्र. व्यु. | १६ | ₹१  | 0                   | 8              | 8              | १३  | २९  | 8                     |

मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंमें बन्ध, व्युच्छित्ति-बन्ध और अवन्ध कहते हैं-

विश्वातिक समान मनुष्यगतिमें होता है। अर्थान असंवत्गुणस्थानमें चारकी व्युच्छित्ति होती है। उससे उपरकी छहकी व्युच्छित्ति सासादन सम्बन्दृष्टीमें ही होती है यह विशेषता दोनोंमें समान है। नवीनता यह है कि मनुष्यगतिमें तीर्थंकर और आहारकद्विकका मागि । सामान्यमनुष्यपर्याप्तमनुष्यमनुष्योमनुष्यरगळें बी त्रिविष्यमनुष्यरोळं एमेव ई प्रकार-मेयक्कुमनु कारणमागिवंषयोग्यप्रकृतिगळ् १२० अप्पुत्तु । सासादननोळ् वंषव्युच्छित्तिप्रकृतिगळ् ११ अप्पुत्तु । असंयतनोळ् वंषय्युच्छित्तिगळ् ४ भिविंगतु तिस्यंगातियोळ्येळल्परदुदिव्लिखं त्रिविध्यमनुष्यरोळमरियल्पडुपुमें बुदर्यं । नरे अपूर्णे अपूर्णे इच मनुष्यापूर्णनप्प लब्ध्यपर्याप्तकोळ् तियंगातिळब्ध्यपर्याप्तको पेळवेतेयक्कं संदृष्टि :—

| संदृष्टि :                       |                 |                                   |                                                      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ं अ                              | •               | •                                 | १२०                                                  |
|                                  | 8               | 8                                 |                                                      |
| स<br>भी                          | 0               | 8                                 | ११९                                                  |
| १उ                               | 0               | 8                                 | 984                                                  |
|                                  | १६              | १७                                | १०३                                                  |
| १सू<br>१अ                        | <b>१</b> ६<br>4 | २२                                | 96                                                   |
| १वा                              | ₹\$             | <b>१७</b><br>२२<br>५८<br>५९<br>६७ | ६२                                                   |
| अ                                | ₹<br>₹<br>&     | ५९                                | Ę۶                                                   |
| স                                | Ę               | ६३                                | ષ્હ                                                  |
| दे                               | 8               | €0                                | 43                                                   |
| 3(                               | 8               | 90                                | ૪૬                                                   |
| मि                               | 0               | દ્દલ                              | 48                                                   |
| सा                               | ₹8              | 808                               | १९                                                   |
| प्र<br>दे<br>ज<br>मि<br>सा<br>मि | १६              | हर<br>१०१<br>११७                  | ९९८ ४ म ८ म १०७ म<br>१९११ ० ४ ६ ६ ५ ५ ४ ४ १९<br>१९११ |
|                                  |                 |                                   |                                                      |

इल्लिट मुंदबस्तनाधस्तनगुणस्थानंगळ वंवश्युक्छित्तिगळं वंवश्यक्रकेदोडं वंवश्युक्छित्तिगळ्न वंवश्यक्रकेदोडं वंवश्युक्छित्तिगळ्न क्रांडदडमुवरितनोपरितनगुणस्थानंगळोळ् यथासंस्थामाणि बंधप्रकृतिगळ्न वंधप्रकृतिगळ्न वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृतिण्ळ वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृति वंधप्रकृतिगळ्ल वंधप्रकृति वंधप्यप्रकृति वंधप्रकृति वंधप्यप्रकृति वंधप्रकृति वंधप्रकृति वंधप्रकृति

मनुष्यगतियोळ् सामान्यमनुष्यपर्याप्तमनुष्ययोनिमतिमनुष्यने वितु त्रिविषमनुष्यस्गळो गुणस्यानंगळ् सतुर्वेशप्रमितंगळप्यवसरोळ् मिथ्यादृष्टिगुणस्यानबोळ् वंधस्युच्छित्तगळ् १६ वंध-प्रकृतिगळ् ११७ अवंषप्रकृतिगळ् तीर्त्यसुमाहारकद्वयमुं कृडि त्रिप्रकृतिगळध्युव ३। सासादननोळ् १५

हारकट्टयं च बन्धोऽस्ति खल्-म्फुटम् । सामान्यमनुष्यपर्यान्तमनुष्यमानुषीमनृष्येषु त्रिविधेव्वपि एवमेब तेन बन्धयोग्यं विश्वयुत्तरस्रतम् । सासादनव्युच्छित्तिरकर्तित्रसत् । असंयतव्युच्छित्तिरचत्वारक्षेति ज्ञातव्यम् । गुण-स्यानानि चतुर्दशः । तैव्ययस्तनव्युच्छित्तौ बन्यादपनीतायां विद्येषक्षनपूर्वकमबन्ये च युतायामुपरितनवन्यावन्धौ स्याताम् । तत्र मिष्यादृत्यौ व्युच्छित्तिः १६ । बन्यः ११७ । अयन्यः तीर्थमाहारकद्वयं चेति त्रयं । सासादने

बन्य होता है। सामान्य सनुष्य, पर्याप्तमनुष्य और मानुषी मनुष्य तीनोंमें भी इसी प्रकार है। अतः बन्ययोग्य एक सी बीस हैं। सासाइनमें व्युच्छिति इकतोस और असयनमें चार जानना। गणस्थान चौदह हैं। उनमें नीचेकी व्यच्छित बन्धमें से घटानेपर बिशेष कथनके

वंषण्युण्णित्ताळ ३१ अप्युणे ते वहे असंयतं ) वेळ्य वंषण्युण्णिताळ १० रोज् तिरियेष णरे एंद्र् वेळ्यरप्यूवीर्यमध्यालयालयुण्यमं कळवृळिव वट्मकृतिगळ् सासावननोळ् व्यूण्णितिगळावुषपु- विरिदे वंषप्रकृतिगळ् १०१। अवंषप्रकृतिगळ् १०१। अवंषप्रकृतिगळ् १०१। अवंषप्रकृतिगळ् वेळ्यर्यम् वेळ्य्ये वेळ्य्ये वेळ्य्ये विर्वेष्ठ १९। अप्युणे के वेडे वेण्युण्यानवोळ् वंषप्रकृतिगळ् १९। अप्युणे ते वोडे प्रकृतिगळ् ११। असंयतगुणस्यानवोळ् वंषप्रकृतिगळ् १ अप्युणे ते वोडे प्रकृतिगळ् ११। असंयतगुणस्यानवोळ् वंषप्रकृतिगळ् १८ अप्युणे ते वोडे प्रिष्ठ से वेडे वळ्य्य्ययस्यानाच्यान्य विर्वेष्ठ से विष्ठ से विष्ठ प्रकृतिगळ् १९। अप्युणे ते वोडे प्रिष्ठ से व्यव्यान्य विर्वेष्ठ से विष्ठ से विष्ठ प्रकृतिगळ् १९। अप्युणे ते वोडे प्रकृतिगळ् कळेट्यप्यूवीर्य १ अवंषप्रकृतिगळ् १९। अप्युणे ते वोडे प्रकृतिगळ् कळेट्यप्यूवीर्य १ विष्ठ अवंषप्रकृतिगळ् १० अवंषप्रकृतिगळ् १० विष्ठ प्रचित्र के विष्युणे विष्ठ प्रकृतिगळ् १० अवंषप्रकृतिगळ् १० १३। अप्युणे विष्ठ विष्ठ क्रयं प्रकृतिगळ् १०। अप्रमत्त्र अप्यानवाज्ञ विष्युणे १० । अप्रमत्त्र विष्णुणे विष्ठ क्रयं प्रकृतिगळ् १० अवंषप्रकृतिगळ् १० विष्णुणे विष्णुणे १० विष्णुणे प्रवित्र क्ष्यं प्रकृतिगळ् कृत्ये विष्णुणे विष्णुणे १० विष्णुणे विष्णे विष्णुणे विष्णे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे विष्णुणे

१५ बन्धस्युच्छित्तः ३१ । तिरिएव णरे इत्यसंयतस्योक्तवन्धयुच्छितो उगरितनवण्णासनैव छेदाद् बन्धः १०१। अवन्यः १९ । मिले बन्धस्युच्छितिः तृत्यम् । बन्यः ६९ । देवायुव्यमतनीय अवन्यप्रकृतित् क्षेपात् । बन्यः ६९ । देवायुव्यमतनीय अवन्यप्रकृतित् क्षेपात् । बन्यः १९ । देवायुव्यमतास्यात् । द्वन्यः ११ । अस्यत्यः ११ । अस्यत्यः ११ । वर्ष्यप्रत्यकृतिद्वस्यापनयात् । वन्यः ११ । देवायुद्धिपंकर्यात्त वस्ये मिलितस्यात् । अवन्यः ५२ । तरप्रियन्तप्रकृतिद्वस्यापनयात्। देवायुद्धे वन्यप्रयुच्छितिः स्वस्य प्रत्यास्यानस्यात्त्वस्य । अवन्यः १० । अवन्यः १० । अवन्यः १० । प्रत्यम्यपन्यमत् । प्रत्यस्य ५९ । व्यव्यद्धित्यः १। वन्यः ६३ अवन्यः ५७ । अप्रमत्युणस्याने देवायुर्ख्युच्छितिः १ । वन्यः ५९ । आह्यस्त्यपन्यमत्यत् । उपयेपुर्वकरणादिषु

अनुसार अवन्धमें जोड़नेपर उत्तरके वन्ध और अवन्ध होते हैं। सिध्यादृष्टिमें ब्युच्छिति १६, बच्य १९७, अवन्ध तीर्यकर और आहारिक इस प्रकार तीन। सासादनमें बच्य व्युच्छिति ३१, क्योंकि तिर्यक्षके समान मनुष्यमें होनेसे असंयतमें करी वन्ध्यपृच्छिति दसमें ने उत्तरकी छुद्द ने खुच्छिति यहाँ ही होती है। बन्ध १०१, अवन्य १०१। सिश्रमें वन्ध्यपृच्छिति तुम्य, वन्ध ६९, क्योंकि देवायुको अवन्ध प्रकृतियोंमें मिळा दिया है, वन्ध एक सौ एक, अवन्ध इक्यावन। असंयतमें बन्धपृच्छिति चार, क्योंकि वश्रपेभाराच आदि छह प्रकृतियोंको सासादनमें व्युच्छिति हो गयी है। वन्ध इक्टतर, व्योंकि देवायु और तीर्धकर यहाँ वन्धमें आ गयी हैं। अवन्ध वन्तास, क्योंकि वन्ध में गयी दो प्रकृतियों किस हो गयी हैं। देशसंयत-में वन्धव्युच्छिति अपनी प्रत्याच्यान कपाय चार हैं। वन्ध सङ्सठ, अवन्ध तर्देशन। प्रमत्तसंयतमें वन्धव्युच्छिति असर आदि छह, बन्ध तरेसठ, अवन्ध तर्देशन। प्रमत्तसंयतमें वन्धव्युच्छिति अस्य आदि छह, बन्ध तरेसठ, अवन्ध सत्तावन। अप्रमत्त गुणस्थानमें एक देवायुकी बन्धव्युच्छिति, बन्ध उनसठ, क्योंकि आहारकदिकता वन्ध प्रमत्त त्वावस्य प्रमत्तावन। अप्रमत्त गुणस्थानमें एक देवायुकी बन्धव्युच्छिति, बन्ध उनसठ, क्योंकि आहारकदिकता वन्ध प्रमत्त प्रमत्तावन। अप्रमत्त प्राप्तावन से एक देवायुकी बन्धव्युच्छिति, बन्ध उनसठ, क्योंकि आहारकदिकता वन्ध प्रमत्त प्रमत्त स्थानिक विक्त स्थान प्रमत्त विक्र हो हो अवन्य इक्तरठ क्योंकि दो कम गर्थी। उत्तर अपूर्वकरण आदिमें सर्वन गुणस्थान सामान्यकी तरह व्युच्छिति वन्ध और अवन्ध प्रकृतियाँ होती हैं उसी प्रकृत रूप स्थान स्थान सामान्यकी तरह व्युच्छिति वन्ध और अवन्ध प्रकृतियाँ होती हैं उसी प्रकृत ज्ञान

गळण्यतिस्वं नवसल्यबुबु । ई सामाग्यमनुष्यपर्याप्तमनुष्य योनिमतिमनुष्यरे वी त्रिविषमनुष्यर्यग्नामन् । विद्याप्तम्यप्रकालि ११२ व्यप्बेतं वोडे मिश्रकाययोगिगळण्यतिस्वमण् रुखनुष्कमुं ४ नरकद्विकमुं २ वाहारकद्विकमु २ मिन्तु ८ प्रकृतिगळ् वंधयोग्यगळण्यविरवमवं वंधप्रकृतिगळ् १२० रोळ् कळेबोडे ११२ प्रकृतिगळण्यच्यविरवं । बल्लि मिष्यादृष्टिसासावनास्यतप्रमत्तस्योगकेबल्णुणस्थानपंवकमक्कुमाणुणस्थानंगळ्यो संदृष्टि :—

| <b>स</b> | 8  | 9          | 888 |
|----------|----|------------|-----|
| স        | ĘΫ | <b>£</b> 2 | 40  |
| अ        | 6  | 190        | 82  |
| सा       | २९ | 98         | 28  |
| मि       | 83 | १०७        | 4   |

ई निवृत्यपर्धाप्रमनुष्धिमध्यादृष्टियोळ् बंधब्युन्छित्तिगळ् १२ अप्युतं तं बोडे मिश्रकाय-योगिगळ्गे वंधयोग्यमस्वव नरकायुध्यम् नरकद्विकम् कळेबोडण्युवण्यवीरवं वंधप्रकृतिगळ् १०७ अप्युवेकं दोडे सुरचतुष्कम् तीरवैमुमातनोळवंधयोग्यतियस्कष्प्यवीरवमिततेयप्युवा यंच प्रकृतिगळ्य-वंधप्रकृतिगळ्यव ५ ।

सासाबनंशे बंधव्युच्छित्तिगळ् २९ अप्पुबेकें बोडे अनुष्यायृध्यमुं तियंगायुष्यमुं एरङ्गल्लि १० कळेबुदपपुर्विरंवं । बंधप्रकृतिगळ् ९४ अप्पुत्रु । लबंधप्रकृतिगळ् १८ अप्पुत्रु । मिश्रगृणस्यानं शृत्यमेयन्कुमेकेंदोडे मिश्रगायुक्वंवम् भरणमुभिल्लपपुर्विरंवं ।

असंयतगुणस्थानवोळ् वंषड्युच्छित्तगळ् ८ अप्पुवे तेवोडे अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानकषाया-एकम् तकोळे व्युच्छित्तियप्युवरिदं वंधप्रकृतिगळ् ७०। अप्युवेतेवोडे सुरचतुष्कम् ४ तीर्स्युमं निवृत्यपर्थ्यामासंयतं कट्दगुमप्पवरिवमयं कृडिवोडक्कृमप्युवरिदं अवंधप्रकृतिगळ ४२ अप्युवेकंबोडे- १५

सर्वत्र गुणस्थानसामान्यवत् व्युष्श्वतिवन्यावन्यप्रकृतयो भवन्तीति नेतव्यम् । तरित्रविधमनुष्यनिर्वृत्य पर्याप्तनानां वन्ययोग्यं द्वादवीसरस्वत्रवेव निश्वक्रायमीगित्वावायुष्वयुण्कं नर्रुकद्वित्रं आहारद्वित्रं चेत्यद्यानां बन्वाभावात् । गुणस्थानानि निष्यादृष्टिकं चेत्यद्यानां बन्वाभावात् । गुणस्थानानि निष्यादृष्टिकं व्युष्टिकंतिः १३ । तर्कायुर्वेत्रकृतिकंतिः विकास्याद्वे व्युष्टिकंतिः १३ । तर्कायुर्वेत्रकृतिकंतिः विकास्याद्वे व्युष्टिकंतिः १३ । तर्कायुर्वेत्रकृतिकंतिः विकास्यादे विकासित्रकंतिः विवासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विवासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्यकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्यकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्रकंतिः विकासित्यकंतिः विकासि

चाहिए। तीनों प्रकारके मतुष्य निर्वृत्यपर्याप्तकों में बन्ध योग्य एक सी बारह हैं क्यों कि मिश्रकाययोग होनेसे चारों आयु, नरकद्विक और आहारक्षिक इन आठोंका बन्ध नहीं हो। । गुगस्थान मिश्यावृष्टि, सासादन, असंयत, प्रमत्त और सयोगकेवलो पाँच होते हैं। उनमें से मिश्यावृष्टिमें व्यक्ति तरह, क्योंकि नरकायु और नरक्षिकका अभाव है। बन्ध २५ एक सी सात, क्योंकि सुरचतुष्क और तीर्थकरका बन्ध नहीं होता। अतः अबन्ध पाँच। सासादनमें व्यक्तित उनतीस क्योंकि मतुष्यायु विश्वायु कम हो गयी है। बन्ध चौरानने, अबन्ध माराविक सात्र क्योंकि अतस्थायु विश्वायु कम हो गयी है। बन्ध चौरानने, अवन्ध अठारह। यहाँ मिश्रगुणस्थान नहीं होता। अस्तरतमें व्यक्तित आठ; क्योंकि अप्रस्थानवान और प्रचाश्यान कोठ प्रवास्त्र न

२५

क्विबस्तुं प्रकृतिगळ् कळेडुबपुर्वारंबं । प्रमत्तसंयतनोळु बंधव्युष्टित्तगळु ६२ अप्पुर्वेतं वेडि तम्न बारं ६ अप्रमत्तनवोडु वेवायुष्टं राज्ञियोळकळेडुवेववं बिट्डु अपूर्वकरणन आहारकद्वयरित ३४ प्रकृतिगळ् अनिवृत्तिय ५ प्रकृतिगळुं सुक्मसांपरायन १६ वं कृष्टिवोडप्पुवपपुर्वारं बंधप्रकृतिगळु ६२ अवंपप्रकृतिगळु ५० सयोगियुणस्यानवोळु वंबव्युच्छित्ति सातमो प्रेपकृतियक्कु १ । बंधप्रकृति-५ युमयोवेयक्कु १ मवंवयप्रकृतिगळ् १११ अप्पुत्त । मनुष्यक्रक्यपर्याप्तकमिष्यावृद्धिरो गरे अपुष्णे अपुष्णोव वेंवितु तिस्यगातिकक्रयपर्याप्तकारो पेळवेते बंधप्रकृतिगळ् १२० रोळगे तीर्यमुं १ माहारक-द्वयमुं २ वेवनारकायुष्यद्वयमुं २ वैक्रियिकषद्कपुमिन्तु ११ प्रकृतिगळ् कळे बोडे बंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०९ अपुत्र ।

देवगतियोज् बंधयोग्य प्रकृतिगळं गाथाद्वयदिदं पेळवपरः--

णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी । सोलस चेत्र अर्वधो भवणतिये णत्थि तित्थयर्र ॥१११॥

नरक इव भवति देवे आईशान पर्यंतं सप्त वाम ध्युन्छितयः । घोडश चैवावंयः भवक्केत्रये नास्ति तीर्यंकरं ॥

बन्चात् । अवन्यः ४२ । प्रमत्तयंत्रे व्युष्ण्वितः ६१ । कृतः स्वस्य बद्कं अप्रमतस्य देवायुगशावपनीतमिति १५ तस्यक्षत्व । अपूर्वकरणस्य आहारद्वयं विना चतुर्वित्रवात्, अनिवृत्तः पद्म, सुरुवसोतरायस्य पोष्ट्रयुक्तिकः मिलितस्यत् । बन्धः ६२ । अवन्यः ५० । सयोगे व्युष्णितः सातवेदनीयम् । द्रस्प्रीक्षितं तर्वतः । अवन्यः १११ । 'गते अपूर्णे अपूर्णे अपूर्णे निम्नुष्यक्रव्यपर्याप्तकमित्यादृष्टी द्विप्त्युक्तिकव्यपर्याप्तकयत् तीर्पमाहारद्वयं देननरकायुर्णे वैक्षियिकपद्वः वेययेकादशानामवन्यात् । बन्धयोग्यं नवोस्तरतमिति १०९ ॥ ११० ॥ वेवमती बन्धयोग्यप्रकृतीर्गायाद्वयेनाह—

२० क्योंकि सुरचतुष्क और तीर्थकरका यहाँ बन्ध होता है अबन्ध वयालीस। प्रमत्तसंयतमें व्युच्छित्त इकसठ, क्योंकि अपनी छह, अप्रमत्तकी देवागू मूलमें ही नहीं है अतः उसे छोड़ देना, अपूर्वकरणकी आहारकद्विके बिना चौतीस, अनिवृत्तिकी पाँच, सुरूम साम्परायकी सोलह ये सब मिळकर इकसठ होती हैं, बन्ध बासठ, अबन्ध पचास। सयोगीमें ब्युच्छित्ति एक सात्वेदनीय, बन्ध भी उसीका, अबन्ध एक सौ उपाह ।

मनुष्यनिर्वृत्यपर्याप्तक बन्धयोग्य ११२

|          | मि. | सा. | असं. | 耳. | ₹.  |
|----------|-----|-----|------|----|-----|
| अबन्ध    | 4   | १८  | ४२   | ५० | १११ |
| बन्ध     | १०७ | 98  | ಅಂ   | ६२ | 8   |
| ब. व्यु. | १३  | २९  | ۷    | ६१ | 8   |

सतुष्य लब्ध्यपर्याप्तकमें तिर्वेञ्चलब्ध्यपर्याप्तककी तरह तीर्यंकर, आहारकद्विक, देवायु, • नरकायु, विकिथिकथट्क इन ग्यारहका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सौ नौ हैं॥१९०॥

देवगतिमें बन्धयोग्य प्रकृतियां दो गाथाओंसे कहते हैं-

नरकगतियोळें वु पेळ्दंते बेबगतियोळ् आईशानपप्यंतं अभिविषयोळाओप्युविर्दं भवनत्रय-बोळं करपवासिस्त्रीयरोळं सौषम्मैंशानकस्पद्वयबोळं मिष्याहिष्टिंगे वंघम्युव्छित्तिगळ् ७ अप्पुत्तु । अंतागुत्तं विरल् वोड्या चैवावंषः आ मिष्याहिष्टिय शेषसूद्धसत्रयमुमं ३ विकलत्रयमुं नरकद्विकन्नुं २ नरकायुष्यमु १ इंतु ९ प्रकृतिगळ् सुरखतुष्कमुं ४ सुरायुष्यमुं १ आहारकद्वयमु २ मिन्तु १६ प्रकृतिगळ् बेबगतियोळ् बंधयोग्यंगळल्लप्युविरवंभी बोड्या प्रकृतिगळं बंधप्रकृतिगळ् १२० रोळ् कळबोडे शेव १०४ प्रकृतिगळ् वेबगतियोळ् वंधयोग्यंगळप्युत्तु । भवनत्रयबोळं कस्य स्त्रीयरोळं तीत्यंबंधमिल्लप्युविरवसल्लि बंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०३ अप्युवल्लि संदृष्टिः —

| भ ३ । कल्पस्त्रीयरु |   |    |     |    |  |
|---------------------|---|----|-----|----|--|
| अ                   | 1 | १० | 198 | 32 |  |
| मि                  | 1 | 0  | 90  | ३३ |  |
| सा                  | 1 | २५ | ९६  | 9  |  |
| मि                  | 1 | 9  | 803 | 0  |  |

वित्रिक भवनत्रय करपवासि स्त्री निष्याहिष्टिगळो बंधप्रकृतिगळ १०३ रोळ् निष्यात्वहृंड वंडा संप्राप्तैकेंद्रियस्यावरातपमें व अ प्रकृतिगळ् निष्यादृष्टिगळे कट्डुबरप्युवरिवमा प्रकृतिसम्बन्धं कळेबोडे भवनत्रयसासावनसम्बन्ध्याकुं करपस्त्रीसासावनरं कट्डुब योग्यप्रकृतिगळ् ९६ अप्पुत्तु । २० अवंधप्रकृतिगळ, अञ्चपुत्रु । स्वर्णप्तु सासावनन वंधप्रकृतिगळ अञ्चप्तु । स्वर्णप्तु । स्वर्णप्रकृतिगळ अञ्चप्तु । स्वर्णप्रकृतिगळ ३३ ॥

असंयतसम्यावृध्यिगे बंधप्रकृतिगळ् ७१ अध्युवंतं बोडे मिश्रनोळकळे व मनुष्यायुष्यमं

न त्रकातिवत् देववतौ स्यात् । किन्तु आ ईशानपर्यन्तं सप्तप्रकृतयः मिध्यात्वहुण्डसंस्थानादयः मिध्यात्वृष्टी व्युष्ण्वित्तर्भवति । तपुपरितन्तृकमन्त्रयायो नव सुरस्तुष्ण्वं सुरायुष्यं आहारकदयं चेति योडवा प्रकृतयो देववती जवन्या-वन्त्रयोग्या न भवन्ति तेन चतुरुक्तररातिवेव वन्त्रयोग्याः । तन्नापि भवनन्त्रये करपस्त्रीप् च तीर्षवन्त्रानावात् वन्त्रयोग्यानस्त्र्यत्तरत्तवेव । तत्र भवनन्त्रयकरपस्त्रीमिध्याद्वर्ण्वकंतः स्मृतरस्त्रत्ते । अव्युष्णितः विद्यात्वर्षया स्वयुष्णितः विद्यात्वर्षयस्त्रकं । अववन्त्रः तृष्यम् । तस्त्रात्वात्रस्य वन्त्रः वण्यवितः तस्त्रत्तकस्य मिध्याद्वर्ण्वरत्ते वन्त्रयात् । वृष्णिक्षर्यात्वर्षयः वर्ष्यः वर्ष्यः वर्षयः वर्ष्यः वर्ष्यः वर्ष्यः वर्षयः वर्षवः वर्षयः वर्यः वर्षयः वर्षयः वर्यः वर्षयः वर्यः वर्ययः वर्षयः वर्ययः वर्य

देवराविमें नरकगविके समान जानना । किन्तु ईशानपर्यन्त मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें मिण्यादृष्टि सुगस्थानमें मिण्यादृष्टि सुगस्थानमें मिण्यादृष्टि सुगस्याद्वे साव प्रकृतियोंकी व्यक्तित्व होती हैं । उससे ऊरफो सुक्रमित्रक आदि नी, सुरचतुष्क, सुरायु, आहारकद्विक इन सोलह प्रकृतियोंका देवराविमें वन्ध नहीं होनेसे वन्ध्योग्य एक सौ चार हो है । उनमेंसे भी भवनिक और कल्परित्रयोंमें शिकरका २५ वन्ध न होनेसे वन्ध्योग्य एक सौ तोन हैं । अवनिक कोर कल्परित्रयोंमें मिण्यादृष्टिमें वन्ध एक सौ तोन, व्यक्तित्व सिण्याद्व आदि सात, अवन्ध सुन्य । साताइनमें वन्ध छियानवे, क्योंकि सातका वन्ध मिण्यादृष्टिमें ही होता है, व्युच्छित पश्चीस, अवन्ध वहीं सात । मिलगुणस्थानमें वन्ध सराद, क्योंकि सनुष्यादृक्क वन्ध नहीं होता, अवन्ध तेतीस क्योंकि

वसंयतं कट्डुगुमप्पूर्विरवं वर्ववप्रकृतिगळ् ३२ । वरपुत्र । मनुष्यापुष्यं तेगेडु वंधप्रकृतिगळोळ्कृति-बुवप्पूर्वीरवं । सोधम्मेंशानकस्पद्वयबोळ् वंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०४ वरपुया किल्पद्वयिमध्यार्टाष्टसासा-वनसम्यग्दृष्टि मिश्रासंयतसम्यग्दृष्टिगळ्गे त्रिविषप्रकृतिगळ संदृष्टिः—

|    | सौधम | नं २ |    |
|----|------|------|----|
| 91 | 80   | ७२   | 32 |
| मि | 0    | છ૦   | 38 |
| सा | 24   | ९६   | 6  |
| मि | وا   | १०३। | 8  |

इल्लि मिष्याद्दियो वंघप्रकृतिगळ् १०३ । अयंध्रप्रकृति तीर्त्यमे वेयक्कुं १ । सासावननोळु व यंध्रप्रकृतिताळू ९६ अप्पुवे ते दोडे मिष्यात्व हुंडसंस्थान यंडवेव असंप्राप्तमृणाटिकासंहनन एकेंद्रियजातिनामस्यावरनाम आतपनाममं बी ७ प्रकृतिगळ मिष्यादृष्टिये कट्टुपुं । सासावनसस्यग्दृष्टि
कट्टुनपुर्वोद्धसा प्रकृतिगळनातन वंध्रप्रकृतिगळोळू कळे वोडनितेयपुर्वपपुर्वोद्ध अवध्यप्रकृतिगळ् ८
अपपुर्व । सिक्ष्युणस्यानवदोळ् वंध्रकृतिगळीळ् कळे वोडनितेयपुर्वपपुर्वाद्ध र प्रकृतिगळ् १
समुख्यापृष्यमुर्व कृष्टि २६ प्रकृतिगळ् सासावननोळे वंध्रमपुर्वपपुर्वाद्ध स्वन्त नंध्रप्रकृतिन १० कोळकळेवेडिनितेयपुर्वपपुर्वोद्ध । अवंध्रप्रकृतिगळ् मनुष्यापृष्यकृष्टि ३६ प्रकृतिगळपुर्व ।
असंयतसम्यदृत्यियोळ् वंध्रप्रकृतिगळ, ७२ अप्युवेदे ते वोडे मिश्रनोळवंध्रकृतिगळोळिट्टं मनुष्यायुण्यमुमं तीर्थयुमनी सीष्टमनिकस्यद्धास्यतं कट्डुगुमपुर्वाद्धन्त कृष्टिवोडपुर्वे वु बरोयल्पङ्कृतु ।
असंयतसम्यदृत्यते अस्य

> कप्पित्थीसु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं । तिरियाऊ उज्जोनो अत्थि तदो णत्थि सदरचऊ ॥११२॥

कत्पस्त्रीषु न तीरथं शतारसहस्त्रार पय्यंतं तिर्ध्यभिष्ठकं । तिर्ध्यगायुरुश्चोतः अस्ति ततो नास्ति शतारचतुरुकं ॥

बन्धात्। जबन्धः द्वानिधात्। व्युन्धित्तः स्वस्य दया। शोधमँग्रानद्वये बन्धयोध्यादचतुस्तरसत्तम्। तत्र स्व्यादृष्टी जबन्धः तीर्षकरसम्। बन्धः व्युत्तरसत्तम्। व्युन्धितः ते एव सन्तः। सासादते जबन्धः ८। २० बन्धः ९६। व्युष्धितिः २५। मिश्रेजन्यः ३४ मनुष्यायुःशेनात्। बन्धः ७०। व्युष्धितः तृत्यः वर्षः। अस्यते जबन्धः ३२ तीर्षकरसमनुष्यायुगोर्वनेषातः। वन्धः ७२। व्युष्धितः १०॥ १११॥

सासादनकी व्युष्टिवि और अवन्यके जोड़में मनुष्यायु भी मिळ गयी। असंयतमें बन्ध इकहत्तर क्योंकि यहाँ मनुष्यायुका वन्य होता है। अवन्य वत्तीस, व्युष्टिवित अपनी दस। सीधम ऐशानपुग्वजे बन्धयोग्य एकसी चार। मिण्यादृष्टिमें अवन्य तीर्थकरका, बन्ध एक सौ तृत्य तीन, व्युष्टिवित वही सात। सासावनमें अवन्य आठ, बन्ध छियानके, व्युष्टिवित पक्षीस। मिश्रमें अवन्य चौतीस क्योंकि मनुष्यायुका भी बन्ध नहीं होता। बन्ध सत्तर, व्युष्टिवित तृत्यायुका भी बन्ध नहीं होता। बन्ध सत्तर, व्युष्टिवित तृत्य । असंयत्तमें अवन्य वत्तीस, क्योंकि यहां तीर्थकर और मनुष्यायु बंधने छगती हैं, बन्ध बहत्तर, व्युष्टिवित दस।।१११॥

कल्परत्रीयरोळं तीर्त्यंश्रमिल्लवुकारणमाणि तद्श्रंश्वरहित भवनत्रयवेवक्कंळ रचनेयोळे कल्परत्रीयरं पैळल्पट्टरेकेंबोडे मिध्याष्ट्रश्राविगुणस्थानंगळोळू बंधध्युच्छित्तिवंशाबांश्रप्रकृतिगळ् सदृशंगळपुदे कारणमाणि पृथक् पेळल्पट्ट्रविल्ल ।

सानत्कुमार माहेंद्रबह्मबह्मोत्तर छांतव कापिष्ट शुक्रमहाशुक्रश्रारसहस्त्रारभुमेंब १० कर्ल्यगळोजू वेवक्कँज्यो बंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०१ अप्युवेकॅबोडे तत्करूपजरुगळेकेंद्रियजातिनाममुं ५
स्यावरनाममुं आतपसुर्म सूक्ष्मेत्रयविकलत्रय नरकद्विक नारकायुष्यमुमेंबो मिध्यावृष्टिय उपरितत
द्वावराप्रकृतिगळ्ं १२ सुरखनुष्कमुं ४ सुरायुष्यमुमाहारकद्वयमुमेंबो हि १९ प्रकृतिगळं कट्टुबरल्तेकँवोडे "आईसाणोत्ति सत्तवामछिवी" एवंबनु सीयमेंबानकर्णद्वयावसानमात्र भवनत्रययेवक्कँळुमेकंद्रियस्वावरात्तपंगळं कट्टुबरपुर्वारवस्त्रयरोळेट्या प्रकृतित्रयक्कै बंधमुळ्त सानत्कुमारावि वशकर्णजराज्यो "णिरयेव होवि वेचे" एवंबी सुत्राभित्रायविवं । णारयमिष्ट्यम्नि बारि बोच्छिणा । १०
उविरास वारस सुरख सुरार आहारसमक्या ।। एवं बंधप्रकृतिगळु १२० रोळू १९ प्रकृतिगळं
कळेबोडे सानस्कृमारावि वशकर्णवर्णकराज्यो बंधयोग्यप्रकृतिगळिनतेयपुत्रवपुत्रवर्त्व । अस्थि सिध्यावर्ष्याविवन्तर्गणस्थानगळीळ वंषस्यच्विन्द्रभित्रवान्त्रो वर्षष्ट ।

| सानत्कुमारादि १० कल्पज |    |    |     |    |  |  |
|------------------------|----|----|-----|----|--|--|
| i                      | अ  | १० | ७२  | २९ |  |  |
| i                      | मि | 0  | 90  | 38 |  |  |
|                        | सा | २५ | ९६  | ٩  |  |  |
|                        | मि | ×  | 800 | 8  |  |  |

इल्लि मिष्यादृष्टियोळू मिष्यात्व हुंड बंढ असंप्राप्तमेव नाल्कुं प्रकृतिगळ् ४ वंषव्युच्छिति-गळप्पवु । बंबप्रकृतिगळ १०० अप्पुव वंषप्रकृति तीरधंमो देयक्कुं ।

सासादनसम्यग्दृष्टियोळ बंधव्युच्छित्तिगळ २५ बंधप्रकृतिगळ ९६ अबंधप्रकृतिगळ ५।

कल्पस्त्रीयु तीर्थकरत्वं न बन्नातीति ततः कारणात् तद्वन्ता सन्तत्रयरचनायामेबोक्ता उभयत्र गुणस्या-नेषु बन्धाबन्वव्युच्छित्तिभिविशेषाभावात् । सानकुमारादिदशकरपेषु नरकगतिवदिति बन्धयोग्यभेकोत्तरातम् । मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्तिस्वत्वारि सप्तानां तु ईशानपर्यन्तमेवोक्तत्वात् । बन्धः १००। अबन्धः तीर्थकरत्वं । सासादते व्युच्छित्तिः २५ । बन्धः ९६ । अबन्धः ५ । मिश्रे व्युच्छित्तिः सून्यम् । बन्धः ७० । मनुष्यायुपीऽ- २०

कल्पित्रयोमें तीर्थंकरका बन्ध नहीं होता। अतः उनकी रचना भवनत्रिककी रचनामें ही कही गयी। दोनोंके गुणस्थानोंमें बन्ध, अबन्ध, बन्ध व्युच्छित्तिमें अन्तर नहीं है। सानस्क्रमार आदि दस कल्पोंमें नरकातिके समान बन्धयोग्य एक सौ एक हैं। सिण्यादृष्टिमें अपुष्टिलि, चार, क्यों के साव हो कही है। बन्ध सौ, अबन्ध सुष्टिलि, चार, क्यों के साव हो कही है। बन्ध सौ, अबन्ध तीर्थंकर एक। सासादनमें व्युच्छिति पश्चीस, बन्ध छियानवे, अबन्ध पाँच। मिश्रमें २५ व्युच्छिति शुन्य, बन्ध सत्तर, क्योंकि मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता। अबन्ध इकतीस।

१. सूक्त-अपर्यास-साधारणेति सूक्तत्रयः।

मिक्षगुणस्थानबोळ् बंघख्युण्डिल शुन्यं । वंघप्रकृतिगळ् ७० । अवंघप्रकृतिगळ् ३१ । एकंबोडे समुष्यायुष्यं बंधबोळकळेडऽवंघप्रकृतिगळोळकृषिडुवपुर्वारं । असंयतगुणस्थानबोळ् वंधवगुण्डिलिन गळ् १० । वंघप्रकृतिगळ् ७२ । एकंबोडे समुष्यायुमं तीरथंगुमं कटुड्वनणुर्वारता येरड् प्रकृति गळ् १० । वंघप्रकृतिगळ् ७२ । एकंबोडे समुष्यायुमं तीरथंगुमं कटुड्वनणुर्वारता येरड् प्रकृति गळ् मिश्रम अवंधप्रकृतिगळ् ७२ अणुवा येरड् ५ प्रकृतिगळ् कळेडुवणुर्वारं । अतारसहस्रारकल्यद्वयपर्यंते तिर्ध्यीद्वस्तु तर्ध्यायुष्यमुं उद्योतमुं वंधवप्रवृत्तिक्वं अवंधपित्स्वं त्रियम्पृटपुर्वारं आनतावित्रकृत्वंगळोळं नवस्वंगण्यायुष्यमुं उद्योतमुं व्यवस्त्रकृत्वंगळे स्वर्षायुष्यमुं त्रकृतिगळोळ नवस्वं व्यवस्त्रकृत्वंगळे नवस्वंगण्यायुष्यम् । विष्यायुष्यम् विष्यायुष्यम् । विष्यायुष्यम् विष्यायं विष्यायुष्यम् । विष्यायुष्यम् विष्यायं विष्

#### आन ४।९ ग्रैवेयक

| अ  | 80 | ७२  | २५ |
|----|----|-----|----|
| मि | 0  | 190 | २७ |
| सा | २१ | ९२  | ٩  |
| मि | 8  | ९६  | 8  |

हिल सिच्यावृष्टिगळ्गे सिच्यात्वावि चतुष्प्रकृतिगळु ४ वंयस्युच्छितिगळपुतु । वंय-प्रकृतिगळु ९६ अपनुतु । अवंधप्रकृति तीर्त्थमो वेयककुं १ । सासावन सम्यग्दृष्टियोळु वंयस्युच्छिति २१ । प्रकृतिगळपुतु । एकंदोडे झतारचनुष्कं वंयमित्लपपुर्दारवमवं कळेवोडिनितयपपुत्रपुत्रप्ति व वंपप्रकृतिगळपुतु । अवंपप्रकृतिगळ् ५ । मिक्षपुणस्थानकोळु वंपप्रकृतिगळु ७० । मनुष्या-पुष्प्यमवंसपपुत्रप्तिं अवंधप्रकृतिगळ् २० । मनुष्यापुर्व्यामित्ल कृतिबुवप्पुत्रप्तिं । असंयतपुण-१५ स्थानवोळु वंधव्यच्छितिगळु १० । वंधप्रकृतिगळु ७२ । अपनुष्कित्रां वातनोळु तीर्त्यम् भनुष्या-पुष्पपु वंधमृत्यपुर्वारवमवं मिश्रम वंपप्रकृतिगळोळु वेगविल्ल कृतिवोडितानुवेंबुवर्ष्य । अवंध-प्रकृतिगळ २५ अपनुष्ता कृतिव प्रकृतिगळिल्ल तेगबुवप्यूचरित्वं ।

प्यपनीतत्वात् । अवन्यः ११ । बस्यते व्युन्धितः १० । बस्यः ७२ तीर्षमनुष्यायुनीवेन्नात् । अवन्यः २९ स्रातत्तस्वसारपर्यन्तमेन तिर्योदके तिर्यगायुक्योतस्वति सरस्वत्रकः बन्धयोग्यमस्ति तत् उपरि नास्तीति २० निममादानतादिषु रूलेषु नवस्ववेशकेषु वनस्योग्याः ९७ । तत्र मिष्यापुर्दी कस्यः ९६ तीर्थकरत्ययावन्यात् । व्युन्धितिः ४ । सासादने व्युन्धितः २१ सरस्यकनस्य रात्यमावात् । बन्यः ९२ । अवस्यः ५ । मिर्स व्युन्धितः ४ । सासादने व्युन्धितः २१ सरस्यकनस्य रात्यमावात् । बन्यः ९२ । अस्यते व्युन्धितिः स्ता । बन्यः ७२ ।

असंयतमें ब्युच्छिति दस, बन्ध बहत्तर क्योंकि तीर्थंकर और मनुष्यायुका बन्ध होता है, अबन्ध उनतीस ॥

शतार सहसार पर्यन्त ही तिर्येचगात, तिर्यक्षगत्यानुपूर्वी, तिर्यक्काय उद्योत हस शतार चतुष्कका बन्ध होता है। उससे ऊत्तर नहीं होता, इस नियमके अनुसार आनत आदि चार कल्पोंमें और नवमेबेयकमें बन्धयोग्य सतानवे। उनमें सिध्यादृष्टिमें तीर्यक्रका बन्ध न होनेसे बन्ध न्नियानके, न्युष्टिन्नित चार। सासादनमें शतार चतुष्कक न होनेसे ज्युष्टिन्नित इक्कीस, बन्ध बानके, अवन्य पाँच। सिश्में ज्युष्टिन्नित सुन्य, महुष्यायुक्ता बन्ध न होनेसे अनुविज्ञानुसरिक्सानंगळ १४ रोळ् सन्यावृष्टिगळेष-पुर्वीरक्सिल्य असंयत्त्रणच्यो वंध-योग्यप्रकृतिगळ् ७२ अप्पृबिन्ती देवगतियोळ् पेळ्व भवनत्रप्रवर्ध करणजस्त्रीयरुगळप निक्वृत्य पर्व्याप्तकरुगळ्गो वंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०१ । अप्पृबंतेवोडे तर्व्याप्तकरूणो वंधयोग्यप्रकृतिगळ् १०३ रोळ्गो निश्वकाययोगितळप्वरिंदं । तिर्व्याननुष्यापुद्धयां कृट्टप्पूर्विरक्सकं कळे वोडे तावनमात्रप्रकृतिकाळपुवप्प्वरिंदं । जल्ळि निष्यादृष्टिसासावनगुणस्पानुकृतेकं वोडे तिर्व्यामनुष्यगतिय सम्यादृष्टिगळल्ळि पुरुदुवरुल्यप्यंत्वं ज्ञा गुणस्यानद्वयवोळ् वंधकृत्रिकंति वंधावंपप्रकृतिगळ्गो संबद्धिः

सा २४ ९४ ७

ई रचने सुगममेकॅबोडे तीर्थमुमायृष्यग्रुमिल्लि बंधमिल्लप्यूर्वारंबं । सीधम्मॅआनकरपज-निर्वृत्यपर्व्यानकरुगञ्जो बंधयोरयप्रकृतिगळ् १०२ अप्पूर्वेतवेडिल्लिय्मेरडायुष्यंगळे कळेडुबु तीर्व्यमंटप्यारंवं । गुणस्यानित्रतयमुमप्युववको संवृष्टिः— सीधमं २ इयनिर्वृत्यपः ।

अ ९ ७१ ३१ सा २४ ९४ ८ मि ७ १०१ १

ई रचने मुगममेकंबोडे असंयतनोळ तीर्त्यंथभेबिनिते विशेषमप्प्रदिर्द । सानस्कुमारादि दशकल्पजिन्द्र्यपर्य्यानकरुगळ्गे बंधयोग्यप्रकृतिगळ् ९९ अप्पृषिल्लयुमायुर्द्वयरहितमप्प्रदिर्द संद्रष्टि:---

> अ ९ ७१ २८ सा २४ ९४ ५ मि ४ ९८ १

जबन्धः २५ । अनुदिशानुत्तराः असंयतसम्बन्दृष्टय एव तेषां बन्धयोध्यप्रकृतयः ७२ । निवृंत्यपर्यातानां तु भवननयन्त्रस्यनेषु बन्धयोयः निष्मयोगित्वासियंगनृत्यायुर्गा न इत्येकोसरस्वतम् १०१ । गुणस्वाने द्वे एव १५ वसंयतानां तत्रोत्यत्यभावात् । तत्र गित्यादृष्टौ खुण्डिल्यादिवर्षौ ७। १०१ । । सासादने २५ । ९५ । ७। सीवर्गनानयोवन्धयोय्यं तीर्षकृता सह द्वपुत्तरस्वतम् १०२ । तत्र गित्यपादृष्टौ खुण्डिल्यादित्रसं ७ । १०१ । १।

बन्ध सत्तर, अबन्ध सत्ताईस । असंयतमें व्युष्किति दस, बन्ध बहत्तर, अवन्ध पश्चीस । खदुदिश अनुतरबाद्यों देव असंयत सम्यन्द्रष्टी हो होते हैं। उनके बन्ध्योग्य प्रकृतियों बहत्तर हैं। निर्दृत्ययोग्यक्तिके सवन्तय और कल्पित्वयोंमें वन्ध्योग्य एक सी एक हैं क्योंकि प्रिश्न-२० काययोग होनेसे तिर्वेश्वायु सनुष्यायुक्ता बन्ध नहीं होता। गुणस्थान दो ही हैं क्योंकि असंयत सम्यन्त्रिष्ट सरक्त उनमें उत्पन्न नहीं होता मिण्यादृत्रिमें व्युक्तित आदि तीन, सात, एकसी एक और शून्य है। सासादनमें चौबीस, चौरानवे, सात है। सीम्प्र्य ऐसामें तीर्थंकरके वैषेनेसे बन्ध्योग्य एक सौ दो हैं। उनमें सिष्टायृद्धिमें व्युक्तित आहि तोन, सात, एक सौ एक है। सासादनमें चौबीस, चौरानवे, आह। असंवतमें नौ, इकहत्तर, इकतीस। २५

Вo

ई रचनेयुं सुगुममेते बोड संयतनोज् तीर्श्वधपुंटे बिनिते विशेषमणुवरितं ।। आनतावि-चतुष्करपनवप्रैययक्षजंजातनिर्वृत्यपर्याप्तकरकज्ञो संघगेग्यप्रकृतिगज् ९६ खणुवे ते बोडे मृतुष्या-युष्यमनिरूपो वने कटदुवरदुवुमी निर्वृत्यपर्याप्तकालबोज् संघमित्रूपपुर्वारवमवं कजेवोडनिते योग्यंगळणुवरपुर्वरितं तंतृष्टि :— ज्ञा १ १ ४ १ ६

ज ९ ७१ २५ सा २१ ९१ ५ मि ४ ९५ १ जा ४।९ ग्रैंबे = निर्वृ

है रचनेयुं सुगममेतेवोडे असंयतनोळ् तीर्थबंधगुंदु सासायनन बंघव्युण्छित्तिगळ् २१ अप्युवे-कॅवोडे अल्लि जातारचतुष्टयं कळेडुवप्युवरिंदं। अनुविज्ञानुत्तरिवमान १४ गळोळ् सस्यग्वृष्टिगळे-यप्युवरिंदं तीर्थसहितमागि ७१ प्रकृतिगळ् बंधयोग्यंगळप्युच । मनुष्यायुव्यमो वेयक्कुमबुबुमा काळबोळ बंधमिल्लप्युवरिंसं कळेबोडनिते बंधयोग्यंगळप्युचरिंदं॥

सासारते २४।९४।८। असंयते ९।७१।३१। सानकुतारादिरशक्तेषु बन्ययोथा नवनवितः ९९।

१० व्युच्छित्यादित्रमं मिध्यादृष्टी ४।९८।१। साग्रादते २४।९४।५। असंयते ९।७१।२८। आनतादिवतु.कल्पनवर्ययमेश्च वन्ययोग्याः यण्णवितः ९६। तत्र व्युच्छित्यादित्रमं मिध्यादृष्टी ४।९९।१। साग्रादते
२१।९१।५। असंयते ९।७१।२५। अनुदितानुत्तराणामसंयतसम्पदृष्टि । त्रावादते
११।११। असंयते ९।७१।२५। अनुदितानुत्तराणामसंयतसम्पदृष्टि आदि तीन मिध्यादृष्टिमं
चार, अठानवे, एक साम्रादनमं वौवीन, चौरानवे, पाँच अस्यतमं नौ, इक्हत्तर, अर्थाहित आदि तीन मिध्यादृष्टिमं
१५। आनतादि चार कल्यों और नवमैवयकोर्मे बन्धयोग्य छियानवे। वनमें व्युच्छिति आदि तीन
मिध्यादृष्टिमं चार, पिचानवे, एक। साम्रादनमं इक्कीस, इक्हानवे, जाँच। असंयतमं नौ,
इक्हत्तर, पचीन। अनुदित्र अनुत्तरवासियोंके असंयत सम्यग्यदृष्टी ही होनेसे उनके इक्हतरका वन्य डोता है ॥१९२॥

पर्याप्त भवनित्रक कल्पस्त्री १०३ बन्धयोग्य पर्योग सीधर्मसगल १०४ बन्धरोस्स मि. fir. सा. असं सा. असं बन्ध व्य 24 20 O २५ 80 803 बन्ध 190 90 803 ९ ह ૭૨ OD 33 32 अबन्ध ø ₹8 32 4 पर्याप्त सानत्क्रमारादि पर्या, आनतादि ४ नि. आर. भवा नवप्रैवेयक ९७ दस कल्प १०१ कल्पस्त्री १०१ २५ सा असं. मा. मिश्र असं. स्रा बन्ध व्य. २५ 80 × 28 80 રજ बन्ध 800 98 90 હર ९६ ९२ ૭૨ 808 98 38 २९ अबन्ध २७ २५

नि. अ. सौधर्मयग्रह १०२ नि. अ. सानत्कु. दस कल्प ९९ नि. आनतादि नवग्रै, ९६ सा. असं. मि. सा. अमं. मि. सा. असं. बन्ध ह्य. 28 २१ (g 28 Q × ९ 90 ९८ 28 90 808 ९४ ९५ ९१ ૭શ अबन्ध 4 38 ş २८ ¥ રષ

## इंब्रियमागंगेयं पेळबल्लि मोदलोळकेंद्रियविकलत्रयंगळगे पेळवपर :---

पुण्णिदरं इगिविगले तत्थुष्पण्णो हु सासणो देहे । पज्जत्ति ण वि पावदि इदि णरतिरियाउगं णात्थि ॥११३॥

पूर्णंतरवदेकेंद्रियविकलत्रये तत्रोत्पन्नः खलु सासादनो बेहे । पर्व्याप्ति न प्राप्नोति इति नरतिवर्धगायुषी नस्तः ॥

तिर्ध्यंचलब्ध्यप्याप्तकनोळ् पेळवंते एकेंद्रियंगळोळं विकलेंद्रियंगळोळं पेळल्पड्रुपेमेकेंदोडे तीर्च्युमाहारद्वयमुं सुरलारकायुर्देयमुं वैक्षियिकचर्रकपुर्मेत ११ प्रकृतिगळं कळेंदु शेव १०९ प्रकृति-गळु बंथयोरयंगळप्रवरिदमा एकेंद्रियविकलत्रयंगळो गुणस्थातदितयमेयक्कु-प्रकृतिय

२९ ९४ १

मि १५ १०९

मिल्ल मिथ्यादृष्टिगळ्गे वंधवपुण्छितिगळ् १५ प्रकृतिगळपुवेतेवोडे तन्न मिथ्यात्वाहि वंधवपुण्छित्तिगळु १६ रोळगे नरकद्विकम् नरकापुष्यम् कळेतु १३ प्रकृतिगळपुववरोळगे १० तिर्ध्यंग्मुच्यायुर्द्धयमं कृष्टि बोडे तत्प्रमाणप्रकृतिसंख्येयवकुमप्पुर्वरिषं वंधप्रकृतिगळु १०६ । बनंब- शृत्यमक्ष्टुं । सासावननोळ तत्रोत्पन्नः वल् सासावनो वेहै पर्ध्याप्ति न प्राप्नोत्तीति नरकतिर्ध्याग्युषी नत्तः। एदितु एकेंद्रियविककव्योळपुट्टिव सासावने विवृत्यपर्धाप्तकालम्प्तम् त्रम्वस्तुहूर्तपर्धातं कारारीपर्ध्याप्तिकालम्बाक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालम्बाक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालम्बाक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रित्वाच्याप्रकृतर्षामाणि तत्कालन्यप्रवितिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रित्वाच्याप्त्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रित्वाच्याप्त्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्ष्यस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्यापालक्षस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्राप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाच्यापालक्षस्य त्रार्वाच्याप्तिकालक्षयस्य त्रार्वाचाचित्रस्य स्वाच्यापालक्षस्य त्रार्वाच्यापालक्षस्यस्य त्रार्वेदित्वविकालक्षस्यस्य त्राप्तिकालक्षस्यस्य त्राप्तिकालक्षस्यस्य त्रार्वेदित्वविकालक्षस्यस्य त्रार्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य

हिद्यमार्गवायां एकियकवेन्द्रियेषु जरुप्यपर्यातकवत्तीर्थकरस्वाहारकद्वयमुरनारकायुर्वेक्षियिकयद्कवस्था-भावात् वस्प्योप्यं नवोत्तरत्वत् । गुणस्याने द्वे । तत्त्र निष्यानुष्टी श्रृचिक्तिः (ब्रङ्करः । १९ । तत्त्रोवहक नरुर्द्धिकतरकापुर्योरभावे नरितर्यगायुर्यः वीपात् तत्त्वोग्रेजैव इतः । तत्र तेषु एकिवकविन्द्रयेषु दरन्यः स्वार साधादनः स्कोधकारुस्य निवृत्यपर्योतकालात् स्तोकस्वात् साधादनवे सरीरपर्योक्ति न प्राप्नोतीते कारणात्

इन्द्रियसार्गणामें एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियमें लब्ब्यपर्गाप्तकके समान तीर्यंकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु और वैक्रियिकपद्कका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सौ नी हैं। उनमें भिष्यादृष्टिमें ल्युच्लिन एन्द्रह, क्योंकि उसमें ल्युच्लिन्त होनेवाली सोलह प्रकृतियोंमें-से नरकद्विक और नरकायुका बन्य न होने लया मुख्यायु तिर्यक्षायुके मिलानेसे होता है। इसका कारण यह है कि उन एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमें उरुप्त सासादन गुणस्थानवर्ती जीव सासादनका काल निर्वृत्यपर्याप्तकके कालसे थोड़ा होनेके कारण सासादन अवस्थामें शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, इससे यहाँ सासादनमें मनुष्यायु तिर्यक्रायुका बन्य

१. मः <sup>°</sup>प्तियोलु।

क-१३

तेगदु भिष्यादृष्टियोळ् बंबब्यूष्डितियादुबरपुर्वीरदभित्लि बंबब्युज्छितिगळ् २९ प्रकृतिगळप्पृषु । बंधप्रकृतिगळ् ९४ बबंबप्रकृतिगळ् १५ अप्पुतु ।

अनंतरं पंचेंद्रियंगळगं प्रथ्वीकायादि यंचकक्कं पेळदपर:--

पंचिदिएसु ओघं एयक्खे वा वणप्पडीयंते । मणुबदुगं मणुवाऊ उचं ण हि तेउवाउम्मि ॥११४॥

पंचेंद्रियेषु ओघः एकाक्षवद्वनस्परयंतानां । मनुष्यद्विकं मनुष्यायुरुव्वं म हि तेजोवाय्वोः॥

पंचेंद्रियंगळोळ्, ब्रोघः मुन्नं चतुद्शगुणस्थानंगलोल् पेळ्वंतेयप्पुबेकें बोडे विशेषाभावमप्पुव-रिवं बंघयोग्यंगळ् १२०। बंघयपुल्छित्तिगळ् मि १६।सा २५।मि ०। ज १०। वे ४।प्र ६। ज १।ज ३६। ज ५।सु १६। उ ०। औ ०।स १। ज०।। बंघप्रकृतिगळ् मिण्यावृष्ट्योळ् १० ११७।सा १०१।मि ७४। ज ७७। वे ६७।प्र ६३।ज ५९।ज ५८।ज १८।सु १७। उ १। की १।स १।ज ०॥ बंघप्रकृतिगळः—

मि ३। सा१९ । मि ४६ । अ ४३ । बै ५३ । प्र ५७ । ज ६१ । ज ६२ । ज ९८ । सू१०३ । उ.११९ । भी११९ । स.११९ । ज १२० ॥

बन्धः १०९। बबन्धः सून्यम् ०। सासादने व्युन्धित्तिरेकाननिश्चत् २९। बन्धः चतुर्नवितः ९४। अवन्धः १५ पञ्चदक १५॥ ११३॥ अस पञ्चिदिये पृथ्यादिपञ्चकायेषु चाह—

पक्रोजियोषु बोषः चतुर्देश गुणस्यानवद्भवति विशेषामावात्। बन्ययोग्याः १२०। ध्युच्छितयः— मि १६। सारुभः। मि ०। अा१०। वे ४ । प्रा६ः वा१। बा६। वा५। मूर्द्दा उ०। क्षी०। सा१। अा०। बन्याः—मि ११७। सा१०१। मि ७४। अा७। अंद्याः—मि ३। सा५२। बा५२। अर्दा अा२२। सूरु७। उ१। को१। सा१। अा०। अंबन्याः—मि ३। सा१९। मि ४६। अर्दा २० वे ५३। प्राप्ता अा६१। अा६२। सुरुवी उ११९। सी११९। सा११। अा१२०।

न होनेसे उनकी ब्युच्छित्ति मिथ्यादृष्टिमें ही कही है। अतः बन्ध एक सौ नौ, अवन्ध शून्य। सासादनमें ब्युच्छित्ति उनतीस, बन्ध घौरानवे, अवन्ध पन्द्रह ॥११२॥

आगे पद्मेन्द्रिय और पृथिवी आदि पाँच कार्योमें कहते हैं-

पख्रेन्द्रियोंमें 'ओघ' अर्थात् चौदह गुणस्थानवत् होता है उससे भेद नहीं है।

१५ अतः बन्धयोग्य एक सौ बीसा । ज्युच्छिति सि. १६। सा. २५। सि. ०। असं. १०। दे. ४। प्र. ६। अप. १। अपूर्व. ३६। असि. ५। सू. १६। उप.। इसी.। सा. १। अप्यो.। बन्ध-सि. १९०। सा. १०१। सि. ७४। असं. ५०। वे. ६०। प्र. ६३। अप. ५०। अप. ५८। असि. ५२। सू. १०। ड. १। झी. १। सा. १ अपो.। अवन्ध-सि. ३। सा. १०। सि. ४६। असं. ५३। दे. ५३। प्र. ५०। अप. ६१। अपू. ६२। अनि. ९८। सू. १०३। उ. ११०। इसे. ११०। सं. १०२। स्थान पंष । प्रचीनद्विविद्विपयोगक्षमें बन्ध योग्य एक सी बारह। गुणस्थान पंष ।

पंचेद्वियनिर्वृत्यप्यमीतको वंषयोग्यप्रकृतिगळ् ११२। गुणस्थानंगळ् ५। एतॅबोडे चतुर्ग-तिसाघारणमप्युवरिंदं कळे व प्रकृतिगळ् आहारकद्वयश्चं २ नरकद्विकशुं २ आयुष्यचतुष्कषु ४ मिन्तु ८ प्रकृतिगळ् । पंचेद्वियनिवृत्य १.

|   |      |    |     | 000 |
|---|------|----|-----|-----|
|   | स    | ٠, |     | 888 |
| i | प्र. | ६१ | ६२  | 40  |
| i | अ.   | 83 | હષ  | ₹७  |
| ĺ | सा.  | 28 | 68  | 16  |
| i | मि.  | १३ | 800 | 4   |

है रचने सुगममेंतेंबोडे—असंयतनोळु तीरबेयुं सुरखतुष्ट्ययुं बंधमुंटप्युर्वारवमिल बंध-प्रकृतिगलु ७५ अबंधप्रकृतिगळु ३७ अप्युर्वेबिनि ते विज्ञेषमप्युर्वारवं। पंचेत्रियलब्व्यपर्याप्रकर्मे बंधयोग्यप्रकृतिगळु १०९ मिष्यादृष्टियुगस्थानसुमोवेयककुं। कळोब प्रकृतिगलु तीरबंधुमाहारद्वयमुं सुरनारकायुर्वेयम् वैक्षियिकवद्कमुमिन्तु ११ प्रकृतिगलु बंधयोग्यंगळल्ल्प्यूर्वारवं।।

तन्तिर्वृत्यपर्यातके तु बन्धयोग्यम् ११२ । गुणस्यानानि । ५ । चतुर्गतिसाधारणस्यात् अपनीतप्रकृतयः बाहारकदयं नरकद्विकमायुष्यचतुरकं चेति रचनेयं सुगमा—

पञ्चेन्द्रियनिर्वृत्यपर्याप्त रचना। व्युच्छित्ति बन्धः अवन्ध

| स  | 8    | 8   | १११ |
|----|------|-----|-----|
| ¥  | ęγ   | 42  | 40  |
| ar | ₹ \$ | ७५  | ₹७  |
| सा | २४   | 88  | 16  |
| मि | £ \$ | 200 | 9   |

असंयते तीर्थंमुरचतुरुकवन्धः । इत्येतावत एव विशेषाआचात् । तत्त्वव्यययातिके बन्धयोग्यप्रकृतयः १०९ । मिध्यादृष्टि—-गुणस्थानम् । अपनीतप्रकृतयः । तीर्थंमाहारद्वयं सुरनारकायुषी वैक्रियिकयद्कं चेति ११ ।

यहाँ आहारकद्विक, नरकदिक, चार आयुका बन्ध नहीं होता। इसकी रचना सुगम १५ है। तथा अर्खयतमें तीर्थकर और सुरचतुष्कका बन्ध होता है। पक्चेन्द्रिय लम्भयपयीसकमें बन्धयोग्य एक सी नी। तीर्थकर, आहारकद्विक, देवायु, नरकायु और वैकियिकपट्कका बन्ध नहीं होता। मिष्यादृष्टि गुणस्थान होता है। कायमार्गणेयोल् बनस्पत्यंतमाव 'पंकायिकंगळ्गे वंधयोग्यप्रकृतिगल् १०९ अप्पर्वे तें बोडे एकँद्रियबद्दबनस्पत्यंतानामेंद्रिन्तु तीत्वंमुमाहारकद्विकषुं सुराधुष्यमुं नारकापुष्यमुं वैक्रियिकयद्क-पुमिन्तु ११ प्रकृतिगल् वंधप्रकृतिगळील् कलेडुबप्पुर्वीरवं पृथ्वीकायिकाप्कायिकवनस्पतिकायिकं-गळ्गो १०९ प्रकृतिगल् वंधयोग्यंगळप्पुत्तु । तेजस्कायिकवायुकायिकंगळ्गे मनुष्यद्वयं मानवायुष्यमु-सुक्वैगोंत्रमुं वंधमिल्लेंब अपवावविधियवमा नाल्कुं प्रकृतिगळं कळेदोडे वंधयोग्यप्रकृतिगळ

रिंदु नूरेदुमप्युयु— पृथ्वी ३ सा २०

पृथ्वी ३ कायिक ग्रा २९ ९४ १५ मि १५ १०९ ०

इल्लिसासाबनं बेहरोजु पर्ध्याप्तियनेय्यवणुर्वारं तिर्ध्यममुख्यायुर्देयं मिथ्यावृष्टियोजे वंषयपुण्डिलिगळागि कूडिवयपुर्वारंवं मिथ्यावृष्टियोजु वंषवयुण्डिणजु १५ वंषप्रकृतिगजु १०९ अवंषप्रकृतिगजु १५ वंषप्रकृतिगजु १५ वंषप्रकृते वंषप्रकृतिगजु १५ वंषप्रकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगज्वविकृतिगजितिगज्वविकृतिगजितिविकृतिक

ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमने य तेउदुने । ओवं तस मणवयणे ओराले मणुवनहभंगो ॥११५०।

न हि सासादनोऽपूर्ण्नं साधारणसूक्ष्मकेच तेजोडिके ओघस्त्रस मनोवचने औदारिके भानवगतिर्भगः॥

कायमार्गणायां वनस्यस्यन्तपञ्चानां एकेन्द्रियनत् तीर्थमाहारकद्वयं पुरनारकायुषी वैक्षियिकषद्कं च न इति बन्धयोग्यं नशीसरक्षतम् । १०९ । तत्र पृष्यक्वनस्यतिकायेषु उद्यनस्य सासादनत्वे वारीरपर्याप्यसंभवात् तिर्यममुख्यापुकंषो मिच्यापृष्टावेवेति तत्र व्यक्तिः १५ । वस्यः १०९ । अवन्यः वृत्यम् । सासादने व्यक्तिस्तिः २९ । बन्धः ९४ । अवन्यः १५ । तेजीवातकायिकयोः पुनः मनुष्यद्वयं मनुष्यापुः उन्वयापिकपित न २० बम्नाति वनस्यगियं पञ्चोत्तरकायेन । १५ । तो ते भिष्यादस्त्री एव न सासादनी ॥११४॥ कतः ?—

कायमार्गणामें बनस्पतिकायिक पर्यन्त पाँच स्थावरकायों में पकेन्द्रियके समान तीर्थं कर, आहारकहिक, देवायु, नरकायु और वैक्षियकपट्कहा वन्य न होनेसे बन्ययोग्य एक सी नी। बहाँ प्रथिवी, जल तथा वनस्पतिकायिकाँ में दरज सासादनके सासादन अवस्थामें शरीर-पर्योग्नि पूर्ण न होनेसे विश्वेष्ठायु और मनुष्यायुका बन्य मिण्यादृष्टिमें ही होता है इसलिय २५ वहाँ ब्युड्डिस पन्द्रह, बन्य एक सी नी, अवन्य सून्य। सासादनमें व्युड्डिस इनतीस, बन्य चौरानवे, अबन्य पन्द्रह। तैकस्कायिक व्युक्कायिकाँ मनुष्यायु, मनुष्यगति मनुष्य-पायानुपूर्वों और उच्चायोजका भी वन्य न होनेसे बन्ययोग्य एक सी पाँच हो हैं। तथा उनमें एक सिष्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है, सासादन नहीं होता। १९४॥

मि. सा. असं. प्र. सयो. मि. सा. मि. सा. ६ त्यु. १३ २४ १३ ६१ १ १५ २९ १५ २९ बन्ध १०७ ९४ ७५ ६२ १ १०९ ९४ ९०९ ९४ क्षत्रकृष १८ ३७ ५ ११९ ० १५ ० १५ सासावनसम्बग्दृष्टि याथे डेयोळपुटूने वडे कम्ब्यपर्धाप्तक्रमेबंगळेनितोळविनतरोळं साधारण-ग्रारीरंगळोळं सुक्षमजीवमेबंगळगेनितोळ वनितरोळं तेजस्कायिकजीवंगळोळं वायुकायिकजीवंगळोळं पुटूने यो नियसमिरंयलपहुर्षु । नरकातियोळं पुटू । त्रस्कायिकजीवंगळगं योगमार्गणयोळु मनोवायोगिगळगं ओयः सामान्यगुणस्थानकपनमेयकक्रमोदारिककाययोगिगळगं मनुख्यातिभेवंग-ळक्कुमं दियलपहुण्यनिल्ज त्रसकायिकंगळगं मनोवायोगळगं व्ययोग्यंगळु १२० प्रकृतिगलपुविल्ल मिथ्याहिटोगे खुन्छित्तिगळु १६ सा २५ । मि ०। ब १०। वे ४। प्र १। ज १। ज १३ व ४। स सू १६। उ ०। क्षी ०। से १। ज ०। वंश्वस्कृतिगळु मि ११७। सा १०१। मि ७८। ज ७०। वे ६७। प्र ६३। ज ५९। ज ५८। ज २२। सु १७। उ १। क्षी १। स १। ज ०।।

अवंधप्रकृतिगळु मि ३ । सा १९ । मि ४६ । अ ४३ । वे ५३ । प्र ५० । अ ६१ । अ ६२ । अ ९८ । सु १०३ । उ ११९ । को ११९ । स ११९ । अ १२० । ई निवृत्यवर्धानकरोळु पंचेंब्रियंग-ळोळु पेळंदंते माविसस्पड्वुडु । औदारिककाययोगिगळो मानवगतिभंगमप्पुदरिंदं बंधयोग्यप्रकृति- १० गळु १२० । अप्पुवल्लि मिच्यादृष्टिगे बंधव्युच्छित्तगळु १६ । सासादनंगे ३१ । मि ० । अ ४ । वे ४ । प्र ६ । अ १ । अ ३६ । अ ५ । सु १६ । उ ० । को० । सु १ । अ ० ॥

बंधप्रकृतिगळु मि ११७ । सासा १०१ । मि ६९ । बाउ१ । वे ६७ । प्र ६२ । अा५९ । अा५८ । अा२२ । सु१७ । उदेश की १ । सा१ । अा० ॥ अवंधप्रकृतिगळु मि ३ । सा१९ । मि ५१ । बा४९ । वे ५३ । प्र ५७ । अा६१ । अा६२ । सा१०३ । उ११९ । सी११९ । १५ सा११९ । अा१२० ॥

हि यस्मात्सर्वलक्व्यपर्यासेषु साधारणशरीरेषु सर्वसूक्ष्मेषु तैजोबायुकायिकेषु च सासादनो न विद्यते । नरक्रमती च नोत्यवते ।

त्रसक्तियिकेषु योगमार्गणायां मनोवास्योगियु च बोघः सामास्यगुणस्यानवत् तेन तीयु बन्धयोग्यम् १२०। २० व्युच्छित्यः—िम १६। सा २५। मि ०। ब १०। वे ४। प्र ६। ब १। ब ३६। ब ५। तू १६। व ०। ती ०। ता १। ब ०। वन्याः—िम ११७। ता १०१। मि ७१। व ७०। व्यवस्थाः—िम ३। सा १९। मि ४६। ब ५८। ता १२। सि १९। ब १४। ब ५८। ता १४। ता १९। सि ४६। ब ४४। वे ४३। प्र ५७। व ६१। ब ६१। ब ६२। वे १८। तो ११०। वि ११०। तो ११०। व ११०। वि १९०। वि १९०। वि ११०। वि १९०। वि १९

त्रसकाथिक, सनोयोगी, वचनयोगी बन्धयोग्य १२० की रचना मि. सा. मि. अ. है. प्र. अप्र. आप्. अति. सू. उ. क्षी. स. अयो. व्युच्छिति १६ २५ ० ० १ ० बन्ध ११७ १०१ ७४ ७७ ६७ ६३ ५९ ५८ २२ १७ १ १ १ जबन्य ३ १९ ५६ ४३ ५३ ७७ ६१ ६२ ८०३ ११९ ११९ १९

क्योंकि सर्वेळक्यपर्याप्तकोंमें, साधारण शरीरोंमें, सब सूक्ष्मकायोंमें और तेजकाय-वायुकायिकोंमें सासादन नहीं होता तथा सासादन मरकर नरक गतिमें भी व्यक्त नहीं होता। प्रसकायिकोंमें, योगमागंगामें, मनोयोगी-वचनयोगियोंमें सामान्य गुणस्थानके समान बन्ध-योग्य एक सी बीस होतों हैं।

औदारिकमिश्रकाययोगिगळगे पेळवपर :--

औराले वा मिस्से ण हि सुरणिरयाउहारणिरयदुगं ।

मिच्छदगे देवचऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि ॥११६॥

औवारिकवन्मिश्रे न हि सुरनारकायुराहारनरकद्वयं निष्यादृग्द्वये वेथचतुस्तीरथं न ह्यवि-५ रतेऽस्ति ॥

बौबारिकमिश्वकाययोगिगळो बौबारिककाययोगिगळो पेळवंते बंधयोग्यप्रकृतिगळुं वंधव्युच्छित्याविगळु मरियल्यबुबुवॅतें बोडे बौबारिकमिश्यकाययोगिगळु छब्ध्यपयोप्तकरं निर्वृत्य-पर्व्याप्तकरमप्पुर्वरिवं बंधयोग्यप्रकृतिगळु ११४ अप्युवें तें बोडे वेबायुष्यम् १ नरकायुष्यम् १ आहारक-द्वयम् २। नरकद्वयमु २ मल्लि बंधयोग्यंगळल्लवप्युवरिवमा बद्प्रकृतिगळं कळेबोडे योग्यप्रकृति-१० गळताबन्मावंगळेयप्युवप्युवरिवं मिथ्यावृष्टिसासावनरोळु सुरखुष्कम् तीर्थम् बंधमिल्ला प्रकृति-

गळतावरमात्रगळवप्युवप्युवारव । मण्यानृष्टतातावनराळु जुरचपुष् गळु बविरतनोळु बंधमप्युवु । संदृष्टि औदारिकमिश्रकाययोगिगळगे

स १ १ ११३ ज ६९ ७० ४४ सा २९ ९४ २० मि १५ १०९ ५

बन्धसोधस् १२०। ज्युच्छित्तयः — मि १६। सा३१। सि ०। अर्थादेशः प्रदा अर्था अर्थाअः ५६। अर्थाः अर्थाः अर्थाः अर्थाः अर्थाः स्थाः प्रदा अर्थाः स्थाः अर्थाः स्थाः अर्थाः अर्था

बौदारिक-मिश्रकाययोगिष्वाह--

जीदारिकमिश्रकाययोगिषु औदारिककाययोगियद्वन्यप्रकृतयो ब्युच्छिरपादयक्व ज्ञातव्याः । औदारिक-मिश्रकाययोगिनो हि क्रव्यययोगाः निवृत्त्यायणिवास्य तेन देवनान्वायुषी आहारकहृत्व नरुकहृतं च तत्र अस्य-२० योग्यं नेति चतुर्देशोत्तरक्षतम् । तत्रापि पुरस्तृत्वः तीर्यं च मिश्रपादृष्टिशसादनयोगं बध्नाति । अविरत्ने च समाति ११६९।।

त्रसनिर्दृत्यपर्याप्तकर्मे पद्धेन्द्रियनिर्दृत्यपर्याप्तकके समान जानना । औदारिक काय-योगीमें मनुष्यातिके समान जानना । अतः वन्वयोग्य एक सौ बीस हैं ।

औदारिक काययोगमें बन्धयोग्य १२० रचना

मि. सा. मि. अपसं. हे. प्र. अस. अपू. असि. सू. उ. इसी. स. स्मुच्छित्ति १६ दे१ ० ४ ६ ६ १ हे६ ० १ बच्च १९७१ ६९ ७१ ६७ ६३ ५९ ५८ २२ १७ १ १ अवस्थ ३ १९ ५१ ४९ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ १०३ ११९ ११९ औदारिक मिश्रकायोगियों केवते हैं—

श्रीदारिक भिश्रकाययोगियों में श्रीदारिक काययोगियों को तरह बन्ध प्रकृतियाँ और ख्युच्छिति आदि जानना। श्रीदारिक भिश्रकाययोगी लब्ध्यपर्याप्त और निर्धृत्यपर्याप्त हाते हैं अतः उनके देवायु, नरकायु, आहारकिहरू, और नरकिहरू बन्धयोग्य नहीं है। इससे एक सौ चीवह बन्धयोग्य हैं। उनमें से भी सुरच्युक्त और तीर्थंकर मिध्यादृष्टि और सामादन में नहीं बैंचती, असंवत सम्बय्दृष्टी में वैंवती हैं।।११६॥ में

इल्लि बंधन्य न्छित्तिसंस्येगळं पेजनपरः--

पण्णारसम्रुगुतीसं मिच्छदुगे अविरदे छिदी चउरो । उवरिमपणसद्वीवि य एक्कं सादं सजोगिम्मि ॥११७॥

पंचयज्ञैकान्नींत्रज्ञान्मध्यद्विके अविरते व्युच्छितयञ्चतस्रः। उवरिम पंचयष्टिरिप च एकं सातं समोगे ॥

मिच्यादिके सिच्यादृष्टि सासावनगुणस्थानद्विकवोळ् वंषयपुष्टिशिनाळ् क्रमविवं पंचवनेकान्नींत्रश्चरप्रकृतिगळूप्युत्त । सिच्यादृष्टियोळु १६ प्रकृतिगळोळु नरकागृष्यपुत्तं न स्किद्दकसुं कळेतु
होव १३ प्रकृतिगळू प्रतृत्यायुष्यपुर्वे कळेतु २९ प्रकृतिगळोळु नरकागृष्यपुत्तं न सासावननोत् हो १४ प्रकृतिगळपळे सासावननोत् हो १४ प्रकृतिगळ प्रवृत्ते के हो इत्याय्याय कळेतु १९ प्रकृतिगळ प्रवृत्ते हो इत्याय्याय कर्णे क्ष्याय्याय कर्णे क्ष्याय्याय कर्णे हा सासावननोत् हे १७ क्ष्यय्याय कर्णे हा सासावननोत् हे १० क्ष्यय्याय कर्णे हा हा सासावननोत् हे १० क्ष्यय्याय कर्णे हा सासावननोत् हे १० क्ष्यय्याय कर्णे हा सासावननोत् हे १० विक्रिक्षण्य कर्णे हा हा हा सामावननात् हे १५ विक्षण्य हा सामावनने हा हा हा सामावने हा हा हा सामावने हा हा हा सामावने हा सा

तस्य गुणस्यानेषु व्युच्छिति संख्याति-

निष्यादृष्टिद्धये व्युच्छित्तिः क्रमेण मिथ्यादृष्टी पञ्चदा १५ । नरकायुर्गरकद्धयं वापनीय तियंमानृष्यायुः-क्षेपात् पञ्चदश १५ । सातावने एकान्नित्रशत् । २९ । मिश्रकाययोगकाके कव्ययप्यासकाद्यस्य क्षायुर्वस्या-संभवात् नरतियंगायुर्वोरपनयनात् । ब्रविदते व्युच्चिताः वय्ययमनाराचादोनां वष्णाः सातादने छेदात् अत्रयावस्याकपायवनुष्कं, देशसंयतवनुष्कं प्रमत्तवद्कं अप्रमत्तस्य देशायुराशौ न अपूर्वकरणस्य आहारकद्वयं विना वैषवनुष्टित्रशत् ३४ अनिवृत्तिकरणसञ्चकं सुरुमसांपराययोगद्याक्षमय्योगस्यान्तरातिः १९ । सर्याणे एकं २५

उनके गुणस्थानोंमें व्युच्छितियोंकी संख्या कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें नरकायु और नरकदिक घटाकर तिर्यक्कायु और मतुष्यायुके मिलानेसे च्युच्छिति होती है क्योंकि मिल्रकाय योगके काल्में लब्ध्यपयोगकके सिवाय अन्यके आयुष्यप्य नहीं होनेसे मतुष्यायु तिरक्काय योगके काल्में लब्ध्यपयोगकके सिवाय अन्यके आयुष्यप्य नहीं होनेसे मतुष्यायु तिरक्कायु कम हो जाती है। असंयतमें वज्जकमाराच आदि ल्रह्की ल्युच्छिति सासादनमें होनेसे अमरया- १० स्थानवरण बार, देशसंयतकी चार, प्रमत्तको ल्युह्ज अमरातकी व्युच्छित देवायु मृत्में नहीं है, अपूष्करणकी आहारकके विना चौतीस, अनिकृत्तिकरणकी पाँच, मूक्स साम्यरायकी सोल्यह इस तरह सब मिल्रकर ब्युच्छित चन्द्रणत है। सयोगीमें एक सातवेदनीयकी

गळु २०। बसंयतनोळु बंधप्रकृतिगळु ७० अबंबप्रकृतिगळु ४४। एके बोडे तीर्थ्यपुमं सुरचनुष्टय-सुमनविरतं कट्टुपुपपुर्वारवमविल्ठि कळबुबंधरोळ्कूडिबुबंबुदर्वं। सर्वागिकेविलि भट्टारकरोळ् बंधमो वे सातसेयक्क १ मबंब प्रकृतिगळ ११३ अप्युत्तु।

वैक्रियिकाहारककाययोगिगळगं पैळदपरः

देवे वा वेगुन्वे मिस्से णरतिरियआउगं णित्थ ।

छडुगुणं बाहारे तम्मिस्से णत्थि देवाऊ ॥ ११८॥ बेबे इब बैकियिके मित्रे नरतिरुपंगायुर्वास्ति । षष्ठगुणवदाहारे तन्मित्रे नास्ति बेवायुः ॥

वैक्रियिककाययोगिगळगे बंघयोग्य प्रकृतिगळ वेवगतियोळ पेळवते १०४ प्रकृतिगळप्रवेकें बोडे सुक्ष्मत्रयमुं ३ विकलत्रयमुं ३ नरकदिकमुं २ नरकायुष्यमुं १ सुरस्तुष्कमुं ४। सुरायुष्यमु १० १ माहारद्वयम् २ मिन्तु १६ प्रकृतिगळ कळंडु योड्वप्यूवरिंद संदृष्टिः – वै० क्रि० काययोगिगळगे

> ज १० ७२ ३२ मि ० ७० ३४ सा २५ ९६ ८ मि ७ १०३ १

इल्लि मिष्याद्दष्टियोज् सुक्षमत्रयाविगज् ९ प्रकृतिगळकजेडुवप्युवरिवं वंषय्युच्छित्तगळ् ७ वंषप्रकृतिगळ् १०३ अवंषप्रकृति तीरवंमो देवकुं १ ॥

सासादननोजु वंधव्युच्छित्तिगजु २५ बंधप्रकृतिगजु ९६ वावंधप्रकृतिगजु ८॥ मिश्रतोजु वंधग्युच्छितिञ्जूग्यं । वंधप्रकृतिगजु मनुष्यायुच्यमं कजेबु ७० प्रकृतिगजरुवु । मनुष्यायुच्यं सहित-१५ सातम १। वंधावत्यो च मिध्यावय्यो १०६ । ५। । सातावते ९४। २०। वसंयते ७०। ४४ तीर्धसुरचनुष्क-

योर्बन्धात् । सयोगे १ । ११३ ॥ ११७ ॥ वैक्रियिकाहारकयोस्तन्मिश्रयोश्चाह--

वैक्रियिककाययोगिनां बन्धग्रकतयः देवगतिवत् । १०४ । सूद्दमत्रययिकलत्रयनरकद्विकररकायुःगुर-चतुष्कमुरायुहारकद्वयानामवन्यात् । अत्र मिध्यादृष्टी सूद्दमत्रयादिनवानासभावादव्युष्ठितः ७ । बन्धः १०३ । स्वस्यः तीर्यम् । सामादने व्युष्ठितिः २५ । बन्धः ९६ । अवन्यः ८ । मित्रे व्युष्ठितिः शूर्यम् । बन्धः ७०

ब्युक्छिति होनी है। बन्य और अबन्ध मिध्यादृष्टिमें एक सौ नौ तथा पाँच, मासादनमें चौरानवे तथा बीम। असंयतमें सत्तर तथा चवालीस क्योंकि यहाँ तीर्थंकर और सुरचतुष्कवा बन्य होता है। सयोगोंमें एक तथा एक सौ तेरह ॥११७॥ औदापिकमिश्रका. ११४

मि. सा. असं. सयो. बन्धब्यु १५ २५ ६९ १ बन्ध १०९ ९४ ७० १ अबन्य ५ २० ४४ ११३

वैकियक, यैकियकमिश्र और आहारकआहारकमिश्रमें कहते हैं-

वैक्रियिक काययोगियोंके वन्य प्रकृतियाँ दैवगतिके समान एक सौ चार हैं। सुझ्मादि तीन, विकलत्रय, नरकडिक, नरकायु, धरचतुष्क, देवायु, आहारकहयका बन्ध नहीं होता। ° यहाँ सिण्यादृष्टिमें सुक्मत्रिक आदि नौका असाव होनेसे ब्युच्छिति सात, बन्ध एक सौ तीन, अबन्ध एक तीर्थकर। सासादनमें ब्युच्छिति पच्चीस, बन्ध छियानवे, अवन्ध आठ। सिक्समें

मागि अवंघप्रकृतिगळ् ३४। असंयतनोळ् बंघव्युच्छिलगळ् १०। बंबप्रकृतिगळ् तीर्यम् मनुष्या-युष्यम् सहितमागि ७२ वप्पुत्र ।

वैक्रियक्तिमधकाययोगिगळगे बंचयोग्यप्रकृतिगळु १०२ अयुवें तें होडे 'मिस्से णरितिरिय आउगं णित्य' एंबित नरितर्वर्गायुर्वेयमं कळेबोडप्यवपूर्वरियं संदृष्टिरचने—

|    | वै० कि | ाथ का | य   |
|----|--------|-------|-----|
| व  | 9      | 90    | ₹ 8 |
| सा | २४     | ९४    | 6   |
| मि | 9      | 808   | 8   |

इत्लि मिथ्यादृष्टियोज् वंबब्बुच्छित्तिगज् ७ वंबप्रकृतिगज् १०१। अवंबप्रकृति तीर्षे मों दे १॥

सासावननोळ बंधव्युच्छितिगळु तिर्ध्यगायुष्यरहित २४ प्रकृतिगळपुष्ठ । बंधप्रकृतिगळु ९४ अवंधप्रकृतिगळु ८ असंयतनोळु मनुष्यायुष्यरहित बंधव्युच्छित्तिगळु ९ । बंबप्रकृतिगळु तोरर्ष-सहितमागि ७१ प्रकृतिगळपुष्ठ । अवंधप्रकृतिगळु तीरर्थरहितमागि ३१ अप्युच्छ ।। बाहारककाय-योगिगळो छद्वगुणंबाहोर ऐतिंतु प्रस्तसंयतंगे गुणस्यानबोळु पेळवंते बंबव्युच्छित्तिगळु ६ बंध- १० प्रकृतिगळु ६३ । बहांपप्रकृतिगळु ५७ अप्युच ।। बाहारकिमअकाययोगिगे बंबव्युच्छितिगळु ६ अप्रकृतिगळु ६२ अप्युवेके दोडे तिमस्ते गत्यि वेवाऊ ऐतिन्तु वेवायुष्यं कळेडु अवंबवोळु कूडिनु-वप्युवेरियम बंबप्रकृतिगळ ५७ । काम्योकाययोगिगळगे पेळवपर ।

मनुष्यायुरभावात् । अवन्षः ३४ । असंयते व्युच्छित्तः १० । बन्धः तीर्यमनुष्यायुःसहिततया ७२ । अवन्थः तद्विमा ३२ ।

विक्रियिकसिश्यकाययोगिनां बन्धप्रकृतयः द्वयुत्तरशतमेव १०२। कृतः ?तत्र नरतियंगायुषो बन्धो नास्तीति तद्वयासम्यनात् । अत्र स्वित्यायुषो बन्धो नास्तीति तद्वयासम्यनात् । अत्र स्वित्यायुषो बन्धो ल्यान्धितः ७। बन्धः १०१। अबन्धः तीर्थम् । सात्रादने ल्युन्धितिस्तियंगार्युतिना त्र्युन्धिति १। बन्धः श्रीवंगितित्वत्या ७१। अबन्धः तीर्थं विना ११। आहारककाययोगिनां प्रमत्तुगणस्वानवत् व्युन्धितिः ६। बन्धः ६३। अबन्धः ५७। तमिश्यकाययोगिनां व्युन्धितिः ६। बन्धः ६२ तिम्मस्त्रेणस्य देवाऊं इति २० वचनात् । अबन्धः ५८॥ ११८॥ कामंणकाययोगिनामाह—

व्युच्छिति शून्य, बन्ध सत्तर क्योंकि मञुष्यायुका अभाव है अबन्ध चौतीस। असंयतमें व्युच्छिति दस, बन्ध तीर्थंकर और मञुष्यायु सिहत बहुत्तर, अबन्ध चनके बिना बत्तीस। वैकियिक मिश्रकाय योगियोंमें बन्ध प्रकृतियाँ एक सी दो, क्योंकि मञुष्यायु तर्यक्षायुका विदेश्वायुका नहीं होता हुस्तिष्ठए एक दोनोंको कम कर दिया है। यहाँ मिध्यादृष्टिमें व्युच्छित स्थात, २५ बन्ध एक सी एक, अबन्ध में तीर्थंकर एक। सासादनमें व्युच्छिति तिर्यच्चायुके बिना चौधीस, बन्ध चौरानवे, अबन्ध आह। असंयतमें मञुष्यायुके बिना व्यूचिति ती, बन्ध तीर्थंकर सिहत इकहत्तर, अबन्ध आह। असंयतमें मञुष्यायुके बिना व्यूचिति ती, बन्ध तीर्थंकर सिहत इकहत्तर, अबन्ध तीर्थंकरके बिना इकतीस। आहार काययोगियोंके प्रमत्त गुणस्थानकी तरह व्युच्छिति छह, बन्ध तरेसठ, अबन्ध सत्ताबन। आहारक मिश्रकाय-योगियोंके व्युच्छित्त छह, बन्ध वास्त क्योंकि आहारकिमिश्रमें देवायुका बन्ध नहीं होता ३० ऐसा कहा है। अबन्ध अठावन। १११८।।

# कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुर्गपि णव छिदी अयदे । वेदादाहारोचि य सगुणद्राणाणमोघं त ॥११९॥

काम्मणे औदारिकमिश्रवसायुद्धंयमपि नवश्युच्छितयोऽसंयते । वेदावाहारपय्यैतं स्वगुण-स्थानानामोघस्त ।।

कार्म्मणकाययोगिगाञ्चो जौदारिकमिश्रकाययोगिगाञ्चो पेञ्चंतेयक्कुमदुवुं 'जोराञ्चेषामिस्से ण हि सुरणिरयाजहार णिरयदुगमें दितु बंधयोग्यप्रकृतिगञ्च ११४ अध्विविल्ल विषह्णतियोञाधुव्यं-चमिल्लप्युवरिवमवरोजिट् तिरुगंग्मनुष्यापुद्वंयमं कञ्चेदोडं ११२ प्रकृतिगञ्च वंधयोग्यंगञ्चपुविल्ल गुणस्थातचतुष्ट्यप्यक्कुं ॥ कार्म्मणकाययोगिगाञ्चो—

| ; स | 8  | 1 8 | 818 |
|-----|----|-----|-----|
| अ   | 98 | ७५  | ३७  |
| सा  | २४ | 98  | 186 |
| मि  | ७३ | 800 | . 4 |

१० इत्लि मिण्यादृष्टियोळ् बंबवधुच्छित्तिगळु १३ अथुबं तें दोडे नरकदिकमुं नरकायृष्यमुं कळवुबप्युवरिवं बंबप्रकृतिगळु १०७ अथुबं ते दोडे 'मिनछडुगे देवचक तिरथं गिह अविरदे अत्थि' एंदितु ५ प्रकृतिगळु बंबदोळकळेडु अवंबप्रकृतिगळाडुवप्यदरिवं । सासावननोळु बंबधयुच्छितिगळु तिरथंगायुष्यमं कळेडुळिव २४ प्रकृतिगळपुतु । बंबप्रकृतिगळ, ९४ अवंधप्रकृतिगळु १८ ॥

असंयतनोळ् वंबब्युच्छितिगळ् ७४ अणुवें तें दोडे तल ओ भत्त् ९ । वेशसंयतन ४ प्रमन-१५ संयतन ६ अप्रमत्तन वेवायुच्यमं बिद्दु अपूर्वकरणनाहारकद्वयरहित २४ प्रकृतिगळुं अनिवृत्ति-

कार्यणकाययोगिनां औदारिकमिश्रकाययोगिवद्भवित । तत्रापि विष्रह्गतावार्य्वच्यो नेति तिर्वन् मनुष्पाय्यी विना बन्धयोग्यं हादयोग्यं हादयोग्यत्वान्य । गुण्यवान्यनुष्ठम् । तत्र निष्यार्ष्टी व्यूच्छितिः १३ नरकहिकनरकायुरभावात् । बन्यः १००। निष्णहुनेदेवचक तिर्यं णहि अविदर्वे अव्योति पञ्चानामक्यात् । सासादने व्यूच्छिनिः तिर्यगार्युवना २४ । वन्धः १४ । अवन्धः १८ । यस्येवते व्यूच्छिनः मनुष्यापूर्विना स्वस्य २० ९। देशसंयतस्य ४ । प्रमत्तस्य ६ । अध्यमस्य देशमृत्याते । अपूर्वनरणस्य ब्राह्मरक्षस्य विचा २४ ।

|                  | वै  | क्रेयिक का | ययोगी- | १०४ | वै. | मिश्र. १० | २ बन्धयोग्य |  |
|------------------|-----|------------|--------|-----|-----|-----------|-------------|--|
|                  | मि. | सा.        | मि.    | असं | मि. | सा.       | असं.        |  |
| <b>व्य</b> क्छित | e   | <b>२</b> ५ | 0      | 80  | و   | 28        | ٩           |  |
| <b>ब</b> न्ध     | १०३ | ९६         | 90     | ওথ  | १०१ | 6.8       | <b>৬</b> १  |  |
| अबन्ध            | 8   | 6          | ₹8     | ३२  | 8   | ۷         | 3 8         |  |

कार्मणकाय योगियोंके औदारिक मिश्रकायगोगिको तरह होता है। उसमें भी विम्नष्ट-ग्रांतिमें आगुबन्ध नहीं होता। अतः तियंश्वायु गतुष्यायुके विना बन्धयोग्य एक सौ बारह हैं। गुणस्थान चार होते हैं। मिश्यायुक्षीमें नरकदिक नरकायुका अभाव होनेसे ट्युव्छित्ति तरह, बन्ध एक सौ सात क्योंकि 'मिश्याद और सासादनमें देवचतुक्क और त्रीथंकरका बन्ध नहीं होता असंपत्रमें होता है' इस निवमके अनुसार गाँच अवन्धमें हैं। सासादनमें ट्युच्छिति तियायुके बिना चौबीस, बन्ध चौरानवे, अबन्ध अठारह । असंयदामें करणन ५ सुक्षसांपरायन १६ अन्तु ७४ प्रकृतिगळपुबप्पुबरिदं वंधप्रकृतिगळ ७५ वप्पुवे ते वोडे युरखुष्कम् तीर्थमुमनसंयतं कट्टुगृमपुबरितवं कृडिदोडप्पु वपुबरिदं । अवंधप्रकृतिगळोळा ५ प्रकृतिगळ कळे हु ३७ प्रकृतिगळपुबु ॥ सयोगभट्टारकनोळ वंवप्पुच्छिति १ वंधप्रकृति १ अवध-प्रकृतिगळु १०१ । बुंदे वेदसार्गणं मोदरगो हु बाहारमार्गणं पर्यत्नाव १० मार्गणास्थानंगळोळु तु मत्तं स्वस्वपुणस्थानंगळोळ पेळव साधारणकथनसक्कु । मिल्ल स्त्रीवेदगळ्गो वंधयोग्यप्रकृतिगळु १ १२० प्रास्थानंगळु ९ वंधध्युच्छिति सा १६ । सा २५ । मि ० । अ१० । वे४ । प्रद । अर । अ३६ । अर । अ३६ । अर । अ१ । अ३६ । अर्थकानिवृत्तिकरणप्रथमसवेद भागेय द्विचरमबोळु पुंवेद १ चरमसनयवेळु तूर्वं वंधप्रकृतिगळु मि ११० । सा १० १ । स ७० । वे ६० । प्रमत्नाळे ६३ अ ५० । अनिवृत्तिकरणसवेद भागेय द्विचरससमयवोळु २२ । बरमसमयवोळु २१ । व्यवध्यप्रकृतिगळु मि ३ । सा १९ । मि ४६ । अ ४३ । वे ५३ । प्रभुक्तिगळु मे ३ । सा १९ । मि ४६ । व ४३ । वे ५३ । प्रभुक्तिगळु १० । वरस- १० सम्बदोळु ९९ । स्त्रीवेदिनिवृत्यप्रविक्तरूको योग्यप्रकृतिगळु १० ७ एते बोडे आयुक्चुख्यं

अनिवृत्तिकरणस्य ५ । सूटमसांपरायस्य १६ । एवं ७४ । बन्धः ७५ । सुरस्युक्कतीर्थबन्धात् । अवन्धः ३७ । सयोगे ब्युच्छितिः १ । बन्धः १ । अबन्धः १११ । तु पूनः असे बेदाबाहारपर्यन्तदश्वामांणासु स्वस्यगुण-स्वानोक्ताणरणक्षमनमेव । तत्र स्त्रीवेदिनां बन्धयोग्यं १२० । गुणस्यातानि ९ । व्युच्छित्तयः—मि १६ स्वार् १५ मि ० । अ १० । दे ४ । ४ ६ । अ १ । अ १६ । वे ४ । अ १ । अ १ । वे ४ । अ १ । वे १ । अ १ । वे १ । अ १ । वे १ । वे

व्युच्छित्ति मनुष्यायुके विना अपनी नी, देशसंयतकी चार, प्रमत्तकी छह, अप्रमत्तकी देवायु यहाँ नहीं है, अपूर्वकरणकी आहारकयुगालके विना चौतीस, अनिष्ठतिकरणकी पाँच, सूक्ष्म- २० साम्परायकी सोलड, इस प्रकार सब चौहत्तर। बम्ध पिचहत्तर क्योंकि देवचतुष्क और तीर्थकर बँधती है। अवन्ध सैतीस। सयोगिमें ब्युच्छित्ति एक, बन्ध एक, अवन्ध एक सौ प्याह् । आगे वेदमार्गणासे लेकर आहार मार्गणायदेन दस मार्गणाओंसे अपने-अपने गुणस्थाने कहा साथारण कथन ही जानना।

न्त्रीवेदियोंके बन्धयोग्य एक सौ वीस, गुणस्थान नौ । स्त्रीवेदीनिर्दृत्यपर्याप्तकींके बन्ध - २५ योग्य एक सौ सातः क्योंकि चारी आयु, तीर्थकर, आहारद्विक और वैक्रियिकपट्कका बन्ध नहीं होता । इसमें असंयव गणस्थान नहीं होता ।

कार्मणकाय योग ११२ स्त्रीवेद १२० बन्धयोग्य स्त्री. निवृत्य १०७

मि.सा.अ.सयो. मि.सा.मि.अ. दे.प्र.अ.अपू.अनि. मि.सा. व्यक्तिशा १३ २४ ७४ १ १६ २५ ०१० ४ ६ १ ३६ १ १३ २४ ५० वस्य १०७९४ ७५ १ ११७ ९०१ ७५ ७५ ६६ ५६ ५८ ८२२ १५० ९४ अवन्य ५१८ ३७ १११ ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ ० १३

स्त्रीवेद नीवें गुणस्थानके सर्वेदभागपर्यन्त होता है। अतः क्षपक अनिवृत्तिकरणके प्रथम सर्वेद भागके द्विचरम समयमें एक पुरुषवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है। तथा बन्ध तीरणं १ । आहारद्वयं २ वैक्रियिकषटक ६ मन्तु १३ प्रकृतिगळकळेद्रवप्पवरिवं :--

स्त्री = निर्वत्यपदर्याप्त

ई रचने सगममं बोडे स्त्रीवेदिनिव्वंत्यपर्ध्याप्तकासंयतं घटिसने बिनिते विशेषमप्युदरिदं ॥ षंढवेदिगळ्योयं बंधयोग्यप्रकृतिगळ १२० गुणस्यानगळं स्त्रीवेदिगळोळ्पेळ्टंते ९ अप्पूत्र । गमनिकयमा प्रकारमेयक्कू मी चंढवेदिगळोळ निव त्यप्याप्तकोरोळ विशेषमंटवाउद दोड योग्य-

५ प्रकृतिगळ नरंद १०८। गुणस्थानंगळ अप्पत्र।

१ तीर्थ

ई रचतेयु सुगममं ते दोडे नरकगतिय असंयतनोळ तीर्व्यवंघमटे विनिते विशेषमण्डरियं। षंढवेदिलब्ध्यपर्याप्रकमिध्याद्ष्टिंगे बंधयोग्यप्रकृतिगळ १०९ तीर्थमं कळेंद्र तिर्यागमनुष्यायद्वीयमं

पर्याप्तानां बन्धयोग्यं १०७ । कृतः ? आयश्चतप्कतीषाहारद्वयवीक्रियकषट्कानामबन्धात । संदृष्टि :---क्ष्मी दिन स्वापनीय १०७

| सा | 58 | 68  | 8.3 |  |  |
|----|----|-----|-----|--|--|
| मि | १३ | 800 | ٥   |  |  |

श्रवासंयतो न संभवति ।

१५

षंडवेदिनां बन्धयोग्यम १२० । गुणस्थानानि गमनिका च स्त्रीवेदिवत । तन्तिर्व त्यपर्याप्ते त बन्ध-योग्यमध्टोत्तरशतम् । १०८। तल्लब्ध्यपर्यातकबन्धात्तिर्यभनुष्यायवी अपनीय नारकासंयतापेक्षया तीर्थ-बन्धस्यात्र क्षेपात गणस्थानानि ३ । संदृष्टिः---

बाईस और अबन्ध अठानवे का होता है। तथा चरम समयमें व्युच्छिति शन्य, बन्ध इक्कीस और अबन्ध निन्यानवेका होता है।

नपुंसक वेदियोंके बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। गुणस्थान तथा रचना स्त्रीवेदीकी तरह जानना । नपंसकवेदी निर्वृत्यपर्याप्तमें बन्धयोग्य एक सौ आठ हैं । क्योंकि उन्ध्यपर्याप्तकके बन्धयोग्य एक सौ नौ प्रकृतियोंमें-से तिर्थश्राय मनुष्याय घटाकर तीर्थंकरको मिलानेसे एक सौ आठ होती हैं क्योंकि नरकमें चतुर्थगुणस्थानमें तीर्थंकरका बन्ध होता है। गणस्थान तीन कद्दुपुमप्पर्वीरवमा प्रकृतिद्वयं कू बिबुवेंबुदस्थै। पुंवेविगळ्गो बंधयोग्यप्रकृतिगळु १२० बंधळ्युच्छिति-गळु मि १६ सा २५ मि ०। ज १०। वे ४ प्र ६ ज १ ज ३६। क्षपकानिवृत्तिकरणप्रधमसवेव-भागचरमसमयबोळु पुंवेवं १ व्युच्छित्तियक्कुं। बंधप्रकृतिगळु मि ११७। सा १०१। मि ७४। ज ७०। वे ६७। प्र ६३ ज ५९ ज ५८। धम्पकानिवृत्ति प्रथमसवेवआगचरमसमयपर्यंतं बंधप्रकृति-गळु २२। अववंधप्रकृतिगळु मि ३। सा १९। मि ४६। ज ४३। वे ५३। प्र ५०। ज ६१। ज ६२। क्षपकानिवृत्तिप्रधमसवेव-भागचरमसमयपर्यातं २८।

पुंचेविनिर्वृत्यपर्ध्याप्रकरगळ्गे गतित्रयज्ञरगळ्गे बंधयोग्यप्रकृतिगळु ११२। गुणस्थान-त्रितयमुमवकुं।

| पुं॰ निर्वृत्यपर्याप्रक |               |                 |               |  |  |  |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| अ<br>सा<br>मि           | २<br>२४<br>१३ | ७५<br>९४<br>१०७ | ३७<br>९८<br>५ |  |  |  |
|                         |               | 1               |               |  |  |  |

र्ष रचनेषु मुगममे ते बोडे असंयतनोळ् तीरबंतु सुरचनुरुकपु बंबमुंटप्युवॉरहमा प्रकृति-पंचकमसंयतन बंघमकृतिगळोळकृषिदुवे बिनिते विशेषमप्युवॉर, स्त्रीवेबबोळं बंडवेबबोळं तीर्स्य-वंपमुमाहारकद्वयबंधमुं विरोधिसल्पड्यु । तीरबॉदयमें तु परमोरकृष्टिबगुद्धरोळ्वियसुग्रुभते

पृंबेदिनां बन्धयोध्यम् १२० । व्यक्तिकत्यः—िम १६ । सा २५ । मि ० । ब १० । दे४ । प्र ६ । व्य १ । ब १ । व्य १० । से ४ । प्र ६ । व्य १ । मि १४ । सा १०१ । मि १४ । व्य १८ । व्य ५८ । त्यवसभागवरमसमयवर्यन्तम् २२ । व्यवस्थाः—िम ३ । सा १९ । मि ४६ । व्य ५२ । दे ५३ । प्र ५० । व्य ११ । व्यवस्थान्तम् १८ । १५ सिन्वृत्यवप्यीमानां नारकं विना जिमतिजानामेव बन्धयोध्यम् १९२ । गुणस्थानत्रयम् । संदृष्टिः—
पनिवृत्यवप्यीमानं नारकं विना जिमतिजानामेव बन्धयोध्यम् १९२ । गुणस्थानत्रयम् । संदृष्टिः—

| व  | 9  | ७५  | ३७ |
|----|----|-----|----|
| सा | २४ | ९४  | 26 |
| मि | 23 | १०७ | 40 |

हैं। पुरुपवेदियोंके बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। उनके निर्दृत्यपर्याप्त अवस्थामें नारकको छोड़ शेष तीन गतिवाळे जीबोंके ही बन्धयोग्य एक सौ वारह हैं। गुणस्थान तीन हैं—

पुरुषवेद बन्धयोग्य १२० पु. निवृ. ११२ नपुं. निवृ. १०८ मि. सा. मि. आ. दे. प्र. अप्र. अपू. अनि. मि. सा. अ. मि. सा. आ. २० व्यु. १६ २५ ० १० ५ ६ १३६ १ १३ २४ ९ १३ २४ ९ बन्ध ११७ १०१ ७४ ७६ ६६ ३५९ ५८ २२ १०७ ९४ ७५ १७ ९४ ७१ अबन्ध ३ १९ ५६ ५३ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ ५ १८ ३७ १ १४ ३७

पुरुपवेदनिर्देत्यपर्याप्तकोंके असंयतमें तीर्थंकर और सुरचतुष्क बन्ध होता है इतना विशेष जानना । श्रीवेद नपुंसकवेदमें भी तीर्थंकर और अहारकद्विकके बन्धमें कोई बिरोध २५ नहीं है, किन्तु इनका बदय नियमसे पुरुषवेदमें ही होता है।

बाहारकऋद्धियुं स्त्रीवंडवेदिगळोळ्डवर्तामस्य ॥ कवायमार्गणयोळ् वंधयोग्यप्रकृतिगळ् १२०। गुणस्थानंगळ् क्षपकानिवृत्तिकरणद्वितीयत्त्तीय बतुत्थं पंचमभागंगळ् पर्धतं क्रोधमानमायाबावर-लोभंगळ्गे ९ गुणस्थानंगळपुत्रु । सामान्यगुणस्थानदोळपेळदंते गमनिकेयरियस्पड्गुं ॥ सुस्म-लोभिंगो सुस्प्रसावरायगुणस्थानयेयक्कुं । ज्ञानमार्गणयोळ कुमतिकुभूतविभंगज्ञानिगळगे वंधयोग्य-

५ प्रकृतिगळ ११७ गणस्थानद्वितयमेयक्कुं।

सा २५ १०१ १६ मि १६ ११७ ०

मतिथुताबिषज्ञानिगळ्गे बंघयोग्यप्रकृतिगळ् तीत्वं बाहारकदितयं सहितमागि ७९ प्रकृति-गळपुत्र । एते बोडे मिष्यादृष्टिसासावनरोळ् ४१ प्रकृतिगळ्ळिबप्पृवरिदं । गुणस्थानंगळ्मसंयतादि ९ अप्पुबल्लि बंघयुच्छित्तिगळ्ळ अ १० । वे ४ । प्र ६ । अ १ । अ ३६ । अ ५ । सु १६ । उ ० ।

अत्रासंयते तीर्षमुरचनुष्कयोक्षेत्रकोति ज्ञातच्यम् । स्त्रीपंकवेदयोरिप तीर्याहारकवन्यो न विक्ध्यते 🤋 उदयस्यैव पंकेटिष नियमात ।

कवायसार्गणायां बन्धयोग्यम् १२० । गुणस्वानानि स्रवकानिवृ नकरणहिनीयनुतीयनुतीयनुतीयन्तुर्वप्रसम्भाग-पर्यतानि क्रोबमानमायाबादरकोभानां वमनिका च सामान्यपुणस्थानोवर्तव । सुस्मनोभस्य सुरुमायंप्रायगुण-स्थानमेव । ज्ञानमार्गणायां कृषितिकुश्रुतविभंगानां बन्धयोग्यम् १९७ । गुणस्थानद्वयं । संदृष्टि :—

|   | कु-कु-विभंगाः। |            |     |     |  |  |  |
|---|----------------|------------|-----|-----|--|--|--|
|   | सा             | २५         | 808 | 8 6 |  |  |  |
| į | मि             | <b>१</b> ६ | ११७ | 0   |  |  |  |

, मतिश्रुताविषक्षानिना बन्धयोष्याः ७९ । निष्यादृष्टितासादनःगुच्छित्त ४१−प्रकृत्यभावात् । गुप-स्थानानि असंयतादोनि ९ तत्र व्युच्छितयः – अ.१० । वे.४ । प्र.६ । अ.१ । अ.३६ । अ.५ । स्.१६ ।

कषायमार्गणामें बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। क्रोध, मान, माया और लोभके गुण-स्थान कमसे क्षपक अनिवृत्तिकरणके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाग प्यन्त जानना। बन्धादि तीन सामान्य गुणस्थानवत् जानना। सृह्मलोभमें सृद्धम साम्पराय गुणस्थान ही होता है। ज्ञानमार्गणामें कुमति, कुश्रुत और विभंगझानके बन्धयोग्य एक सौ सतरह हैं। गुणस्थान दो हैं।

मित श्रुत अवधिक्कानियोंके बन्धयोग्य उन्यासी हैं क्योंकि मिश्यादृष्टि और सासादनमें व्युच्छित्र होनेवाठी इकताळीस प्रकृतियोंका अभाव है। गुणस्थान असंयतसे लेकर नौ होते क्षी ०। बंधप्रकृतिगळु ब० ७७ । ब्रबंच २ । वे बंच ६७ । ब्रबंच १२ । क्रमल संब ६३ । ब्रबंघ १६ । अप्रमत्त वंघ ५९ । ब्रबंघ २० । ब्युचर्यंकरण वंघ ५० । ब्रबंघ २६ । ब्रतंच १५ । ब्रत्नित वंघ २२ । ब्रबंघ ५७ । मू० वंघ १७ । ब्रबंघ ६२ । उपार्शातकथाय वंघ १ ब्रवंघ ७८ । क्षीण वंघ १ ब्रबंघ ७८ । मनःपद्यंत्रतानिगळु वंघयोग्यप्रकृतिगळो ६५ ॥ प्रमत्तसंयताविसानगुलस्यानेगळुमपुषु—

स्रान्तरवर्षेये स्रो ० १ ६४ उ ० १ ६४ स्र १६ १७ ४८ स्र ५ २२ ४३ स्र ५ २२ ४३ स्र १ ५८ ७

ई रचनेषु सुगमयेकदोडे मनःपर्ध्यक्तानिगळु आहारकऋद्विप्राप्तरित्छवे तदवंबमप्रमसा-पुण्वंकरणरोळेटे विनिते विशेषमप्पर्वीरवं ॥

केवलज्ञानमार्गाणेयोज् सातमे दे वंधमक्कुं । सयोगायोगिगुणस्थानदितयमुं सिद्धपरमेष्टि-गन्दुमप्पनः ।। संयममार्गाणेयोज् असंयमवंघयोग्यत्रकृतिगज् ११८ गुणस्थानंगळुं मिष्यादृष्टपादि-

ल ०। सी ०। बन्धाबन्दीच—अ ७७। २। दे६७।१२। प्र६२। १६। अ१५। २०। अ१५८। २१। १० अ१२।५७। सू१७।६२। उ१।७८। सी१।७८। सनःपर्ययञ्चानिनांबन्धयोग्याः ६५। प्रमत्तादि-समगणस्थानानि । सं—

### मन:पर्यय

| ·   | 1   | 1  |    |
|-----|-----|----|----|
| 8.: |     | 8  | €8 |
| ਚ   |     |    | ६४ |
| सू  | १६  | १७ | 86 |
| अ   | ٠ 4 | २२ | ¥₹ |
| अ   | ३६  | 46 | છ  |
| व्य | 8   | 49 | Ę  |
| я   | Ę   | ६३ | 7  |
|     |     |    | }  |

अत्राहारकद्वयोदय एव विरुव्यते नाप्रमतापूर्वकरूरणयोस्तद्बन्धः । केवलज्ञानिषु सातस्यैव बन्धः । सयोगायोगणस्यानद्वयं सिद्धास्य संति । संयममार्गणायां असंयमस्य बन्धयोद्यं ११८ गणस्यानानि आद्यान्येव १५

हैं। मनःपर्ययक्कानियोंके बन्धयोग्य पेंसट हैं। प्रमत्त आदि सात गुणस्थान होते हैं। मनः-पर्ययका आहारकद्वयके स्वयं के साथ ही विरोध है, अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें होनेवाले उनके बन्धके साथ विरोध नहीं हैं। के बन्धानियोंके एक साताका ही बन्ध होता है। सयोग और अयोग ये दो गुणस्थान होते हैं। के बन्धक्कान सिद्धोंके भी होता है।

चतुर्गाणस्थानंगळव्युवु :---

| असं <b>यमक्</b> के |    |     |     |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|--|--|
| अ                  | 80 | 93  | 88  |  |  |
| मि                 | 0  | ७४  | 8.8 |  |  |
| सा                 | २५ | १०१ | १७  |  |  |
| मि                 | ₹  | ११७ | 8   |  |  |

ई रचनेषु सुगमपेवश्कुमें तें बोडे असंयतगे तीर्त्यम् मनुष्यापुष्वम् । मिश्रन अवंधवोळकळेषु असंयतनोळकडिबुवे विनिते विशेषमप्पर्वीरवं ॥

देशसंयमकः देशसंयमजुणस्थानदोळें ततेयकः। वंध ष्यु ४ वं ६७ व १२ ॥ सामायिकः ५ कछेदोगस्थानद्वयक्ते वंधयोन्यप्रकृतिगळ ६५ अप्युवॅतेदोडे ई संयमद्वयदोळ, तीरवंषुमाहारकद्वितयमुं वंधमृंटप्यूदीर्स्र गुणस्थानचतृष्टयमुमाकः ॥ ॥ छे०

अप ५ २२ ४३ अप ३६ ५८ ७ अप १ ५९ ६ प्रा ६ ६३ २

चत्वारि । संदृष्टि :---

|    | असंयम | स्य रचना |      |
|----|-------|----------|------|
| अ  | 1 80  | 99       | .8.5 |
| मि | 0     | ૪૯       | 88   |
| सा | 1 24  | १०१      | १७   |
| मि | 8 6   | 280      | 8    |

अत्र तीर्थवेदानुष्यामूषि मिश्रस्य अवन्यारसंयते निश्चितानीति ज्ञातच्यम् । देशसंयनस्य देशसंयत-र • मुगरमानवत् कृष्टिनितः ४ । तन्यः ६७ । अवन्यः ५३ । सामायिवक्षेत्रोयस्यान्तयोर्थन्ययोग्याः ६५ । अव तीर्थाहारदिकत्यमे गणस्यान्तर्यः । सं—

|   | सा     | छ   |    | ६५  |   |
|---|--------|-----|----|-----|---|
| 1 | अ      | 1 4 | 77 | 8.3 | Ī |
| 1 | अ      | ३६  | 46 | 6   |   |
| 1 | अर     |     | ५९ | Ę   |   |
| 1 | प्रम त | Ę   | ६३ | 1 2 | ı |

मति, अत, अवधि ७९ बन्धयोग्य मनःपूर्यय ६५ बन्धयोग्य

असं. दे. प्रॅ. अ. अपू. असि. सू. च. क्षी. प्र. अ. अपू. असि. सू. च. क्षी. बन्धा ज्या १० ४ ६ १ ३६ ५ १६ ००६ १३६ ५ १६०० वन्धा ज्या ६०६०६२ ५० १८ ११६३ ५९ ५८ २२ १७११ अबन्धा २ १२ १६ २० २१ ५७ ६२ ७८ ७८ २ ६ ७ ५३ ४८ ६४ ६४

संबममार्गणामें असंबममें बन्धयोग्य एक सी अठारह, आदिके चार गुणस्थान होते है, वहाँ तीक्षंकर, देवायु और महत्व्यायुका मिक्षणुक्यानमें बन्ध नहीं होनेसे असंबत गुण-स्थानमें उनका निलेष क्रिया है। देशसंबगमें देश संबत गुणस्थानकी तरह व्युष्टिक्ठीच चार, २० बन्ध सङ्ग्रह और अबन्ध तिरयनका है। सामायिक और छेद्रीपस्थायनामें बन्धयोग्य पैसठ हैं। यहाँ तीर्थकर और आहारकदिकका बन्ध होता है। गुणस्थान चार होते हैं। परिहारिनगुद्धिसंयमबोळ् बंधयोग्यप्रकृतिगळ् ६५ अअप्युवे ते बोडे तीर्स्थमाहारकद्वितय-मुमीसंयमबोळं बंधमंटु आहारकऋद्वि संभविसवें बुदर्खं । गुणस्थानद्वितयमेयक्कुं:---

परिहार शु. अ १ ५९ ६ प्र ६ ६३ २

सूक्ष्मसांवराय संयमबोळ् सूक्ष्मसांवरायपुणस्वानबोळे'तंतेयक्कुं । बंधव्युस्थ्छित्ति १६ । बं १७ । अ ६२ ॥ ययाख्यात संयमबोळ बंबयोग्यप्रकृति सातमो वेयक्कं गणस्वानवतष्ट्रयममक्क्

यथाख्यात

| अ    | 0 | 0   | 8 |
|------|---|-----|---|
| स    | 8 | 8   | 0 |
| क्षी |   | 8   | 0 |
| उ    | 0 | 1 8 | 0 |

परिहारविशुद्धिसंयमे बन्धयोग्याः ६५ । अत्र तीर्थाहारकदिकवन्षोऽस्ति नाहारकधिः। गुणस्थानदृयं-

परिहारविशृद्धि ६५

| अप्र    | 1 8 | 49         | Ę |
|---------|-----|------------|---|
| प्रमत्त | Ę   | <b>Ę</b> Ę | 7 |

मूक्ष्मसांपरायसंयमे सूरुमसांपरायगुणस्थानवत् ब्यु-१६ । वं १७ । वा १०३ । यथास्यातसंयमे वन्ध-यांग्यं सातमेव गुणस्थानचतुष्कं । सं---

परिहार विशुद्धि संयममें बन्धयोग्य पेंसठ हैं। यहाँ तीर्थंकर और आहारकद्विकका बन्ध होता है। किन्तु आहारक ऋद्धि नहीं है।

असंयम बन्धयोग्य ११८ सामा छे. ६५ परि. कि. ६५ मि. सा. मि. असं. प्र. अ. अपू. अनि. प्र. ४६ व्य. १६ २५ ० १० ६ १ ३६ ५ ६ १ बन्ध ११७ १०१ ७७ ६३ ५९ ५८ २२ ६३ ५९ अबन्ध १ १७ ४४ ४१ २ ६ ७ ४३ २ ६

सूक्ष्मसाम्पराय संयममें सूक्ष्म साम्परायगुणस्थानके समान व्युच्छिति सोछह, बन्ध १५ सतरह, अवन्य एक सीतीन जानना। यथाख्यात संयममें बन्धयोग्य एक साता है। गुणस्थान चार अन्तिम हैं।

दर्शनमामांगोयोळ् चकुरचकुर्दशनद्वयक्के बंचयोग्यप्रकृतिगळ् १२० सप्तृष्ट् । गुणस्यानं गळ् मिष्याष्ट्रध्यावि १२ अप्पृष्ठु । इल्छि गुणस्थानवामान्यरोळे तंते बंधयपुण्डिति बंघाबंधप्रकृति-गळरियत्पङ्गुं । अवधिवशंनक्के बंचयोग्यप्रकृतिगळ् अवधिज्ञानरोळपेळवंते योग्यप्रकृतिगळ् ७९ गणस्यानंगळ असंयतावि ९ अप्पृष्ठ । केवलवशंनक्के केवलज्ञानक्के पेळवंतेयक्कं ।

लेड्यामार्ग्गणेयोळ कुरणनीलकपोतंगळ्यो बंधयोग्यप्रकृतिगळ ११८ अप्युचे ते दोडे असंयतनोळ तीत्र्वंबंधमुंद्र । आहारकद्विकमे कळंडुबँबुदत्ये । गुणस्थानंगळ मिथ्यादृष्टचादि-चतुर्गुणस्थानंगळपुत्रु । बंचय्युच्छित्ति बंधाबंधगमनिकयं गुणस्थानवोळपेळद सामान्यकथनमेय वकुं । तेजापयदाक्ललेडयेगळ्यो गाथाद्वयदिवं बंधयोग्यप्रकृतिगळं पेळदपर ।

> णवरि य सच्युवसम्मे जारसुरआऊषिा णत्थि णियमेण । मिच्छस्संतिमणवयं वारं ण हि तेउपम्मेसु ॥१२०॥ सुक्के सदरचउककं वामंतिमवारसं च ण च अत्थि । कम्मेब अणाहारे वंधस्संतो अणंती य ॥१२१॥

नवीनं च सम्बॉपशमसम्यक्तवे नरसुरायुषी न स्तः नियमेन । मिध्यादृष्टेरंत्यनवकं द्वादश च न हि तेजःपद्मयोः ॥

१५ गुक्ले जातारचतुष्कं वामांत्यद्वादज्ञ च न च संति । कार्म्मणे इव अनाहारे वंधस्यांतोऽ-नंतत्त्व ॥

तेजोलेश्चेयोळ् बंधयोत्त्यत्रकृतिगळ् १११ जप्पुवे ते दोडे मिध्यादृष्टिय कडेय सुक्षत्रयादि नवत्रकृतिगळ् कळेडु ताबन्मात्रं गळप्पर्दरियं । अस्लि गुणस्यानंगळ् मिथ्यादृष्टयाद्यप्रमत्तावसान-

दर्धनमार्गणायां चकुरचकुर्दर्धनयोर्थन्ययोग्पम् १२० । मध्याः ष्टपादिद्वारवगुणस्थानोक्तवन्यायन्य-व्युच्छित्तयो ज्ञातव्याः । अविवादर्पने अविश्वज्ञानवद्वन्ययोग्याः ७९ । गुष्पस्थानानि असंयतादोनि ९ । केवल-र्वाने केवलज्ञानवत् । केदयामार्गणायां ष्ट्रण्यानेलकपोतानां बन्ययोग्यं ११८ आहारस्कृतिकाशयात् । गुण-स्थानि निध्यादृष्ट्यादीनि चत्वारि बन्यान्यव्युच्छित्तयस्वत्वत् ॥१९९॥ वृभकेदयानां गायाद्येनाह्— नेजोक्षेत्रयायां बन्ययोग्यं ११९ मिध्यादृर्ध्यस्यमृद्धक्षयानिकानामभावात् । गुणस्यानानि आधारपे

दर्शतमार्गणामें चक्षु अचक्षुदर्शनमें बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। मिध्यादृष्टिसे छेडर १५ बारह गुगध्यानोंमें कहे अनुसार बन्ध, अबन्ध और व्युच्छित्त जानना। अवधिदर्शनमें अवधिज्ञानकी तरह बन्धयोग्य बनासी हैं। गुगध्यान असंयत आदि नौ हैं। केवल दर्शनमें केवल्ज्ञानकी तरह जानना।

ठेड्यामार्गणामें कृष्ण नील कपोतमें बन्धयोग्य एक सौ अठारह हैं, आहारकद्विक नहीं है। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि चार हैं। गुणस्थानोंकी तरह ही बन्ध अवन्य और व्यक्तिहाती है।।११९॥

शमलेश्याओं में दो गाथाओं से कहते हैं-

ते जोडेरवामें बन्धयोग्य एक सौ ग्याह हैं क्योंकि भिथ्यादृष्टिमें व्युष्टिक होनेवाली सोटह प्रकृतियोंमें से अन्तकी सुक्मित्रक आदि नौका अभाव है। गुणस्थान आदिके सात

होते हैं। पद्मकेहयामें बन्धयोग्य एक सौ आठ हैं क्योंकि मिध्यादृष्टिमें व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंमें से अन्तिम बारहका अभाव है। गुणस्थान सात होते हैं।

|           | तेजोलेश्या बन्धयोग्य १११ |     |    |      |    |            | पद्मलेङ्या बन्धयोग्य १०८ |     |     |     |      |     |      |      |
|-----------|--------------------------|-----|----|------|----|------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
|           | मि.                      |     |    | असं. |    | <b>я</b> . | अप्र.                    |     | सा. | मि. | असं. | दे. | प्र. | अप्र |
| बं. व्यु. | ٠                        | રષ  | ٥  | १०   | 8  | Ħ          | *                        | 8   | २५  | 0   | १०   | 8   | 8    | 1 4  |
| बन्ध      | १०८                      | १०१ | ૭૪ | 9.9  | ६७ | ६३         | ५२                       | १०५ | १०१ | ૭૪  | ૭૭   | ६७  | ६३   | ષર   |
| अवन्ध     | 3                        | १०  | ₹૭ | ३४   | 88 | ४८         | ષર                       | 3   | ૭   | ३४  | ३१   | ४१  | ४५   | ४९   |

शुक्छछेश्यामें बन्धयोग्य एक सौ चार। क्योंकि शतारचतुष्क और मिश्यादृष्टिमें व्युच्छिम होनेवाडी प्रकृतियोंमें-से अन्तको एकेन्द्रिय आदि बारह नहीं होती। गुणस्थान तेरह हैं। रचना इस प्रकार है—

समो व्यु१। बंधा१। अवं १०३॥

भेरवाऽभव्यमार्गणाद्वयबोळ् मोदल भव्यमार्गणेयोज् बंबयोग्यप्रकृतिगकु १२० गुणस्थानं-गळु १४ अप्पुवत्तिल । मि संयब्ध्रच्छि १६ वं ११७ । अवं ३ ॥ साब्यु २५ । वं ६०१ । अ १९ ॥ मि ब्यु ० । सं ७४ । अ ४६ ॥ असं ब्यु १० । वं ७० । अ ५३ ॥ देश ब्यु ४ । वं ६० । अ ५३ ॥ ५ प्रम ब्यु ६ । वं ६३ । अ ५७ ॥ अप्र ब्यु १ । संच ५० । अ ६१ ॥ अयु ब्यु ३६ । वं ५० । अ ६२ ॥ अतिवृत्ति ब्यु ५ । वं २२ । अ ९८ ॥ सुक्त ब्यु १६ । वं १० । अ १०३ ॥ उप ब्यु ० । वं १ । अ ११९ ॥ क्षोण ब्यु झूच्य ० । वं १ । अ ११९ ॥ स्योग ब्यु १ । वं १ । अ ११९ ॥ अयोगि ब्यु ० । वं ० । अ ११० ॥ अभव्यमार्गणेयोज् यंथयोग्यप्रकृतिगळ् ११७ । मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं नियमविव मो वेयक्कुं॥

सम्यस्त्वमाग्गंगेयोळ् प्रयमोपञासस्यक्त्वबोळ् वंथयोग्यत्रकृतिगळ् ७७ अर्पुवेतेबोडे मिध्यादृष्टिसासावनशळ ब्युच्छित्तित्रकृतिगळ् ४०। णवरि य सब्ध्रयसम्मे णरसुर आऊणि णत्यि णियमेण ऐवितु सम्यग्दृष्टिगळ्गे तिर्ध्यमनुष्यापितगळोळ् परभववंथयोग्यमप्यवेवायुध्यमुं नरकवेव-गतिगळोळ् परभववंथयोग्यमप्य मनुष्यायुष्यमुसुभयोपञ्चसस्यस्वदोळं वथयोग्यंगळल्ळप्युर्वित्वमा मरदुमायुध्यंगळ्ं कृष्टि ४३। प्रकृतिगळ् कळ दुवप्युर्वरियं तावन्मात्रं गळेषप्युष्टु । गुणस्थानंगळ्

१५ वं १७ । ब ८७ । उ व्यु ० । वं १ । ब १०३ । क्षी व्यु ० । वं १ । ब १०३ । स व्यु १ । वं १ । ब १०३ । अध्यस्तर्गणायां बन्ध्योष्यम् १२० । तुणस्थानानि १४ । तद्यवनासामात्यपुणस्थानोन्तरःजातव्या । अभव्य- मार्गणायां वन्ध्योष्यप्रकृतयाः ११७, मिध्यादृष्टिगुणस्थानम् । सम्यवस्त्रमर्गणायां प्रथमोप्यासम्यवस्त्र वस्य- योग्याः ७० । सम्यादृष्टिमसादान्तरुप्तिस्तिः ४१ । तया णवरिय सन्बुत्तसम्म णरसुरआऊणि णत्यि णियमेणेति उपणमसम्यन्द्वीनो तिर्यमानुष्यासन्योदवायुकीनंदरुद्वमान्यायुव्यवस्थावुव्यवस्थावुवस्यायुव्यवस्थाव्यानुव्यवस्थाविष्यसम्यवस्य तद्वयस्याय्य- भावातं गणस्थानानि बस्यवाद्यीणि वस्यारि ।

#### ज्ञुक्ललेश्या बन्धयोग्य १०४

मि. सा. मि. असं. दे. प्र. अप्त. अपू. अनि. सू. इ. सी. स. व्यक्तिक्वित्त प्र. २१ ० १० ४ ६ १ ३६ ५ १६ ० ० १ वस्त्र १०१ ९७ ७४ ७७ ६३ ५० ४८ २२ ८७ १०३ १०३ अतस्य ३ ७ ३० ३०३७ ४१ ४५ ४६ ८२ ८७ १०३ १०३ १०३

भन्यमार्गणभे बन्धयोग्य एक सौ वीस । गुणस्थान चौदह । उसकी रचना सामान्य गुणस्थानवत् जानना । अभन्यमार्गणामें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ सतरह और केवळ एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है ।

सम्यवस्वमार्गणार्मे प्रथमोपराम सम्यवस्वमें बन्धयोग्य सतहत्तर हैं क्योंकि सिध्यादृष्टि २५ और सासाइनकी व्युच्छिति इकताछीस, तथा यद्यपि सम्यवदृष्टिक तियंव्याति और मतुष्य-गितमें देवापुका तथा नरकगति और वेदातिमें मतुष्य-गितमें देवापुका तथा नरकगति और वेदातिमें मतुष्यापुका बन्ध होता है तथापि चरप्रमास सम्यवस्विक दोनों ही जयप्रमासम्यवस्वीमें इन दोनों आयुका बन्ध नहीं होता। गुणस्थान असंयत आदि जाति। अप्रमासमें तथिकर जीर आहारा होता। है। अप्रमासमें तथिकर जीर आहाराकदिकका बन्ध होता है। अप्रमासमें तथिकर जीर आहाराकदिकका बन्ध होता है। सम्यवस्वमें भी बन्धयोग्य सत्तर ३० हैं। गुणस्थान आठ। रचना इस प्रकार है—

| मसंयतादिचतुःर्गुणस्थानंगळप्पुबु | সখ  | , | सम्य | क्त्व |
|---------------------------------|-----|---|------|-------|
| 3 3 33                          | व   | 0 | 46   | 28    |
|                                 | प्र | Ę | ६२   | १५    |
|                                 | वि  | 8 | ६६   | 86 86 |
|                                 | अ   | ९ | ७५   | 2     |

ई रचतेयुं सुगममेंतंबोड प्रथमोपशमसम्यक्तवोळ तीत्थेपुमाहारकद्वयमुं बंघगुंटेंबी पक्ष-बोळ असंयताविगुणस्थानअयबोज् तीत्थेंबंघपुमप्रमत्तगृणस्थानबोळ् तीत्थेपुमाहारकद्वित्यमुं वंघ-मक्कुमें बिनिते विशेषमध्य बीरंबं॥ द्वितीयोपशमसम्यक्तवोळः बंघयोग्य प्रकृतिगळ् ७० अपपुष्ठ। गुणस्थानंगळ् ८ प्युवल्ळि श्रेष्यवरोहणाऽसंयतंगे बंघय्युच्छित्तिगळ्, ९। वं ७९। अवंधप्रकृतिगळा-हार २ श्रेष्यवरोहण देशसंयतंगे बंघय्युच्छित्ति ४। वं ६६। अ ११ श्रेष्यवरोहणप्रमत्ततंयतंगे बंघय्युच्छित्ति ६। वं ६२। अ १९॥

| प्रथम० सम्यक्त्वं |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| अ                 | 0 | 42 | १९ |  |  |  |  |  |  |  |
| я                 | Ę | 49 | १५ |  |  |  |  |  |  |  |
| दे                | ¥ | ६६ | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| ex.               | 9 | હવ | 2  |  |  |  |  |  |  |  |

अत्र तीर्याहारकहिकवन्यपक्षे अमंग्रतादित्रये तीर्यस्य वन्यः, अत्रमत्ते तीर्याहारकहिकग्रोद्य बन्योऽस्ति । दितीयोपदामसम्बन्देऽपि बन्धयोग्याः ७७ । गुणस्यानानि ८ । तत्र श्रेष्यवरोहकारंगते ज्यु ९ । बं ७५ । अवन्यः आहारकहृदम् । देशसंगते स्पु ४ । वं ६६ । ब ११ । प्रस्ते ज्यु ६ । बं ६२ । व १५ । आरोहकाः र रोहकाप्रमत्ते, ज्यु ० । वं ५८ । व १९ । वपूर्वकरणे ज्यु ३६ । वं ५८ । व १९ । वनिवृत्तिकरणे ज्यु ५ । १० वं २२ । व ५५ । महमहायराये ज्यु १६ । वं १० । व १० । वप्यातिकषाये व्यु ० । वं १ । व ७६ । अत्र ।

| प्रथमोपरा. ७७ |      |    | द्वितीयोपश. ७७ |       |      |    |    |       |      |      |     |     |
|---------------|------|----|----------------|-------|------|----|----|-------|------|------|-----|-----|
|               | असं. | ₹. | Я.             | अप्र. | असं. | ₹. | я. | अप्र. | अपू. | अनि. | सू. | ₹.  |
| व्युच्छित्त   | ٩    | 8  | Ę              | 0     | ٩    | 8  | Ę  | 0     | ३६   | ч    | १६  | 8   |
| बन्ध          | ৩৭   | ६६ | ६२             | 46    | હલ   | ६६ | ६२ | 46    | 46   | २२   | १७  | ٩   |
| अबन्ध         | ą.   | 88 | 84             | १९    | ą    | 99 | 94 | 86    | 99   | 44   | 80  | 198 |

असंयत और देशसंयतमें जो प्रमतमें श्रेणिसे उत्तरकर नीचे आता है। उसीकी अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक्तव होता है। तथा प्रमतादिमें श्रेणी चढ़ने व उत्तरनेकी अपेक्षा द्वितीयो-पशम सम्यक्तव पाया जाता है इससे इसमें गुणस्थान आठ होते हैं।

शंका-जब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें आयुबन्ध नहीं होता तो १५

श्रेण्यारोहकावरोहकाप्रमत्तसंयतंगे बंध ब्यु ०। बंध ५८। अ १९॥ श्रेण्यारोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावरोहकावर १६। वं १९। अ ६६।। वं १२। अ ६६।। वं १८। वं १८। अ ६६।। वं १८। व

प्रयमदितीयोगयममस्यवस्त्रयोरायुरबन्धात् आरोहकापूर्यकरणप्रयमभागे मरणो न इति विशेषोऽनर्थकः ? इति न बाच्यं प्राभवददेवागुकस्याणि सातिकायाप्रमत्तस्य लेखारांहणमंभवात् । प्रयमोगयमसम्यवस्य तु प्राम्बद्धायुक्तस्यापि तत्कालान्तर्मूहर्ने सरणार्मभवात् । क्षायोगदामिकसम्यवस्य निक्यार्द्द्रशिक्षातादन्त्य्विष्ठस्य१५ संभवात् वन्ययोग्या ७९ । गुणस्यानानि असंयतासीन्तर्भवाति एव । कुतः ? उपममश्रेष्यां औपश्मिकं सायकं

वेदकसम्यक्त्वं ७९

| 1 |     |    |     | 1  |
|---|-----|----|-----|----|
| i | अ   | 2  | 49  | २० |
| ı | प्र | Ę  | ₹₹  | १६ |
| į | दे  | 8  | ६७  | १२ |
|   | अ   | ₹0 | ĘIJ | २आ |
|   | 1   | 1  |     | ł  |

श्रेणि चढ्ते हुए अपूर्वकरणके प्रथम भागके साथ 'मरण्ण' मरणसे रहित विशेषण क्यों छगाया ? यह विशेषण व्यर्थ क्यों नहीं है ?

समाधान—ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि जिसने पहले देवायुका बन्ध किया है २० ऐसा सातिक्षय अप्रमत्त भी श्रेणि पर आरोहण कर सकता है। किन्तु प्रथमीपत्रा सम्बन्धस्में और श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरणके अन्तर्गृहृतं प्रमाण प्रथमभागमें जिसने पहले देवायुका बन्ध किया है इसका भी सरण नहीं होता अन्यत्र उपरामश्रेणिमें सरण हो सकता है।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें मिथ्यादृष्टि और सासादनमें होनेवाडी ब्युन्छित्ति प्रकृतियाँ-का अभाव होनेसे बन्धयोग्य बनासी हैं। गुणम्यान असंयत आदि चार ही होते हैं क्योंकि २५ वर्षमा श्रेणिमें औपशमिक स्नायिक और लपकश्रेणिमें स्नायिक ही सम्यक्त्व होनेका नियम ई रचनेय्ं सुगममेंतेयोडे अप्रमत्तनोळ् तीत्र्यंमुमाहारकद्वयसुं बंधमक्कुमेंबिनिते विशेष-मप्पवरितं ॥

अत्राप्रमत्ते तीर्थोहारकद्विकयोर्थमोऽस्ति । शायिकसम्यवस्वेऽपि सैव ७९ । बन्धयोग्यगुणस्यानानि १५ । सद्धा अपि । अ ब्यु १० । बं ७७ । अ २ आहारकद्वयं । दे ब्यु ४ । बं ६७ । अ १२ । प्र चु ६ । बं १६ । अ उपु १ । बं १९ । अ २० । आहारकद्वयस्य अप्ये मिलितवान् अपूर्वेकरणस्य ज्यु ३६ । बं १६ । अ उपु १ । बं १९ । अ ६२ । अ पुर्वे । बं १८ । अ १९ । सि व्यु १६ । बं १७ । अ ६२ । उ व्यु ० । बं १। अ ७८ । सी व्यु १ | वं ११ । अ ७८ । सा व्यु १ | वं १० । अ १० । वं व्यु ० । वं १० । अ ११ । अ ७८ । सा व्यु १ | वं १० । अ ११ । मिल- २० चिनां व्यु ० । वं ७४ । अ १९ । मिल- २० चिनां व्यु ० । वं ७४ । अ ४६ । सिनार्थणयां बन्धयोग्यं १२० गुणस्थानानि १२ बन्धावस्वव्युच्छित्यः

है। वेदक सम्यक्त्वमें अप्रमत्त अवस्थामें तीर्थंकर आहारकद्विकका बन्ध होता है और झायिक सम्यक्त्वमें भी होता है। अः झायिक सम्यक्त्वमें भी वन्धयोग्य उनासी हैं और गुणस्थान असंयतादि ग्यारह हैं।

मिध्यादृष्टिके व्युच्छित्ति सोलह, बन्ध एक सौ सतरह और अवन्ध तीनका है। सस्य- ३० ग्मिध्यादृष्टिके व्युच्छित्ति शून्य, बन्ध चौहत्तर और अवन्ध छियालीसका है। सासादन सम्यादृष्टीके व्युच्छित्ति पच्चीस, बन्ध एक सौ एक और अवन्ध उन्नीस है।

संजिमार्गणामें बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। गुणस्थान बारह हैं। बन्ध, अबन्ध और

स्यानमुमप्पृथिल्ल सासाबननोळायुर्भ्यामिल्लेके वोडे मिश्रकाययोगियप्पुर्थीरवं । तत्काल्बोळे तद्गुणस्यानकालं तोदर्दुं मिथ्यादृष्टियक्कुमप्पुर्वीरदमायुक्चतुष्टयवंथ मिथ्यादृष्टियोळे ध्युच्छित्तिन सक्कं---

> | असंज्ञिगे | सा २९ | १८ | १९ | मि १९ | ११७ | ०

आहारानाहारमार्ग्मणा द्वयदोळ् आहारमार्ग्मणोयोळ् बंघयोग्यप्रकृतिगळ्, १२०। गुणस्था-५ नंगळ्, १३। विल्लि बंघवधृन्छित्ति बंघावंधभोवंगळ्, साधारणगृणस्थानदोळ् पेळव कममेयप्पृतु ॥ अनाहारमार्ग्मणेयोळ्, बंघयोग्यप्रकृतिगळ्, ११२ अप्पृत्ते तेंदोडे कम्मेव अणाहारे ये वितु काम्मण-काययोगदोळ्, पेळवंतेयक्कुमा काम्मणकाययोगमुं औदारिकमिश्रकाययोगक्के पेळवंतेयक्कुं। तिर्ध्यमनुष्यायुर्द्धयम् रहितमप्युवर्शिदं॥ ओराळेवा मिस्से ण हि सुराणिरयाउहारणिरयदुगमंदी वद्यकृतिगळ्, ६ मिन्तु ८ प्रकृतिगळ्कळे दोडे तावन्मात्रंगळ यप्युवपुर्वरिदं गुणस्थानंगळ्, ५।

१० सामान्यवत् । असंज्ञिमार्गणायां बन्धयोग्यम् ११७ । गुणस्वानद्वयम् । तत्र सासादने मिश्वकाययोगिस्वात् मिष्यादृष्टावेव आयुर्वनुदृकस्य व्युच्छितिः ।

|    | असं ज्ञिन | : ११७ |    |   |
|----|-----------|-------|----|---|
| सा | 75        | 96    | १९ | ļ |
| मि | 28        | 280   |    | 1 |

आहारमार्गणायां बन्धयोग्याः १२० । गुणस्थानानि १३ । बन्धारभ्वरगृष्ण्यस्यः साधारणवत् । अनाहारमार्गणायां बन्धयोग्या ११२ । कुतः ? 'कम्मेव अणाहारे' कार्मणे च ओदारिकमिश्रत्रदिति तिर्यग्-मनुष्यायुषी न । 'ओराले वा मिस्से णहि सुर्रणिरयानहारणिरयदुर्ग' इत्यष्टानामभावात् । गुणस्थानानि ५ ।

१५ व्युच्छिति सामान्य गुणस्थानकी तरह जानना। असंक्षिमार्गणाम वन्धयोग्य एक सौ सतरह। गणस्थान दो। सासाइनमें सिश्रकाययोग होनेसे सिश्यादृष्टिमें ही चारों आयुक्ती बन्ध- व्यूच्छित्त होती है। आहारमार्गणामें वन्धयोग्य एक सौ बोस। गुणस्थान तेरह। बन्ध, अवस्थ और व्यूच्छित सामान्यगुणस्थानवत जानना। अनाहार मार्गणामें बन्धयोग्य एक सौ वास हो क्योंकि कामेंग काययोगकी तरह कहा है और कामणमें औदारिक मिश्रकी तरह हु तिर्थे आप मुख्यायुक्त वन्ध्य नेहित तिर्थे आहार सिंह से स्वयं नरकायु नरकिक आहारकदिकका अमाब है। इस तरह आठका बन्ध नहीं होता। गुणस्थान पाँच होते हैं।

|                | असंज्ञी | 880 | ঞ   | गहार  | ११२  |     |      |
|----------------|---------|-----|-----|-------|------|-----|------|
|                | मि.     | सा. | मि. | सा.   | असं. | स.  | अयो. |
| व्यक्तिव्रत्ति | 0       | २९  | १३  | ર્ષ્ટ | ७४   | ۶   | 0    |
| बन्ध           | ११७     | ९८  | १०७ | ९४    | ७५   | 8   | 9    |
| अबन्ध          | १२      | १९  | લ   | १८    | ३७   | 222 | ११२  |

| अना | अनाहारमागाँ० सं० |      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| अव  | 0                | 0    | ११२    |  |  |  |  |  |  |  |
| स   | 8                | 8    | १११    |  |  |  |  |  |  |  |
| अव  | ९।६५             | ' હપ | ₹७     |  |  |  |  |  |  |  |
| सा  | 38               | ९४   | 186    |  |  |  |  |  |  |  |
| कि  | 8.3              | 800  | ۱ بو ا |  |  |  |  |  |  |  |

ई रचनेयं सगममेंतेंबोडे मिथ्याहष्टियोळ् अवंधंगळागिहं तीर्थमुं सुरचतुष्कमुमसंयतसम्यन् हिन्दियोळ् बंधमंद्रप्पूर्वरियमा प्रकतिपंचकमं कडिबोडे बंधप्रकृतिगळ ७५। अबंधप्रकृतिगळ ३७ अप्पर्व बिनिते विशेषमप्पर्दारं बंधव्यक्छितिगळ णवछिदी अयदे एंद ९ प्रकृतिगळप्पुत्र । उत्परिम पणसदी वि य येंदित देशसंयतादि क्षीणकषायावसानमाद गुणस्थानव्यच्छित्तगळ ६५ अन्त ७४ प्रकृतिगळ, व्युच्छित्तिगळागुत्तिरल एक्कं सावं सजीगम्मि एवित सयोगकेवळ्ग्जिळ सातमो वे बंधमं व्यक्तियमक्कुमबंबप्रकृतिगळ १११। अयोगिकेवळिगळोळ व्यक्तितवंधंगळ शुन्यंगळ । वंधप्रकृतिगळ ११२। इन्तु वेदमार्गणं मोदल्गो हनाहारमार्गणं पर्यंतं बंधस्यांतोऽनंतत्त्व । वंधव्यन्छित्त बंधाबंधप्रकतिविशेषंगळक्तप्रकारदिदं भाविसल्पडवृत् ।।

अनंतरं मुलप्रकृतिगळगे साद्यनाविधवाधवबंधसंभवासंभवमं पेळवपर । सादिअणादी धुव अद्धुवो य बंधी दु कम्मछनकस्स । तदियो सादि य सेसो अणादि धुव सेसगो आऊ ॥१२२॥ सादिरनादि ध्रुवोऽध्रवश्च बंधस्तु कर्मबट्कस्य । तृतीयं सादि शेषमनादि ध्रुवशेषकमायुः ॥

> अनाहारमा०--११२ 98 28

इयं रचना सुगमा । कृतः ? मिथ्यादृष्टी अवन्यस्थिततीर्थसुरचतुष्कयोरसंयते बन्धः, इत्येतावत एव विशेषात । व्यक्तिः 'णविष्ठदी अयदे' इति नव । तथा 'उवरिमपणसटीविय' एवं ७४ । 'एक्कं सादं संजीतिम्ह' बच्चते व्युच्छिदाते च । अवन्य:-१११ । अयोगे व्युच्छित्तिः बन्धश्च श्रन्यम् । अवन्धः ११२ । १५ एवं वेदमार्गणाद्याहारमार्गणापर्यन्तं बन्धस्यान्तो व्यञ्छितिः । अनन्तः-बन्धः । चराबदादयन्धश्योक्तः ॥१२०-१२१॥ अय मळप्रकतीनां सातादिबन्धभेदान विशेषयति--

१०७

अनाहारकमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्यंकर और सुरचतुष्कका बन्ध न होकर असंयतमें होता है इतना ही विशेष है। असंयतमें अपनी व्युच्छित नौ तथा ऊपर के गुणस्थानों की पैसठ मिलकर चौहत्तर होती है। सयोगी में एक साता ही बँधती है उसीकी व्युच्छित्ति होती है। इस प्रकार वेदमार्गणासे आहारमार्गणा पर्यन्त बन्धका अन्त अर्थात व्युच्छिति और बन्धका अनन्त अर्थात् बन्ध तथा 'च' शब्दसे अवन्ध कहा ॥१२०-१२१॥

आगे मल प्रकृतियोंके सादि आदि बन्धके भेदोंको कहते हैं-

١.

9.

सास्तिबस्म दुमनादिवंसमें दुं ध्रुववंषमें दुमध्यवंषमें दिन प्रकृतिवंधं खर्जुव्यियमस्कुमवरोज् ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयं मोहतीयं नामं गोत्रमंतरायमें व मूलप्रकृतिवद्कवकं प्रत्येकं साधनादि ध्रृवाध्नवंधचनुष्ट्यसुमक्कुं। गृतीयं वेदनीयं। सादिशेवं सादिवंधवर्तीणदं शेषानादिध्न अध्रुववंध-भेदंगळनुळक्कृवक्कुं। गृतेदेवे सातवेदनीयायेक्षीयंवं वेदनीयक्कं सादित्वमित्रकेकं दोष्ठे गुणप्रतिपक्ष-९ रोळपुष्पत्रामश्रेष्यारिक्षावरीत्ववद्येकं सातवेदनीयवंचमविष्ठप्रकृतीवं संयोगगुणस्थानपर्यतं वंधसुटप्युवर्तियं। अनाविध्रवशेषमायुः वायुष्यमनादिध्यवंद्यस्य विषयं शेषसाद्यध्यवंभवन्त्रकृत्वक् वंक्षमुक्तेवोकं उत्तरभववायुष्यमनोष्टमं मोदल्गो दुं कट्टुगुमप्युवर्तियं। सादिवंधमनुळ्ळुदुमक्कुं वंतमपूर्तिकात्यसावर्षम्यमुळ्ळुदुमप्युतंदं अध्यववयममनुळ्ळुद्वककुं

णा। बं। वे। मो। आ। ना। गो। अं।

8 | 8 | \$ | 8 | 6 | 18 | 8 | 8

अमंतरं साविबंघाविगळगे लक्षणमं पेळवपद ।

सादी अबंधवंधे सेढि अणारूढमे अणादी दु ।

अन्मवसिद्धम्मि धुवी मवसिद्धे अव्धुवी बंधी ॥१२३॥

साविरवंधवंचे भेष्यतास्टरे बनाविस्तु । अभव्यसिद्धे ध्रुवो भव्यसिद्धेऽध्रुवो वंधः ॥ साविः साविवंधमें बुदु । अवंधवंचे कट्टविद्धुं कट्टिविल्धक्कुमं तं वोडे इवक्कुवाहरणं तोरल्य-बुगुं । ज्ञानावरणीयर्थककमं सुरुमसापरायं तक्ष गुणस्थानचरमसमयदोळ्कट्टि उपशांतकदायनागि

१५ सादिः अनादिः घृतः अध्युवद्यवेति अकृतिबन्धवनतुर्या । तत्र ज्ञानदर्शनावरणमोहनीयनामगोत्रांतरा-याणां प्रत्येकं चतुर्धां वन्यो भवति । बेदनीयं सादितः त्येवत्रिविचो बन्यो भवति । सातायेत्रया तस्य गुणप्रति-पन्येषु उपस्रमभ्येष्यारोहणावरोहणे च निरन्तदनयेन सादित्वासंभवात् । आयुः अनाविध्रुयाय्यां शेविविच-बन्धो भवति एकवारादिना बन्धेन सादित्वात् बन्तमुंहूर्तावसाने च अध्रुवस्थात् ॥१२२॥ अय तान् बन्धान् स्थ्यापितः

सादिबन्धः अवन्धपतितस्य कर्मणः पुनर्बन्धे सति स्यात्, यथा ज्ञानावरणपञ्चकस्य उपशान्तकषायाद-

प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं—सादि, अनादि, भुव और अभूव। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र, अन्तराय इनमें से प्रत्येकका वन्य चार प्रकार है। वेदनीयकर्मका सादिवन्य नहीं है, रोप तीन वन्य होते हैं। क्योंकि ऊपरके गुणस्थानोंमें वर्तमान जीवोंके चर्शमा श्रेण आदिपर पढ़ने और उत्तरनेपर साताकी अपेक्षा वेदनीयका निरन्तर वन्ध २५ होता रहता है अतः वेदनीयका सादिवन्ध सम्भव नहीं है। आयुका अनादि और भ्रुवके बिना शेष दो बन्ध होते हैं क्योंकि आयु एक पर्यायमें एक वारसे आठ बार तक बंधती है अतः सादि है और आयुका वन्य एक वारमें अन्तर्भुद्धतंकाळ पर्यन्त हो होता है। अतः अध्य है शारिश।

उन बन्धोंके छक्षण कहते हैं-

जिस कमेंका अवन्ध होकर बन्ध होता है उसके वन्धको सादि कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त होता है अतः उपशान्त कषायमें

तब्गुणस्थानबोळतिरिसव तत्मकृतिबंधमनवरोहणबोळ तृश्वसांपरायनागि कट्टिबोबिल्क साविवंधमक्कुमध्वस्य । लेण्यनाक्डे यत्कमं यस्मिनगुणस्थाने व्यक्तित्वत्यात्मान्त्रे यत्मान्त्रे यस्मिनगुणस्थाने व्यक्तित्वत्यात्मान्त्रे लेणः एविन्तु तत्सुश्वसांपरायवरमसमयवत्ताव्यं केळगे द्वितीयावि समर्यगळोळ नाविष्यंमं दुवनकुं। तु सत्ते । अभव्यसिद्धं प्रृृृृष्टः अभव्यक्षीत्रे हुष्ट्रवर्षयमकुर्भेतेतोडाविष्यायसानरिहतमागि ज्ञानावरणावि निष्यत्तियस्मानस्यात्मानि हित्त्रात्माग्यस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्मानस्यात्यात्मानस्यात्यात्यात्यात्यात्यात

अनंतरपुत्तरप्रकृतिगळोळु ध्रृबप्रकृतिगळगे साद्याविचतुर्विवधवंषयुमनध्र्वप्रकृतिगळगे साद्यध्र बद्विवधवंधमेयककुमं बृबं पेळवपर :—

> षादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्णचऊ । सत्तेतालथुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥१२४॥

द्यातित्रयमिष्यात्वकवायाः भयतेजोऽगुर्वाहःकनिष्माणवर्णवस्थारि । समक्षत्वारिशावृध्यवाणां चतुर्था शेवाणां तु हिष्या ॥

चातित्रय ज्ञानावरण पंषकमुं ५ वर्जनावरणनवकमुं ९ अंतरायपंषकमुं ९। मिम्यास्वप्रकृतियुं १५ १। वोडशकवार्यगळुं १६। अयजुगुस्साद्वयमु २ तैजसकारमणशरीरद्वयमुं २ अगुकलघूपचातद्वयमुं २

वतरतः सुरुमतांपराये । यत्कमं यस्मिन् गुणस्याने व्युच्छिष्ठते तदनन्तरोपरितनगुणस्थानं श्रीणः तत्रानाक्वे अनादिनन्यः स्यात्, यथा सुरुमतापरायन्यस्तमयायस्तरसङ्गानस्य । तु-पृतः सभव्यसिद्धे ध्रृबन्धा भवति निष्कादिनस्य तानाजनस्य । स्वान्धा भवति । त्रिक्षात्रायां सम्बन्धा नामानस्य । स्वान्धा भवति । त्रुभमतंपराये बन्धस्य व्युच्छित्या तत्त्वक्षस्य स्वान्धानस्य । स्वान्य । स्वान्धानस्य । स्वान्धानस्य । स्वान्धानस्य । स्वान्धानस्य । स

ज्ञानदर्शनावरणातिरायावेकान्नविशतिः, मिध्यात्वं, चोडशकपायाः, भयजुगुन्ते तैजसकार्मणे अगुरु-

जानेपर बनके बन्धका अभाव हो जाता है और उपरान्त कवायसे उतरकर जो सूक्ष्म-साम्परायमें आजा है उसके पुनः बनका बन्ध होता है वह बन्ध साहि है। जिस कमें की जिस गुणस्थानमें व्युच्छिति होती है उसके अनन्तरवर्ती उपरक्ता गुणस्थान अणि कहाता है उसपर जो नहीं बढ़ा है उसका बन्ध अनादि है। जैसे सूक्ष्मसाम्परायके अनित्त समयसे नीचे ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध अनादि है। अभव्य जीवके ध्रुववन्ध होता है क्योंकि जो प्रकृतियों प्रतिपक्षी प्रकृतियोंके रहित हैं। अभव्य जीवके ध्रुववन्ध होता है होता है। भव्यजीवके अभुव बन्ध होता है जैसे सूक्ष्म साम्परायमें ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित हो जाती है। १९२१।।

एतर प्रकृतियों में कहते हैं-

ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी उन्नीस, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय,

निम्माणनामसुं १ वर्णवाद्यकसुं ४ में विन्तु ४० कृ ध्रुव प्रकृतिगळ्गे साधनावि ध्रुवाध्र्यवांवचनुष्टयमु-सक्कुं । शेवाणां शेववेदनीयद्वयमुं २ सोहनीयसप्तकमु ७ । बाधुदचनुष्टयमुं ४ नामबोळ् गतिवनुष्टयमुं ४ जातिपंचकसुं ५ औदारिकद्वयमुं २ वैक्रियिकद्वयमुं २ बाहारकद्वयमुं २ संस्थानयद्वकमुं ६ संहनन-बदक्सुं । बानुपुक्चयेनुष्टयमुं ४ । परधातसुं १ बातपुं १ उद्योतसुं १ उच्छ्वाससुं १ विहायोगित-५ द्वयमुं २ त्रसद्वयमुं २ नाबरद्वयमुं २ प्रत्योतस्वयमुं २ प्रत्येकसाधारणात्रीरद्वयमुं २ स्विष्ट्यमुं २ सुभद्वयमुं २ सुभाद्वयमुं २ सुस्वरद्वयमुं २ प्रत्येकसाध्यानक्वित्तद्वयमुं २ तीर्त्यमुमं विन्तु ५० गोत्रद्वितयमु २ सिन्तु ५३ अध्युवप्रकृतिगळ्गे साध्यमुवस्वययमककुमी प्रकृतिगळीळ् अप्रतिपर्श-गळें इं सप्रतिपर्शनळें इं द्विप्रकारमपूर्वे दु पेळवपदः :—

सेसे तित्थाहारं परघादचउक्क सञ्व आऊणि ।

अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्खा हु बासट्टा ॥१२५॥

शेषे तीत्थंमाहारद्व**यं परघातचतुष्क सर्व्वायूंच्यप्र**तिपक्षाणि शेषाणि सप्रतिपक्षाणि खलु द्वाषच्टिः ॥

अ्वप्रकृतिगळ् ४७ । कळेब शेषप्रकृतिगळ् ७३ । रवरोळ् तीरबंधुमाहारद्वयम् परघात-चतुष्कमायुष्यचतुष्कपुमिन्तु ११ प्रकृतिगळ् अप्रतिपक्षंगळप्युवृळिद सातद्वयमु २ स्त्रीयुंनयुंसक-१५ वेदत्रयमु ३ हास्यद्विकनु २ मरतिद्विकनुं २ गतिचतुष्टयमु ४ जातिपंचकमुं ५ औदारिकद्विकमुं २

ल्यूपपाती निर्माणं वर्णवतुष्कं चैति सस्वस्थारिशद्भृ वाणां बतुर्धी बन्धो भवति । घोषाणां बेदनीयद्वयमोहनीय-सप्तकायुरवतुष्काति बतुष्क्कारिषञ्जकोराम् विकास किया हारक्रद्रयर्थसानयर् कां हननयर् कां तुम्भविक्या न र प्रणातात्रीयोशीच्या मिहारोगोतिद्यमत्रवद्भवादद्भयपर्यादद्भयस्य हित्यस्य न तुम्बद्धस्य म्यद्भयस्य स्वत्य -वेयद्भयस्य क्षितिद्यत्योषं करगोत्रद्भयानां निरम्पत्यागृ वाणां साद्यभूववन्धौ भवतः ॥१२४॥ एतासु अप्रतिपक्षाः २० स्वातिद्यसावेरित मिनसि—

ध्रुवेम्यः शेषत्रिसप्तत्या तीर्थमाहारद्वयं परवातचतुष्कं बायुश्चतुकं चेत्येकादश अप्रतिपक्षा भवन्ति

जुगुप्सा, तैजस, कार्मण, अगुरुञ्जु, जपवात, निर्माण, वर्णचतुष्क इन सैंताछीस भूव प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है। ग्रेष बेदनीय दो, मोहनीयकी सात, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, औदारिक वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा इनके अंगोपांग इस २५ तरह दोन्दो, छह संस्थान, छह संहनन, चार अनुपूर्वी, परचात, आतप, ख्रोत, कच्छ्रवास, दो बिहायोगिति, त्रस स्थावर, वाहर, मुक्त्म, प्रधास अपर्योत, प्रतक्षक, साधारण, सिर्फ्यर, अस्थिर, गुम-अगुम, सुमग-दुर्मग, सुरवर-दुरवर, आहेय-अनादेय, यशस्त्रीत-अयशस्त्रीति, तीर्थकर दो गोत्र इन तिहत्तर अशुव मक्डितियोंका सादि और अभूव बन्ध होता है ॥१२४॥

विशेषार्थ—जबतक ब्युष्किति नहीं होती तबतक ४७ प्रकृतियाँ प्रतिसमय वैंधती हैं। ३० इसीसे इन्हें पूज कहा है। शेष ७३ का बन्य कभी होता है कभी नहीं होता। अतः इन्हें अध्युज कहा है।

> आगे इनमें अप्रतिपक्ष और सप्रतिपक्ष भेद करते हैं— ध्रुव प्रकृतियोंसे शेष तिहत्तर प्रकृतियोंमें तीर्थकर, आहारकद्विक, चार आयु, परघात

बैक्कियिकहयमुं २। संस्थानषट्कमुं ६ संहननषट्कमुं ६। विहायोगतिहयमुं २ त्रसहयमुं २ बादर-हयमुं २ पम्प्रीप्तदयमुं २ प्रत्येककारोरद्वयमुं २ स्थिरद्वयमुं २ शुभद्वयमुं २ सुभगद्वयमुं २ सुन्वर-हयमुं २। ब्रावेयद्वयमुं २ यशस्कीनिदयमुं २ गोत्रद्वयमुं २ बानुपुरूवयेचतुष्ट्यम् ४ मिन्तु द्विषटि प्रकृतिगळु ६२ सप्रतिवर्षगळरपुवनंतरमी क्षेत्राध्नुवप्रकृतिगळु ७३ वक्षं साखध्नुवयंववकुवपत्तियं तोरिवयरुं :—

अवरो भिण्णग्रहुचो तित्थाहाराण सन्वआऊणं ।

समञो छावट्टीणं वंधो तम्हा दुधा सेसा ॥१२६॥

अवरो भिन्नमुहतंस्तीत्थांहाराणां सम्बाधुषां समयः षट्षष्टीनां बंधस्तस्मावृद्धिषा ठोषा ॥
तीरवंकरत्मामकस्पंक्तमाहारद्वयक्तं सम्बाधुच्यान्त्र्यासिन्तु ७ प्रकृतिगञ्जो जधन्यविवं
निरंतरवंथाळे अंतर्मदूर्तंकालमक्कुं २०। शेषषद्वष्टिश्रकृतिगञ्जो ६६ जधन्यविवं बंधकालमेकसमयमेथक्कुमतु कारणमाणि ई तोष ७३ प्रकृतिगञ्जा धृवंगञ्जेषे साह्याञ्च बर्बेषद्वतयं सिद्धमादुतु ।
यित प्रकृतिवर्षं समाममावद ।

शेषाः द्वाषष्टिः सप्रतिपक्षा भवन्ति । प्रकृतिप्रदेशबन्धनिबन्धनयोगस्थानामां चतसृप्तिः स्थित्यनुभागबन्धनिबन्धन-तदम्बनसायानां पङ्भिश्च वृद्धिहानिभिः परिवर्तनेन सातद्वयस्येव वेदत्रयादीनामपि परसारं तयात्वसंभवात् ।।१२५॥ कप्रुवाणां साक्षप्रुवनन्धयोरूपस्तिमाह्—

तीर्थस्य आहारकद्वयस्य सर्वायुषां च जवन्येन निरन्तरबन्धकालोऽन्तर्गृहुर्तः २१। शेषषट्षव्टेश्च एक-

आदि चार ये ग्यारह प्रकृतियाँ अप्रतिपक्षा हैं इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ नहीं हैं। शेष बासठ सप्रतिपक्षा हैं ॥१२५॥

विरोपार्थ — जो प्रकृतियाँ अप्रतिपक्षा होती हैं उन प्रकृतियाँका जिस समय बन्ध होता है उस समय उनका अपना ही बन्ध होता है और जब बन्ध नहीं होता तब नहीं होता। २० जैसे तीर्थकर प्रकृति अप्रतिपक्षा है जिस समय इसका बन्ध होता है उस समय इसका बन्ध होता है उस समय इसका बन्ध होता है, जहीं होता तो नहीं होता। इसके बद्धेमें वेंधनेवाळी प्रकृति नहीं है। किन्तु जो प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षा हैं उनमें-से एक समयमें किसी एकका बन्ध होता है, जेसे साता-असातावेदनीय सप्रतिपक्षा हैं उनमें-से एक समयमें एकका बन्ध अवश्य होता है। मोहनीयमें रति-अरित प्रतिपक्षी हैं। हास्य-जोक प्रतिपक्षी हैं, तीनों वेंद परस्पर प्रतिपक्षी हैं। २५ इनमें-से एक-कहा हो बन्ध होता है। नामकर्ममें चार गति परस्पर प्रतिपक्षी हैं। पैंच जाति परस्पर प्रतिपक्षी हैं। वाच जाति परस्पर प्रतिपक्षी हैं। वाच जाति परस्पर प्रतिपक्षी हैं इनमें-से एक-एकका हो बन्ध होता है। दो गोन्नोमें-से एकका ही बन्ध एक समयमें होता है।

प्रकृतिवन्ध और प्रदेशवन्धका कारण योगस्थान है उनमें चतुःस्थानपतित वृद्धि-हानिके द्वारा तथा स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्बके कारण अध्यवसाय स्थान हैं उनमें ३० पद्स्थानपतित वृद्धिहानिके द्वारा परिवर्तन होता रहता है इसलिए साता-असाताकी तरह तीन वेद आदिमें भी परस्परमें प्रतिपक्षीपना होता है अतः उनमें-से भी कभी किसीका और कभी किसीका बन्य होता है।।१२५॥

अधुन प्रकृतियों में सादि और अधुननन्य ही क्यों होता है, यह बतलाते हैं — तीर्थकर, अहारक युगल और चारों आयुका निरन्तर बन्बकाल जवन्यसे अन्तर्सृहुर्त ३५ साताबि सप्रतिपक्षंगळ् तंतम्मोळ् परस्परं प्रतिपक्षंगळें वरिचुवेके वोडे प्रकृतिप्रदेशवंध-निवंधनयोग्यस्थानंगळ्गो चतुर्व्यद्विहानिर्याळवर्षु स्थित्यनुभागवंधनिवंधनस्थितंबंधाध्यवसायस्थानं गळ्नमनुभागवंधाध्यवसायस्थानंगळ्गं थङ्डानिवश्चुद्विगळिवं परावृत्तिवर्तंनमंटप्पुवॉरवं।

अनंतरं स्थितित्रंधमं पेळलुपक्रमिसिमोवळोळु मूलप्रकृतिगळुरकृष्टस्थितवंधमं पेळवपरः।

तीसं कोडाकोडी तिघादितदिएसं बीस णामदुगे। सत्तरि मोहे सद्धं उवही आउस्स तेतीसं।।१२७।।

त्रिशतकोटीकोट्यस्थिधातित्रितयेषु विशतिर्मामद्विके । सप्ततिम्मेहि शुद्धा उदध्य आयुषस्थय-स्थिशत ॥

त्रिधातित्तीयेषु ज्ञानावरणीयं वर्जनावरणीयमन्तरायं वेवनीयमुमें वो नात्कुं मूलप्रकृतिरे॰ गळ्कुरुद्धस्वितिवंधं प्रत्येकं जिञ्जात्कोटीकोटिसागरोपमप्रमितमक्कुं। विञ्ञतिक्षांमद्विकं नामगोत्रद्वयकुकुरुद्धस्वितिवंधं प्रत्येकं विञ्ञतिकोटीकोटिसागरोपममात्रमक्कुं। सोहनीयवोळु सप्रतिकोटीकोटिसागरोपमप्तितमुकुष्टिस्थितिवंधमक्कुं। आष्ट्रयकुकुरुद्धस्वितंधं शुद्धक्वाक्ष्रकरागरोपमप्रमाणमक्कुमिलिल बुद्धविश्रोधणं कोटीकोटिध्वयक्ष्रक्कमक्कुमपुर्वरिद्ध मूलतमूर्दे सागरोपमाम्प्रमेन बुदस्यं। ज्ञा। सा २०। को २। व। को २। वो व। सो २०। को २। को २। मा २०। को २।

अनन्तरमुत्तरप्रकृतिगळगे उत्कृष्टस्थितिबंधम् गाथावट्कॉडवं पेळदपरः--

दुक्खतिघादीणोघं सादित्थीमणुदुने तदद्वं तु । सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्रालं ॥१२८॥

दुःखत्रिघातीनामोघः सातः स्त्रीमानवद्विके तबद्धं तु । सप्ततिदर्शनमोहे चरित्रमोहे च २ बत्वारिकात् ॥

समयः, ततः कारणात् तासामध्याणां साद्यध्यवक्षत्री सिद्धौ ॥१२६॥ इति प्रकृतिबन्धः समाप्तः। अयः स्थितिबन्धमप्रक्रमन्तादौ मुलप्रकृतीनामरकुष्टस्थितिमाल्ल—

उत्कृष्टः स्थितिकायः कोटीकोटिसागरोपमाणि ज्ञानवर्शनायरणातरायवेवनीयेषु त्रिशत् । नामगोत्रयोः विश्वतिः । मोहनीये सप्ततिः । आयुणि शुद्धानि कोटीकोटिविशेषणरहितानि सागरोपमाण्येव नयस्त्रिशत् । २५ अत्र शुद्धविशेषणं कोटीकोटिव्यवच्छेदार्थम् ॥१२७॥ अयोत्तरप्रकृतीनां गाषापटकेनाह—

है। और होष छियासठका निरन्तर बन्धकाल जघन्यसे एक समय है इस कारणसे उन तिहत्तर अध्नब प्रकृतियोंका सादि और अध्नब बन्ध ही होता है यह सिद्ध हुआ ॥१२६॥

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध समाप्त हुआ।

आगे स्थितिबन्धको प्रारम्भ करते हुए प्रथम मूछ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं—

वत्कृष्ट स्थितिबम्ध झानावरण, दशेताबरण, अन्तराय और वेदनीयका तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है। मोहनीयका सत्तर कोडाकोडि सागर प्रमाण है। आपुका गुद्ध अर्थोत् कोडाकोडी विशेषणसे रहित तैतीस सागर प्रमाण है। यहाँ गुद्ध विशेषण कोडाकोड़ी-के व्यवच्छेदके छिए दिया है। ११२७॥

आगे सह गाथाओंसे उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहते हैं-

संठाणसंहदीणं चरिमस्सोधं दुहीणमादिति ।

अहुरसकोडकोडी वियलाणं सुहुमतिण्हं च ॥१२९॥

संस्थानसहननानां चरमस्योधः द्विहीनः आविषय्यंन्तमध्यावशकोटीकोटघो विकलानां सूक्ष्म-त्रयाणां च ॥

अरदीसोगे संढे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे।

वेगुव्वादावद् गे णीचे तसवण्णअगुरुति घउवके ॥१३०॥

अरतौ शोके खंढे तिर्ध्यंग्भयनरकतैजसौवारिकद्विके । वैक्रियिकातपद्विके नीचे त्रसवण्णा-गठतिचतरके ।।

> इगिपंचिदियथावरणिमिणासम्ममण अथिरछक्काणं । वीसं कोडाकोडीसागरणामाणग्रकस्सं ॥१३१॥

एकवंचेंद्रियस्यावरतिम्माणसद्गमनास्थिरषट्कानां । विश्वतिः कोटीकोटधः सागरनाम्नाः मत्कष्टः ।।

इस्सरदि उच्चपुरिसे थिरछक्के सत्थगमणदेवदुगे ।

तस्सद्ध मंत्रकोडाकोडी आहारतित्थयरे ॥१३२॥

हास्यरत्युष्चयुक्वे स्थिरवर्के शस्तगमनवेबद्धिके। तस्यार्ग्धमन्तःकोटीकोटयः आहार- १५ तीर्स्थकरे॥

> सुरणिरयाऊणोघं णरतिरियाऊण तिष्णि पन्लाणि । उनकस्सद्विदिवंधो सण्णीपञ्जनमे जोग्गे ॥१३३॥

मुरनारकायुषोरोघो नरतिर्ध्यंगायुषोस्त्रीणि पस्याणि । उस्कृष्टस्थितिबंधः संज्ञीपर्ध्याप्तके योग्ये । गायाबटकं ॥

दुःखन्निघातीनासोघः असातबेबनीयं ज्ञानावरणीयपंचकं वर्शनावरणीयनवकसन्तरायपंचक-मिनु विद्याति प्रकृतिगळगे ओघः भूलप्रकृतिगळोळपेळव निशास्कोटीकोटिसागरोपममुन्कृष्टस्थितियंथ-सबकुं। प्रत्येकं दुश्या १९ सातस्त्रीमानबद्धिके सातवेबनीयस्त्रीवेदमनुष्यद्विकसेंबी नात्कुं

प्रक्वतिगळगुरकृष्टस्थितियंथं तबर्द्धं पंचवत्रकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणमक्कुं सा १ स्त्री १ म २ सा १५ को २ सप्तितःर्वानमोहे वर्जनमोहनीयमिष्यास्वप्रकृतियंथवेळिकविषमप्पर्वारतमवक्कार्यस्वतियं सप्तरि

उत्कृष्टस्यितिबन्धः असातवेदनीयज्ञानदर्शनावरणान्तरायविष्ठतेः आयः मूळप्रकृतिवत् विवादकोटिकोटि २५ सागरोपमाणि । सातवेदनीयस्त्रीवेदमनुष्यद्विकेषु तदर्थं पञ्चसकाकोटीकोटिसागरोपमाणि । दर्शनमोहे मिथ्यात्वं

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असाताबेदनीय तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण अन्तरायको उन्नीस इन पीस प्रकृतियोका 'ओष' जयाँत् मूळ प्रकृतियोकै समान तीस कोडाकोटि सागर प्रमाण है। सातवेदनीय स्त्रीवेद और मुनुष्याति मुनुष्यातृष्यांका उससे आधा अर्थात् पन्टह कोड्राकोड़ी सागर प्रमाण हैं। दर्शनमोहमैं बच्च यक मिष्यातका ही होता है जतः उसका ३० सागरोपमकोटीकोटिप्रमाणसक्कुं दः निष्या १ वरित्रमोहे च बत्वारिशत् वारित्रमोहनीयक्कुः सा ७० को २

त्कृष्टस्पितितिवंधं चत्वारिशस्सागरोपमकोटीकोटिप्रमितमक्कुं चारि० कषा १६ संस्थानसंह-सा ४० को २।।

नननानां संस्थानसंहननंगळोळो खरमस्योधः कडेय हुंडसंस्थानासंग्राप्तमुपाटिकासंहननमेंब प्रकृति-ह्ययक्कुल्कुष्टस्थितिवंधंमूळप्रकृतिगळोळ्येळ्य ओर्थ विशति कोटोकोटिसागरोपमप्रमाणमञ्कु— ५ हुं१ असं १ शेषसंस्थानसंहननंगळगे आदिषय्यंतं समज्जुरस्रसंस्थानवळऋषभनाराखसंहनन-सा २० को

पर्यंन्तं द्विकद्विकंगलोळकर्मादवयुत्कृष्टिस्थितियंथं द्विहीनः द्विकोटीकोटिसागरोपमिवहीनमप्पो-घमक्कुं— वाम १को १ कु १ अर्द्ध १ स्वाति १ नाराच १ म्य १ वज्र १ सम १ वज्र वृ १ सा १८को २ सा १६को १ सा १४को १ सा १२को २

विकलानां सुरुमत्रयाणां च विकलत्रयंगळणं सुक्षत्रयंगळणपुन्कृष्टस्थितिवंधमष्टादशकोटोकोटि साग-१० रोपम प्रमाणमक्कुं वि ३ सू ३ अरति शोक खंढवेव तिय्यग्विकभयद्विक नरकद्विक तैजसद्विक सा १८ को २

ओवारिकद्विक बैक्वियिकद्विक आतपद्विक नीचैग्गीत्र त्रसचतुष्क—( वर्णचतुष्क अगुरुष्णुचतुष्क) एकेंद्रियजाति । पंचेंद्रियजाति । स्वावरनाम निर्माणनाम असद्गमननाम अस्थिर वद्कमुमेंबो ४१ प्रकृतिताबुक्कुहिस्यतिवंचे विश्वति कोटोकोटयः विश्वतिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणं प्रत्येकमक्कुं— अरस्यादि ४८ हास्य रति उच्चेग्गीत्र पुरुषवेच स्विरयद्क शस्तगमन वेचद्विकमुमेंबो १२ प्रकृति-सा २ को २०

१५ बन्धे एकवियत्वात् तत्र वस्तितिकोटिकोटिसागरोपमाणि ७०। चारित्रमोहनीययोडवरूपायेषु वस्त्रारिताकोटीकोटिसागरोपमाणि । संस्थानसंहनानां चरमसंस्थानसंहननस्य मुलप्रकृतिवस् विधातिकोटीकोटिसागरोपमाणि ।
वैधसंस्थानसंहननानां समयुरसंस्थानसञ्जयभारासवस्त्रनत्ययं द्विद्विकोटीकोटिसागरोपमहिद्वीन लोगः ।
विकलप्रयाणां चाष्टायमकोटीकोटिमागरोपमाणि । अरितागेकचंबयेतियिकेमगरिकागरिकोतिकीरविक्तित्वस्थानिकेसियान्तिकोतिकारिकामगरिकाम्यक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षित्वस्थानिक्षत्वस्य स्थानिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरिकामगरि

सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। चारित्र मोहनीयकी सोलह कपायोंका चालीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। संस्थान और संहननोंमें से अन्तिम संस्थान और अन्तिम संहननंका
मूलप्रकृति नामकर्मकी तरह चीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। प्रेष संस्थान और संहननोंका समचतुरस्रसंस्थान और वस्त्रपुर्भनाराच संहनन पर्यन्त दो-दो कोड़ाकोड़ी सागर
२५ चटता हुआ है अर्थान चामन संस्थान और कीलित संहननका अठारह, कुड्य संस्थान और
अर्थनाराच संहननका चौटह, न्यपोधपरिसण्डड संस्थान और वस्त्रनाराच संहननका चारह, तथा समचतुरस्र संस्थान और
वस्त्रपुर्भ नाराच संहननका दस कोड़ाकोड़ी सागर है। विकल्प्रयका अठारह कोड़ाकोड़ी
सागर प्रमाण है। अरति, शोक, नुसुंसकृत्द, तिश्वस्त्रपत्ति क्योपाया, बैक्शिक हारोर
व अंगोपांग, जातप, चर्चोत, तैजस, कामण, औदास्त्र, औदास्त्रिक अंगोपांग, बैक्शिक हारोर
व अंगोपांग, आतप, चर्चोत, नीचगोत्र, तस, बादर, पर्योह, प्रत्येक, वर्णोद चार, अगुरुख्य,
उपचात परवात उच्छूबास, पर्वेन्द्रिय, स्थाबर, निर्माण, अद्रशस्त विद्वायोगति,

गळ्गुरकृष्ट ) स्थितिबंधं तस्यार्ढं दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणमक्कुं हास्यादि १३ आहारकद्वय-सा १० को २

तीर्षमं बी प्रकृतित्रयक्कुत्कृष्टस्थितिवंधं प्रत्येकं अन्तःकोटीकोटयः अन्तःकोटीकोटिलागरोपम-प्रमितमक्कुं आ २ ती १ सुरनारकायुष्यंगळ्गे स्थितिवंधोत्कृष्टं ओधः त्रयत्रिशत्सागरोपम-सा अन्तः को २

प्रमाणमक्कुं — सुरायु १ ना १ तिर्व्यंग्मनुष्यायुष्यंगळपुत्कृष्टस्यितिवंधं त्रीणि पत्यानि त्रिपल्यो-मागरोपम ३३

पमप्रमाणमवकुं— ति १ म १ इंतुत्तरप्रकृतिगळ् १२० क्कं पेळबीयुत्कृष्टस्थितिवंशंगळ् संज्ञिपंचें-पत्थोपम व

द्रियपर्यामकनोळप्वु । एकॅब्रियाखसंज्ञिपर्यन्तमाबुवक्के मुंवे पेळ्वपर । तत्तत्प्रकृतिबंधयोग्यनोळ-विदरिदमुस्कृष्टस्थितिवर्थं संसारकारणमण्ड्विदमधुभमण्ड्विरवं । घुनाधुभकम्मेगळमं चतुर्गितिय संक्षिष्टरजोबंगीळवं कटुल्पडुगुमेंबुवरथं— असा १ घा १९ सा १ स्त्री १ स २ म १ सा ३० को २ सा १५ को २ सा ७० को २

चारिश्क हुश्वर बारिकिश कुश्वर्द्धश स्वाश्नाश स्वर्धक्या है सा४० को २ सा२० को २ सा१८ को २ सा१६ को २ सा१४ को २ सा१२ को २ समश्वज्ञश विश्वसूत्र कारस्याविधश हास्याविश्व बारती १ सा१० को २ सा१८ को २ सा२० को २ साअन्तः को २ सुश्नाश तिसंशमनुश अन्तुप्रहति १२०॥

सा३३ पल्या३

अनंतरकी पेळव गुभागुभप्रकृतिगळगुरकृष्टस्थितिबंधक्के संक्लेशपरिणाममे कारणं । तिर्थंगमनुष्यवेवायुरत्रयमं कळेबॅबू पेळवण्डः—

तस्यार्थ—दशकोटोकोटिसागरोपमाणि । आहारकद्वयतीर्थकृतोरन्तःकोटीकोटिसागरोपमाणि । सुरनरकायुवोः जोषः त्यादिक्यासागरोपमाणि । तिर्यमनुष्यायुवीः त्रीणि पत्यानि । अयमुस्कृष्टस्वितिकन्यः सित्तपर्योक्तस्यैव असंवर्धयानाममे प्रकष्णात् । योग्ये ६२वनेन अयं संसारकारणस्यात् अशुभस्वात् शुभावृभकमंणी चातृर्गतिक-सिन्तप्टदेन बच्चते इत्यर्थः ॥१२८–१३२॥ जागुस्त्रयत्रजितशुभावृभप्रकृतीनामुस्कृष्टस्वितिकारणं संवर्षेत्र एवेस्साह—

अस्थिर, अशुभ, दुभँग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति इनका वीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। हास्य, रित, उच्चगोत्र, पुरुवदेद, स्थिर, गुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीतिं, प्रशस्ति विद्यागित, देवगति, देवगत्यागुर्विका उससे आधा अर्थान् दर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्वाप्तका करेता अर्थन्त का अर्थन्त हो। आहारकद्विक और तीर्थकरका अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। देवायु नरकापुका ओष अर्थान् तेतीस सागर प्रमाण है। दिव्हेबायु और मतुष्यापुका तीत परुव है। यह उस्कृष्ट रुक्ति स्थापित के ही होता है। एकेन्द्रियसे छेकर असंही प्रब्रोन्द्रिय पर्यन्तका आगे कहा है। 'योथ' शब्द से बत्छाया है कि यह उसकृष्ट स्थितिबन्ध संसारका कारण और अशुभ है। अतः गुभ और अशुभ कर्मोका उस्कृष्ट स्थितिबन्ध नार्रो गतियोंके संबद्धेप्रपरिणामी जीवोंके द्वारा ही बाँचा जाता है। १९२८-१३३॥

आगे कहते हैं कि तीन आयुको छोड़कर अन्य शुभ अशुभ सभी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ् स्थितिबन्धका कारण संकरेश ही है—

- ...

## सञ्बद्धिराग्राक्कस्सओ द उक्कस्समंकिलेस्सेण। विवरीदेण जहण्णो आउगतियवन्जियाणं तु ॥१३४॥

सर्व्वस्थितीनामुत्कृष्टस्तत्कृष्टसंबलेशेन विषयोतेन जघन्यः आग्रस्त्रववर्णिजतानां त ॥ त मत्ते यो पेळ्व आयुस्त्रयविज्जतानां तिर्ध्यंग्मन्त्यदेवायवर्श्वजितंगळण सर्व्यप्रकृतिगळ ५ स्थित्यत्कव्टंगळ उत्क्रष्टसंक्लेशदिदं बंधगळप्पूच् । तु मत्ते विपरीतेन उत्क्रव्टविशुद्धिपरिणामंगळिदं

जघन्यस्थितिवधंगळप्वत्र । तिर्ध्यंग्मनुष्यदेवायुष्यंगळगे उत्कष्टविश्वद्विपरिणामदिदं उत्कष्टस्थिति-बंधंगळप्व । तद्विपरीतपरिणामविव जघन्यस्थितिवंधंगळप्युव--

अनंतरमृत्कष्टस्थितिबंधक्के स्वामिगळं वेळदवर :---

सन्वक्तस्सिठिदीणं मिच्छाइद्वी द बंधगो भणिदो । आहारं तित्थयरं देवाउं चावि मोत्तुण ॥१३५॥

सम्बोत्कृष्टिस्थितीनां मिण्यादृष्टिस्तु बंधको भणितः। आहारं तीत्र्यंकरं देवायुद्वापि मक्त्वा ।)

आहारद्विकमं तीर्श्वकरनामम् देवायुष्यमुमं कळेद्रुळिव ११६ हं प्रकृतिगळ सर्व्वोत्कष्टस्थि-तिगळगे तु मत्ते मिथ्यादृष्टिस्तु बंधको भणितः मिथ्यादृष्टिजीवने वंधकने द अनादिनिधनार्वदोळ १५ पेळल्पटन् । वेबायुराहारहिकतीत्थंमं बी ४ प्रकतिगळ्गे सम्यग्दव्टिबंधकने दू पेळल्पटटं ॥

अनंतरं देवायुरादि ४ प्रकृतिगळगे वंधकरं पेळदपरः--

त्-पनः तिर्यग्मनुष्यदेवायुर्वेजितसर्वप्रकृतिस्थितीना उत्कृष्ट उत्कृष्टसंवलेशेन भवति । त-पनः तासां जवन्यं उत्कृष्टिबशुद्धपरिणामेन भवति । तत्त्रयस्य तु उन्कृष्टं उत्कृष्टिवशुद्धपरिणामेन जवन्यं तदविषरीतेन भवति ॥१३४॥ उत्कृष्टस्थितिबेन्धकमाह-

आहारकदिकं तीर्थं देवायरचेति चत्वारि मक्त्वा शेप ११६ प्रकृतिसर्वोत्कृष्टस्थितीनो मिथ्यादष्टिरेव २० बन्धको भणितः तच्चतुर्णा तु सम्यग्दष्टिरेव ॥१३५॥ तत्रापि विशेषमाह-

तिर्यक्राय मनुष्याय देवायको छोडकर सब प्रकृतियोंकी स्थितिका उत्कृष्टबन्ध उत्कृष्ट संबद्धेशसे होता है। तथा उनका जघन्यबन्ध उत्कृष्ट विशृद्ध परिणामसे होता है। तीनों आय-का बत्कृष्ट स्थितिबन्ध बत्कृष्ट विशद्ध परिणामसे और जधन्यवन्ध उससे विपरीत परिणामोंसे २५ होता है ॥१३४॥

उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध किसके होता है, यह कहते हैं-

आहारकद्विक, तीर्थंकर और देवाय इन चारको छोडकर शेष एक सौ सोलह प्रकृतियोंकी सर्वोत्कृष्ट स्थितियोंका बन्धक मिथ्यादृष्टिको ही कहा है। किन्तु इन चारका बन्धक सम्यग्दष्टि ही है ॥१३५॥

उसमें भी विशेष कहते हैं-

१. वन्धमाह।

देवाउगं पमत्ती अहारयमप्यमत्तविरदी दु । तित्थयरं च मणुस्सी अविरदसम्मी समज्जेह ॥१३६॥

देवायुः प्रमतः आहारकमप्रमत्तविरतस्तु । तीर्त्थकरं च मनुष्योऽविरतसम्यग्दृष्टिः समज्जेयनि ॥

वेवायुष्योत्कृष्टिस्थितिवंधमं प्रमत्ततंत्रतं माळ्यनेकें बोडे वेवायुष्यमप्रमत्तसंयतनोळ् व्युच्छि ।

त्तियक्कुमप्पोडमस्लियुत्कृष्टस्थितिवंधमागदेकें बोडे—तीवविद्युद्धनप्प सातिज्ञयाप्रमत्तागुळ्वंधयोग्यपरिणामं संभविसद्ध । निरित्ज्ञयाप्रमत्तनोळ् मुक्कुष्टायुस्थितिवंधं संभविसवद्ध कारणाँव प्रमत्तसंयतने वेवायुष्योत्कृष्टस्थितिवंधमनप्रमत्तगुणस्थानाभिषुक्षं विद्युद्धं माळ्यनरपुर्वीरंदं । आहारकहयोन्कृष्टस्थितिवंधमं तु सत्ते प्रमत्तगुणस्थानाभिषुक्षार्थं संविक्षप्रप्रमत्तं माळ्कुमेकं वोडायु
स्त्रत्तयवर्णज्ञत सर्वक्रममेगळ्युत्कृष्टस्थितवंयमुक्तृष्टस्थितेवंयमुक्तुष्टस्थितवंयम् करेजपरिणामविवन्यमक्ष्युन्वरिद्धं । तीर्थकरनायकम्धेकृत्कृष्टस्थितिवंधमं नरकातितामनाभिष्ठवात्रप्य मनुष्यासंयतसम्बन्धन्वरिये माकृष्ठं ॥

अनंतरमा ११६ प्रकृतिगळगुत्कृष्टस्थितितिवंशमं माळप मिथ्यादृष्टिगळं गाथाद्वयिवं पेळवपरः—

णरितिस्या सेसाउं चेगुन्त्रियछक्कवियलसुद्वमतियं । सुरणिस्या ओरालियतिरियदुगुज्जोनसंपर्च ॥१३७॥ देवा पुण एईदिय आदावं थावरं च सेसाणं । उक्कस्ससंक्रिलिष्टा चदुगदिया ईसिमज्ज्ञिमया ॥१३८॥ गाषाद्वयं नरितस्यं क्षेत्रोवायुक्तिकियकबद्कविकल सुक्तत्रयं । सुरनारकाः औदारिकतिस्यंग्विको-क्षोतारार्थायां ॥

देवायुः उत्कृष्टिस्वितिकं प्रमत्त एवाप्रमत्तगुणस्थानाभिमुखो बच्नाति । अप्रमत्ते तद्वपुण्डित्तावित तत्र २० सातिशये तीव्रविश्वद्वर्थने तद्ववन्यात्, निर्दातशये च तदुन्कुष्टासंभवात् । तु-पुनः आहारकद्वयं उत्कृष्टिस्वितिकं अप्रमतः, प्रमतगुणस्थानाभिमुखः सॅक्लिष्ट एव बच्नाति आयुष्टवयर्वोज्तानां उत्कृष्टिस्वतैः उत्कृष्टद्विकरोत्त स्त्युक्तत्वत्त्वात् । तीर्थकरं उत्कृष्टिस्वितिकं नरकपतिगमत्त्रक्षमृत्यासंयतसम्यपद्ष्टिरंव बच्नाति ॥१३६॥ शेषणणे ११६ उत्कृष्टिस्वितिकं नरकपतिगमत्त्रम्यासंयतसम्यपद्ष्टिरंव बच्नाति ॥१३६॥ शेषणणे ११६ उत्कृष्टिस्वितिकम्यादिन्तेत

देवायुक्ती उत्कृष्टस्थिति अप्रमत्तगुणस्थानके अभिमुख प्रमत्तसंयत मृति ही बाँधता है। २५ यद्यिप देवायुक्त बन्धकी ब्युच्छित्त अप्रमत्तके ही तो है तथापि सातिशय अप्रमत्तके तो तोजिवशुद्ध परिणाम होनेसे देवायुक्ता बन्ध ही नहीं है और तिरतिशय अप्रमत्तके बन्ध तो है। वाहु तहुन्दु क्षित प्रमत्त नृण-स्थानके अभिमुख संक्ष्मेश परिणामी, अप्रमत ही बाँधता है; क्योंकि तीन आयुक्ती छोड़ शेष कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति उत्कृष्ट संब्विश्च संक्ष्मेश बाती है। आहार हो। तीर्थकरकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमत्त नृण-स्थानके अभिमुख संक्ष्मेश संक्ष्मेश बाती है। स्था कहा है। तीर्थकरकी उत्कृष्ट स्थिति १० तस्पाति तीर्थकरकी उत्कृष्ट स्थिति १० तस्पाति है। विधित है। विधित है। विधित है। स्थानि तीर्थकरकी व्यक्ति संक्षेत्र संक्ष्मेश होता है। स्थान है। विधित है। स्थानि तीर्थकरकी व्यक्ति संक्षेत्र संक्षेत्र होता है। स्थान है।

शेष एक सौ सोळह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक मिध्यादृष्टियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं—

देवाः पुनरेकेंद्रियमातपं स्थावरं च क्षेषाणामुत्कृष्टसंक्लिष्टाक्ष्वातुर्गातिकाः ईषन्म-ध्यमकाः ॥

नरतिर्ध्यमातिद्वयिषम्यादृष्टिगळ् शेषनरितर्ध्यमनुष्धायुस्तितपक्कं वैकिधिकषद्कककं विकल्पवक्कं सूक्ष्मत्रयक्कपुरुक्टिस्वितियंश्यमं माळ्यर । सुरनारकाः देवनारकिष्यादृष्टिगळु 
श्र बौदारिकद्वयक्कं तिर्ध्यद्वयक्कं उद्योतनामक्कमसंप्राप्तमुगिटिकासंहननक्कपुरुक्टिस्वितयंथमं 
माळ्यर । पुनहृंद्याः सत्ते देवप्रतिय विस्थादृष्टिगळे एकेद्रियज्ञातिनाममनातपनाममं स्थावरनामम्मनुक्कष्टिस्थितिकंगळ्युवन्तु वंषमं माळ्यर । शेषाणां ई कंशेक्तमाणि चळल्यट्ट २४ प्रकृतिगळं कळेदु 
शेष २ प्रकृतिगळ्डुक्टरसंविकट्टराळ्झोवन्तस्थमकरुक्टर चानुग्रतिकसिक्यादृष्टिगळ्डुक्टरस्थितवंशमं माळ्यर ।

| 在                                            | स्थिति   | 368   | जई सि | मजिल्ल | मम  | उ  |             |
|----------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|
| ur                                           | 4 9      | १६२   | 36    | 80     | 88  | ४२ | ≅a          |
| m H ≫                                        | 9 9      | १६६   | 80    | 88     | ४२  | ४३ | ⊞a          |
| F 57 %                                       | 7.0      | 900   | 88    | 82     | 83  | 88 | 368         |
| IL ID SOURCE TEC                             | पश्      | \$68  | 87    | ४३     | .88 | 84 | 35 a        |
| E E W M                                      | 1 9 0    | 309   | 83    | 88     | 84  | ४६ | ≅a          |
| मरी<br>म ब कि के भ                           | 900      | 868   | 88    | 84     | ४६  | 80 | æa          |
|                                              | 1 8      | 864   | 84    | ४६     | 80  | 86 | 358         |
| 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | ित के के | 1990  | : ४६  | 819    | 86  | ४९ | <b>3%</b> a |
| सुरमार<br>स्राप्त १५<br>स्राप्त १५           | -0_      | 198   | 8/9   | 38     | ४९  | 40 | 368         |
| E or or                                      | 1 8      | 1996  | 86    | . 89   | 40  | 48 | ≅a          |
|                                              | 00000    | २०२   | ४९    | 40     | 48  | 42 | æa          |
| हेवा:<br>ए १<br>आ १                          | प १९     | २०६   | 40    | 48     | 42  | 43 | ≅a          |
| ~~                                           | å        | . 280 | 4.8   | 47     | 43  | 48 | ≡a          |
| 100                                          | 4 33     | : 388 | 42    | ५३     | 48  | 44 | <b>3</b> €∂ |
| उक्तशेष<br>२८ ९२                             | 4 53     | २१८   | 43    | 48     | 49  | 48 | ≡a          |
| E C                                          | प ११     | : २२२ | 48    | 99     | 48  | 40 | <b>=</b> a  |

इल्लि उत्कृष्टेबन्भध्यमसंबलेशपरिणामंगळगुपपत्तियं वेळवपदः--

नरकिर्यममुख्यापृथि वैक्रियिकवर्कं निकल्कयं सुस्प्रवयं बोल्कुष्टस्थितिकानि नराः तियंषस्य बष्नानि औदारिकद्यं तिर्यादयोषीतार्यप्रासपुगरिकसंहननानि सुरनारका एव । एकेन्द्रियात्यस्यादराणि पुनः वैवाः । शेषद्वावर्षित उत्कृष्टर्यांकिष्टाः ईयन्मध्यमसंकिष्टराश्च बातुर्गतिकाः । अत्रोत्कृष्टेयनमध्यमसंकेश-परिधासोपपितमाह—

१५ नरकायु, तिर्येखायु, मनुष्यायु, वैक्रियिकपट्क, विक्ठत्रय, सूक्ष्म आदि तीनकी उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य और तिर्धेच बाँधते हैं। औदारिकद्रिक, तिर्यञ्चद्रिक, उद्योत, असंप्राप्तस्त्रपाटिका संहननको उत्कृष्ट स्थिति देव और नारकी ही बाँधते हैं। एकेन्द्रिय, आतप और स्थावरकी उत्कृष्ट स्थिति देव बाँधते हैं। येग वानवे प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट संक्छेशवाले या द्वियत सध्यम संक्छेशवाले वारों गतिके जीव बाँधते हैं। यहाँ उत्कृष्ट ईषत् मध्यम संक्छेश

उक्कस्ससंकिळिट्रस्स उत्कृष्टसंक्लिष्टनप्प मिथ्यावृष्टिगं ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा ईवन्मध्यमपरिणाममिष्यादिहरुगं मेण उक्कस्सदिविबंधो होवि उत्कव्दस्थितिबंधमक्कं। उक्कस्स टिविबंधपाओगा अमंबेरजेजोगपरिणामाणं उत्कव्दिस्यितिबंधप्रायोग्यासंख्येयलोकपरिणामंगळगे पळिबोबमस्स असंखेरजिब भागमेत्तखंडाणि कादण पिलतोपमासंख्येयभागमात्रखंडांगळं माडि तत्थ वा लंडंगळोळ चरिमलंडस्स चरमलंडक्के उक्कस्ससंकिळेसो णाम उत्कृष्टसंक्लेशव्यपदेशमक्कं। प्रथमखंडस्स प्रथमखंडकके ईसिसंकिळेसो णाम ईवत्संक्लेशच्यपदेशमक्कं। दोण्हं विच्चाळखंडाणं तददयान्तरालखंडगळ्गे मज्जिमसंकिळेसो गामेत्ति उच्चवि मध्यमसंक्लेशमं ब व्यपदेशमक्कमं दिन्त पेळल्पटटर । एवं सेससव्यटिठरिवियप्पेस बत्तव्यं ई प्रकारविदमे शेषसर्व्वस्थितियिकल्पंगळोळ वक्तव्यमक्कं । एत्थ सव्वपयश्रीस् इल्लि सर्व्यप्रकृतिगळोळ् सगसगठिविवियप्पो स्वस्वस्थिति-विकल्पं उड्डाक्छो होदि ऊर्द्धगच्छमक्कं। तिर्व्धग्गच्छो पिळवीवमस्स असंखेज्जिवभागो होदि तिर्व्यंगाच्छम् पळितोपमाऽसं(ख्येयभागमक्कं) गुणहाणि आयामो गुणहान्यायामम् पळिदोवमस्सा-संसेन्जदिभागो होदि पलितोपमासंख्येयभागमक्कं । णाणागणहाणिसळागाओ नानागणहानिशलाके-गळं पल्लछेदासंखेज्जविभागे होदि पत्यच्छेदासंख्येयभागमकः । अण्णोण्णवभरासि अन्योन्यास्यस्त-राशियं पळिदोवसस्तासंखेज्जदिभागो होदि पिलतोपमासंख्येवभागमनकं । एश्य अत्र अणकडिटर-यणाविहाणं अधापवलकरणंव वत्तव्यं इत्ति अनुकृष्टिरचनाविधानमधःप्रवत्तिकरणवद्वत्तव्य- १५ मक्कं। अदंतं वोड-धनं ३०७२। पद १६। कृदि १६। १६। संखेण ३ भाजिदे ३०७२। २५६।३

उनकस्मसंकिलिङ्स्स-उत्कृष्टसंकिलष्टमिथ्यादध्देः, ईसिमज्जिमपरिणामस्स-वा ईवन्मध्यमपरिणाम-मिर्यादप्टेर्वा उनकस्सटिटिवन्धो होदि-- उत्कारियनिवन्धो अवति अकान्सटिटिवंधपालगाश्रमंखेऽजलोग-परिमाणं — उत्क्रहस्यितिबन्धप्रायोग्यासंख्येयलोकपरिणामानां पलिटोबयम्म असंखेजब्रियागमेनखण्डाणि काटण पिलतोपमामंख्येयभागमात्रखण्डानि कृत्वा, तस्य-तेष खण्डेष, चरमखण्डस्स-चरमखण्डस्य, उक्कस्ससंिकलेसो णाम-उत्कृष्टसंक्लं शब्यपदेशो भवति । पढमखण्डस्स-प्रथमखण्डस्य, ईसिसंकिलेसो णाम-ईप्रतसंक्लेशब्यपदेशो भवति । दोण्डं विक्वालसण्डाणं-दयोरंतरालसण्डानां मजिस्रामंक्रिलेसो णामेनि वच्ववि-मध्यमसंक्लेश-व्यपदेश इत्युच्यते । एवं सेससव्बद्धिदिवयप्पेसु बत्तव्यं-एवं शेषसर्वस्थितिविकलेप वक्तव्यं । एत्य सञ्जपयडीस-अत्र सर्वप्रकृतिष, सगसगटिठदिवियप्पो-स्वस्वस्थितिविकल्पः, उद्वहगच्छो होदि अध्वंगच्छो भवति । तिरियगच्छो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो होदि-तिर्यश्यच्छः पलितोपमासंख्येयभागो भवति । गणहाणि आयामो गणहास्यायामः पलितोपमस्सासंक्षेत्रजदिभागो होदि-पलितोपमासंक्ष्येयभागो भवति । एत्य अणकटिरयणाविहाणं अधापवतकरणं व वलव्वं-अत्रानकष्टिरचनाविधानं अधःप्रवतकरणवदक्तव्यं । तद्यथा--

उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले मिध्यादृष्टिके अथवा ईषत मध्यम परिणाम वाले मिध्यावृष्टिके व्यक्तव्य स्थितिबन्ध होता है। व्यक्तव्यस्थितिबन्धके प्रायोग्य असंख्यात लोक परिणामोंके पत्थोपमके असंख्यातवं भाग मात्र खण्ड करके उन खण्डोंमें चरमखण्डका नाम ३० उत्कृष्ट संक्लेश है और प्रथमखण्डको ईपतसंक्लेश नामसे कहते हैं। दोनोंके बीचके खण्डोंको मध्यमसंक्लेश कहते हैं। इसी प्रकार जीय सब स्थितिके विकल्पोंमें जानना। यहां सब प्रकृतियों में अपनी-अपनी स्थितिके विकल्प कर्ष्वग्रस्त है और तिर्थग्राच्छ पत्योपमके अस-ख्यातवें भाग है। गणहानि आयाम पत्योपमके असंख्यातवें भाग है। यहाँ अनुकृष्टि रचनाका विधान अधःप्रवत्तकरणकी तरह कहना चाहिए जो इस प्रकार है-

पचयं ४ । ब्योकपव रिष् । अर्ढे १५ व्यवस्य १५ ४ । गुणो गच्छ १५ ४ । १६ । उत्तरवनं २ २ २ ४८० । चय घनहीनं द्रब्यं २५९२ । पदभजिदे । प्र१६ फ. २५९२ । इ.१। लब्ध माबि धनं भवति

अञ्चसंदृष्टी स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि द्वासप्तयधिकत्रिसहस्री २०७२ स्थितिबिकल्याः पोडल १६ पदकृत्या २५६ संस्थातेन च ३ सर्वधने अके २०७२ चयो अवति ४। व्येकपदार्थ १५ घनचयः १५।४ २५६।३

५ गुणो गच्छः १५ । ४ । १६ । ४८० चयधनं भवति । अनेन सर्वधनं ३०७२ ऊनयित्वा २५९२ पदेन १६

भक्तं सत् जयन्यस्थितिकारणपरिणामसंख्या भवति १६२ । अवैकचये ४ वृद्धे सति एकैकसमयाधिकद्वितीयादि-स्थितिकारणपरिणामप्रमाणानि भवन्ति । पुनः अनुकृष्टिपरेन ४ उज्ज्वंचये ४ भक्ते तिर्यक्षयो भवति १ । स्थेकपरार्थे ३ ष्टनचयः ३ । १ गुणो गच्छः ३ । १ । ४ चयवनं ६ भवति । अनेन जयन्यस्थितिकारणपरिणाम-

प्रमाणं १६२ हीनं कृत्वा अनुस्कृष्टिमच्छेन भक्तं सत् प्रयमकण्डप्रमाणं स्यात् ३९। अनैकैकतिर्धक्चये वृद्धे १० दितीयादिकण्डानि स्युः ४०। ४१। ४२। एवं योषद्वितीयादिकरमर्थन्तस्थितपरिणामा अपि तियंग्रच-

जैसे जीवकाण्डमें गणस्थानोंका कथन करते हुए सातिज्ञय अप्रमत्तके अधःप्रवृत्त-करणका स्वरूप कहा है वैसे ही यहाँ अंकसंदृष्टिके कथन द्वारा जानना। जैसे वहाँ अंक-संदृष्टिमें सर्वधनका प्रमाण तीन हजार बहत्तर ३०७२ है वैसे ही यहाँ सर्व स्थितिबन्धाध्य-बसाय स्थानोंका प्रमाण ३०७२ जानना । जैसे वहाँ ऊर्ध्वगच्छका प्रमाण सोलह कहा, वैसे १५ ही यहाँ विवक्षित कर्मकी जघन्य स्थितिसे लेकर एक-एक समय अधिक उत्कृष्ट स्थिति-पर्यन्त जितने स्थितिके भेद हों उतना ऊर्ध्वगच्छ जानना । जैसे गच्छ १६ का वर्ग दो सी छप्पन और संख्यात तीनका भाग सर्वधन ३०७२ में देनेपर चार पाये सो चयका प्रमाण चार है. वैसे ही यहाँ जो ऊर्ध्वगच्छका प्रमाण कहा, उसका वर्ग करके संख्यातसे गुणा कर और उसका भाग सर्वधनमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना चय जानना। ऊर्ध्व रचनामें इतनी-२० इतनी बृद्धि जानना । जैसे एक कम गच्छ पन्द्रहका आधा करके उसे चयके प्रमाण चारसे गणा करनेपर तीस होता है। उसे गच्छ सोलहसे गुणा करनेपर चार सौ अस्सी होता है। वहीं चय धनका प्रमाण है। उसे सर्वधन तीन हजार बहत्तरमें-से घटानेपर दो हजार पाँच सौ बानवे २५९२ शेष रहे। उसे गच्छ सोलहसे भाग देनेपर एक सौ बासठ पाये, सो प्रथम स्थान जानना । उसी प्रकार यहाँ जो गच्छका प्रमाण कहा उसमें एक कम करके तथा उसका २५ आधा करके उसे चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसे गच्छसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना चयधन जानना । इस चयधनको सर्वधनमें से घटाकर जो प्रमाण रहे उसमें गच्छके प्रमाणसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने अध्यवसाय स्थान जबन्य स्थितिबन्धके कारण हैं। तथा जैसे आदि स्थान एक सौ वासठमें एक चय चार मिलानेपर इसरा स्थान एक भी लियासठ होता है, वैसे ही यहाँ जघन्य स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय स्थानीका ३० जो प्रमाण कहा उसमें पूर्वोक्त चयका प्रमाण मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने अध्यवसाय-स्थान जवन्य स्थितिसे एक समय अधिक दसरी स्थितिके बन्धके कारण होते हैं। उसमें एक चय मिलानेपर जघन्यसे दो समय अधिक तीसरी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थान

## १६२ । आविन्मि च य उड्डे पडिसमयधर्ण तु भावार्ण । १६६ । १७० । १७४ । इत्यादि विधानमं जोवकांडवेळे तनुकृष्टिविधानमंते अर्थसं दृष्टियोळुमरियस्पड्रमुं ॥

यितच्याः । एवमर्थसंदृष्टाविष रचनां कृत्वा अषः प्रवृत्तकरणवदुपरितनस्थितिपरिणामस्वण्डानां अधस्तनस्यिति परिणामस्वण्डैः सह संस्थया संबल्जेवविशुद्धिस्यां च सादृश्यादिकं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १३७-१३८॥

| प 🤋 🤋  | । २२२   | 98 | 44 | ५६  | 40 | ≅a         |
|--------|---------|----|----|-----|----|------------|
| , 0    | 288     | ५३ | 48 | ५५  | ५६ | asa a      |
| पु 🔋 🛢 | 288     | 42 | ५३ | 48  | ५५ | 3≅a        |
| 1- n-  | २१०     | 48 | ५२ | 43  | 48 |            |
| य श्र  | २०६     | 40 | 48 | 48  | 43 |            |
| 8      | २०२     | 86 | 40 | 48  | 47 |            |
|        | १९८     | 86 | 88 | 40  | 48 |            |
| -      | 888     | 80 | 86 | 88  | 40 |            |
| q 🧣 🤋  | 890     | ४६ | ४७ | 86  | 89 | a          |
| ě      | १८६     | 84 | ४६ | ४७  | 86 |            |
|        | 168     | 88 | 84 | ४६  | 89 | ۰          |
|        | 208     | 83 | 88 | ४५  | ४६ | ۰          |
| 9      | १७४     | ४२ | ¥3 | 88  | 84 | ۰          |
| ١      | १७०     | 88 | ४२ | ४३  | 88 | æa         |
| प 🤋    | १६६     | 80 | 88 | ४२  | 83 | <b>≇</b> 8 |
| प 🗣    | 1 4 4 5 | 38 | 80 | 8.5 | 85 | <b>≘</b> a |
| सिवि   | l       |    |    |     | į  | ĺ          |

अनंतरं मूलप्रकृतिगळ्गे जघन्यस्थितिबंधमं वेळवपरः :— बारस य वेयणीये णामागोदे य अहु य मुहुत्ता । भिण्णमुहत्तं त ठिटी जहण्णयं सेसपंचण्डं ॥१३९॥

द्वादक वेदनीये नामगोत्रे चाध्यौ मुहत्ताः । भिन्नपुहृत्ती तु स्थितिकर्जधन्या शेषपंचानां ॥ वेदनीयदोजु जघन्यस्थितिवंधं द्वादकपुहृत्तंगळपुत्रु । नामगोत्रं गळोजु प्रत्येकमण्टमुहृत्तंगळु जघन्यस्थितिवंधमनकुं । शेषपंचमूलप्रकृतिगळो तु मत्ते जघन्यस्थितिवंधमन्तम्प्रंहृत्तंमात्रं प्रत्येक-मककुं । ज्ञा २३ । व २३ । वे । षु १२ । मो २३ आ २३ नाम मु ८ । गोत्र मु ८ । अं २३ ॥

अनंतरमुत्तरप्रकृतिगळ्गे गाथाचतुष्टर्यादवं जघन्यस्थितिबंधमं पेळवपरः :--

लोहस्स सुदुमसत्तरसाणं ओघं दुगेक्कदलमासं ।

कोहतिये पुरिसस्स य अद्र य बस्सा जहण्णिठिदी ॥१४०॥

लोभस्य सूक्ष्मसप्तदशानामोधः हचेक बळमासः । क्रोधत्रये पुरुषस्य चार्ट वर्षाणि जघन्य-स्थितः ॥

अथ मलप्रकतीनां जवन्यस्थितिबन्धानात्र--

जन-यस्यितिकस्यो जेवनीये द्वादश मुहुर्ताः, नामगोत्रयोरष्टी, शेषपञ्चानां तु पूनः एकैकोऽन्त-१५ मृहुर्तः ॥१२९॥ अधोत्तरप्रकृतीनां गायाचतुष्टयेनाह्—

संज्ञा ईषत् है। तथा जैसे उनतालीसमें अनुकृष्टिका एक चय मिलानेपर चालीस होता है। यह दूसरा खण्ड है, उसमें एक चय मिलानेपर तीसरा खण्ड होता है इकतालीस, वैसे ही प्रथम खण्डमें अनुकृष्टिका चय मिलानेपर दसरा खण्ड होता है। उसमें एक चय मिलानेपर तीसरा खण्ड होता है। इस प्रकार एक कम अन्तिम खण्ड पर्यन्त जितने खण्ड हो उनकी २० मध्यम संज्ञा है। तथा जैसे अन्तिम खण्ड बयालीस है वैसे ही यहाँ एक-एक चय मिलानेपर अन्तिम खण्डका जो प्रमाण हो उसकी उत्कृष्ट संज्ञा है। इस प्रकार जघन्य स्थिति सम्बन्धी परिणामोंके खण्ड कहे। तथा जैसे दसरा स्थान एक सौ छियासठ है उसके चार खण्डोंमें ४०. ४१, ४२, ४३ प्रमाण कहा है। वैसे ही यहाँ भी जवन्यसे एक समय अधिक दसरी स्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंके खण्डोंका प्रमाण पूर्वीक विधानके अनुसार जानना । २५ जैसे अन्तके स्थानमें वो सौ बाईस प्रमाण होता है और उसके खण्डोंका चौवन, पचपन, छप्पन, सतावन, ५४, ५५, ५६, ५७ प्रमाण होता है। उसी प्रकार यहाँ एक एक अर्ध्वचय बढाते-बढाते उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंका जो प्रमाण होता है, उसके पूर्वोक्त विधानसे खण्ड करनेपर प्रथम खण्डकी ईषत् संबल्धेश संज्ञा है। मध्यके खण्डोंकी मध्य संक्रेश संज्ञा है और अन्तके खण्डकी उत्कष्ट संक्रेश संज्ञा है। अधाकरणकी तरह ३० यहाँ भी नीचेकी स्थितिके कारण अध्यवसाय और उनके ऊपरकी स्थितिके कारण अध्य-वसायोंमें संख्या, संक्लेश और विश्वद्धिसे समानपना जानना। इसीका नाम अनुकृष्टि है ॥१३७-१३८॥

मूल प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कहते हैं.— जघन्य स्थितिबन्ध वेदनीयमें बारह सुहूर्त है, नाम और गोत्रमें आठ सुहूर्त है। शेष पैंच कर्मोंमें एक-एक अन्तर्महर्त है। ११३९॥ लोभकवायक्केनुं सुक्तस्तापरायन वंषप्रकृतिगळ् १७ क्कं मुलप्रकृतिगळ्गे पेळवीघे जघन्य-स्थितिवंषसक्कं । क्रोबसानमायात्रयक्के यथाक्रमींववं डिमासग्रुमेकमासग्रुमर्द्धमासभुमक्कं । पुरुष-वेदक्के जघन्यस्थितिवंषसब्दवर्षगळप्युषु ॥

तित्थाहाराणंतोकोडाकोडीजहण्णठिदिवंधो ।

खबगे सगसगबंधणछेदणकाले हवे णियमा ॥१४१॥

तीत्र्याहाराणामंतःकोटीकोटिजंघन्यस्थितिबंधः । क्षपके स्वस्वबंधच्छेदनकाले भवेन्निय-

मात् ॥

तीत्थंनामप्रकृतिगमाहारद्वयकः जघन्यस्थितिवंघमन्तःकोटीकोटितागरोपममकुमी प्रकृतिगळो जघन्यस्थितिवंघंगळ् क्षपकरोळ् तंतम्म बंघध्युच्छित्तिकाळ्डोळे तंतम्म गुणस्थान-चरमरोळे नियमाँववमप्युव ॥

मिण्णमुहुत्तो णरतिरिआऊणं वासदससहस्साणि ।

सुरणिरय आउगाणं जहण्णओ होदि ठिदिवंधी ॥१४२॥ भिन्नपुहर्तो नरतिब्येगायुषोः वर्षदेशसहस्राणि । सुरनारकायुषोः जघन्यो भवति स्थिनिकंषः॥

मनुष्यायुष्यकः तिथ्यायुष्यकः ज्ञान्यस्यितिबंधमन्तर्ग्तृहः त्रीमकः । सुरायुष्यकः नरकायु- १५ व्यक्तं ज्ञान्यस्थितवंथं दशसहस्रवर्षेगळपुषु ॥

सेसाणं पञ्जत्तो बादरएइंदियो विसुद्धो य ।

वंधदि सन्वजहण्णं सगसग उक्कस्सपडिभागे ॥१४३॥

शेषाणां पर्य्यामो बादर एकेन्द्रियो विशुद्धश्च बध्नाति सर्व्यज्ञधन्यां स्वस्वोत्कृष्टप्रतिभागे ॥

लोभस्य सुरुमसोपरायबन्धसपदशानां च जधन्यस्थितिबन्धः मूलप्रकृतिबद्धवित, कोघस्य हो मासी, २० मानस्यैकमासः, मायाया अर्थमासः, पुरेदस्याष्टवर्षाणि ॥१४०॥

तीर्थं कराहारकद्विकयोरन्तःकोटोकोटिसागरोपमाणि । अयं जयन्यस्थितिदन्यः सर्वोऽपि क्षपकेषु स्वस्व-बन्धन्युच्छित्तिकाले एव नियमाद् अवति ॥१४१॥

नरतिर्यगायुषोर्जघन्यस्थितिबन्धोऽन्तर्मृहतौँ भवति, सुरनारकायुषोः दशसहस्रवर्षाण ॥१४२॥

आगे इत्तर प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबन्ध चार गाथाओंसे कहते हैं-

ोम और सूरुम साम्परायमें बँधनेवाली सतरह प्रकृतियोंका ज्ञष्य स्थितिवन्ध मूल प्रकृतिकी तरह होता है। अर्थात् यराःक्षीति और उष्णांग्रेका लाट मुहुत, सातावेदनीय-का चारह सुहूत, प्रोपका एक-एक अन्तर्गुहुत ज्ञानना। क्रोधका दो मास, मानका एक मास, मायाका अर्थमास और पुरुषवेदका लाट वर्ष प्रमाण ज्ञान्य स्थितिबन्ध होता है।।१४०॥

तीर्थंकर और आहारकद्विकका अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। यह सच जमन्य- ३० स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणीवाळांके अपनी-अपनी बन्धव्युच्छितिके कालमें नियससे होता

है ॥१४१॥

मनुष्यायु और तिर्यक्कायुका जधन्य स्थितिबन्ध अन्तर्गुहूर्त होता है। तथा देवायु, नरकायुका दस हजार वर्ष होता है।।१४२॥

बंधप्रकृतिगळ १२० रोळगे जधन्यस्थितिबंधं कंठोक्तमागि २९ प्रकृतिगळगे पेळस्पटट्रविन्तु-क्रिव ९१ प्रकृतिगळोळ वैक्रियिकषटकमं कलेट्विव ८५ रोलं मिध्यात्वप्रकृतियुमं कलेट् शेष ८४ प्रकृतिगळ्गे जघन्यस्थितियं बादरैकेद्विययस्यामजीवं सर्वजघन्यमं कटटगमेकं दोडा एकेद्वियजीवंगा प्रकृतिगळ बंधयोखं गळण्डरियमन्त कटटतलमा प्रकृतिगळगे स्वस्वोत्कष्टप्रतिभागेयोळ कटटगं ५ त्रेराशिकविधानदिवं कटटगमें बदर्श्यमेके दोडधिकागमननिमित्तं भागहारः । प्रतिभागहारः एदिन्त प्रतिभागहारविधान मंदप्पदरिंदं — जलो १ ज्ञा५ वि५ द४ जस १ उच्च १ वे१ को १ 23 मा १ माबा १ पं १ ति १ आ २ म १ ति १ स १ ना १ उक्त २९ शेष

मारं

मारे वर्षं ८ साजन्तः को २ २१ वर्ष१००००

बनन्तरमी शेषप्रकृतिगळगे स्वस्वोत्क्रब्दप्रतिभागदिवं जधन्यस्थितवंधमं साधिसवपायमं १० वेळटपरः :---

> एयं पणकदि पण्णं सयं सहस्यं च मिच्छवरवंधो । इगिविगलाणं अवरं पन्लासंख्णसंख्णं ॥१४४॥

एकः पंचकृतिः पंचाशत् शतं सहस्रं च मिण्यात्वोत्कृष्टबंधः । एकविकलानामवरः पत्या-संस्थोतः संस्थोतः ॥

एकेंद्रियजीवंगल मिथ्यात्वप्रकतिगृतकष्टस्थितिवंधमनेकसागरोपममं माळ्यव । द्वीन्द्रिय-१५ जीवंगळमा मिथ्यात्वप्रकृतिगुत्कृष्टस्थितिबंधमं पंचविश्वतिसागरोपममं माळ्वव । श्रीदियजीवंगळमा

जन्तास्यः २९ शेषप्रकतीनां ९१ मध्ये वैकियिकयटकियात्वरहितानां ८४ ज्ञान्यस्थिति बादरैकेन्द्रिय-पर्याप्तै: तद्योग्यविशद्ध एव बच्नाति स्वस्वोत्कन्द्रप्रतिभागेन त्रैराशिकविधानेनेत्यर्थः ॥१४३॥ तद्यया —

एँकेन्द्रिया निष्पास्वीत्कृष्टस्थितिमेकसागरोपमं वध्नान्ति, हीद्रियाः पञ्चविशविणागरोपमाणि, त्रीनिद्रयाः

उक्त २९ प्रकृतियोंसे शेष रही ९१ प्रकृतियोंसें-से वैकियिकपटक और सिध्यात्वके बिना ८४ की जघन्य स्थितिको बादर एकेन्द्री पर्याप्त उसके योग्य विश्वादनाका धारक होकर बाँधता है। सो अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिक प्रतिभाग द्वारा त्रेराग्निक विधानके अनुसार बाँधता है ॥१४३॥

वही कहते हैं-एकेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण बाँधते हैं। दो-इन्द्रिय 34

१. व<sup>°</sup>त्त एक ।

जिष्णात्वप्रकृतिगुरकृष्टिस्थितियंथमं पंचाकारसागरोषममं माळपुष्ठ । बर्जुौरदियजीवंगळुमा मिथ्यात्व-प्रकृतिगुरुकृष्टिस्थितियंथमं अतसागरोपमंगळं माळपुष्ठ । बर्सान्निपंखीवयणीवंगळुमा निष्यात्व-प्रकृतियो उत्कृष्टिस्थितियंथमं सहस्रसागरोपमंगळं माळपुष्ठ । संनिपंखीवयप्यामिनीवंगळ् सप्तति-कोटीकोटिसागरोपमंगळनुतकृष्टिस्थितयंथमं निष्यात्वप्रकृतियो माळवींपती एकविकलेद्रियजीवंगळे को मिथ्यात्वप्रकृतियो जयस्यित्यतंथमं क्रमविनेकेद्रियजीवंगळ् पत्थासंख्येयमागोनमुं ह्वीद्रियादि-जीवंगळ सिथ्यात्व प्रकृतियो जयस्यित्यतंथमं प्रस्थासंख्यमागोनकार्षीयंबं माळपर :—

| एकें<br>उसा१<br>जसा१२ | द्वींद्रि<br>सा २५<br>सा २५२ | त्रीं<br>सा५०<br>सा५०२ | चतु<br>सा १००<br>सा १००२ | असं<br>सा १०००<br>सा १०००२ | संज्ञि<br>सा७०को २<br>साअन्तःको |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| प                     | प१                           | q                      | <b>4-1</b>               | <b>प−</b> 1                |                                 |
| а                     | <i>७</i> ४                   | 913                    | ७।२                      | 9                          |                                 |

तदनंतरं मुंपेळडुरकृष्टस्थितिबंधमं सीत्रवर्धाप्रकमिष्यादृष्टि माळ्वनें बु पेळरपुवरिनोगळे-केंद्रियादिजीवंगळगुःकृष्टस्थितिबंधमुमं जपन्यस्थितिबंधमुमं पेळवल्लि त्रैराशिकविषानींदर्व पेळवण्डें त्रें त्रोजे

> जदि सत्तरिस्स एतियमेत्तं कि होदि तीसियादीणं । इदि संवादे सेमाणं इमिविमलेस उभयदिदी ॥१४५॥

यदि सप्ततेरेतावन्मार्त्र कि भवति त्रेंशाकादीनां। इति संपाते शेषाणामेकविकलेषूभय-स्थितः।।

पञ्चावास्तागरोपमाणि, चतुरिनिदयाः वातसागरोपमाणि, असंक्षितः सहस्रसागरोपमाणि, संक्षितः वर्षाप्ता एव सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि । तञ्जवन्यस्तु एकेन्द्रियदीनिदयादीनां स्वस्वोत्कृष्टारपल्यासंबयेमागोनक्रमी १५ भवति ।।१४४। तन्संत्रयुरकुष्टेन एकेन्द्रियादीनामुन्कृष्टजपन्यावाहु—

पच्चीस सागर प्रमाण बाँघते हैं। त्रीन्द्रिय पचास सागर प्रमाण बाँघते हैं। चौहन्द्रिय सौ सागर प्रमाण बाँघते हैं। असंज्ञी पञ्जीद्रिय एक हजार सागर प्रमाण बाँघते हैं। संज्ञीपयाप्र ही सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बाँघते हैं। तथा मिण्यादक जियन्य स्थिति एकेन्द्रिय अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे पत्यके असंख्यातवें भाग कम बाँघता है। और रोष द्वीन्द्रिय आदि , अपनी-अपनी चरक्रष्ट स्थितिसे पत्यके संख्यातवें भाग होन बाँघते हैं।१२४४।

आगे संज्ञी पश्चीन्द्रयके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा एकेन्द्रियादिके उत्कृष्ट और जधन्यस्थितिवन्धका प्रमाण कहते हैं—

ई स्वतेयोण जनन्यस्वितियोण्डि स्थाप्नते संदे ("बेहुबाहोबट्टिय" एंब गावाध्यास्यात्रोष्ट् ध्यक्तमादगुडु-उनकरसाट्टिवेबंघो सणिप पञ्चत्ते जोम्गे इति गायातेन । सब्बुनकस्तिट्वोणं सिन्छाइट्टीह बंबको मणियो । २५ इति गायातेन प्राप्तस्थात ।

यवि एसकानुं सप्ततः सप्ततिकोटोकोटिसागरोपमर्कः एतावन्मात्रं यितु प्रमाणं स्थितिवंधमक्कुमप्पोबागळ् तीसियावीणं तीसियाविगळो कि भवित एनितु स्थितिवंधमकृतं इति इहिंगे दु
संपति अनुपातनेराजिकं माङल्पकृतिरकु तीतियासीविगळगमवल्लव शेवाणां शेषोत्तरप्रकृतिगळोगुं।१८।१६।१९।१४।१२।१० कोटोकोटिसागरोपमः स्थितिवंधमनुळ्ळुवक्कं यथाप्रात्तिवंधमुत्रियल्पडुबुवरं ते बोड सप्तिकोटीकोटिसागरोपमस्थितिवंधमनुळ्ळ मिध्यात्यप्रकृतिगे
एकद्वित्रजीवनों दु सागरोपमस्थितियं कट्टुतं विरकागळा एकदियजीवं बोड्यक्षयाचळोतीयंगळगेतितृ स्थितिवंधकट्टुपुतें विन्तृपातवेराजिकं माडि प्र सा ७० को २।प सा १।इ।सा ४०।
को २।गे वंद लब्धमेकद्वियजीवं बाळीसियंगळगे कट्टुत उल्कृष्टस्थितिवंधमनुळ्ळ मिध्यात्यप्रकृतिगे
एकद्वित्रजीवनेकसगरोपमन्धित्यं कट्टुतुतें विरकागळा जीवं।असात १ वाति १९ अन्तु विद्यातिव एकद्वित्रजीवनेकसगरोपमस्थितियं कट्टुत् विरकागळा जीवं।असात १ वाति १९ अन्तु विद्याति एकद्वित्रजीवनेकसगरोपमस्थितियं कट्टुत् विरकागळा जीवं।असात १ वाति १९ अन्तु विद्याति तीसियंगळगे कट्टुव्युक्तिये स्थितयं कट्टुत् विरकागळा जीवं।असात १ वाति १९ अन्तु विद्याति सा १।इसा ३० को २। लक्षमेकद्वियजीवं तीसियंगळगे कट्टुव्युक्त्व्टस्थितिवंधमनुळ्ळ

सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमोत्कृष्टस्थितिकमिथ्यात्वस्य यद्येकसागरोपममार्च बम्नाति तदा तीवियादीनां कि भवति ? दैति छन्धः एकेन्द्रियस्य उत्कृष्टिस्थितवन्धः चालीसियानां पोडशकपायाणां एकसागरोपमजुःसन-भागः ४। अनेन नैराशिकक्रमेण तीसियानामसात्वदेवीयैकान्नविद्यातिवा एकसागरोपमजिसस्तभागः सा

३ । वीसियानां हुण्डासंप्राप्तसृपाटिकाऽरतिरतिशोकषंढवेदतियंग्हिकभयदिकतै असदिकौदारिकद्विकातपद्विकनीचै-

सत्तर कोंड्राकोड़ी सागर प्रमाण उत्क्रष्ट स्थितिवाल सिध्यात्वका यदि एकेन्द्रिय जीव २० एक सागर प्रमाण बन्ध करता है तो जिन कमों की तीस कोड़ाकोड़ी सागर आदि प्रमाण स्थिति है वनका वह कितना बन्ध करता है ऐसा त्रेराशिक करना चाहिए। सो प्रमाणराशि स्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फल्टराशि एक सागर, इच्छाराशि जिस कर्मकी झात करना हो उसकी स्थिति तीस, चाल्येस, बीस आदि कोड़ाकोड़ी सागर। यहाँ फल्टराशिन से गूणा करके प्रमाणराशिसे माग देनेपर जो प्रमाण आवे उतनी-उतनी उत्कृष्ट स्थिति उस २५ कमकी एकेन्द्रिय जीव बाँचता है। सो सोल्ड कथायोंकी उत्कृष्ट स्थिति उस प्रमाणराशि सागर है। इसको पूर्वोक प्रकार इच्छारशिन एक सागरसे गुणा करके उसमें प्रमाणराशि सागर है। इसको पूर्वोक प्रकार इच्छारशिन एक सागरसे गुणा करके प्रमाणराशि सागर है। इसको पूर्वोक प्रकार इच्छारशिन एक सागरसे गुणा करके उसमें प्रमाणराशि सिध्यावको उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरसे भाग देनेपर उच्छार एक सागरके स्थात सागर उच्छार स्थितिवाले असानवेदनीय तथा घातिया करोकों उन्होस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्य एक सागरके सात भागोमिन्से तोन माग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवन्य एक सागरके सात भागोमिन्से तोन माग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवन्य एक सागरके सात भागोमिन्से तोन माग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवन्य एकेट्सस्थि एक सागरके सात भागोमिन्स तोन माग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवन्य एकेट्सस्थि एक सागरके सात भागोमिन्स तोन माग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवन करा होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवन करा होता है। बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छार स्थातिवाले स्थातिवाले स्थातिवाले स्थातिवाले स्थातिवाले उच्छार स्थातिवाले स्था

मिध्यात्वप्रकृतिगेकेंद्रियजीवनेकसागरोपमित्यातयं कट्टुतं विरलागळा जीवं हुंडसंत्यातमुमसंप्राप्त-पृपाटिकासंहतनमुमरितशोकचंडवेवितध्यिद्वितक भयद्विक तैजसद्विक औदारिकद्विक आतापद्विक नीचैग्गीत्र त्रसचतुष्क वर्णबतुष्क अगुष्लघुउपघातपरघातउच्छ्वास एकेंद्रियपंचिद्वपवर-निम्मीण असद्गमन अस्विरबद्कमं ब २९ प्रकृतिगळु विसियंगळ्गोनितुं स्थितयं कट्टुगुमें वितनु-पातजैराजिकमं माडित्य सा ७० को २। कसा १। इसा २० को २। गळ्गो लब्बमेकेंद्रियजोवं विसियंगल्गो कट्टुबुस्ट्रटिस्थितवंचप्रमाणमेकसागरोपमद्विसामभागमक्कु— सा २ मी प्रकारविवं

शेष सात स्त्रीवेद सनुष्ययुगळंगळ । सा १५ को २। स्थितिगं। वासन कीलित विकल्प्त्रय सुक्ष्म-त्रयंगळ सा १८ को २ स्थितिगं। कृष्ट्रजार्द्धनाराचंगळ सा १६ को २ स्थितिगं। स्वातिनाराचंगळ सा १४ को २ स्थितिगं। न्यग्रोधवज्जनाराचंगळ सा १२ को २ स्थितिगं। समचतुरस्रवज्ञन्द्धस्य-नाराचहास्यरतिउच्चेगांत्रपुरुषवेदस्थिरबट्क सद्गमनमंत्र १३ प्रकृतिगळ सा १० को २ १० स्थितिगमिन्तु तिर्ध्यगतिसंबधिबंच्योग्यप्रकृतिगळ ११७। रोळगे वैकिधिकबट्कमुं सुरनारकायु-

गोंत्रतनचतुःकवर्णचतुःकागुरुवृत्रपातपरपातोःच्छ्वाधीकेन्द्रिय-पञ्चिन्द्रियस्यादरिमर्माणासद्गमना-स्थिरधट्कार्ग ३९ एकसागरोपमद्विन्दन्तमागो भवति सा २। पुनः अनेन संपातत्रराधिकक्रमेण वेषाणां सागरप**ञ्चद्यको**टी-

कोटिस्पितसातस्त्रीवेदमनुत्पयुग्मानां सागराष्ट्रादशकोटीकोटिस्पितवामनकीलितविकलत्रयसूत्मत्रयाणां सागर-वोडनकोटोकोटिस्पितहुक्त्रमानारावयोः सागरतहुदेशकीटीकोटिस्पितवानितारावयोः सागरद्वादपकोटीकोटि- १५ स्पितनयोधवयानारावयोः सागरदाकोटीस्पितिसम्बद्धरस्वकर्षमानारावहास्परत्कुच्यानपुर्वस्य स्वरूप्तस्य साम्बद्धस्य साम्बद्धस्य साम्बद्धस्य साम्बद्धस्य स्वरूप्तस्य साम्बद्धस्य साम्

नपुंसकवेद, तिर्यक्कमति, तिर्यक्कमत्यात्रपूर्वी, भय, जुगुत्सा, तेजस, कार्मण, औदारिक इर्रोर, जीदारिक अंगोपाग, आतप, ज्योत, तीचगोत्र, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येक, वर्णीदिचार, २० अगुरुक्छ, उपपात, परवात, उच्छवास, एकेन्द्रिय, पर्क्कन्द्रिय, स्थादर, तिर्माण, अप्रशस्त विद्यायोगित, स्थिरादि छह दन २२ प्रकृतियोंका उच्छुव्य स्थितवम्य एकेन्द्रियके एक सागरके सात भागोंमें-से दो भाग प्रमाण होता है। इसी जैरासिकके क्रमसे सेष पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य स्थावनाथ एकेन्द्रियके एक सागरके सात भागोंमें-से दो भाग प्रमाण होता है। इसी जैरासिकके क्रमसे सेष पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य स्थावनाथ पर्केन्द्रियके एक सागरके सत्तर भागोंमें-से पन्द्रह भाग प्रमाण होता है। अठारह कोडाकोड़ी २५ सागरके उच्छुच्य स्थावनाथ सागरके सत्तर भागोंमें से पन्द्रह भाग प्रमाण होता है। सोछह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य स्थावनाथ होता है। सोछह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य एक सागरके सत्तर भागोंमें से सोछह प्रमाण, जीदह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य एक सागरके सत्तर भागोंमें से सोछह प्रमाण, जीदह कोड़ाकोड़ी सागरकी उच्छुच्य स्थावनाथ स्थावनाथ

हिकसुमें ब अयोग्यप्रकृत्यष्टकमं कळेडुळिव १०९ प्रकृतिगळगो प्रतिभागक्रमॉवर्व उत्कृष्टस्थितवंष-मनेके द्विष्णजीवंगळगे साधिसिवन्ते द्वीद्वियाविगळगं साधिसत्यङ्खद्व । संदृष्टिरचने

|       | ए        | द्वीं  | त्रीं   | चतु      | असं       |
|-------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| उ चार | होसि सार | सा२५।४ | सा ५०४  | सा १००४  | सा १००० ४ |
| उ ती  | सि ७     | ى ا    | ৩       | ৩        | 9         |
| उ वि  | सि सा३   | सा२५।३ | सा ५०३  | सा १००३  | सा १००० ३ |
| 1     | 9        | 9      | 9       | ૭        | 19        |
|       | सा२      | सा२५।२ | सा ५० २ | सा १०० २ | सा १००० २ |
| 1     | ی ا      | و      | و ا     | و        | 19        |

लक्बानि द्वीन्द्रियादीनां चालीसियादिगतोरकृष्टस्थितबन्यप्रमाणानि भवन्ति । एवं जपन्यस्थितिबन्यमध्येकेन्द्रि-यादीनां साध्येत ॥१४५॥

५ पुरुषवेद, स्थिरादि ख्रह और प्रशस्तविद्वायोगितका उत्कृष्टस्थिति बन्ध एक सागरके सात भागोंमैं-से एक भाग प्रमाण एकेन्द्रिय जीवके साधना चाहिए । इसी प्रकार पच्छीम, पचास. सी और हजार मागर इन चारको फर गीए। करके चालीस आदि कोड़ाकोड़ी सागरको प्रथक-तथक इच्छाराश करके और प्रमाणराष्ट्रीय पूर्वीक समर कोड़ाकोड़ीको करके द्वीन्त्रिय, श्रीन्द्रिय, चुत्रिन्द्रिय और असींक्ष पद्धीन्द्रियके कमसे पच्चीस, पचास, सी और हजारसे 10 ग्राणित उक्त एकेन्द्रियके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना-

दीन्हिन्द्रय जीवके समर कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाला मिध्यास्य कर्म प्रचीस सागर प्रसाण व्रकृष्ट स्थिति लेकर वेंधवा है तो तीस आदि कोड़कोड़ी सागरकी स्थितवाले कर्म दो-इन्द्रिय जीवके कितनी स्थिति लेकर वेंधवा है ? ऐसा देशकित कर्म दो-इन्द्रिय जीवके कितनी स्थिति लेकर वेंधवे हैं ? ऐसा देशकित कर्म देश स्थित हो कित हो हो लोड़ा से स्थित स्थित कर्म के उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, सां फल्टरालिसे इन्लाको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेवर जो प्रमाण आवे वतनी-वतनी उन्कृष्ट स्थिति दो-इन्द्रिय जीवके वेंधवी है। सी जिनकी स्थिति वालीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी सी सागरका साववाँ भाग प्रमाण उन्कृष्ट स्थित वेंधवी है। जिनकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनकी पिचहत्तम सागरका स्थात वेंधवी है। जिनकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनकी पिचहत्तम सागरका स्थात कर्मीकी एकेन्द्रियसे पर्वास सागर प्रमाण वैंधवी है। इन्द्रियके विध्यात का उनके एक स्थात प्रमाण आवे उतनी स्थिति अन्य क्ष्मीकी वेंधवी है। व्यवः कर्माको क्ष्मित वेंधवी है। वें इन्द्रियकी करनाई पर वान सागर सागर क्षमाण वांधवी है। अतः कर्माको वैंधवी है। देशन्द्रियकी करनाई पर वान सागरसे वेंधवी है। क्षा कर्माको वैंधवी है। देशन्द्रियकी करनाई पर वान सागरसे वेंधवी वेंधवी है। क्षा कर्माको वैंधवी है। देशन्द्रियकी करनाई पर वान सागरसे वेंधवी है। क्षा कर्माको वैंधवी है। क्षा कर्माको वैंधवी है। क्षा करनाई सागरसे करनाई सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे करनाई सागरसे वेंधवी है। वेंधविंदिक करनाई सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे करनाई सागरसे करनाई सागरसे करनाई सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे क्षा है। सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे क्षा करनाई सागरसे सागरसे वेंधवी है। क्षा करनाई सागरसे सागरसे

| ۲. | I | 1    | एकें | द्वीं   | त्रों    | थत्      | असं<br>सा १००० ४       |
|----|---|------|------|---------|----------|----------|------------------------|
|    | उ | बाली | सा४  | सा २५ ४ | सा५०४    | सा १०० ४ | सा १००० ४              |
|    | 1 | ļ    | ૭    | ঙ       | او       | ঙ        | सा १००० ३<br>सा १००० २ |
|    | उ | तीसि | सा३  | सा ५० ३ | • सा ५०३ | सा १०० ३ | सा १००० ३              |
|    | 1 | 1    | اوا  | و       | ا و      | 19       | ৩                      |
|    | उ | वीसि | सार  | सा २५२  | सा ५०२   | सा १०० २ | सा १००० २              |
|    | 1 | 1    | 19   | 1.9     | 10       | te.      |                        |

मत्तमी एकेंद्रियाद्विजीवंगळो तंतम्म योग्योत्कृष्टरियतिवंघप्रकृतिगळो जधन्यस्थितिवंध-भुमी प्रकारिंददं त्रैराशिकादंदं साधिसल्पङ्गुमादोडमा जबन्यस्थितिवंधर्भु साधिमुबल्लि विशेषभुंट-वाउदंदोड पेळवपर १०॥

> सर्णिण असण्णिचउनके एगे अंतोग्रहुत्तमाबाहा । जेड्डे संखेजजगुणा आवल्सिखं असंखभागहियं ॥१४६॥

संज्ञिन्यसंज्ञिचतुष्के एकेंब्रिये अंतर्म्मुहूर्त्तमाबाघा । ज्येष्ठायां संख्येयपुणा आविलसंख्यमसंख्ये भागाधिका ॥

संज्ञिज्ञावनोळ् ज्ञयन्यस्थित्यावाघे जन्तपुंहुत्तंमात्रेयककु २११ मेकं बोडे संज्ञिज्ञावंगे ज्ञयन्य-स्थितिबंधमन्तःकोटोकोटिसागरोपममप्पुवरिदमंतोकोडाकोडिद्विदिस्त अंतोपुठ्ठुत्तमाबाहा एंबागम-प्रमाणमुंटपुर्वरिदं असंज्ञिचनुष्कदोळ् ज्ञयन्यस्थित्यावाधे संख्यातगुत्रहोनमागुत्तकुं तंतन्धुरकृष्ट- १० गुणकारगुणितमककुमप्पुर्वरिदममंज्ञिजयन्यस्थित्यावाधे सहस्रगुणितान्तन्मुंहुत्तंमककुं। २१ १ १०००। चनुरिद्वियज्ञयन्यस्थित्यावाधे ज्ञतगुणितान्तन्मुंहुत्तंमात्रेयककुं। २१ १ १०० । श्रीद्वियज्ञयन्यस्थित्या-बाधे पंचाशदगुणितान्तन्मुंहुत्तंमात्रेयककुं। २१ । ५० । हीद्वियज्ञयन्यस्थित्यावाधे पंचविज्ञतिगुणि-तान्तन्मुंहुत्तंमात्रेयककुं। २१ । २५ । एकदियज्ञघन्यस्थित्यावाधे अंतम्मुहृत्तंमयककुं। २१ । ६

तत्र संभवदिशेषमाह---

संशिजीये जपन्याबाषाञ्चमुहिता २ **१ १** तज्जबन्यस्थितेरस्तःकोटीकोटिसायरोपप्रमात्रत्वेन तदा-वाधाया अग्रे तस्त्रमाणप्रकःगणन् । असंश्रिजीयं चतुरिन्दिये त्रीन्टिये द्वीन्द्रिये एकेन्द्रियेऽपि अधन्याबाधान्त-

है। अतः दो इन्द्रियके स्थितिबन्धसे तेइन्द्रियके सब कर्मांका स्थितिबन्ध दूना-दूना जानना। चीइन्द्रियके प्रमाण राशि और इच्छाराशि पूर्वोक्त ही हैं किन्तु फठ राशि सौ सागर है क्योंकि उसके सिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सौ सागर प्रमाण चेंवती है। सौ यहाँ भी २० क्यांशि पूर्वोक्त फठ राशिसे दूनी है। अतः तेइन्द्रियके स्थितिबन्धसे चौइन्द्रियका स्थितिबन्धस स्थानिबन्धस कार्योक प्रमाण राशि और इच्छाराशि तो पूर्वोक्त ही है किन्तु फठराशि एक हजार सागर हे क्योंकि उसके सिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागर प्रमाण व्यवती है। सो यह फठराशि चौइन्द्रियके फठराशिसे दसगुनी है। अतः चौइन्द्रियके स्थितबन्ध सब कर्मोका दसदस गुणा २५ जानना। इसी प्रकार जयन्य स्थितिबन्ध भी जैराशिक विधान द्वारा जानना। १९४५॥

जघन्य स्थितिनन्धके सम्बन्धमें विशेष बात कहते हैं-

संज्ञी जीवके जघन्य आवाधा अन्तर्गृहुर्त प्रगाण है क्योंकि उसके जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता और इतनी स्थितिको आवाधा आगे अन्तर्गुहुर्त प्रमाण हो कही है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवमें तथा चतुरिन्द्रय, जीन्द्रय, दो इन्द्रिय और एकेन्द्रियमें विज्ञान का अवाधा कर्तर्गुहुर्त है किन्तु संज्ञीकी जवन्य आवाधासे इतन्त आवाधा क्रमसे संस्थातगुणा हीन है। क्योंकि एकेन्द्रियकी जघन्य आवाधासे इतन्त्र आवाधा क्रमसे अवस्य अवस्य आवाधासे क्यांकि जघन्य आवाधासे इतन्त्र में संस्थातगुणा हीन है। क्योंकि एकेन्द्रियकी जघन्य आवाधासे क्रमसे पर्चास, प्रवास, सो और हजार गुनी है अतः विपरीत क्रमसे संस्थातगुणा-

जीवंगळ उत्कृष्टस्वितवंबाबाचे यवाकर्माववं संज्ञियोज् संख्येयगुणा तस्त जवस्यस्थित्यायाधेयं
नोडल् संख्यातगुणमक्कं । २३१ । ४। असंज्ञिबतुक्त्रोज् कर्माववं द्वाँद्वियपस्यंतं आविलसंख्ययमागं
संख्यातगुणहोनकर्माववं साधिकमक्ष्रुमयंतं वोडे असंज्ञियुत्कृष्टस्थित्यायाधे तस्त जवस्यमं नोडला-विलसंख्येयभागाधिकमक्ष्रुं । २१ । १००० । चतुरिद्वियोत्कृष्टस्थित्यायाधे तस्तस्थातगुणहोनाविल-५ संख्येयभागाधिकं तस्त जवस्यस्थित्यायाधात्रमितयक्कं — २ त्रीद्वियोत्कृष्टस्थित्यायाधे ११ १००

त्तरसंख्याततुणहीनाविलसंख्येवआगाचिकस्वज्ञधन्यस्थित्ववाचाप्रमितेयवक् १११ १९१०

स्यित्वाबाधे तत्संक्येय गुणहोनाविलसंक्येय भागाधिकस्वज्ञधन्यस्थित्याबाधाप्रमित्तेयनकुः २ १९११ २०२५

एकेंद्रिये एकेंद्रियोरकुष्टिस्थित्याबाघे असंस्यभागाधिका तस्न जपस्यस्थित्याबाघेयं नोडलुरकुष्टस्थित्या-बाघे आवत्यसंस्येयभागाधिकमक्कुं २९॥ संज्ञितुरकुष्टाबाघे उ.२९९॥ ४ असंजि ऐ उरकुष्टाबाघे-ज २०९॥ १

भृहता । एयं पणकदिपण्णं सर्व सहस्समिति स्वस्वोत्कृष्टगुणकारपृणितस्व संज्ञिजपन्यावाघातः संव्यातगुणहोन-क्रमस्वे च तदालापस्यात्यवानात् । उत्कृष्टावाघा तु स्वस्यज्ञपन्यतः संज्ञित्रीवे संव्यातगुणा । असंज्ञित्वतुष्के संव्यातगुणहोनकमा आविल्यांवयेमागायिका । एकेन्द्रिये आवत्यसंव्येयआगायिका च सर्वति ।

१५ हीन कही है। उत्कृष्ट आवाधा अपनी-अपनी जपन्य आवाधासे संज्ञी जीवमें संख्यात गुणी, असंज्ञि पद्धलिद्धन, चतुरिन्दय जीन्द्रिय, दो इत्त्वियके आवळीके संख्यात शाज अधिक और एकेन्द्रियके आवळीके असंख्यात आवाधा आधिक और एकेन्द्रियके आवाधों असंख्यात गुणा हीन है। एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आवाधामें से जवन्य आवाधाकों घटानेपर जो प्रमाण रोप रहे उसमें एक मिळानेपर एकेन्द्रिय जीवकी आवाधाके भेद होते हैं। इसी प्रकार दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, जौहन्द्रिय, असंज्ञी और संजीमें अपनी-अपनी उत्कृष्ट आवाधामें से अपनी-अपनी जवन्य आवाधाकों घटाकर उसमें एक मिळानेसे आवाधाकों से आवाधाकों में संजीमें से अपनी-अपनी जवन्य आवाधाकों घटाकर उसमें एक मिळानेसे आवाधाकों में दका प्रमाण होता है। कहा है आदिको अन्तमें से पराकर वृद्धिका भाग दे और एक

| ۲. | संक्रि | अ        | चसु    | त्री           | वीं ।               | <b>v</b> |
|----|--------|----------|--------|----------------|---------------------|----------|
|    | l      | 7        | 2      | २ <b>१ १</b> १ | हीं<br>२ <b>१११</b> | 2        |
|    | २९१।४  | 9        |        |                |                     | 8        |
|    |        | ₹ ₹ १००० | 291800 | 2 9 40         | 2 9 24              | 2981     |

१ १ १ १ गळगमरियल्पडुर्गुं हि २ त्रि २ च २ अस २ सं इवाडाधाविकल्पंगळु । इवं

418 315 315 544 54418

मनदोळवधरिसिदंगे बळिक्कं जघन्यस्थितिबंधमं साधिसुव करणसूत्रमं पेळदपरः :--

जेट्ठाबाहोबट्टियजेट्टं आबाहकंडयं तेण ।

आबाहवियप्पहदेणेगूणेणुण जेट्ठमवरठिदी ॥१४७॥

ज्येष्ठाबाघापर्वातता ज्येष्टा आबाघाकांडकं तेनाबाघाविकल्पहतेनैकोनेनोनज्येष्ठा अवर-स्थितिः ॥

इत्लि एकॅब्रियादि तंतम्पुन्कुष्टिस्वस्याबावेयिवं तंतम्पुन्कुष्टिस्यतियं भागिसि बोडेकभाग-प्रमाणमयु आवाधाकांडकप्रमाणमयकुमदनाबाधाविकरूपंगळ प्रमाणिवं गुणिसि कथ्यराजियोळेकरूपं १० कळेबुदगुरकृष्टस्यितियोळकळेबोडे होयं जघन्यस्थितियकुमदं तें बोडेकॅब्रियोत्कृष्टमिम्यात्वप्रकृति-

१-श्रावाधाविकत्पास्तु एकेन्द्रिये आदी २ १ अन्ते २ सुद्धे २ वड्डि १ हिंदे रूवसंजुदे २ ठाणा । एवं

द्वीन्द्रियादावप्यानेतब्याः ॥१४६॥ वर्षतत्सर्वं मनित घृत्वा जयन्यस्थितिबन्दसाधनकरणपूर्णमाह— एकेन्द्रियादीनां स्वस्वीरकुष्टाबाधया भक्तस्वस्वीरकुष्ट्रस्थितिः बाबाधाकाण्डकप्रमाणं भवति तेन काण्डकेन

मिळानेपर स्थानोंका प्रमाण होता है। सो यहाँ जघन्य आवाधा आदि है और उत्कृष्ट १५ आवाधा अन्त है। अन्तर्में से आदिको घटाकर उसमें एक-एक समयकी बृद्धि होनेसे एकका भाग देकर एक मिळानेपर विकल्प होते हैं। इसी तरह दो इन्द्रिय आदिमें भी आवाधाके विकल्प ठाने चाहिए॥१४६॥

ये सब मनमें रखकर जघन्य स्थितिबन्धका साधक करण सत्र कहते हैं-

पकेन्द्रियादिक जीबोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट आवाषासे अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति- २० में भाग देनेपर जो करूप आवे वह आवाषा काण्डकका प्रमाण होता है। उस आवाषा-काण्डकको आवाषाके विकरपोंसे गुणा करके जो प्रमाण आवे उसमेंसे एक कम करके अपनी-अपनी वरकुष्ट स्थितिमें बटाने पर जो शेष रहे बतना अपना-अपना अपन्यक्षिति- २ हस्वत्याबाधेषिदु a इस्लिगावलिगाविक्रयं तोरि रूपासंख्येयभागमं गुणकारभूतानतम्मूहत्तेव २१ संख्यातदोक्रु साधिकं माडिवोडिदु २१। इवॉरदमेकंडियजीवन तन्न मिष्यात्वोत्कृष्टरियति-येक सागरोपममदं संख्यातपत्यप्रमाणराजियं भागिसि प ११ वंड कथ्यप्रमणामाबाधाकांडक-

प्रमाणमक्कुमवनाबाधाविकल्पप्रमाणराशियिदं २८ गुणिसिवोडिंदु प १९ १ २ ई आवाधाविकल्पंगळु २९ १ ७ ५ रूपाधिकावल्यसंस्थातैकभागमें ताबुदें दोडे आवी २९ अन्ते २ सुद्धे २ वड्डिहिदे २ रूव ० ० १ १ २९

संजुदे ठाणा । २ एंदिन्तु रूपाधिकावस्यसंस्थातैकभागं सिद्धमणुदर्शिदं । मत्तमा स्थित्याबाधा व विकल्पंगळिदं गुणिसल्पट्ट स्थित्याबाधाकांडकराशियोळेकरूपं कळेदोडिदु प १९२ अपर्वासत-

आबाषाचिकरुपैगुणितेन एकरूपोनेन ऊना उत्कृष्टरियतिः अषम्यस्थितिर्यति । तथाहि— एकेस्त्रियस्य मिष्यारवोत्कृष्टाबायेदं २ आवकेराविक प्रदश्यं क्यामंक्येयमायेन संस्थातगुणकारं साथितं

रै॰ २ वृक्तवा अनेन तस्यैकसागरिमध्यात्योत्कृष्टस्यितिः संख्यातपत्यमात्री भक्ता सत्रो प वृ वृ आवाधाकाण्डकं ् |

१-- १-- १-- भवति । तच्य तस्यावाधाविकल्पैः २ गुणसिस्ता पं १ १ । २ वपवर्ण्यं प रूपेण उत्तसिस्वा उत्कृष्ट-० | ० ० ।

स्थितावयनीतं तदा तस्य मिथ्यात्वजघन्यस्थितिवन्यप्रमाणं भवित सां, इशे स्थिति उत्कृष्टस्थितावयनीय कोये प्रकृतन्ति प्रकृष्टिस्थतावयनीय कोये प्रकृतन्त्रभक्ता प्रस्थाविकीकृते

बन्ध जानना। इसका विवरण इस प्रकार है—एकेन्द्रिय जीवके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधा आवलीके असंस्थातव भाग अधिक अन्तर्गृहूर्त प्रमाण कही है। उसका भाग १५ मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरमें देनेपर जो प्रमाण आवे बतना आवाधाकाण्डकका प्रमाण है। इस आवाधाकाण्डकको एकेन्द्रियकी आवाधाक विकल्पोंसे गुणा करके जो प्रमाण आवे उसमें एक एक करके जो प्रमाण रहे उसे उत्कृष्ट स्थितिमें घटानेपर एकेन्द्रिय जीवके मिध्यात्वकी जधन्यस्थितिका प्रमाण होता है। इस जबन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें

रूपोनपत्यासंस्थातमनुत्कृष्टिस्थितियोज्ज्जळबोडे मृंपेळ्वेकेंद्रियमिण्याद्धिजीवन् मिथ्यात्वप्रकृतिमे कट्ट्व जचन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुं सा १२ ई जचन्यस्थितियनादियं माडि उत्कृष्टस्थितियनन्तमं माडि आबी अन्ते सुद्धे एंदु आदियनन्तवोळ्कळेदोडे शेषमिदु । प इदं वृद्धियिवं a भागिसिदोडे ताबन्मात्रमेयक्कु प मल्लि एकरूपं कूडिदोडे के द्वियजीवं मित्यात्व-प्रकृतिमें माळप सर्व्वस्थितिविकल्पप्रमाणमञ्जुः प । इाँद्रियजीवंगे मिण्यात्वप्रकृत्युत्कृष्टावाधे साधिकपंचविभारयंतम्मुंहुत्राँगळप्पुत्रु । १९११ अपर्वात्ततमप्पिदार २१२५ दम्रःकृष्टस्थितियं भागितिबोडाबाधाकांडकप्रमाणमक्कुं सा २५ अपर्वोत्तिसिदोडिदु सा ई 29 1 24 तस्य मिथ्पात्वसर्वस्थितिविकस्पा भवन्ति प । हीन्द्रियस्य मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाधा साधिकपञ्चविद्यात्यंतर्महर्ता अपन्तर्य २ **१** २५ तया भक्ता उत्कृष्टस्थितिः आवाधाकाण्डकं भवति सा २५। तेन अप-उत्कृष्टस्थितिः मिथ्यात्वजवन्यस्थितिः सा २५ भवित । तां च उत्कृष्टस्थितावपनीय शेषे प

पटानेपर जो शेव रहे उसमें से एकसे भाग देनेपर उतना ही रहा। उसमें एक जोड़नेपर एकेन्द्रिय जीवकी मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेड़ोंका प्रमाण होता है। अथीन जमन्यसे लेकर एक-एक समय बढ़ता उत्कृष्ट पर्यन्त एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके इतने भेद होते हैं। इसी प्रकार दो इत्द्रिय जीवके सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण चार बार १५ संख्यात्व भागित आवळी मात्र अधिक पच्चीस अन्तर्गुहुत् प्रमाण है। यह आवाधा भी अन्तर्गुहुत् प्रमाण है। यह आवाधा भी अन्तर्गुहुत् प्रमाण है। इसे त्यापि एकेन्द्रिय जीवकी आवाधाके अन्तर्गुहुत् से पच्चीस गुणा है, क्योपि हो हिन्द्रयके एकेन्द्रियसे पच्चीस गुणा सिविक्य होता है। सो यहाँ एकेन्द्रियकी

```
नाबाधाविकल्पंगळिवरिष्टं
                             २ गुणिसिदोडिदु सा २ इदनपर्वात्तसिदोडिदु प १ इद-
                          प इदनुत्कृष्टस्थितिवंधप्रमाणदोळु कळेदोडिबु सा २५। द्वींद्रियजीवं
                                                                        9999
   मिथ्यात्वप्रकृतिर्गे माळ्प जघन्यस्थितिबंधप्रमा २१ । २५ णमक्त्-। मी जघन्यस्थितियनुतक्ष्ट
   स्यितियोळकळेदोडे शेषमिद प वद्धियिवं भागिस येकरूपं कडिदोडे हींद्रियजीवंगे
  मिध्यात्वप्रकृतिसन्वं स्थितिविकल्पंगळपुत्रु प १ त्रोडिय जीवंगे मिध्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टाबाधे
                   संख्यातित्रतयभक्तावल्यस्यधिकपंचाञ्चलनस्यंहत्तंत्रमार्णाददं भागिसल्पटदरङ्गण्ट-
    स्थितियाबाचाकांडकमक्कुमिदं सा ५० अपर्वात्ततिमदु सा १ इदनाबाघाविकत्पंगळिदं गुणि-
                                 29140
    रूपाधिकीकृते तस्य मिथ्यात्वसर्वस्थितिविकत्पा भवन्ति प श्रीन्द्रयस्य मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाधा २
                                               ବ ବ ବା ବ
                                                                                   999
    संख्यातिवतयभक्तावत्यधिकपञ्चाशदन्तर्महर्ता । तथा भक्ता उत्कृष्टस्वतिः आवाशाकाण्डकं भवति सा ५० तेन
                                                                               ર લું ૫૦
१० अपवृतितेन सा आबाधाविकल्पगणितेन सा २
                                                  अपवर्तितेन प
```

अपेक्षा पच्चीस अन्तर्मुहुर्त कहे हैं, आगे भी ऐसा ही जानना।

हुए तरह द्वीन्ट्रियके मिथ्यात्वकी उक्तृष्ट आवाघा साधिक प्रच्चीस अन्तमुंहुत है। उससे द्वीन्ट्रियके मिथ्यात्वकी उक्तृष्ट शिवाचा साम्रक आवाघा काण्डक होता है। उससे द्वीन्ट्रियके मिथ्यात्वकी उक्तृष्ट स्थिति प्रच्चीस सागरमें भाग देनेपर आवाघाकाण्डक होता है। उससे द्वीन्ट्रियकी आवाघाके विकरणेंसे गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे उसमेंसे एक प्रच्यात्वकी उक्तृष्ट स्थित पञ्चीम सागरमें-से घटानेपर जो होप रहे उतनी दो इन्द्रियके मिथ्यात्वकी जयन्यस्थिति होती है। उस जयन्यस्थितिको सक्तृष्टिस्तिमें यटाकर होपमें एक अधिक करनेपर हो इन्द्रियके मिथ्यात्वकी अच्छा साथायां साथायां साथायां साथायां होता है। बीन्द्रियके मिथ्यात्वकी उक्तृष्ट आवाघा तीन वार संस्थात्वसे भाजित आवळी अधिक प्रचास अन्तमुहुत है। उससे मिथ्यात्वकी उत्तिष्ट स्थिति प्रचास सागरमें स्थापते स्थापते साथायां साथायां साथायां साथायां साथायां साथायां स्थापते साथायां साथा

```
सिवोडिदु र सा १ अपवित्तितिमिदु प इवरोळेकरूपं कळेदु प जत्कृष्टस्थितियोळकळे-
१२१ । २१ १९१
बोडे त्रींद्रियजीवं मिण्यात्वप्रकृतिगे कट्ट्रव जघन्यस्थितिवंधप्रमाणमक्कुं सा ५० ई जघन्यस्थिति-
                                                                       ×
यनुत्कृष्टिस्थितियोज्ज्ञकेंदेकरूपं कृडिदोडिदु प त्रीद्रियजीवंगे मिण्यात्वप्रकृति सर्व्वस्थितिवंध-
विकल्पंगळपुत्रु । चतुरिंद्रिय जीवंगे मिण्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टाबाघेयिदु ११
द्वितयभक्तावत्यस्यधिकशतांतरम्द्रतंत्रमाणदिवमुत्कृष्टस्थितियं भागिसिदोडे स्थित्य।बाधाकांडक-
             सा १०० अपर्वोत्ततिमद् सा १ इदनाबाधाविकल्पंगलिंदं गुणिसिदोडिंद् सा १
              29 1 800
अपर्वात्ततमिदु प इवरोळेकरूपं कळेदुत्कृष्टस्थितियोळकळेदोडे
जना जत्कृष्टस्थितिः तस्य त्रीन्द्रियस्य मिथ्यात्वज्ञघन्यस्थितिर्भवति सा ५०×तां च जत्कृष्टस्थितौ अपनीय
रूपे निक्षिप्ते मिथ्यात्वसर्विस्पतिबन्धविकल्पा भवन्ति । चतुरिन्द्रियस्य मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाधया २
संख्यातद्वयमक्तावल्यधिकशतांतर्महर्तया भक्ता उत्कृष्टस्वितिः आवाधाकाण्डकं भवति सा १००
```

जो प्रमाण हो उसमें एक घटाकर उसे उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरमें-से घटानेपर त्रीन्द्रियके मिध्यात्वकी जघन्य स्थिति होती है। इस जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें घटाकर रोपमें एक जोड़नेपर तेइन्द्रियके मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय जीवके दो बार संख्यातसे भाजित आवडी अधिक सौ अन्तर्मृह्त प्रमाण मिध्यात्वकी उत्कृष्ट १५

अपवर्ध प

रूपोनेनोत्क्रष्टस्थितिस्तेस्य मिथ्यात्वस्य

आबाधाविकल्पगणितेन

मिध्यात्वप्रकृतिगे कट्टुव अधन्यस्यितिवंधप्रमाणमक्कुं सा १००) इदनुरकृष्टस्थितियोळकळेवे-

करूपं क्रूडिदोडे चतुरिद्वियजीवंगे मिष्यात्वप्रकृतिसम्बंस्थितिवंधविकल्पंगळ प्रमाणमवर्षुं प ११ असंज्ञिजीवंगे मिष्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टावाधियितु २ ई आवलिसंस्थेयभागाधिकसहस्रां-१ १९ | १०००

तम्मद्भर्तताळ्दं तन्तुःकृष्टमिष्यात्वस्थितियं भागिसिदोडेकभागं स्थित्यावाधाकांडकप्रमाणमक्क्षुं— ५ सा १००० अपर्वात्ततमिद्धु सा ई स्थितिकांडकप्रमाणमं स्थित्यावाधाविकत्पर्याळ्दं गुणिसिदो-२३।१००० दिद्धु सा १ अपर्वात्ततियदु प इवरोळेकरूपं कळेडुस्कृष्टस्थितियोळकळेदोडे असीजीजीव

५९ । ४ मिष्प्रास्वप्रकृतिः। कट्टुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुं सा १००० ई जघन्यमनन्तदोद्धस्कृष्ट-ृ ० )

जयन्यस्थितिर्भवति सा १००) इमामुन्कृष्टस्थितावपनीय रूपे निक्षिते मिध्यात्वसर्वस्थितिविकस्या भवन्ति प 9 १

प । असंज्ञिनो मिष्यात्वीरकृष्टावाथया २ आविलिसंबेयभागाधिकत्तहस्वान्तर्गृहुर्तेर्भका उत्कृष्ट-वृषु २ १

१-१० स्थितिः आवाधाकाण्डकं स्यात्–सा १००० तेन अपवर्तितेन सा आवाधाविकल्पगृणितेन सा २

आबाधा है। इससे मिण्यात्वकी वक्कृष्ट स्थिति सौ सागरमें भाग देनेपर जो रुक्य आवे बतना आवाधाकाण्डकका प्रमाण है। उससे चतुरिन्द्रियके आवाधाको भेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण है। उससे एक एटाकर जो शेप रहे बसे वक्कृष्ट स्थिति सौ सागरमें से घटानेपर चतुरिन्द्रियकी जन्म एक एटाकर जो शेप रहे बसे वक्कृष्ट स्थिति सौ सागरमें से घटानेपर जो शेप रहे उत्तर्भे एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियकी मिण्यात्वकी स्वक्रिये मेदोंका प्रमाण होता है। असक्षी एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियकी मिण्यात्वकी स्वक्रास्थितके मेदोंका प्रमाण होता है। असक्षी एक्कियात्वकी सम्याववी माग अधिक एक हजार सागरमें भाग देनेपर आवाधाकाण्डकका प्रमाण होता है। इससे असंजीके आवाधाको मेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे बसे मिण्यात्वकी बताबाधाकाण्डकका प्रमाण होता है। इससे असंजीके आवाधाको वक्कृष्ट स्थिति हजार

स्थितियो सा १००० ळक्ळेबडेकरूपं कृडियोडे असंज्ञिजीवंगे मिण्यात्वप्रकृतिसर्व्वस्थितिविकत्य-प्रमाणमक्कुं पृ ईयर्थसंहस्टि मुज्यक्तमण्डुवादोडं मंत्रबुच्यनुरोधाँददमी जघन्यस्थितिवंचानयन-

बोळं संदृष्टियं तोरिबपरः। अवर विन्यासिमदु ---

आबाधारहित

स्विति अठ ४७ ४६ ४५ ४५ ४४ ४४ ४२ ४२ ४१ ४० ३९ ३९ ३८ ३७ ३६ ३६ ३५ ३४ ३३ आबाबा १६ १६ १६ १६ १५ १५ १५ १५ १४ १४ १४ १४ १३ १३ १३ १३ १३ १२ १२ १२

इत्लि स्चित्युत्कृष्टाबाधे यंबुदु १६ इवरिंदमृत्कृष्टस्थितियनिवं ६४ भागिसिदोडे ६४ १९

स्थितिकांडकं नात्कक्कुमावाधाकांडकमेंनेंबोडे विसदृशस्थितगळ्गे ६४। ६३। ६२। ६२। ६१। साबुश-मप्पावाधेयक्ट्रं १६। १६। १६। १६। १६। तिबनावाधाकांडकमेंबुवीयाबाधाकांडकमं । ४।

क्षप्रवर्तितेन प रूपोनेनोनोत्कृष्टस्पितिः तस्य भिष्यात्वस्य जवन्यस्थितिर्भविति सा १०००) तां च उत्कृष्ट- १ १

स्वितौ सा १००० न्युनियत्वा रूपे निश्चिते मिध्यात्वसर्वस्थितिषकत्या भवन्ति प । इमनर्यसंदृष्टिः सुरुपकापि व पुनरंकतंदृष्ट्या प्रदर्शते—

्येष्ठा स्थितः चतुःपष्टिसमया रूपोनक्रमेण मध्यमविकत्पानतीत्य वचन्या स्थितः पञ्चवत्यारशस्त्रमया । व्येष्ठाबाचा षोडशसमया तया भक्तन्येष्ठस्थितः ६४ बाबाधाकाण्डकं भवति । ४। एतावत्यु स्थितिवक्तन्येषु

सागरमें से घटानेपर असंब्लीके मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिका प्रमाण होता है। इस जघन्य १५ स्थितिको बक्तुष्ट स्थितिमें से घटानेपर जो क्षेप रहे उसमें एक मिलानेपर असंज्ञीके मिध्यात्वकी सब स्थितिके भेदींका प्रमाण होता है।

यद्यपि यह अर्थ संदृष्टि स्पष्ट है फिर भी इसे अंक संदृष्टि द्वारा बतलाते हैं-

बत्कृष्ट स्थिति चौसठ समय प्रमाण है। इसमें एक-एक समय घटाते हुए मध्यके सब भेदी तिरसठसे छियाछीस पर्यन्त बितानियर जावन्य स्थितिका प्रमाण पैताछीस समय २० है। उत्कृष्ट आवाधा सोळ्द समय है। इसके चत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेयर ११ आवाधा काण्डक ४ होता है। अयौत इतने स्थितिके भेदोंमें एक-सी आवाधा होती है। तरनुसार चौंसठसे इक्सठ तक स्थिति भेदोंमें सोळह-सोळह समय प्रमाण ही आवाधा होती है।

आदो । १२ । अते । १६ । सुद्धे । ४ विड्डिहिरे । ४ । इशिजुर्डे ४ ठाणा यंबी याबाधाविकरूपंगाँज ४ वं गुणिसियोडे सम्बंस्थितिषकरणप्रिमतहानियुद्धिप्रमाणमन्कु २० मिल्ठ प्रयमस्य
हानिष्यां नास्ति बृद्धिस्थां नास्ति यंदेकरूपं होनं माडि १९ युग्कुष्टिस्थितज्ञातमण्युगवोडवरीळ्कलेबोडे जयस्यस्थितिप्रमाणमक्कु । ४५ । मी जयन्यस्थितज्ञातमादुवाबोडिल्ल वृद्धिरूपंदिरं कृडिबोडु५ स्कुष्टिस्थितप्रमाणमक्कु । ६४ । मी प्रकारविवमेकदियादिज्ञातमादुवाबोडिल्ल वृद्धिरूपंदिरं कृडिबोडुतियं साधिसुबुक्तिपु एकदियादिगळ् बाळोसिय तोसिय बोसिय प्रकृतिगळ जयन्यस्थितिबंधमनेनितेनितं माळ्यरेलेबोडे अनुपातत्रैराकिकवियानियं साधिसत्यद्वपुगस् तेवोडे सप्तितकोटीकोटिसागरेत्
पमस्थितियक्रळ मिस्यात्वप्रकृतिगं एकदियाजीवं जयन्यस्थितिबंधमं स्थानपरव्यासंख्यातिकभागोनसागरोपममं स्थितिबंधमं माडुपंत्रमाळ् नाल्यकोटीकोटिसागरेपमस्थितबंधमं रूपंत्रपरव्यासंख्यातिक्यां स्थानपरव्यासंख्यातिकारीक

एताद्वी आवाधेत्यर्थः । तेन आवाधाचतुःबष्टितः एकवष्ठयन्तं पोडल योडल समयैव । विष्ठतः समयश्राधवन्तं पञ्चदस पञ्चदससमयैव । वट्वञ्चायतः त्रिपञ्चायर्थतं चतुर्दश चतुर्दशसमयैव । द्वापञ्चायतः एकात्रपञ्चायरंतं त्रयोदगः त्रयोदशसमयैव । अष्टवत्वारिततः पञ्चचत्वारित्यतं द्वादस द्वादससमयैव । तुष्च काण्डकं ४ । आदौ १२ असौ १६ सुद्धे ४ वहविहिदं ४ क्यसंजुदे १ हत्यानीतावाधाविकत्वेर्गुणितं सर्वस्थितिवकत्य-

१५ प्रमाणं भवति २० । तत्र प्रथमे हानियाँ बृद्धियाँ न हत्येकं त्यक्त्या ग्रेपे १९ उत्कृष्टिस्यतावपनोते जयन्यस्थितिः
४५ वा जयन्यस्थितौ युते उत्कृष्टिस्थितिः ६४ भवति । एवमैकेन्द्रियादीनां सर्वप्रकृतीनां जयन्यस्थितिवन्धं
साध्येत् । इदानीं त्रैराशिकैः कृत्वा साध्यते तवया—

सस्तितिकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकमिथ्यात्वस्य यद्येकेत्द्रियः जयन्यस्थितिबन्धं रूपोनपत्यासंस्थातैक-भागोनसागरोपममात्रं बम्नाति तदा चत्वारिसतकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानां किमिति ? प्र⊸स ७० को २ ।

सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिवाले मिश्यात्व कर्मका यदि एकेन्द्रिय जीव एक कम पत्त्यके असंख्यातव भागसे होन एक सागर प्रमाण जयन्य स्थितिबन्ध करता है तो चालीस

२० साठसे सत्तावन पर्यन्त स्थितिक भेदों में पन्द्रह-पन्द्रह समय ही आवाघा होती है। उपनसे तिरपन पर्यन्त स्थितिक भेदों में बीन्हर-वीन्ह समय ही आवाघाका प्रमाण होता है। बावनसे उनवास पर्यन्त स्थिति भेदों में तेरह-तेरह समय ही आवाघाका प्रमाण होता है। अइताळांस- से पैंताळांस पर्यन्त स्थितिभेदों में वारह-वारह समय हो आवाघा होती है। इस प्रकार ये काण्डक चार हैं। आदि जयन्य आवाघा १२ को अन्त उत्कृष्ट आवाघा १६ में घटानेपर २५ चार रहते हैं। प्रतिसमय एकको वृद्धि होनेसे एकसे भाग देनेपर तथा एक जोड़नेपर आवाघाके मेद पाँच होते हैं। इन विकल्पोंसे आवाघा काण्डकको गुणा करनेपर स्थितिक सब भेदोंका प्रमाण ४४ ५=२० होता है। इनमें भे प्रथम भेदमें हानिन्दृद्धि नहीं होती इसळिए एकको छोड़ सेष १९ को उत्कृष्ट स्थितिम प्रयम्भ प्रदेशों हानिन्दृद्धि नहीं होती है। अथवा जाव्य स्थिति ४५ समय होती है। इसी प्रकार वह प्रविद्या आदिक सब प्रकृतियों के जयन्य स्थितिवस्थको छाना चाहिए। अब नैराहिकों के हारा उसे छाते हैं—

जघन्यस्यितिबंधप्रमाणमक्कुं। मत्तमंते प्रसा ७० को २। फ ज सा १।२ किसा ३० को २ बंद

लम्बमेकँद्रियजीवं तीसियंगळगे कट्डुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुः सा १। , प्

सा ७० को २ फ । ज सा १ । इसा २० । को २ । बंबलस्थमेक व्रियजीवं वीसियंगळगे कट्टुव

व जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुं सा १ । १ द्वीद्वियाविगळगेषुमी प्रकारविवं चाळीसिय ५ - प्

तीसिय वीसियंगळ जघन्यस्थितियननुपातत्रेराजिकदि साधिसिदपरदेंतेंदोडे सप्ततिकोटीकोटिसाग-

भवति । तयाप्र ७० को २ । फ ज सा १ ) इ.सा ३० को २ लब्बंतस्य तीसियानां जघन्यस्थिति-व

बन्धप्रमाणं भविति सा १ ) ३ पुनस्तवा प्र—सा ७० को २ । फ जसा १ ) इ सा २० को २ लब्धं

कोड़ाकोड़ी सागरको स्थितिवाळे कर्मको जवन्य स्थिति कितनी बाँचेगा। सो प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फळराशि एकेन्द्रियके मिध्यात्वको जवन्य स्थितिका प्रमाण, इच्छा-राशि चाळीस कोड़ाकोड़ी सागर। फळराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग तीगर होता है। इसी तरह जिस कर्मको तीस कोड़ाकोड़ी सागर और बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उन्कृष्ट स्थिति है उसका जवन्य स्थिति वन्य एकेन्द्रिय जीव कितना करता है। यहाँ भी प्रमाण राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फळराशिस एकेन्द्रियके सिच्यात्वकी जवन्य स्थिति, इच्छाराशि वीस कोड़ाकोड़ी सागर, वारी एकेन्द्रियके सिच्यात्वकी जवन्य स्थिति, इच्छाराशि वीस कोड़ाकोड़ी सागर वारी सक्तराशिस कोड़ाकोड़ी सागर सामर या वीस कोड़ाकोड़ी सागर था फळराशिस केड्याकोड़ी सागर कार्याक्षित्र कर्मकोड़ी सागर करताशिस केड्याकोड़ी सागर था फळराशिस इच्छाराशिको गुणा करके उससे प्रमाणराशिसे माग

रोपमस्थितियनुक्क मिध्यात्वप्रकृतिते। ह्राँब्रियजीवं जवन्यस्थितियं संस्थातवनुष्टयभक्तरूपोन-पत्पहोनपंचविद्यातिसागरोपमजवन्यस्थितियनदक्कतलानुं कट्टुगुमाळु चत्वारिशत्सागरोपमकोटो-कोटिस्थितियनुक्क चाळीसियंगळ्गोनितं जघन्यस्थितियं कट्टुगुमें दिन्तु त्रैराशिकमं माडि प्र। सा ७०। को २। प्र। ज सा २५। इसा ४०। को २। वंद लब्धं ह्राँब्रियजीवं चाळीसियं-प्

१।४ ५ गळगे माळप जघन्यस्थितिबंबप्रसाणमक्कुं सा २५। )४ मतसंते प्र। सा ७०। को २ क प

सा २५। इ.। सा ३०। को २। बंद लब्बं द्वीद्वियजीवं तीसियंगळगे कट्टुव जघन्यस्थिति-प्र

वंबप्रमाणमनकुं सा २५। ) ३॥ मत्तसंते प्र।सा ७०।को २। फ सा २५। प्र।सा

२०। कोटि २। बंद लब्बं इंडियजोदं विसियंगळगे कट्टुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणं सा २५। प्राप्त

तस्य वीसियानां जचन्यस्थितिवन्धप्रमाणं अवति सा १ प्
प

१० ६-सा ४० को २ लब्धं द्वीन्द्रियस्य वालोसियानां अवस्यस्थितिवन्ययमाणं अवनि । मा २५ ४ पुनस्तवा

प्र-सा७० को २ । फ.-ज सा२५ इ.-सा३० को २ लब्धं तस्य तीसियानां जपन्यस्थितिबन्धप्रमाणं प्

दैनेपर एकेन्द्रियके उस कर्मकी जघन्यस्थितिबन्धका प्रमाण आता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिबाला मिश्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध तो इन्द्रियके प्रत्यके संस्थातिक भाग हीन पच्चीस सागर प्रमाण होता है तो जिन कर्मोकी उत्क्रष्टस्थिति चालीस, तीस १५ या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनका जघन्य स्थितिबन्ध दो इन्द्रियके कितना होता है तो प्रमाणराशि सचर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि पन्यके संस्थातर्वे भागडीन मत्तमुमंते प्र। सा७०। को २। फ सा५० इ.। सा४०। को २। बंद छब्धं त्रींद्रियजीवं - - प व १।३

बाळीसियंगळो कट्टुब जघन्यस्थितिबंधप्रमाणसक्कुं सा ५०। ४ भत्तमन्ते प्र । सा ७०। — — )४ भत्तमन्ते प्र । सा ७०। — —

को २। क सा ५०। हासा ३०। को २। बंद लब्ब ब्रॉब्रियजीवं तीसियंगळने कट्टुव — प

इ । सा २० । को २ । बंद लब्धं त्रींद्रियजीवं विसियंगळ्गो कट्टुव जघन्यस्थितिवंषप्रमाणमन्कुं—

भवति सा२५) ३ पुनस्तवाप्र—सा ७० को २ फ अन्सा२५) इ.सा२० को २ लब्बं तस्य वीसियानां र-^-

जवन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा २५ र पुनस्तवा प्र—सा ७० को २। फ ज-सा ५० सा ५० प

को २ लब्बं त्रीद्वियस्य चालोसियानां जयन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा ५०) ४ पुनस्तवा प्र—सा ७० को ्र

ह सा ३० को २ लब्ब्धं त्रीन्द्रयस्य तीसियानां जयन्यस्थितिवन्यप्रमाणं प्र १ । ३ सा ५० ० प्र

पञ्चीस सागर, इञ्छाराक्षि चालीस, तीस, बीस आदि। फलसे इञ्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराजिका भाग देनेपर द्वीन्द्रिय जीवके उस-उस कमेकी जघन्यस्थिति बन्धका प्रमाण होता है। तथा सत्तर कोइनकोड़ी सागरकी स्थितिवाला मिध्यात्व कर्म यदि त्रीन्द्रिय-के पत्यके संख्यातवें भागडीन पंचास सागर प्रमाण बँधता है तो जिन कर्मोंकी उल्ह्राष्ट- सा ५०। २ मत्तमंते प्र ७०। को २। सा। फ सा १००। द्वा सा ४०। को २। प्र ११३। ११३ व ११३ वंद रुखं चतुरिद्रियजीवं चाळीसियंगळो कट्टुव जवन्यस्थितिवंत्रप्रमाणमन्तुं सा १००। ४ प्र प्र प्र प्र प्र प्र १००।

मत्तमंते प्रसा ७०। कोटि २। क सा १००। प् प् १। २

जीवं तीसियंगळ्गे कट्टुव जघन्यस्थितिवंभप्रमाणमक्कुं सा १००। ) ३। मलमन्ते प्र।सा। व

५ ७०।को २।फ सा१००। इ।सा२०।को २।बंदलब्ध चतुरिद्रियजीवं विसियंगळ्गे प १।२

२०को २ लब्बं तस्य बीसियानां अधन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा ५० २ पुनस्तबा प्र—सा प्र

७० को २ । फ ज सा १०० | इ.सा ४० को २ लब्धं चतुरिन्दियस्य चालोसियाना जघन्यस्थिति-व

बन्धप्रमाणं भवति सा १००) ४ पुनस्तवा प्रसा७० को २ फ जसा १००) ६—सा ३० को २ लब्ध प्र

१० स्थिति चाळीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनका जमन्यस्थितिबन्ध भीन्द्रिय जीवके कितना होता है ऐसा नैराशिक करनेपर प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि पत्थके संक्यातवें भागहीन पचास सागर, इन्छाराशि चाळीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर। फल्सी इच्छाको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग हैनेपर त्रीनिह्नय जीवके डस-डस कर्मको जयन्यस्थितिका प्रमाण होता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी

इ.सा ४०। को २। वंद सम्बमसंजिजीवं वाळीसियंगळ्गे कट्टुव जघन्यस्वितिप्रमाणमक्कु— सा १०००। ४ मतमन्ते प्रसा ७०। को २। क सा १००० इ.सा ३०। को २। वंद प् १ व इस्त्रमसंजिजीवं तिसियंगळ्गे कट्टुव जघन्यस्वितप्रमाणमक्कुं। सा १०००।

पुनस्तयाप्रसा७० को २। फ ज सा१००० इ.सा४० को २ लब्धं असंजिनः चालीसियानां अधन्यः पु

सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाला मिध्यात्वकर्मका जघन्यस्थितिवन्ध यदि चतुरिन्द्रियके पत्यक संख्यातवं भागहीन सी सागर प्रमाण होता है तो जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति १० चालीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है उत्तका जघन्य स्थितिवन्ध चतुरिन्द्रियके कितना होता है इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर प्रमाण राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फल्टरिश प्रवाक संस्थातवं भागहीन सी सागर, इच्छाराशि चालीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर। फल्टरे इच्छा राशिको गुणा करके प्रमाण राशिसे आग दैनेपर चतुरिन्द्रिय जीवके उस-उस कर्मको जघन्य स्थितिका प्रमाण आता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति १५ बाला मिध्यात्वकर्म यदि अवस्ति प्रविन्द्रियके एल्पके संस्थातवं भागहीन एक हतार सागर प्रमाण जघन्य स्थितिको छेकर बंधता है तो जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस, तीस या बीस सागर प्रमाण है जकका जघन्य स्थितिका असरीके कितना होता है ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फल्टराशि पस्थके संस्थातवं भागहीन हजार

सा७०।को २।फ सा१०००। हसा२०। को २। बंद लब्धमसंज्ञिनीवं विसिधंगळगे प्

कट्टुव जवन्यस्थितिप्रमाणम≆कुं सा १०००। २ उक्तार्त्यं संदृष्टियिदु प

| ए० चाळी। ज सा २५। \४ | द्वी० बाळी। जसा २५। ү ४ | त्री० चा०। जसा५०। \४ |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| ) -                  | - Jº                    | - John               |
| à                    | 418                     | 913                  |
| तिसिज।सा१। 📢         | तिसिजसा२५ 🔪 ३           | तीसि।जसा५० रू३       |
| - )o                 | · ) v                   | - )°                 |
| 4 /                  | 917                     | 9,3                  |
| विसिज।सा१। \२        | विसि।ज।सा२५ 🕻 २         | विसि।ज।सा५० \२       |
| - )                  | 0                       | - · · · · ·          |
| q                    | 9                       | q /                  |
| а                    | 314                     | 917                  |

| 1   | बतु० बा०। ज सा १०० \ ४ | असंज्ञिचा०। जसा १००० ү ४ |
|-----|------------------------|--------------------------|
|     | ) 9                    | ) 9                      |
| 4   | <b>q</b> /             | q /                      |
| - 1 | 912                    | 1                        |
|     | तिसिज।सा१०० 🔪 ३        | तीसि।ज।सा१००० ३          |
|     | ٠ ا                    | 0                        |
|     | 9 /                    | q /                      |
|     | 912                    | 4                        |
|     | विसि।ज।सा१०० 🔪 २       | विसि।जसा१००० ү २         |
|     | ا 🖳 🛁                  | 0                        |
|     | 9                      | q /                      |
|     | 9                      | 9                        |

७० को २। फ ज सा १००० इ. सा २० लच्यं असंजिनः वीतियानां जवन्यस्थितिवन्धप्रमाणं प्र भवति सा १००० २ एवं शेषाष्टादशबोदशपश्चदणचतुर्दशद्वादशदशकोटीसागरोपमस्थितिकानां अपि

सागर, इच्छाराशि चालीस, वीस या तीस कोड़ाकोड़ी सागर सो फलराज़िसे इच्छाराशिको
गुणा करके प्रमाण राशिसे भाग देनेपर असंत्री जीवके उस-उस कर्मकी जघन्य स्थितिका

होबाष्टावरा बोडवा पंजवत चतुर्देश द्वावश वशकोटीकोटिलागरोवम स्थितिय प्रकृतिगळमी प्रकारिवनेकेंद्रियाविजोवंगज्ञो बेराजिकविषानिदं काच्यास्थितिकंशं साधिसत्पदृबुदु । अनंतरमी एकेंद्रियाविगळ सिथ्यात्वावि प्रकृतिगज्ञो वेज्व जयन्योत्कृष्टस्थितिवंशगळनरिदु तरत्पट्ट स्थिति-विकर्तमाजं प्रमेकं स्थापित

एकॅद्रियंगल बावरसूरुमपर्धाप्ताऽण्धाप्तंगळ उत्कृष्टजघन्यमं द्वीद्रियपध्धाप्ताप्टधाप्तित्कृष्ट-जघन्यागुमं श्रीद्रियपध्यापाय्यातित्कृष्टजघन्यागुमं बतुर्वेद्रियपध्यापाऽपव्याप्तित्कृष्टजघन्यागुम् स्त्रितंचेद्रिययपद्यापाय्यापात्रकृष्टजघन्यागुमं स्त्रितंचेद्वियपद्याप्ताप्त्याप्तिःकृष्टजघन्यागुमं मिध्या-त्वाद्यक्रनिन्धित्वायिक्यपक्रोळ विभागिम तोरिवपदः

## बाद्यप बाद्यअ वरहिंदीओ स्वाअ स्वापजहण्णकाली।

बीबीबरी बीविजहण्णकाली सेसाणमेवं वयणीयमेदं ॥१४८॥

वा। बादरस्य । सू। सूक्ष्मस्य बादरसुक्ष्मी तयोः प। पर्ध्यास्त्रकौ बादरसुक्ष्मपर्ध्यासकौ। वादरसुक्ष्मपर्ध्यासकौ। वादरसुक्ष्म-पर्ध्यासको च बादरसुक्ष्मपर्ध्यासको च बावरसुक्ष्मपर्ध्यासको बावरसुक्ष्मपर्ध्यासको च वादरसुक्ष्मपर्ध्यासको च बावरसुक्ष्मपर्ध्यासका वादरसुक्ष्मपर्ध्यासकाः। तेवां वरस्थितयः तास्त्रयोक्ताः।।

मू । सूक्ष्मश्च वा बावरस्य सूक्ष्मबावरो । तयोरपर्ध्यामको सूक्ष्मबावरापर्ध्यामको । १५ सू । सूक्ष्मश्च वा बावरस्य सूक्ष्मबावरो । तयोः प पर्ध्यामको सूक्ष्मबावरपर्ध्यामको । सूक्ष्मबावराऽ-

साधयेत् ।।१४७।। उक्तैकेन्द्रियादिस्यितिविकल्पान् संस्थाप्य--

| Ĩ   | एकें | द्वी | त्री | चतु          | असं | ! संज्ञि   |
|-----|------|------|------|--------------|-----|------------|
| - 1 | ব    | q    | Ч    | q            | q   | <b>१</b> - |
| - 1 | а    | 318  | 913  | <b>1</b> 117 | 918 |            |
| - 1 |      |      | 1    | 1            | l   | 999        |

तेषु बादरसूदमैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासीज्ञसीज्ञनां पर्याप्तापर्याप्तभेदेन चतुर्दशानां उत्कृष्टज्ञघन्यस्यितिबन्धौ विभग्न वर्शयित —

बा-बादरहव सु-सुरुमश्व बादरसुरुमौ, तयोः प-पर्यासकौ बादरसुरुमपर्यासकौ । बा-बादरहव सु-सुरुमश्व २०

प्रमाण आता है। इसी प्रकार जिन कर्मोंको उत्कृष्ट स्थिति अठारह, सोछह, पन्द्रह, चौदह, बारह और दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनके भी जघन्यस्थितिबन्थका प्रमाण छाना चाहिए॥१४७॥

ं उक्त एकेन्द्रिय आदिके स्थितिभेदोंको स्थापित करके उनमें बादर और सूरुम एकेन्द्रिय तथा दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंब्री और संब्री इनके पर्याप्त और २५ अपर्याप्तके भेदसे चौदह जीच समासोंमें उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्धका विभाग करके दशीते हैं—

'वा' अर्थात् बादर, 'सू' अर्थात् सुक्ष्म, थे दोनों 'प' अर्थात् पर्याप्तक—बादर पर्याप्तक. सुक्ष्मपर्याप्तक। 'वा' अर्थात् वादर, 'सू' अर्थात् सुक्ष्म, थे दोनों अपर्याप्तक—वादर अपर्याप्तक, पम्पामको च चूक्सवावरपर्ध्यापको च सूक्ष्मवावराऽपर्ध्यापकपुरुमवावरपर्ध्यापकास्तेषां जघन्यकालः पुरुमवावरापर्स्यापक सुरुमवावरपर्ध्यापकत्रप्रवालो जघन्यस्थितिरत्यर्थः ॥

की होंडियपर्ध्यामञ्ज को होंडियापर्ध्यामञ्ज होंडियपर्ध्यामहींडियाप्ध्यामी । तथोर्थ्यर की होंडियपर्ध्याम । तथोर्थ्यर की होंडियपर्ध्यामञ्ज होंडियापर्ध्यामहींडियपर्ध्यामी । तथोर्थ्यर कालः । होंडियापर्ध्यामहींडियपर्ध्याम । तथोर्थ्यर कालः । होवाणामेथं वक्तीयमेतत ।

बाबरैकेंब्रियपद्यांमोत्कृष्टस्थितवंथम्ं सूक्ष्मेकेंद्रियपद्यांमोत्कृष्टस्थितवंथम् । बावरैकेंद्रिया-पद्यांमोत्कृष्टस्थितिवंथम् सूक्ष्मेकेंद्रियापद्यांमोरकुण्टस्थितिवंथम् । सूक्ष्मेकेंद्रियापद्यांमजवाय-स्थितिवंथम् । बाबरैकेंद्रियापद्यांमजवायस्थितिवंथम् । सूक्ष्मेकेंद्रियपद्यांमजवायस्थितिवंथम् । बाबरैकेंद्रियपद्यांमजवायस्थितिवंथम्मेचितं दु स्थितिवेकरूपंगळेकेंद्रियक्केमिष्यात्वप्रकृतितस्थं-रे॰ स्थितिवकरूपंगळोळपुतु । द्वेद्रियपद्यांमकोत्कृष्टस्थितवंथम् । द्वेद्रियापद्यांमोतेक्ष्रपृत्रस्थां द्वेद्रियापद्यांमजवायस्थितवेथम् । द्वेद्रियपद्यांमकोत्कृष्टस्थितवंथम् भेवत् नास्कुं स्थितवंथ-विकरूपंगळ द्वेद्रियपद्यांमजवायस्थके सिध्यास्वप्रकृतिसर्थ्यस्थितवंथविकरपंगळोळपुत्र । शेवर्शेद्रियायिवान्त्रम

र्भ सूहम अपर्याप्तक। इनको उन्कृष्ट स्थितियाँ। तथा 'सू' अर्थान् सुहम, 'वा' अर्थान् वादर ये दोनों 'अ' अर्थान् अपर्याप्तक। 'सू' अर्थान् सुहम, 'वा' अर्थान् वादर ये दोनों 'प' अर्थान् प्रयोप्तक । इन सुहम अपर्याप्तक। 'सूहम, 'वा' अर्थान् वादर ये दोनों 'प' अर्थान् पर्याप्तक। इन सुहम अपर्याप्तक। वादर पर्याप्तक। वादर पर्याप्तक। वादर पर्याप्तक। वादर पर्याप्तक। वादर पर्याप्तक। वादर स्थिति, द बादर अपर्याप्तक। वादर स्थिति, 'द सुहम अपर्याप्तक। वादर अपर्याप्तक। जावन्य स्थिति, 'द सुहम अपर्याप्तक। जावन्य स्थिति, 'द बादर अपर्याप्तक। जावन्य स्थिति, 'द सुहम अपर्याप्तक। जावन्य स्थिति, 'द बादर पर्याप्तक। जावन्य स्थिति ये आठ एकेन्द्रियक। स्थितिवन्यक विकल्य कहे हैं। 'बी' अर्थान् हीन्द्रिय वायप्तक। वानोंक। वाद्यन्य स्थिति। 'बी' अर्थान् हीन्द्रिय अपर्याप्तक। वानोंक। जावन्य काल। इससे हीन्द्रिय पर्याप्तक। वादन्य काल। इससे हीन्द्रिय पर्याप्तक। वादन्य काल। इससे हीन्द्रिय पर्याप्तक। वादन्य स्थिति। वादन्य काल। इससे हीन्द्रिय पर्याप्तक। वादन्य स्थाप्तक। वादन्य अपर्याप्तक। वादन्य स्थाप्तक। वादन्

मिन्तं नाल्कुं नाल्कुं हियतिबंबविकत्यंगळ्य तंतम्म मिन्यात्वप्रकृतिसम्बेहियतिबंबविकत्यंगळोळप्यु-बंदित्ती मिन्यात्वप्रकृतिस्थितिबंधं पेळलपद्वुतु । अवं ते बोक्रं त्रोहियपप्यांगितकृष्टस्थितिबंधमुं । प्राहियापप्यांगोतकृष्टस्थितिबंधमुं । प्राहियापप्यांगितकृष्टस्थितिबंधमुं । त्रोहियपप्यांगितकृष्टस्थिति-बंधमुमे वितिषु नाल्कुं ४, चतुर्रिदियपप्यांगोतकृष्टस्थितिबंधमुं । चतुर्रिदियापप्यांगोतकृष्टस्थिति-बंधमुं । चतुर्रिदियापर्याग्रात्कप्यस्थितिबंधमुं । चतुर्रिद्यपप्यांगातकृष्टस्थितिबंधमुमे वितिषु नाल्कु ४, असंनिपर्याप्तत्वप्यस्थितवंधमुं असंव्यपर्याग्रातकृष्टस्थितबंधमुं असंवयप्यांगितकृष्टस्थितिबंधमुमे सित्यप्यप्तात्वप्यम्यानिकृष्टस्थितवंधमुमे सित्यप्यप्तात्विक्षमुमे सित्यप्त्यांप्ताकृष्टस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताकृष्टस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थांप्ताक्ष्यस्थितिबंधमुमे सित्यप्त्यांप्ताक्ष्यस्थांप्ताक्ष्यस्थांप्ताक्षस्थाप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्याप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्याप्ताप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्यांप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्यस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप्ताक्रस्याप्ताक्षस्याप्ताक्रस्याप्ताक्षस्याप्ताक्षस्याप

त्रीन्द्रियादिसंजिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तानामपि वचनीयं-कचनीयम् । तद्यथा-

त्रीन्द्रियपयांतककोत्कृष्टः त्रोन्द्रियापयांसकोत्कृष्टः त्रीन्द्रियापयांसकजयन्यः त्रीन्द्रियपयांसकजयन्यस्वेति १० त्रीन्द्रियस्य चत्वारः । चतुर्तिन्द्रियस्यांसकोत्कृष्टः चतुर्तिन्द्रियस्यापयांत्रकोत्कृष्टः चतुर्तिन्द्रियस्यापयांत्रकोत्कृष्टः चतुर्तिन्द्रियस्यापयांत्रकोत्कृष्टः असंत्रयस्याप्तकोत्कृष्टः असंत्रयस्याप्तकजयन्यस्वेति अस्तिपञ्चीन्द्रयस्य चत्वारः । असीष्ययांत्रकोत्कृष्टः, संत्रय-पर्याप्तकोत्कृष्टः, संत्रयपर्याप्तकजयन्यस्वेति असीत्रयञ्चीत्रअस्य चत्वारः । असीष् अष्टा-विद्यातिस्याप्तिकात्रकेष्टः, संत्रयपर्याप्तकजयन्यस्वेति असीत्रयञ्चीन्द्रयस्य चत्वारः । असीष् अष्टा-विद्यातिस्यवित्वचित्रकरियः अस्यापां चतुर्या पृवकवनसत्ति इति आदौ आखानामायाममानेतुं अन्तराल-१५ विकल्पान् नैराधिकवित्रभवित्

तत्रैकेन्द्रियस्य यथा मिथ्यात्वस्थितिरुक्कृष्टा एकसागरोपममात्री सा १ । जधन्या च रूपोनपत्यासंख्येय-

बन्धके विकल्प कहे हैं। इस प्रकार द्वीन्द्रियकी कही उक्त रीतिसे पर्याप्तक, अपर्याप्तक और उनके उन्हांच्य जावार के भेदसे चार विकल्प शेष जीट्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंश्विपञ्चेट्द्रिय तथा संश्विपञ्चेट्ट्रिय कहा चाहिए। जो इस प्रकार हैं—जीट्द्रिय पर्याप्तककी उन्हण्टिस्थित, रेक्ट्रिय अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थित, रेक्ट्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, जीट्द्रिय पर्याप्तककी जन्न्यस्थिति, जीट्द्रिय पर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति इस प्रकार चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति इस प्रकार चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, असंश्वी पर्याप्तककी जमन्यस्थिति, असंश्वी अपर्याप्तककी जन्यस्थिति, असंश्वी अपर्याप्तककी प्रकार किन्यस्थिति, असंश्वी अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, असंश्वी अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, असंश्वी अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति, असंश्वी पर्याप्तककी जमन्यस्थिति संश्वी अपर्याप्तककी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वी अपर्याप्तककी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वी अपर्याप्तककी जमन्यस्थिति संश्वीपश्चिति संशितिक जमन्यस्थिति संश्वी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वीपश्चिति संश्वीपश्चिति संश्वी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वीपश्चिति संश्वीपश्चिति संश्वी अपर्याप्तककी अपर्याप्तककी उन्हण्टिस्थिति, संश्वीपश्चिति संश्वी अपर्याप्तककी अप्तर्यक्ष चार विकल्प संश्वी पन्चिति संश्वीपश्चिति संश्वीपश्च

उनमें से एकेन्द्रियके भिश्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण है और जघन्य-स्थिति एक कम पत्यके असंख्यातवें भागसे होन एक सागर प्रमाण है। सो करणसूत्रके अनुसार आदि जघन्यस्थितिको अन्त उत्कृष्टस्थितिमें से घटानेपर जो प्रमाण शेष रहे उसको वितिषु नाल्कु ४ ई वेळल्पट्ट त्रॉदियाविगळ नाल्कुं नाल्कुं स्थितिबंधविकल्पंगळ् तंतस्म मिष्यात्व-प्रकृतिसम्बेरियतिबंधविकल्पंगळोळप्पुर्वाल्ळ बादरेकॅद्रियपप्यांन्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो ड् समयोनक्रमविबमेनितु स्थितिबिकल्पंगळ् नडदु थेकॅद्रियसूक्ष्मपर्याप्तोत्कृष्टस्थितबंधविकल्पपुमन्ते सूक्ष्मपप्याप्तोत्कृष्टस्थितबंधविकल्पं मोबल्गो ड्र समयोनक्रमविबमेनितु स्थितवंधविकल्पंगळ् नडदु

भागोनतदुक्कष्टमात्रो सा १ प्

एतावन्तः पं। तत्र एकद्विचतुर्वतुर्वताष्टाविशस्यष्टानवतिषण्यवस्यप्रशतशकाकानां मिलितस्वात् त्रिचस्वारिशस्य-ठ

त्रिशतसंख्यानां प्रशः २४१ यद्येतावस्तः क बि. प. तदा. षण्णवत्यप्रशतशालाकानां इ.श.९९६ कति ? इति a

बादरपर्याप्तकोरक्कप्रस्थितिकच्यमादि कृत्वा सुद्दमप्रयोप्तकोरकुष्टरियतिकच्यपर्यन्ते विकल्पा लब्धा भवन्ति य १९६ ७३४३ एतेषु चरमस्य सूदमपर्याप्तकोरकुष्टरियतिकचस्य आयागः रूपोनैरैतावन्यास्तस्येर्ण्नवादरपर्याप्तकोरकुष्टः

एकका भाग देना, क्योंकि एक-एक स्थितिक भेदमें एक-एक समयकी बृद्धि होती है, अतः बृद्धिका प्रमाण एक है। एकका भाग देनेपर उतने ही रहे। उममें एक जोड़नेपर एकेन्द्रिय जीवके प्रिध्यातक प्रेय राज्ये प्रकाश करी है। उससे जानेकी ही गाधामें उसका अर्थ करते हुए एकेन्द्रिय जीवकी स्थितिक अर्थन्तरालीमें अंकसहिष्टकी अपेक्षा एक, दो, चार, चीरह, अठाईन, अठामके, एक सी छियानवे सलाका कहेंगे। उन सवका एक, दो, चार, चीरह, अठाईन, अठामके, एक सी छियानवे सलाका कहेंगे। उन सवका पेंचे जोड़ तीन सी तेतालीस होना है। एकेन्द्रिय जीवके जो पत्यके असंस्थातव भाग प्रमाण स्थितिक भेद कहे हैं, वनमें तीन सी तेतालीसका भाग देनेपर जा प्रमाण आता है उतना एक सलाकार्स स्थितिक भेदों का प्रमाण होता है। उसे प्रेरातिक हारा बतलाते हैं—

यदि तीन सौ तँताछीस झलाकाओं में एकेन्द्रिय जीवकी मिथ्यास्वको स्थितिक सब भेद पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं तो एक सौ छियानचे जलाकाओं में कितते होंगे। ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाणशाशि तीन सौ तंतालीस झलाका, फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यास्वकी स्थितिक भेदोंका प्रमाण पत्यके असंख्यातवें भाग। इन्छाराशि एक सौ छियानचे। फलराशियदे इच्छाराशि गुणा करके प्रमाणशाका भाग देनेपर कच्यराशिका छियानचे। फलराशियदे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणशिका भाग देनेपर कच्यराशिका जो प्रमाण आया उतने बादर पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्यसे लेकर सुस्मपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्य पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। अर्थान बादर पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्य और सुस्मपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिव भेदाँका प्रमाण होता है। पुतः स्थापिक भेदाँका प्रमाण कहा, उसमें एक कम करके उतने स्थापिक भेदाँका प्रमाण होता है। पुतः प्रमाणशास्त्र ती तितालीस झलाका, फलराशि एकेन्द्रियकि प्रमाण होता है। पुतः प्रमाणशास्त्र ती तितालीस झलाका, फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यात्व शिविके भेदाँका विताली स्थापिक भेदाँका स्थापात्व हो। पुतः

बादरैकेंद्रियापर्याप्तोत्कृष्टिस्थितिबंधविकल्पमुमन्ते बादरैकेंद्रियापर्य्याप्तोत्कृष्टिस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गों डु समयोनकर्मादवमेनितु स्थितिबंधविकल्पंगळं नडद् । सून्नमैकंद्रियापर्व्याप्तोत्कष्टस्थिति-बंधविकल्पमुमन्ते सुक्ष्मपर्ग्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोवल्गो डेनितुस्थितिविकल्पंगळं नडद्

नंतरस्थितिबन्धमादि क्रत्वा बादरापर्या प्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्तिविकल्पा स्रव्धा भवन्ति प २८ एतेष चरमस्य

सा पुनः प्र−सः ३४३। क वि प इ.स ४ इति बादरापर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्यितिबन्धमादि व पुनः प्र−सः ३४३। क वि प इ.स ४ इति बादरापर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्यितिबन्धमादि व प २२४ बादरापर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्य आयामः एतावद्भिरेव समयैः न्यूनसूक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रो

कुत्वा मुदमापर्यान्तकोत्कृष्टस्यितिवन्धपर्यन्तविकत्पा लब्धा भवन्ति प ४ एतेषु चरमस्य सुक्षमापर्याप्तको-

कृत्या भूरमायस्य प्रकार प्रकार हिन्द्र समयै मूनबादरापयीसको एक हिन्दित्यायाममात्रो भवति । सा

पुनः प्र—श ३४३ । फ वि प इ श १ इति सूक्ष्मापर्याप्तकोत्क्रुष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्व। सूक्ष्मा-पर्याप्तकज्ञधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवति प १ एतेष चरमस्य सध्मापर्याप्तकजवन्यश्चिति-

9 383 बन्यस्यायामः एतावद्भिरेव समयैन्यूनसूक्ष्मापर्याप्तकोत्कुन्धिस्यस्यायाममात्रो भवति सा प्रस्ति

प्रमाण, इच्छाराज्ञि अठाईस जलाका । फलको इच्छासे गणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराजिका प्रमाण आया उतने सक्षम पर्याप्रकके उत्कब्दके अनन्तरवर्ती स्थितिबन्धसे लंकर बादर अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन स्थिति भेदों-के प्रमाणको सदम पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर बादर अपर्याप्तककी उत्कृष्ट-स्थितिका प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि तीन सौ तेतालीस, फलराशि एकेन्द्रियकी मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण, इच्छाराशि चार शलाका। सो फलको इच्छासे गणा करके प्रमाणराजिसे भाग देनेपर जो लब्धराजिका प्रमाण आया वह बादर अपर्याप्तक-के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर सुक्रम अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेदोंका जितना प्रमाण है उतने समय बादर अपर्याप्तककी बरक्टट स्थितिमें-से घटानेपर सक्ष्म अपर्याप्रके बरक्टट स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि तीन सो तेतालीस, फलराजि एकेन्द्रियके मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेद, इच्छा-

## सुक्ष्मेकेंद्रियापर्व्याप्तज्ञचन्यस्थितिविकत्पमुमन्ते सुक्ष्मेकेद्रियापर्व्याप्तजचन्यस्थितिविकत्पं मोदल्गो -

३४३। क विष इ.श. २ इति मूक्ष्मापर्याप्तकज्ञचन्यानन्तरस्थितिवन्धमारि कृत्वा बादरापर्याप्तकज्ञचन्य-ठ

एताबद्भिरेव समग्रैः न्यूनसूक्ष्मापर्याप्तकज्ञषन्यस्थित्यायाममात्रो भवति । सा व २३१

५ ३४३। फ बिप इ. श. १४ इति बादरापर्याप्तजजन्यानन्तरस्यितिबन्यमादि कृत्यां सूत्रमपर्याप्तकज्ञचन्यस्यिति-व

बन्मपर्यन्तविकल्पा लब्धा अवन्ति —प १४ एतेषु चरमस्य सूक्ष्मपर्याप्तकजपन्यस्मितिबन्धस्यायामः एता-∂ ३४३

बद्धिरेव समयैग्पृतवादरापर्याप्तकजनम्यस्वित्यायाममात्रो अवति सा व २४५) ० ३४३

इ. श. ९८ इति सूक्ष्मपर्याप्तकज्ञयस्यानन्तरस्यितवस्यमारि कृत्वा बाटरपर्याप्तकज्ञयस्यितिवस्यपर्यन्त विकल्पा छब्या भवन्ति प ९८ एतेषु चरमस्य वादरपर्याप्तकज्ञयस्यिविवस्ययायामः एतावङ्गिरेव ७ ३५३

 राजि एक जलाका। फलको इच्लासे गणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराशिका प्रमाण आया उतने सक्ष्म अपर्याप्रकके उत्कब्दसे अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर सक्ष्म अपर्याप्रक-के जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेट हाते हैं। इन भेट प्रमाण समयोंको सक्स अपर्याप्तकके उत्कृष्ट :स्थितिबन्धमें-से घटानेपर सुक्ष्म अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि तीन सौ तंताळीस, फलराशि एकेन्द्रियके मिध्यात्वकी १५ डस्कृष्ट स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि दो शळाका। फळसे इच्छाको गुणा करके प्रमाण-राशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने सुक्षम अपर्याप्तकके जघन्यस्थितिबन्धसे अनन्तर स्थितिबन्धसे छेकर बादर अपर्याप्तकके जघन्य न्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेदप्रमाण समयोंको सक्ष्म अपर्याप्तकको जघन्यस्थितिमें घटानेपर बादर अपर्याप्तकको जघन्यस्थितिका प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि तीन सौ तेतालीस, फलराशि एकेन्द्रियके २० मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि शलाका चौदह। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर जो लब्ध आया उतने बादर अपर्याप्तकके जधन्य स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धके भेदसे लेकर सुक्ष्म पर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद हैं। इन भेद प्रमाण समर्थोको बादर अपर्याप्तके जघन्यस्थितिबन्धमें घटानेपर सुक्ष्म पर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। प्रमाणराशि तीन सौ ततालीस शलाका, फलराशि एकेन्द्रियके २५ मिध्यात्वकी सब स्थितिके भेद, इच्छाराशि शलाका अठानवे। फलसे इच्छाको गणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो लब्ध आदे उतने सुक्ष्म अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे डेकर बादर पर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं।

## डेनितु स्थितिविकरुपंगळं नडबु बादरायय्यांन्त जघन्यस्थितिबंधविकरुपगुमन्ते । बादरैकेंद्रियपर्य्याप्त-

तया एकेन्द्रियस्य निष्यात्यावामा आवल्यसंबयेयभागाधिकसंख्याताविलमात्री २ जघन्या च तदाधिक्योनत-ठ २०

न्मात्री २१ तथानीतसमयोत्तराबाबाविकल्पा एतावन्तः २ एतानेव उक्तसप्तत्रैराशिकानां स्वितिबन्धविकल्पान् ठ

अपहाय फलराशीन् कृत्वा तत्तत्त्व्ववं स्वस्वस्थितिविकल्पानामयः संस्थाप्य तदष्टविकल्पावाघायामानां प्रयमे रूपोनतत्त्व्वयात्रान् परेषु संपूर्णतत्त्व्वयात्रानेव समयानपनीयापनीय परम्परमाबाघायामं साधयेत् । तत्मंत्रचि :---

इन भेदप्रमाण समर्योको सुक्ष्म पर्योतकके जघन्यस्थितिबन्धमें से घटानेपर बादर पर्यातकका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इस प्रकार एकेन्द्रियके सुक्ष्म बादरके पर्योग-अपर्याप्त जीव समासांके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके भेदसे आठ स्थानोंमें स्थितिबन्धका प्रमाण १० कहा। इन आठोंमें सात अन्तराल होनेसे अन्तरालोंमें स्थितिके भेदोंका प्रमाण जाननेके लिए सात ग्रेराशिक किये हैं।

आगे आबाधाकालका प्रमाण दिलाते हैं-

एकेन्द्रियके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा आवलीके असंख्यातव भागसे अधिक संख्यात आवली प्रमाण अन्तर्महर्त मात्र है। और जघन्य आबाधा आधिक्यके बिना केवल १५ अन्तर्भृहुर्त मात्र है। उत्कृष्टमेंसे जघन्यको घटाकर एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक जोडनेपर एकेन्द्रिय जीवके सिध्यात्वकी आवाधाके सब भेटोंका प्रमाण आता है। जैसे स्थितिबन्धके कथनमें आठ स्थानोंके सात अन्तरालोंमें भेटोंका प्रमाण लानेके लिए सात त्रैराशिक किये वैसे ही आबाधाका प्रमाण लानेके लिए भी करना चाहिए। यहाँ प्रमाणराशि तो सर्वत्र तीन सौ तेतालीस जलाका प्रमाण है। फलराजिमें वहाँ स्थितिके भेदोंका प्रमाण २० कहा था यहाँ एकेन्द्रिय जीवकी मिध्यात्वकी आवाधाके जघन्यसे लेकर उत्क्रष्टपर्यन्त भेदोंका जितना प्रमाण उतना लेना । तथा इच्छाराजि कमसे वही एक सौ छियानवे, अठाईस. चार. पक, दो, चौदह और अठानबें शलाका प्रमाण लेना। सर्वत्र फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे सो अपने-अपने अन्तराहोंमें आबाधाके भेदोंका प्रमाण है। सो प्रथम त्रेराजिकमें जितने भेडोंका प्रमाण आया उनमें-से एक घटानेपर २५ जितना रहे उतना समय बादर पर्याप्तककी उत्क्रष्ट स्थिति सम्बन्धी उत्क्रष्ट आवाधामें-से घटानेपर सूक्ष्म पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी आबाधाका प्रमाण होता है। उसमें-से दसरे त्रेराशिकमें जितने भेटोंका प्रमाण आवे उतने समय घटानेपर बादर अपर्याप्तककी खत्कच्ट स्थिति सम्बन्धी आबाधाका प्रमाण होता है। इसी प्रकार तीसरे आदि त्रेराशिकमें भी जितने भेदोंका प्रमाण आवे उतने समय घटानेपर उस-उस स्थानमें जो स्थितिबन्धका ३०

जधन्यस्थितिबंधविकल्प मोबल्गो डेनित् स्थितिबंधविकल्पंगळं नडेबु सूक्ष्मैकेंद्रियपय्याप्तिजधन्य-

| गप उ | स्पर  | बाकाउ | सू अव उ | सूअज          | वाअज    | सूप ज   | 41 7 0       |
|------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|--------------|
| 5    | l a   | 1 3   | : 5     | 1 2 (         | 3 1     | 3       | ۲.           |
| 3    | a 29  | a 29  | a 79    | a 39          | a 39 '  | a 29    | a            |
| 29   | २ १९६ | 2 338 | २ २२८   | a २१<br>२ २२९ | २ २३१   | २ २४५   | २ २ <b>१</b> |
|      | a 3×3 | a 383 | a 373   | a ३४३         | a 383 : | a ३४३ ! | 8 38         |

अय द्वीत्रियस्य यथा तनिमध्यात्वस्यितिरुक्ष्टमः वश्चविद्यातिसागरोपमात्री सा २५ अधन्या च चतुः-संस्थातमक्तस्योनपत्योनतदुत्क्ष्टमात्री सा २५ ) तथानीतसमयोत्तरिबरूया एतावन्तः प तत्र १९१९ १

एकद्विचतुःशलाकानां मिलित्वा सप्तसंख्यानां प्र-श ७ यद्येतावन्तः-

फ-विप तदा चतसृणां शलाकानां इ श ४ कति ? इति द्वीन्द्रयपर्याप्तकीरक्रष्टस्यितिबन्धमादि कृत्वा

१० द्वीन्द्रियापर्याप्तकोत्कुष्टिस्यितिबन्धपर्यन्तं विकल्पा लब्धा भवति प ४ एतेषु चरमस्य द्वीन्द्रिया-वृत्रकृष

पर्याप्तकोत्कुष्टस्थितिबन्बस्यायामो रूपोनैरेताविद्धः समयैन्यूनद्वीन्द्रियपर्याप्तकोत्कुप्टस्थित्यायाममात्रो भवति

प्रमाण कहा उस-उस सम्बन्धी आवाधाका प्रमाण जानना। इस तरह एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्ध और आवाधाके भेदोंका तथा कालका प्रमाण जानना। अब दो-इन्द्रिय जीवके कहते हैं—

१५ दो-इन्द्रिय जीवके सिण्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागर है। जवन्य स्थिति चार वार संस्थात्वसे भाजित एक हीन पच्यके प्रमाणको उत्कृष्ट स्थितिमें से घटानेपर जो ग्रेय रहे उतनी है। उत्कृष्टमें से जप्यक्षेत्र पटाकर जो ग्रेय रहे उसमें पक्षसे भाग देकर तथा एक जोड़नेपर जो प्रभाण रहे उतने डीन्द्रिय जीवके सिण्यात्वकी सब स्थितिके भेद होते हैं। दो-इन्द्रियके चार स्थानोंके तीन अन्तरालोंमें एक, दो और चार शलाका प्रमाण हैं। इनका २० जोड़ सात होता है। यदि सात शलाकाओंमें दो-इन्द्रिय जीवके जयन्यसे लेकर उत्कृष्ट-स्थितियर्थन्त सिण्यात्वकी स्थितिके सब भेद चार वार संस्थात्वसे भाजित पच्य प्रमाण होते हैं तो चार शलाकाओंमें कितने भेद होंगे। ऐसा जैराधिक करनेपर प्रमाणराशि शलाका सात, फलराशि दोइन्द्रिय के मिण्यात्वकी स्थितिके भेदीका प्रमाण, इच्छाराशि चार शलाका। पक्ष के कक्ष्य देखने स्थान के अप्तालको स्थानिक अप्तालको स्थानिक अप्तालको हम्बालिया राज्यका। उत्तर डीन्द्रिय पर्याप्तक के कक्ष्यके स्थितिवक्ष करनेपर प्रमाणराशि शलाका। सात, फलराशि दोइन्द्रिय विषयोक्षको के कर के उत्तर स्थितिवक्ष के कर वोच्चा स्थानिक करनेपर ने डीन्द्रिय पर्याप्तक के के उत्तर स्थितिवक्ष के स्थान स्थानिक स्थान स्थानिक स्थान स्थानिक उत्तर स्थितिवक्ष से होते हैं। इन भेदोंमें से एक घटानेपर जो शेष रहे वतने समय डीट्रिय पर्याप्तक करकुष्ट स्थितिवक्ष हिस्स पर्याप्तक करकुष्ट स्थितिवक्ष हिस्स पर्याप्तक करकुष्ट स्थितिवक्ष हिस्स पर्याप्तक करकुष्ट स्थितिवस्थका हिस्स पर्याप्तक करकुष्ट स्थितिवस्थका हिस्स पर्याप्तक हिस्स पर्याप्तक हिस्स पर्याप्तक हिस्स पर्याप्तक हिस्स पर्याप्तक हिस्स स्थानिक स्थानिक स्थान हिस्स पर्याप्तक हिस्स पर्याप्तक स्थानिक समय डीट्रिय पर्याप्तक स्थानिक समय डीट्रिय पर्याप्तक स्थानिक स्थानि

एतस्याः संदृष्टराकारः श्रीपण्डितटोडरमल्ल्जोकैः, अपरयैव प्रतिपादितः तत्र रचनायां बैलक्षकोऽपि नार्षे बैलक्षक्यं। स चाकारोऽत्र १४९ तम संस्थाकितगायायाष्टिपच्याः आवाषारचनेत्यंये, कर्मकाण्डसंदृष्टी च निस्तितः।

## स्थितिबंधविकल्पमुमन्ते । सुक्ष्मैकेंद्रियपर्ध्याप्तज्ञचन्यस्थितिबंधविकल्पं मोबल्गो डेनित् स्थितिबंध-

कत्वा डोन्टियापर्याप्तकज्ञधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पा लक्ष्या भवन्ति प १ एतेष चरमस्य दीन्द्रिया-

पर्याप्तकज्ञचन्यस्थितिबन्धस्यायामः एताविद्धरेव समयैन्यंनद्रीन्द्रयापर्याप्तकोरक्रष्टस्थित्यायाममात्रो भवति सा २५ ५ पुनः प्रन्तः ७ फ-वि प इ.स. इति डीन्डियापर्याप्तत्रसमानो अवित र प ) ५ पुनः प्रन्तः ७ फ-वि प इ.स. इति डीन्डियापर्याप्तत्रसम्यानस्तरस्यिति-प ११११ 9999

बन्धमादि कृत्वा द्वोन्द्रियारपीय्तक जञन्यस्थितिबन्बयर्पन्तविकत्या लब्बा भवन्ति । २ एतेप चरमस्य

द्वीन्द्रियपर्याप्तज्ञधन्यस्थितिबन्धस्यायाम एताविद्धरेत समयैन्धनद्वीन्द्रयापर्याप्तकज्ञधन्यस्थित्यायाममात्रः सा २५ ) ७ सच ईट्स एव भवति सा२५ तथा द्वीन्द्रियस्य मिष्यात्वादाघा उल्क्रष्टा प

प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि सात शलाका, फलराशि दो-इन्द्रियके मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि एक शलाका। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देने- १० पर जो लब्धराशिका प्रमाण आवे उतने दो-इन्द्रिय अपयोग्नकके उत्कदट स्थितिबन्धके अन्तर भेदसे लगाकर दो-इन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेद प्रमाण समयोंको दो-इन्द्रिय अपर्याप्रकके उत्कच्ट स्थितिबन्धमें-से घटानेपर दो-इन्दिय अपर्याप्तककी जघन्यस्थितिका प्रमाण होता है। पुनः प्रमाणराशि सात शलाका, फलराशि दो-इन्ट्रियके मिथ्यात्वके सब स्थितिके भेदोंका प्रमाण, इच्छाराशि दो शलाका। १५ फलसे इच्छाको गणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराधिका प्रमाण आया उतने दो-इन्डिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे लगाकर दो-इन्द्रिय पर्याप्तक-के जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेदप्रमाण समयोंको दो-इन्द्रिय अपर्यामकको जघन्य स्थितिबन्धमें घटानेपर दो-इन्टिय पर्याप्रकके जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। आगे आबाधाका प्रमाण कहते हैं।

दो-इन्द्रिय जीवके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी उत्कृष्ट आबाधा चार बार संख्यातसे भाजित आवली अधिक संख्यात आवली प्रमाण अन्तर्महर्त पच्चीस प्रमाण है। जघन्य आबाधा उस अधिक बिना केवल पच्चीस अन्तर्महर्त है। उत्कृष्टमें से जघन्यको घटाकर उसमें एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसमें एक जोडनेपर आवाधाके भेदोंका प्रमाण होता है। यहाँ भी पूर्वकी तरह तीन त्रैराशिक करना चाहिए। सो प्रमाणराशि और २५ इच्छाराशि तो स्थितिबन्धके कथनके समान ही जानना। फलराशि दो-इन्द्रियके मिध्यात्वकी

१. व रूपोनातीतविकल्पमात्रसमयै।

विकल्पंगळं नडेबु बावरेकेद्रियपर्ध्याप्तज्ञञ्चन्यस्थितिवंधविकल्पं पुद्विदुर्बेषितु पर्ध्यनुयोगमागुसं चतुःसंस्थातभक्तावल्यधिकपञ्चविद्यातिपृणितसंस्थाताविक्यानो २ ज्ञवन्या च तदाधिक्योगनतन्यात्री २ १ १ १ २ १

२ ९ २५ तथानीतसमयोत्तराबाधाविकल्पा एतावन्तः २ एतानेव उक्तत्रैराशिकानां स्थितिबन्धविकल्पा-

नपहाय फलराशीन् इत्वा तत्तात्लक्ष्यं स्वस्वस्वितिविकत्तानामः। संस्थाप्य तच्यतुविकत्तावाषायामानां प्रपमे क्योत्तकथ्यमात्रान् रहेषु संपूर्णतत्तकथ्यमात्रानेव तस्यानपनीयावनीय तं तमावाषायामं साययेत्, एवमेव १ त्रीन्द्रयस्य मिध्यात्वस्थितिः उत्कृष्टा पञ्चावत्तागरोगममात्री मा ५० जवन्या च विसंस्थातभक्तस्योनपन्योभतदुत्कृष्टमात्री सा ५०
प्राणीतसमयोत्तरतिस्थितिविकत्यानिमान् प तिमध्यात्वाबाधा उत्कृष्टा
प

त्रिसंक्यातमकावल्याचिकपञ्चाणदगुणितसंक्याताविलमात्री २ जपन्याच तदाधिकयोनतन्मात्री २ ९ ५० १३ २ ९ ५०

त्तवानीतसमयोत्तराबाचाविकल्पानिमान् १ पुनः चतुरिन्द्रियस्य मिर्ध्यात्वस्थितिकल्रुथ्टा धातमागरोपम-२ १ । ३

आवाधाके जितने भेट हैं उतनी जानना भरूलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर
रै॰ जी-जो प्रमाण आवे उतने आवाधाके भेटोका प्रमाण जानना। सा प्रथम दीराशिकमें तो
जितना भेदोंका प्रमाण हो उसमें एक घटानेपर जो रहे उतने समय दो-इन्द्रिय पर्याप्तकको
उत्कृत्य स्थित सम्बन्धी उत्कृत्य आवाधामें-से घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना दो-इन्द्रिय
अपर्याप्तकके उत्कृष्ट शियितवन्धका आवाधाकाल होता है। इसमें-से दूसरे त्रीराशिकमें जितने
रेप आये उतने समय घटानेपर दो-इन्द्रिय अपर्याप्तकको जवस्याध्यित सम्बन्धी आवाधाका
रेप काल होता है। इसमें-से तीसरे त्रेराशिकमें जितने भेद आये उतने समय घटानेपर
दो-इन्द्रिय पर्याप्तकको जवस्य स्थितिबन्ध सम्बन्धी आवाधाकालका प्रमाण होता है।

रो-इन्द्रियके समान ही त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंझी पश्चेन्द्रियका कथन जानना। इतना विशेष हैं कि यहाँ स्थिति और आवाधाका प्रमाण भिन्न-भिन्न हैं अतः फछराशि भिन्न हैं। आगे उसका कथन करते हैं—

रे॰ त्रीन्द्रियके मिध्यात्वकी बर्कुष्ट स्थिति पचास सागर है। अधन्यस्थिति उरकुष्टस्थितियें से तीन बार संस्थातसे भाजित एक कम पत्यको घटानेपर जो शेष रहे उतनी है। उरकुष्ट-स्थितियें-से जबन्यको घटाकर इसमें एकसे भाग हेनेपर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोड़नेपर त्रीन्द्रियके मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण तीन बार संख्यातसे भाजित पत्यप्रमाण होता है। यही त्रीन्द्रियके स्थितिकर्यका कथन करनेमें तोनों त्रैराफ्रिकों में फलराशि है। तथा त्रीन्द्रियके स्थितिकर्यका कथन करनेमें तोनों त्रैराफ्रिकों में फलराशि है। तथा त्रीन्द्रियके उरकुष्ट सिध्यात्व स्थितिकी आवाद्या तीन बार संख्यातसे भाजित आवलो प्रमिक संस्थात आवली प्रमाण अन्तर्मुदूर्त पचास है। और जयन्य आवाद्या केवल पचास अन्तर्मुदूर्त

## विरलु तन्मध्यस्थितिवंधविकरपंगळुमनवराबाधाविकल्पंगळुमं पेळल्वेडियुमिन्ते हींद्रियादिगळ

मात्री सा १०० जघन्याच द्विसंख्यातभक्तस्योनपञ्चोनतदुक्कुष्टमात्री सा १०० प

सद्विकत्यानिमान् प तिन्मध्यात्वावाचा उत्कृष्टा द्विसंख्यातभक्तावल्यभिकशतगुणितसंख्याताविलमात्री १।२

पुनः असंजिपञ्चेन्द्रियस्य मिथ्यास्वस्थितिः उरक्रृष्टा सहस्रसागरोपममात्री सा १००० जयस्या च रूपोनपस्य-मंक्येयभागोनतदुरक्रुट्टमात्री सा १००० तवानीतसमयोत्तरतिस्यितिवकस्यानिमान् प तिमध्यास्त्रा-प

बाधा उत्कृत्टा आवित्संक्ष्येयभागाधिकसहस्रशृष्टितसंक्याताबिकमधी २ जयन्या च तदाधिकयोगतहु-वृ २ च । १०००

ल्ल्ड्रमात्री २ १ १००० तवानीतसम्योतराबाधाविकल्यान् इमांदव २ होन्द्रियोक्तरीत्या त्रैराशिकत्रयस्य १ पयक-पयक फलराशीन कृत्वा तत्रस्थितिविकल्यल्ब्यानि तत् तत्रित्रथ अन्तराकेष संस्थाप्य आबाधाविकल्य-

है। सो उत्क्रुष्टमें-से जघन्यको घटाकर एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोड़ने- 🕫 पर त्रीन्टियकी आबाधाके सब भेटोंका प्रमाण होता है। त्रीन्टियके आबाधाके कथन सम्बन्धी तीनों त्रेराशिकोंमें यही फलराशि है। चतुरिन्द्रियके मिध्यात्वकी उत्क्रुध्टस्थिति सी सागर है। जघन्यस्थिति इस उल्कृष्ट स्थितिमें-से दो बार संख्यातसे भाजित पत्यको घटाने-पर जो प्रमाण शेष रहे उतनी है। उत्कब्ट स्थितिमें-से जबन्यको घटाकर उसमें एकसे भाग देकर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोडनेपर चतुरिन्द्रियके मिध्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण दो बार संख्यातसे भाजित पत्य प्रमाण होता है। यही चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके कथन सम्बन्धी तीनों त्रैराशिकोंमें फलराशि जानना। तथा चतरिन्दियके मिध्यात्वकी उत्कर्ट-स्थितिकी आवाधा दो बार संख्यातसे भाजित आवली अधिक संख्यात आवली प्रमाण अन्तर्मुहूर्त सी है। और जघन्य आवाधा केवल सी अन्तर्मुहुर्त है। सो उत्कृष्टमें-से जघन्य-को घटाकर एकका भाग देकर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियके आवाधाके सब भेदोंका प्रमाण होता है। यही चतरिन्दियके आवाधाके कथनमें तीनों त्रैराशिकोंमें फलरांशिका प्रमाण है। असंज्ञी पद्मेन्द्रियके मिध्यात्वकी उत्कब्दस्थिति एक हजार सागर है। इसमें एकहीन पत्यके संख्यातवं भागको घटानेपर जघन्यस्थिति होती है। उत्कृष्टमें-से जघन्यको घटाकर एकसे भाजित करनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक जोडनेपर असंझीके सिध्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण एक बार संख्यातसे भाजित पत्य प्रमाण है। यही २५ पर्व्याप्तापर्याप्तोस्कृष्टज्ञघन्यस्थितिबंधविकल्पंगेळ् नडबु नडबु ततुस्कृष्टस्थितिबंध विकल्पंगळुम-वराबाधाविकल्पंगळं पृद्वगुर्मेदोडे पेळल्वीड मुंदण सुत्रमं पेळदपर :—

> मज्झे थोवसलागा हेट्ठा उवरिंच संखगुणिदकमा । सञ्बज्जदी संखगणा हेट्ठवरिं संखगणममण्णित्ति ॥१४९॥

मध्ये स्तोकशलाकाः अघः उपरि च संख्यगुणितक्रमाः । सर्व्ययुतिः संख्यगुणा अघ उपरि संख्यगणमसीनपर्यतं ।।

बादरैकेंद्रियपर्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गे डु तज्जवन्यस्थितिबंधविकल्पप्यंत-मिहॅकेंद्रियंगळ मिथ्यात्वकस्मंत्रकृतिसर्व्यंस्थितिविकल्पंगळोळू मध्यवाँतगळ्प सूश्मेकेंद्रिया-पर्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो डु सूश्लमेकेंद्रियाण्याप्तज्ञवन्यस्थितबंधविकल्पप्यंन्तमिह् रिव्यत्तिबंधविकल्पंगळं मध्यभेबुदा मध्यस्थितिबंधविकल्पंगळेनितोळ्वनितमो डु दालाकेयं माडिदुदिडु सर्थंतः स्तोकशलाका संख्येवक्कुं। अथः आ मध्यशलाकासंख्येयित केळगण सूक्ष्माप्य्याप्तजप्यन्य-स्थितिबंधविकल्पानंतरस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो डु बादराप्याप्तजप्रयन्त्विवधविकल्पपर्यात्

कञ्चानि तैषामधः संस्थान्य प्रागृनकतत्त्वनुञ्जनुषिकत्यानां प्रयमप्रयमस्य स्थित्यायामाबाधायामयोः स्थोनतत्त्वव्य-मात्रान् द्वितीयन्तीयस्य तयोः सम्पूर्णतत्तत्त्वव्यमात्रानेव समयानयनीयायनीय परस्परं स्थित्यायाममाबाधायासं १५ च साध्येत् ॥१४८॥ एतस्यवं मनति धृत्वाग्रतनमूत्रमाह—

मञ्जी योवसलामा—बादरपर्यामकोःकृष्टस्थितिबन्धार्थि कृत्वा बादरपर्याप्तकञ्चन्यस्थितिबन्धस्यनेतृ एकेन्द्रियस्य मिध्यात्सक्ष्यंस्थितिबन्ध्येप्यंन्तेतृ एकेन्द्रियस्य मिध्यात्सक्ष्यंस्थितिबन्ध्येप्यं मध्यात्सक्ष्यात्स्यतिकन्त्येपु मध्ये ये सुरुपापर्यात्तकोःकृष्टस्थितिबन्ध्यार्थितं कृत्वा सुरुपापर्यात्तक-कथ्य्यस्थितिबन्ध्यपर्यंत्तं मध्यविकत्याः स्तोकाः ते एका शलाका आत्रव्या  $\wedge$  १  $\wedge$  हेट्टा सुरुपापर्यात्तक-

असंज्ञी पञ्चेन्द्रियको स्थितिके कथन सम्बन्धी तीनों त्रेराशिकोंने फलराशि होता है। तथा २० असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधा आवलींक संख्यातव भागसे अधिक संख्यात आवली प्रमाण अन्तर्गुहृते हजार है। और जबन्य आवाधा केवल हजार अन्तर्गुहृते हैं। उत्कृष्टर्में से जबन्यको घटाकर एकसे भाग देकर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके निध्यात्वकी आवाधाके सब मेदाँका प्रमाण होता है। वही असंज्ञी पञ्चेन्द्रियको आवाधाके कथनमें तीनों त्रेराशिकोंने फलराशि जानना। इतना विशेष कथन है २० शेष सब कथन दो-इन्द्रियके कथनकी तरह जानना। १९८८।

यह सब कथन मनमें रखकर आगेका गाथासूत्र कहते हैं-

मध्यमें स्तोक शलाका है अर्थात् वादर पर्योग्नक उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर बादर पर्योग्नक जियन्यस्थितिकन्ध पर्यन्त तो एकेन्द्रिय मिण्यात्वकी जयन्यस्थितिकन्ध पर्यन्त तो एकेन्द्रिय मिण्यात्वकी सब स्थितिक विकल्प हैं उनमें से सुक्ष्म अपर्योग्नक के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त विकल्प सबसे थोड़े हैं। उनकी एक शलाका जानना। 'हैंद्रा' अर्थान् इसके नीचे सुक्ष्म अपर्याग्नक के जयन्य स्थितिबन्धसे अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर वादर अपर्योग्नक के जयन्य स्थितिबन्धसे अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर वादर अपर्योग्नक के

म ेगलु मेनितेनित स्वितिविकल्पंगलं नडदु नडदु पुट्टुगुमे दोडे तन्मव्यस्वितिबन्व विकल्पंगलुमनवारबाधा विक्षल्पंगलुमं पेलं ।

Ŷ٥

मिर्दे स्थितिबंधिकरुपंगळुं। उपरि च आ सुरुमैकेंद्रियापर्धाप्तोत्कृष्टस्थितिबंधिकरुपानंतरोपरि-तनस्थितिबंधिकरुपं मोदल्पों इ बादरापर्ध्याप्तोरकृष्टस्थितिबंधिकरुपपर्धंग्तमिहं स्थितिबंधिक करुपंगळुं क्रमींदं। संस्थागुणितक्रमाः आकेळगण शाजाकेगळुं सेलण शालाकेगळुं संस्थातगुणितंगळ-पुतु बा. अ. उ. सू. अ. उ. सू. अ. च. अ. अ. स.बंधुतिः ई मध्याधस्तनोपरितनसर्धः

शलाकायुतियुं ७ हेट्ठुवरि मुम्निनंते केळगेयुं मेगेयुं संखगुणा संख्यातगृणितक्रमंगळप्पुबु--

सू.प. उ. वा.ब.उ. सू.ब.उ. सू.ब.ज. वा.ब.ज. सू.प.ज ∧ २८ ∧ ४ ∧ १ ∧ २ ∧ १४ ∧

मत्तमन्ते सुक्ष्मपद्याप्तज्ञधन्यस्थितिबंधविकल्पानन्तरस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो'ड् बादरपर्य्याप्त-जधन्यस्थितिबंधविकल्पपद्यंतिमद्दं स्थितिबंधविकल्पान्त्रं मेळे सुक्ष्मपद्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंध-विकल्पं मोदल्गोंड् बादरैकद्वियपप्याप्तारकृष्टस्थितिबंधविकल्पपद्यंतीमद्दं स्थितिबंधविकल्पंगळ् क्रमदिद सन्वयंत्रुतिय ४९ संस्थातगुणितंगळप्युचु—

जनन्यस्थितिनन्य पर्यन्त स्थितिक भेद सम्बन्धी अवस्तन शळाका उन शळाकाओंसे संस्थात गुणी हैं। और उत्तर सुक्ष्म अपयोग्नको उत्तर्ष्टिस्थितिक अन्तरत स्थितिनथसे ळेकर वादर अपयोग्नको उत्तर सुक्ष्म अपयोग्नको स्थितिक भेद सम्बन्धी उत्तरकी शळाका उनसे संस्थात गुणी है। इस प्रकार संस्थातगुणा अनुक्रम कहा। सो संस्थातका प्राणा वो यथायोग्य हैं। परन्तु यहाँ समझनेके लिए संस्थातका विद्व दोका अंक जानना। सो एकसे दूना दो होता है, सो नीचे दो शळाका और उससे हुगुना चार, सो उत्तर चार राखाका जानना ४०९०० इस सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे बादर शळाका जानना ४०९०० इस सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे बादर शळाका जानना ४०९०० इस सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे बादर राखाका जानना ४०९०० इस सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे बादर प्रथमितको अन्यन्य स्थितिकच्ये प्रयोग्नको अन्तर्य स्थितिकच्य पर्यन्त स्थितिक मेद सम्बन्धो अधस्तन शळाका संस्थातगुणी जानना और उत्तर अर्थान् बादर अपर्थामको उत्तरहरू स्थितिवच्य पर्यन्त स्थितिक मेद सम्बन्धो अधस्तन शळाका संस्थातगुणी जानना और उत्तर अर्थान् बादर अपर्थामको स्थाप स्थितिक मेद सम्बन्धो उत्तर स्थापन स्यापन स्थापन स्

q

१४/ 'व' शब्दात् पुनरिष सञ्चज्दो तदुवतैकद्विबनुद्वत्तुदंशास्त्राविश्वतिदालाकायुःवै: एकाल पञ्चायतः ४९ १५ सकाशात् हेंद्वां मुहमपर्योग्तकत्रकण्यान्तरिब्बितव्यक्तमारि क्रवा बाररपर्योग्तकत्रकपर्यान्त्यानिष्यतिबन्यपर्यन्त विकल्पसम्बन्धियार्थाऽपरतनशलाका उर्वार सुक्षमपर्यान्तकोक्कट्यानस्त्ररिस्यतिबन्यमारि क्राःवा बाररपर्यान्तकोन्तकार्यन्तिविक्यपर्यन्तिविक्तयान्त्रमा अवन्ति

#### बाप ज ∧ १९६ ∧ २८ ∧ ४ ∧ १ ∧ २ ∧ १४ ∧ ९८ ∧ वाप ज

पुनरपि मज्ज्ञे योवसलामा हैट्ठा उर्वार 'च संखगुणिदकमा' एतावरसूत्रं द्वीन्द्रियं प्रत्यपि योज्यम् । २० तवाहि— मज्ज्ञे योवसलामा द्वीन्द्रयपयन्तिकोरकृष्टस्यतिबन्धमादि कृत्वा द्वीन्द्रयपयन्तिकअधन्यस्थिति-

शलाका हुई । यथा २८ ८४ ८१ ८९ ८९ १ इन्हें पुनः जोड़नेपर को प्रमाण हो उससे नीये अर्थात सुक्स पर्याप्तकके जघन्यश्वितिक अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर बाहर पर्याप्तक जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिक भेद सम्बन्धी अध्वस्तन शलाका संस्थातगुणी है और उत्पर सुक्स पर्याप्तक उत्तर प्राप्त के उत्तर सुक्स पर्याप्तक उत्तर उत्तर किया पर्याप्तक उत्तर उत्तर किया पर्याप्तक उत्तर उत्तर किया पर्याप्तक उत्तर स्थितिबन्ध के अनन्तर शितिबन्ध से लेकर बाहर पर्याप्तक उत्तर स्थित दिश्च सम्बन्ध पर्यन्त स्थितिक भेद सम्बन्ध उत्तर शलाका संख्यातगृणी है। सो अठाईस, चार, एक, दो और चौदह को जोड़नेपर उत्तवास हुए। इनको संस्थातक चिह्न दोसे गुणा करनेपर अठानवे नीचिकी शलाका जानना और उसे दोसे गुणा करनेपर एक सौ लियान अर्थकी शलाका जानना। यथा १९६० ५२० ४० २० १० ११ ९८ इस प्रकार एकेन्द्रियका कथन किया। आगे इसी गाथाका अर्थ हो इन्द्रियमें लगाते हैं—

मध्य अर्थात् दो-इन्द्रिय पर्याप्तकके उत्हृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर दो-इन्द्रिय पर्याप्तकके जधन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त भेदोंमें दो-इन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर एक-एक नितापुत्तं विरलु आबी अंते सुद्धे प्य विश्वहित्ये— प्य रूवसंजुदे ठाणा ये वितु बाबरैकेंद्रिय-० ११
पर्याप्तजीवं मिध्यात्वप्रकृतिमें माञ्च सर्व्यस्थितिवंश्विकरूपंगळु पत्यासंख्यातैकसागमात्रमक्षुं।
प । इत्ति जेराजिक माइत्पड्युमें ते वोडे यिनितु प्रभेषयोगजलाकेंगळो पत्यासंख्यातैकसागमात्रमक्षुं।
स्थितिविकरूपमापुत्तं विरलु तंतम्म मध्याविजलाके प्र ३४३। फ प । इ १।२।४।१४।२८।
९८।१९६ गळ्गोनितेनितु स्थितवंश्विकरूपंगळपुत्रं वितनुपातत्रेराजिकमं माडिबोडे बंद रूक्यंगळु
तन्म स्थितिवश्विकरूपंगळपुत्रु। असण्णिति । ई क्रमदिवं इंदियं मोदल्गों इसंज्ञिपय्यतमाव
जोवंगळ पद्याप्ताव्यप्रित्वर्वाप्त्तिक्ष्यक्रप्यत्यविकरूपंगळुमनाबाध्याविकरूपंगळुमं भाविसि
स्थापितुत्रु ।।

बन्धपर्यन्तेषु मध्ये ये द्वीन्द्रयापर्यान्तकोत्कृष्टरिव्यतिबन्धमादि कृत्वा द्वीन्द्रयापर्यान्तकषन्यस्थितिबन्धपर्यन्ता विकल्पाः स्तोकास्ते एका यालाका ज्ञातन्या । 'हेट्ठा' द्वीन्द्रयापर्यान्तकषन्यस्थानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा द्वीन्द्रयपर्यान्तकष्यस्थान्त्रस्थान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्त्रस्थान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपरम्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान्तिकपर्यान

समय घटता दो-इन्ट्रिय अपयोप्तकके जघन्य स्थितिकन्य पर्यन्त स्थितिक भेद हैं वे थोड़े हैं। अतः उनकी एक शलाका जानना। तथा हेट्टा अर्थात नीचे दो इन्ट्रिय अपयोप्तकके जघन्य स्थितिकन्यके अनन्तर स्थितिकन्यके लेकर एक-एक समय घटता दो-इन्ट्रिय पयोप्तकका जघन्य स्थितिकन्य पर्यन्त स्थितिक के मेद सम्बन्धी अधस्तन शलाका संख्यातगुणी है और उत्पर दो-इन्ट्रिय अपयोप्तककी उत्कृष्ट स्थितिक अनन्तर स्थितिकन्यसे लेकर दो-इन्ट्रिय २० पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थितिक भेद सम्बन्धी उपिर शलाका उससे संख्यातगुणी है। सो एकको संख्यातके विश्व दोसे गुणा करनेपर अधस्तन शलाका दो होती है। उसे भी दोसे गुणा करनेपर उत्परकी शलाका चार होती है। यथा ४ १ २ । इस प्रकार दो-इन्ट्रियकी शलाका कही। इसी प्रकार दो-इन्ट्रियकी शलाका कही। इसी प्रकार तेइन्ट्रिय, चौइन्ट्रिय और असंश्ली एक्केन्टियकी शलाका जाना। इनकी स्थितिक भेदों का प्रमाण, स्थितिका प्रमाण तथा आवाषाके भेदों का प्रमाण २५ और आवाषाकाळका प्रमाण भी यथासम्भव जानना। १४९॥

|     | बापः<br>सार | सूप उ<br>प १९६<br><sub>२३४३</sub> | प २८   | सूख उ<br>प ४<br>०३४३ | सूञाजा<br>प १<br>a3४३ | बाअ ज<br>प २<br>०३४३ | सूप ज<br>प १४<br><b>०३४३</b> | बाप ज<br>प ९८<br>३३४३ | ( m      |
|-----|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
|     |             |                                   | -,-,   |                      |                       |                      |                              |                       | а        |
|     | २वा         |                                   |        | r                    | 3                     |                      |                              |                       | 1        |
| 4   | a बा        | २११९६                             | 2 26   | 28                   | 2 8                   | 212                  | रा१४                         | 2186                  | २१       |
|     | २१ घा       | 888E                              |        | 9585                 | 9\$8\$                | <b>३४</b> ३          | <b>३</b> ४३                  | <b>३</b> ४३           | अपर्वातत |
|     | =           | सार                               | सा १ 🔪 | सा१                  | सा १ 🔪                | सार्                 | सा१ 🔪                        | सा१                   | सा १     |
|     | सा१         |                                   | )      | 9                    | , )                   |                      | 9                            |                       |          |
| - 1 | स्थिति      |                                   |        |                      |                       | प २३१ /              | 4 484/                       | प २४३/                | 9 /      |
| ₹•  | आयाम        | <b>७ ३४३</b>                      | а₹४३   | <b>३४३</b>           | <b>३४३</b>            | <b>क्रिक्र</b>       | a३४३                         | <b>७३४३</b>           | a        |

| <b>←</b> | 'बियउ<br>सा२५<br>उस्थि | विञ्च<br>प४<br>। १११११ | ब्रिअज<br>प१<br>१९११ | बिप ज<br>प २<br>११९११ | सा २५<br>- प ज<br>१९१९ |                  |              |                    | ष २         | सा५० 🔪 |
|----------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|--------|
|          | २५२५                   | २ आ.बा.वि<br>११११ । १  | र आ.बा<br>११११ ।     | .বি হ<br>গ গগগ        | २<br>१।१               | २<br>१११<br>२१५० | 2 8<br>99919 | २ १<br>वृ<br>१११ । | ्र २<br>१११ | २३५०   |

| ₹• ← |                               | ४ प१ |                             | अप उअव उब अप<br>सा १००० प४ प १<br>१।३ १।३ | अयज<br>परसा१०००<br>१११<br>प |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|      | २<br>११<br>२ <b>१</b> १०० ११। |      | २ २   २११००<br>११ <b>११</b> | २<br>१ २ १ ४ २ ।<br>२११००० १ १ १ १        | १ र । २ २३।१०००             |

ई रचनेय एल्ला कोष्ठ्यल्ल सागरबोळकळेवरॅबुदर्वं । यो रचनेय संपूर्णाभिप्राय मुंदे संतिगे २५ पेळवनंतरं व्यक्तमावपुद्ध ।

१. द्वीन्त्रिये सप्तयालाकानां एतावरसु हिषाति च विकल्पेषु सत्सु चतसुमां जलाकानां कियन्तः हिषातिविकल्पाः
 १ ४
 स्युः इत्येवं तर्वत्र स्वितिविकल्पास्त्रेद्धस्याः ।

द्वीन्द्रिये समझलकानां एतावत्यु बावाया विकत्येषु सत्यु चतमुणां प्रकाकानां कियन्त आवाद्याविकल्याः स्परित्येथं सर्वत्र बावाधाविकत्यास्मेद्वय्याः ।

इन्तु संक्षियर्वालायस्यातास्कृष्टजद्यन्यस्थितवंषनक्यो विशेषमं पेक्रवपरः ---सण्णिस्स दु हेड्डादो ठिदिठाणं संखगुणिदधुवरुवरिं। ठिदिआयामो वि तहा सगठिदिठाणं व आवाहा ॥१५०॥

संज्ञितस्तु अधस्तात् स्थितिस्थानं संख्यगुणितमुगर्यंशरि स्थित्यायामोऽपि तथा स्वस्थिति-स्थानमित्र आसाधा ॥

संजिपयामीतकव्दस्थितिबंधविकल्पं सप्तिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणं सा ७० को २।

तज्ञप्रस्यस्थितिवंधिकिरुपमन्तःकोटोकोटिसागरोपमप्रमाणं । सा अन्तः कोटी २ । मिल्ल लावी व्याप्त स्थाप्त स्थापत स्य स्थापत स्य स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत

संजिपञ्चोन्द्रयस्य तन्त्रागुक्तचतुःस्थितिविकल्पेषु तु पूर्वोक्तैकेन्द्रियाद्यसंश्यंताना उक्ततदष्टचतुम्यों १५ विषेषः। स कथ्यते—

अधस्ताःसंज्ञिपयोग्तकज्ञयन्यस्थितियन्यविकल्पमादि कृत्वा उपर्युपरि तब्बनुविकल्पांतराखेषु स्थिति-स्थानं स्थितिविकल्पप्रमाणं संस्थ्युणिनं संस्थात्पुणितकमं भवति । स्थित्यायामोऽपि तथा तब्बनुःस्थिति-विकल्पानां आयामोऽपि तथा उपर्युपरि संस्थातगुणितकमो भवति । तख्या—

संजिनो मिथ्यात्वस्थितिः उत्कृष्टा सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि इति द्विसंस्थातगृणितपत्यमात्री प 2 2 २०

आगे संती पञ्चन्द्रियमें पृषेमें कहे पर्याप्तकका उत्कृष्ट, अपर्याप्तकका उत्कृष्ट, अपर्याप्तक का जघन्य और पर्याप्तकके जयन्य स्थितिबन्धके भेदोंमें जो विशेष दात है उसे कहते हैं।

संज्ञी पद्धनिद्रयके उत्तर कहे चार भेदों में पूर्वोक्त एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पर्यन्त कहे आह. चार आहिसे अन्तर है। वहीं कहते हैं—

'हेट्टारो' अर्थीन् संक्षी पर्योप्तकके जघन्य स्थितिबन्धसे लगाकर ऊपर-ऊपर उन चार २५ भेदोंके अन्तरालीमें स्थितिके भेदोंका प्रमाण क्रमसे संस्थातगुणा-संस्थातगुणा होता है। तथा स्थितिका आयाम अर्थीन् समर्योका प्रमाण भी ऊपर-ऊपर क्रमसे संस्थातगुणित होता है। उसे हो आगे कहते हैं—

संझी जीवके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। सो दो यार संख्यातसे पत्यको गुणा करनेपर उतनी होती है। तथा जघन्यस्थिति मिध्यादृष्टिकी अपेक्षा ३०

१. व तत्तच्चतुर्विकल्पेम्यो ।

मेरो मेरो संख्यतुणितं संस्थात गुणितकमंगळपुत्रु । स्वस्थितिस्थानमिवाबाधा तंतस्म स्थितिबंध-स्थानविकल्पाळेतते । आबाधा आबाधाविकल्पाळु मप्युवितिल्छ्यं मेरो मेरो संख्यातगुणित-क्रमंगळपुत्रु । आ नाल्कुं स्थानंगळ्यो संबध्टि—

|       | संप उ<br>सा ७० को उ<br>उ. स्थिति | संअउ<br>पश्चिक्ष<br>स्थित्व. | 919            | संवज<br>प १ १ १<br>५ । ५ | प १<br>ज. स्थिति   |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| आबाघा | व ७०००<br>स २ १११                | अबा, वि.<br>२१११ ४<br>५      | <b>73139 8</b> | રશા ૧૬૧<br>૧૫            | आबाधा जघन्य<br>२११ |

यित्त्व स्थितवंधविषयबोज् बावरैकेंद्रियपर्ध्याप्तजीवं मिध्यात्वप्रकृतिगे एकसागरोपमस्थितिबंधमं माळ्कुमा मिध्यात्वप्रकृतिगे आ जीवं जघन्यस्थितिवंधमं समयोनक्रमदिवं रूपोनपत्यासंस्थातैकभागोनैकसागरोपमस्यितिवंधमं माळ्डुमयुकारणदिदमा सर्व्यस्थितवंधविकरुपंगळु पत्यासंस्थातैकभागप्रमितंगळप्युव प ई सम्बंस्थितिवंधविकरुपंगळु रूपायिकावत्यसंस्थाते
कभागप्रमितंगळप्युव र क सम्बंस्थितिवंधविकरुपंगळगाबाधाविकरुपंगळु रूपायिकावत्यसंस्थाते
कभागप्रमितंगळप्युव र इ सम्बंस्थितिवंधविकरुपंगळाक्षावाधाविकरुपंगळु रूपायिकावत्यसंस्थाते
कभागप्रमितंगळप्युव र इ सम्बंस्थितिवंधविकरुपंगळाक्षावाधाविकरुपम् । बावरैकेन्द्रि-

विजयमा च अन्तःकोटकोटिसागरोपमाणीति संस्थातप्रध्यमात्री प १ प्राम्बदानीतस्ययोत्तरतिस्थितिविकस्या १० एतावन्तः प १ १ एतेषु संस्थातभक्तबृक्ष्मागः संजिपयांप्तकोत्कृष्टस्थितिवन्यमादि कृत्वा संज्ञययांत्तकोत्कृष्टस्थितिवन्यपर्यस्यतम्बद्धस्यति ।

क्ष्यदेश्वरिवन्यपर्यस्यतम्बद्धस्यत्विकस्यप्रमाणं भवति प १ १ ४ एतेषु चरमस्य वेस्तिवर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिवन्यपर्यस्यतम्बद्धस्यति ।

बन्यस्यायामो करोनातीतविकस्यमात्रमपर्यव्यूतमित्रियपितकोत्कृष्टस्थित्यायायामात्रो भवति सा ७० को २

प १ ० ४ ४

कोड़ोके उत्पर और कोड़ाकोड़ीसे नीचे इस तरह अन्तः कोटाकोटि सागर है। मो एक बार संख्यातसे पत्थको गुणा करनेपर होती है। सो उत्क्रष्टमें से जधन्यको घटाकर तथा एकसे १५ भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक मिछानेपर संज्ञीके मिध्यात्वकी सच स्थितिके भेटोंका प्रमाण होता है। उसमें संस्थातसे भाग देवें। एक भागके विद्यातेष बहुभाग मात्र संज्ञी पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिकन्यसे छगाकर संज्ञी अपयोग्तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेटोंका प्रमाण है। उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने समय संज्ञी प्रयोग्नक उत्कृष्ट

१. व संज्यपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्याममात्रो ।

यापर्धाप्तोत्कृष्टिस्पितिबंधविकल्पमुं । सृत्रमैकॅद्रियापर्धाप्तोत्कृष्टिस्पितिबंधविकल्पमुं सृत्भैकॅद्रियापर्धाप्तज्ञघन्यस्थितिबंधविकल्पमुं सृत्भैकॅद्रियापर्धाप्तज्ञघन्यस्थितिबंधविकल्पमुं । सृत्भैकॅद्रियापर्धाप्तज्ञघन्यस्थितिबंधविकल्पमुमं वं स्थितिबंधविकल्पमुमं वं स्थितिबंधविकल्पमुमं वं स्थितिबंधविकल्पमं प्रत्येकं स्थितायाप्रमाणसुमनवराबाधाविशेषमुमं तरस्यबुगुमवं तें बोधे जेद्वाबाहोविद्व जेद्वीमत्यावि । उन्कृष्टिस्थितियनुःकृष्टाबाधेयि भागिसबोडाबाधाकांडकमक्कुमवं तेतम्माबाधा-विकल्पमंत्रितं गुणिस ल्व्ययोठकक्ष्यं कञ्चदुक्कुष्टास्थितवंश्वरेजु कञ्चदोडं तेतम्म स्थितिबंधस्यानायाप्रमाणमकृत्रमिल्क बादरेकंद्रियपर्धातात्कृष्टस्थितयासमेकसागरोपमप्रमाणमं तन्तुरकृष्टाबाधेयि । भागिसिबोडाबाधाकांडकमक्कु व १९ । तिवनुत्कृष्टस्थितवंशविकल्पं मोवल्गो इ सूदम-व अर्थः

२९ पट्योमोस्कृष्टस्थितिबंधपर्यंतिमिद्दं स्थितिविकल्पंगळाबाधाविकल्पंगळिनितरिंदं २ १९६ गुणिa ३४३

सिदुदनिवं प २२ रि १९६ आवळिगावळियं भाज्यभागहारंगळं कळेव शेषमपर्वात्तन १० । २९। a 3 x 3

पुनस्तदेकभागस्य संस्थातभक्तबहुभागः संत्र्यपर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा संत्र्यपर्याप्तज्ञचन्य-

स्वितिबन्धपर्यन्तरुथिकस्प्रमाणं भवित प १ भ ४ एतेषु वरमस्य संश्यपयोप्तजवन्यस्थितिबन्धस्यायामः
एताबद्धिरेव समयेर्यूनसंश्यपर्योप्तकोत्कृष्टस्थित्यायामो भवित सा ७० को २ खेषतदेकभागः संश्यपर्योप्तकः

जधन्यानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा संज्ञिपयप्तिकजधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तलच्यविकल्पप्रमाणं भवति प १ १ ५ ५

स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरमें से घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना संझी अपयोप्तक है १५ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रमाण है। तथा जो एक माग रहा या चसमें संख्यातका भाग दीजिए। उसमें भी एक भाग बिता तेष बहुभाग मात्र संझी अपर्योप्तक डे उत्कृष्ट स्थिति-बन्धसे एक समय कम स्थितिबन्धसे उगाकर संझी अपर्योप्तक के जायन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिबन्ध संझी अपर्योप्तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिबन्ध संझी अपर्योप्तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संस्थी अपर्योप्तक के जायन्य स्थितिबन्ध संस्थी अपर्योप्तक के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संस्थी अपर्योप्तक संस्थी अपर्योप्तक के जायन्य स्थितिबन्ध संस्थी अपर्योप्तक संस्थी स्थित संस्थी अपर्योप्तक संस्थी संस्

व संझ्यपर्याप्तकोत्कष्टस्थित्यायाममात्रो ।

मितु प १९६ इवरोळेकरूपं कळेबुल्क्रप्टस्थितिबंधविकल्पबोळु कळेबोडे सुक्सैकेंद्रियa २४३

पर्व्याप्तीस्कृष्टस्थित्यायामप्रमाणमक्कु सा मा स्थित्यायामकाबाचेयुं रूपोनमप्पी याबाधावि-प १९६ a ३४३

करुपंगळनुरकृष्टाबाधाविकरुपदोळ् कळेद शेषमाबाधायाममक्कुं।

युंबेयुमी प्रकारविंदं तंतम्माबाधायाममस्य्यत्यदुषुं मतमुरक्षृष्टित्यतिबंधायाममनुत्कृष्टाबाघा-पद्ममिदं भागिसिव रूज्यमात्राबाधाकांडकमनिदं प १९ उत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो हु २० बादरायस्यामोत्कष्टस्थितिबंधविकल्पपर्यन्तिमईं स्थितिविकल्पगळाबाधाविकल्पगळावाँदरं।

र । २२४ गुणिसिबुबनियं प ११ । २२४ आज्यभागहारकपदिनिद्दांबिळद्वयमं सरि-० २४३ २१ । ०२४२ गळेबपर्वात्ततोष्ठमिषु प २२४ इदरोळेककपं कळेबुस्कृष्टस्थितित्रंथविकल्पदोजु कळेदोडे

एतेषु चरमस्य संज्ञिपयोप्तकज्ञधन्यस्थितिबन्धस्यायामः एताविद्गिरेव रामयैन्धैनसञ्ज्ञपयोप्तकज्ञधन्यास्थित्याः १० याममात्रो भवति सा ७० को २ स तु अन्तःकोटाकोटिसामरोपमात्र एव सा अन्तः को २।

> q 9 9 8 4 1 4

तथा 'सगठिरिठाणं व बाबाहा' सींजनो मिथ्यात्वावाधाविकत्या अपि 'सगठिरिठाणं व' निवस्थिति-विकत्पवद्भवन्ति । तद्यथा----विनम्ध्यात्वाबाधा उत्कृष्टा सप्तसहस्रवर्षाणि दति त्रिसंक्यात्गृणिताविल्यात्री २ ९ ९ ९ ववस्या च समयोतमुहुतः इति द्विसंख्यात्गृणितावित्रमात्री २ ९ ९ तवानीतसमयोत्तरसर्विकत्या

रहा था उतना प्रमाण मात्र संझी अपयीप्तकके जघन्यसे एक समय कम अनन्तर स्थिति-१५ बन्धसे लेकर संझी पर्योप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेदोंका प्रमाण है। इस प्रमाणको संझी अपयोप्तकके जघन्य स्थितिबन्धभेन्से घटानेपर संझी पर्योप्तकका जबन्य स्थितिबन्ध होता है। सो यह प्रमाण अन्तःकोटाकोटी सागर जानना। यह स्थितिका कथन स्था।

अब आवाधाका कथन करते हैं। आवाधाका कथन भी स्थितिस्थानवत् जानना।
२० सो संझीके सिध्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधा सात हजार वर्ष प्रमाण है। सो तीन वार संख्यातसे
गुणित आवळी प्रमाण है। और जघन्य आवाधा एक समय कम एक मुद्दतें प्रमाण है। सो
हो वार संख्यातसे गुणित आवळी प्रमाण है। उत्कृष्टमें से जच्यवको घटाकर उसे एकसे
भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक सिळानेपर आवाधाके सब मेरोंका प्रमाण होता है।
जैसे स्थितिक मेरोंमें संख्यातका भाग देनेकर बहुआग, बहुआग और एक भाग प्रमाण
२५ स्थितिक भेद तीनों अन्तराठोंमें कहे, उसी प्रकार आवाधाके सब मेरोंमें संख्यातसे भाग दे-

२०

बाबरैकेंद्रियापर्व्यातोत्कृष्टस्वितिबंबायामप्रमाणमक्कुं सा । प २२४ ० ३४३

त्कृष्टज्ञचन्यस्थितियंश्रद्वयवावरायस्यरिक्जचन्यस्थापन्यम्ययाप्रजचन्यः वादरपर्याप्रजचन्यस्थितियंधविक-स्पेगळ् यथाक्रमविविधिततस्युत्रु ।

सा ? ) ई प्रकार्रीदर्व शेषद्वीद्वियादिगळ पर्ध्याप्तोत्कृष्टजवन्यस्थित्याभगळूनवराक्षाधाया-

मेंगलं • तरल्पडवृव् ॥

अनंतरं जघन्यस्थितिवंधस्वामिगळं वेळदपर--

सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुहुमबादरोऽपुन्त्रो ।

छव्वेगुव्यमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी वा ॥१५१॥

सप्तदश पंच तीर्त्याहाराणां सूरुमबादराष्ट्रप्ताः । वड्वेगुर्श्वमसंज्ञी जघन्यमाधुवां संज्ञी वा ।। १० ज्ञानावरणपंचकधुं दर्शनावरणचतुष्कमुमंतरायपंचकधुं यशस्कोत्तिनाममुज्वेगगींत्रमुं साता-वेदनीयधुमें ज्ञी १७ सप्तदश प्रकृतिगळगे जघन्यस्थितिवंषमं सूरुमसांपरायं माळ्कुं । पुरुषवेदधुं

एतावन्तः — २ १ १ १। एतान् स्थितिविकत्यवन् संस्थातेन अवस्वा अक्स्या बहुआगं वहुआगं एकआगं स्वस्वस्थितिविकत्यानामधः संस्थाप्य तत्तत्व्वस्य वरमं चरममावाधायामं नित्रस्थितिविकत्यायामवत् साध्येत् ॥१५०॥ अय जधन्यस्थितिवन्यस्वामिनेदानाहः—

पञ्चनानावरणचतुर्दर्शनावरणपञ्चान्तराययशस्कीत्र्य्चवैगीत्रसातवेदनीयानां जघन्यस्थिति सूक्ष्मसाम्पराय

देकर बहुभाग, बहुभाग और एक भाग प्रमाण आवाधाके भेद तीनों अन्तरालोंमें जानना। तथा जैसे स्थितिके भेदोंको घटा-घटाकर स्थितिका प्रमाण कहा वैसे ही यहाँ आवाधाके भेदोंको घटा-घटाकर उस-उस स्थिति सम्बन्धो आवाधाका प्रमाण जानना। इस प्रकार संज्ञी पञ्जीन्त्रयके सम्बन्धमें विशेष कथन जानना।।१५०॥

आगे जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाले जीवोंको कहते हैं-

पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यहाःकीर्ति, उच्चगोत्र और साता-वेदनीय इन सतरह प्रकृतियोंका जवन्य स्थितिवन्ध सुद्ध्य साम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव ही

१. व तत्तक्षरममाबाधायामं साधयेत्।

चतुःसंज्यलम्युमें बी प्रकृतिरंचककके जघन्यस्थितिबंधमगितवृत्तिकरणं माळ्कुं । तीर्येपुमाहारक-द्वययुमें बी प्रकृतित्रयक्के जघन्यस्थितिबंधमगपुर्व्यकरणं माळ्कुं । वैक्रियिकवट्कक्के जघन्यस्थिति-बंधमनसंज्ञिजीवं माळ्कुमायुष्यंगळ्गे। जघन्यस्थितिबंधमं संज्ञियुं वा मेणसंज्ञियं माळ्कुं ।

अनन्तरमज्ञधन्यस्थितिबंधादिगळगे संभविसुव साद्यादिभेदंगळं पेळदपर---

अजह्ण्णहिदिवंधो चदुन्तिहो सत्तमूलपयडीणं। सेसतिये दुवियप्पो आउचउक्केवि दुवियप्पो ॥१५२॥

अजन्यस्थितिवंधक्षत्रुर्विष्यः सप्तमूलप्रकृतीनां । शेषत्रये द्विविकल्पः आयुक्ततुष्केऽपि द्विविकल्पः ॥

आयुर्ध्वीज्जतज्ञानावरणाद्यास्त्रविध प्रकृतिगळः । अजन्यस्थितविधं साद्यनादि ध्रवाधृवभेददि

१० चतुर्विवयमक् । ग्रेषजधन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टित्रतयदोळ् साद्यध्रवभेददिदं द्विविकत्यमक्कुमायुरचनुष्टयबोळमा द्विविकत्यमेयककमयवादिविनिम्मुत्तमिवकके विषयमकक् । इस्लि विशेषमं पैळदगर ।

संजलणसुहुमचोहसघादीणं चदुविधो दु अजहण्णो । सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं चदुविधा विदु धा ॥१५३॥

संज्वलनसूद्धमञ्जतदृंशघातीनां चर्जुव्विथस्तु अजघन्यः। शेवत्रितयाः पुर्नीदृविधाः शेवाणां १५ चर्जुव्विधा अपि द्विधाः।।

एव बष्माति पुंवेदचतुःसंज्वलमानां अनिवृत्तिकरण एव । तीर्षकृत्वाहारकद्वयमेरपूर्वकरण एव । वैक्रियिक-बट्कस्य असंख्येव आयुषः संज्ञी वा असंज्ञी वा ॥१५१॥ अयाजवन्यातीनां संभवत्साद्वादिभेदानाह----

आयुर्वीजतसप्तिवम् लप्रकृतीनां अज्ञज्यस्थितिकस्यः सावनादिध्युवाध्युवसेन बनुविधां भवति धेप-ज्ञषम्यानुस्कृष्टीस्कृष्टितितये सावध्यूचौ द्वावेव । आयुर्क्सणः अज्ञज्यादिबन्यवतुर्केशेप तावेव द्वौ । अपवाद-२० विनिर्मुकोस्य विषयो भवति ॥१५२॥ अत्र विवेषमाह—

करता है तथा पुरुषवेद, चार संज्वलन कपाय, इन पाँचका जघन्य स्थितबन्ध अनिवृत्ति-करण गुणस्थानवर्ती जीव करता है। तीर्थंकर और आहारकद्विकना जघन्य स्थितिबन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव करता है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरक गर्यानुपूर्वी, विकिथक झरोर, वैक्रियिक अंगोपांग इस वैक्रियिकपर्कका जघन्य स्थितिबन्ध असंक्षी पञ्जीन्त्रय करता है। अमुक्रमेकी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संजी या असंक्षी जीव करता है।।१९१॥

आगे अजवन्य आदि स्थितिके भेदों में होनेवाले सादि आदि भेदों को कहते हैं—
आयुको लोड़ सात मूल प्रकृतियों का अजवन्य स्थितिवन्ध सादि, अनादि, ध्रव और
अधुवके भेदसे चार प्रकार है। और वत्कृष्ट, अनुरुक्ष्य तथा जवन्य स्थितिवन्ध सादि और
३० अधुवके भेदसे दो ही प्रकारके हैं। किन्तु आयुक्तमेका चारों ही प्रकारका स्थितिवन्ध सादि
और अधुवके भेदसे दो ही प्रकार है। यह कथन सन्देह रहित है अतः इसके विषयमें विशेष
नहीं कहा है। १९५२।।

उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं-

संज्वलनक्रोषमानमायालोभंगळ्यं सुद्भसांपरायनवंषषतुर्द्दश्चातिगळ्यामजव्यत्ववितवंधं तु मत्ते सावनावित्रवाध्युवश्चेबिंदं चतुर्विवयनकुं । शेषज्ञव्यवानुकृष्टोत्कृष्ट्ययंगळुं पुनः मत्ते द्विविवा सावध्युवश्चेबिंदं द्विवियंगळप्यु । शेषाणां शेषप्रकृतिगळेल्लम व्यय्य-ज्ञवय्यानुकृष्टोत्कृष्ट-भेवविंदं चतुर्विवर्षागळीत्तं सावध्यवश्चेदिदं द्विप्रकारिक्यतिव्ययन्यळ्यक्कः—

|   | ज्ञा | व    | वे   | मो   | आ    | ना    | गो   | अं   | 1 35 | <b>१</b> ०२<br>उ २ |  |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------------------|--|
| ı | उ२   | उ २  | उ२   | उ २  | उ२   | उ २   | उ २  | उ २  | उ २  | च २                |  |
| ı | अ२   | अद २ | अस्  | अस्  | अ २  | व्य २ | व २  | अप २ | अव२  | अवर                |  |
| 1 | ज२   | ज२   | ज२   | ज २  | ज२   | ज २   | ज २  | ज२   | जा२  | अप २               |  |
|   | 20 9 | 20 Y | 70 Y | 25 V | 25 2 | 20T V | 27 Y | 25 V | 20 Y | 207 3              |  |

सन्वाओ दु ठिदीओ सुहासुहाणं पि होति असुहाओ। माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तण सेसाणं ॥१५४॥

सर्व्वास्तु स्थितयः घुभाशुभानामप्यशुभाः भानुषतिय्यंग्वेवायूषि च मुक्त्वा शेषाणां ॥ भानुषतिय्यंग्वेवायुष्यत्रितयमल्लबुळिवेल्ला घुभाशुभग्रङ्गतिगळ सर्थ्वस्थितगळुं संसारहे-तत्त्वद्वित्वमद्यभंतळे यप्युवे विरयल्यङ्कृतुः॥

अनंतरमाबाधे यं बदेनं दोडे पेळ्वपरः--

बतुःसंज्ञवनानां सुस्मसांपरायबन्धकतुर्देशधातिनां च अजवन्यस्वितंबन्धः तु-पुनः क्युविको मवति । शेषजप्यासुतृकृत्योक्कृष्टसम्बर्भाव सावध्यु अभेदात् दृषेत । शेषअकृतीनां अजवन्यज्ञचन्यानुस्कृष्टोस्कृष्टाश्चरवारीऽर्थि तथा दिया ॥१५ २॥

मानुष्यतिर्धन्दैवायूषि मुक्त्वा शेषसर्वशुभाषुभप्रकृतीनां सर्वाःस्थितयः संसारहेतुत्वादशुभा एवेति ज्ञातन्त्रम् ॥१५४॥ अथावाषां रुक्षयति—

चार सञ्चलन कपायोंका तथा सूक्ष्म साम्परायमें बँधनेवाली चौदह चाति प्रकृतियों-का (पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, चार दशनावरण) अज्ञयन्य स्थितिबन्ध सादि, अनादि, श्रुव, अश्रवके भेदसे चार-चार प्रकार है। शेष जघन्यवन्य, अनुत्कृष्ट बन्ध और उद्दुष्टर बन्ध सादि और अश्रवके भेदसे दो ही प्रकारके हैं। इनके सिवाय शेष प्रकृतियोंके जयन्य, अज्ञवन्य, अनुरुक्ष्ट तथा बन्कुष्ट चारों प्रकारका बन्ध सादि और अश्रवके भेदसे २० दो ही प्रकार हैं। १५५३।

मनुष्यायु, तिर्यक्क्षायु और देवायुको छोड़कर शेष सभी गुभ और अगुभ प्रकृतियोंकी सब स्थितियों संसारका कारण होनेसे अगुभ ही होती हैं। ऐसा जानना चाहिए ॥१५४॥ आगो आवाषाका छक्षण कहते हैं—

30

## कम्मसरूवेणागयद्व्वं ण य एदि उदयरूवेण । रूवेणुदीरणस्स व आवाहा जाव ताव हवे ॥१५५॥

कम्मस्वरूपेणागतद्वश्यं न चैत्युवयक्ष्येण । रूपेणोदीरणाया वा आवाधा यावतावाद्भवेत् ।।
काम्मणशारीरनामकर्मोदयायादितजीवप्रदेशपरित्यंदलक्षणयोगहेतुर्विद काम्मण वर्गाणायातपुद्मालस्कंष्यंग्युः सामावरणादिमुलोत्तरोत्तरप्रकृतिभवेगीच्यं परिणामितः जीवप्रदेशीलोळ्योन्यप्रदेशानुप्रवेशस्थान्यस्थपितिनृदंशको कल्यानपरिणतिलक्षाणोद्यरूपदिनुदयावित्यमेन्यदेशुमपश्यपाचनक्रलणोदीयप्रविद्वयक्षेत्रं बावरदेन्नेवरितप्रयुवननेवरमावाधाकालमेनुपरमागमदोळ्
पेकस्यदृद्धः ।।

अनंतरमाबाधेयं मूलप्रकृतिगळोळ् पेळवपरः —

उदयं पिंड सत्तण्हं आबाहा कोडकोडि उवहीणं। वाससयं तप्पडिभागेण य सेसिट्टिदीणं च ॥१५६॥

उदयं प्रति सप्तानामाबाधा कोटीकोटचुवधीनां । वर्षकातं तत्प्रतिभागेन शेषस्थितीनां च ।।
आयुर्ध्विज्जतज्ञानावरणादिसप्तप्रकृतिगळगाबाधे येनितेनित्तेवोडे उदयं प्रति उदयमनाधपिति कोटीकोटिसागरोपमंगळो जतवर्षप्रमितमनकुमन्तागुत्तं विरलु तत्प्रतिभागदिदं शेषस्थिति१५ गळ्गेयुमरियस्यङ्गुमर्वेतेवेडिल्ल श्रैराशिकविधानं पेळत्पडुगुमर्वेतदेडिककोटीकोटिसागरोपमस्थितिगे नुरुवर्षमाबाषेपागलु समितकोटिकोटिसागरोपमस्थितिगे निताबायेयककुर्भेदितनुपात-

आयुर्वेजितसप्तकर्मणामुदयं प्रति आवाद्या कोटीकोटिसागरोपमाणां शतवर्षमात्रो भवति तथा सित शेषस्वितीको तस्प्रतिभागेनैव ज्ञातच्या । तद्यथा----

कार्मण हारीर नामक नामकर्मके ब्दयसे और जीवके प्रदेशोंकी चंचलतारूप योगके निमित्तसे कार्मण वर्गणारूपसे आये पुद्गलस्कन्य मृत प्रकृति और उत्तर प्रकृतिरूप होकर २५ आरलाके प्रदेशोंमें परस्परमें प्रवेश करते हैं उसीको बन्ध कहते हैं। बन्धरूपसे अवस्थित वे पौद्गलिक कर्म जवतक ब्दयरूप या उदीरणारूप नहीं होते उस कालको आवाधा कहते हैं। अर्थीत कर्मफ्रविका बन्ध होनेपर जवतक उसका उदय या उदीरणा नहीं होते जा तवतकका समय उस प्रकृतिका आवाधा काल कहा जाता है। क्ल देने रूप परिणमनको तो उदय कहते हैं। और असमयमें ही अपक्व कर्मका पक्ता उदीरणा है।।१५५॥

आगे मूळ प्रकृतियों में आवाधा कहते हैं— आयुको छोड़ सात कर्मोंकी उदयकी अपेक्षा आवाधा एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी एक सौ वर्ष होती हैं। ऐसा होनेपर शेष स्थितिओंकी आवाधा इसी प्रतिभागसे जानना। वही कहते हैं—एक कोड़ाकोड़ी सागरकी सौ वर्ष आवाधा होती है तो सत्तर त्रैराजिकमं माडि प्र। सा १। को २। का व १००। इ। सा ७०। को २। वंद रूक्षं मिष्यास्व-प्रकृति उत्कृष्टिम्पितिगाबाषे सप्तसहस्रप्रमितमञ्जु ७००० मी प्रकारॉवर्दं शेष बाळीसिय तीसिय बीसियादिगळगे स्थितिप्रतिभागांवदमाबाधेयक्षुं। सण्यि असण्यि चवक्के एगे अंतोभुकृत्तमाबाहा

== ४ == इत्यादि प्रसा२५। फ ३९९३ इ.। सा२५४ लब्बमाबार्थे १९९२ इत्यादि॥ २९।२५ ७ २१।२५।४

अनंतरमन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्यितगावाधेयं पेळवपरः :— अंतोकोडाकोडिट्टिदिस्स अंतोम्रुद्वचमाबाहाः । संसेडजगणविद्वीणं सञ्बजहण्णदिदिस्स हवे ॥१९७॥

अन्तःकोदीकोदिस्थितेरन्तरमुंहृत्तंभावाया । संस्थातगुणविहीना सर्व्यंजघन्यस्थितेकथेवेत् ॥ अन्तःकोदीकोदिसागरोपमस्थितिगे आबाधेयन्तर्गृहत्तंभक्कं । २१ । सर्व्यंजघन्यस्थितिगाबा-

धेयदं नोडलुसंख्यातगुणहीनमक्कुं २१ प्रामु १०८००००। फ सारी को २ । इ.। मुरे। १०

कोटीकोटिसागरोपमस्य शतवर्षं तदा सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमस्य किमिति ? त्रैराशिके कृते प्रसा १ को २। फ—व १००। इसा ७० को २ लब्धं मिध्यात्वोत्कृष्टावाचा सप्तसहस्री भवति ७०००। एवं शेषवालोतियतीसिवतीसिवादीनामप्यानेतच्या। 'त्रिच्यक्सिणवडक्के एगे अंतोमुहस्तमाबाहा' इत्यादि प्र-सा २५। फ २ ६ सा २५ ४ लब्बा २ इत्यादि। अचान्तःकोटीकोटिसागरोपमस्याह—

अन्तःकोटीकोटिलागरोपमस्यितेरावाथा अन्तर्भृद्धतां अवित २ ९ सर्वश्रपम्यस्थितेस्तु ततः संस्थात- १५ गुणहोना भविति २ ९ प्र−१०,८०००० । कसा १ को २ । ६ मु १ ळव्यस्थितिः ९, २५, ९२, ५९२ ।

कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आवाघा कितनी होगी ? ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाण राशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सौ वर्ष, इच्छाराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सौ वर्ष, इच्छाराशिक माग हेनेपर लच्चराशिका प्रमाण फलरातिका क्ष्माण साग हेनेपर लच्चराशिका प्रमाण सात हजार वर्ष आता है। वही मिच्यात्व प्रकृतिकी ककुष्ट आवाघा है। इसी प्रकार अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण इच्छाराशि करनेपर अपने-अपने आवाधा कालका प्रमाण आता है। जिनकी स्थिति प्रमाण इच्छाराशि करनेपर अपने-अपने आवाधा काल चार हजार वर्ष प्रमाण है। जिनकी स्थिति सास कोड़ाकोड़ी सागर है उनका आवाधा काल चार हजार वर्ष है। इसी तरह अपने भी प्रकृतियोक्ती आवाधा जानना। 'साण अतिण चवकके परी अंतेशुहुत्तावाहा।' सो इस गायाके द्वारा दो-इन्द्रिय आदिके आवाधा कहा है उसे भी जानु लेना ॥१५६॥

आगे अन्त:कोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिकी आवाधा कहते हैं-

अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिका आवाधाकाल अन्तर्गहुर्त प्रमाण है। और सब कर्मोंकी जघन्यस्थितिकी आवाधा उससे संख्यातगुणा हीन है। सौ वर्षके दस लाख अस्सी हजार मृहुर्त होते हैं। सो इतनी आवाधा एक कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है तो एक कम्बस्थिति ९२५९५५६ ६४ प्रमाण । सा १। को २। फ आवाषा । १०८०००० । इ १०८ ९२५९२५५२ । ६४ कन्नचे मुहत्ते १। प्र। सा ७०। को २। फ आवाषा व ७००० । इ.सा १।

लब्बमाबाधे । उच्छ्वा १ आयुष्यकाबाधेयं पेळवपरः---

पुन्वाणं कोडितिभागादासंखेष अद्ध ओत्ति हवे । आउस्स य आवाहा ण द्विदिपडिभागमाउस्स ॥१५८॥

पुरुर्वाणां कोटित्रिभागावासंक्षेपाद्धा पर्व्यन्तं भवेदायुष्यस्य चाबाधा न स्थितिप्रतिभाग-

मायुषः ॥

4

अायुष्करमंबके पूर्वकोटिवयंगळ त्रिभागमुन्हरुटाबाधेववकुं । जघन्यमन्तरमुंहर्तमबकुं । अध्ययमन्तरमुंहर्तमबकुं । अध्यया प्रकारविवससंक्षेपाद्वेयककुमऽसंक्षेपाद्वे एंबुवाउवेंबोडे—न विद्यते अस्मावन्यः संक्षेपः असं-१० क्षेपः स चासावद्वा च असंक्षेपाद्वा येवावन्यसंस्थातैकभागमेंबु पेळवरा पक्षांतरमनंगीकरिसि पेळल्यटद्व । आयुष्यकर्ममंक्की प्रकारविवसावाधेयल्ळेवे स्थितिप्रतिभागविवसावाधेयिल्ल । देवनारक-

६४ प्र-सारै को २। फ-मु१०८०००। इ.९२५९२५९२। ६४ लब्बो मुहुतं. १।प्र-सा७० को २। १०८ १०८ क अवाषा ७०००। इ.सारै लब्बे आ बाषा उच्छवातः १।११५॥ आयुष आ ह—

आयुःकर्मण उरक्कष्टाबाषा पूर्वकोटिवर्षविभागो भवति जवन्योऽन्तर्महुतौ वा पक्षान्तरेण असंक्षेपादा १५ वा भवति । न विद्यते अस्मादन्यः संसेपः असंसेपः, स चासौ अद्धा च असंसेपदा आवस्यसंख्येयभागमात्रस्वात् ।

मुहूर्त आयाधा कितनी स्थितिको होती है। ऐसा जैराशिक करनेपर प्रमाणराशि दस लाख अस्सी हजार मुहूर्त, फलराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, इच्छाराशि एक मुहूर्त । सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणराशिस भाग देनेपर नौ कोटि पच्चीस लाख बानवे हजार पाँच सौ बानवे सागर और एक सागरके एक सौ आठ भागोंमें से चौंसठ भाग स्थितिकी एक उम्रहर्त आवाधा हुईं। तथा प्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि दस लाख अस्सी हजार मुहूर्त इच्छाराशि नौ कोटि पच्चीस लाख बानवे हजार पाँच सौ बानवे और एक सौ आठ भागोंमें से चौंसठ भाग प्रमाण सागर। ऐसा करनेपर आवाधा एक मुहूर्त होती है। तथा प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सातर हजार वर्ष, इच्छाराशि एक सागर। ऐसा करनेपर कालके स्वार । ऐसा करनेपर अवाधा के उच्छाराशि एक सागर। ऐसा करनेपर फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो रूच्छ साधिक दर्भ संख्यात उच्छुवास आया वही एक सागरको स्थितिमें आवाधा काल जानना॥१९५०॥

आयुक्रमंकी आबाधा कहते हैं--

आयुक्तमेकी उत्कृष्ट आवाधा एक कोटि पूर्व वर्षका तीसरा माग होती है। जयन्य आवाधा अन्तर्युहूर्त प्रमाण है। अन्य किसी आवाधिक मतसे 'आसंक्षेपाद्धा' प्रमाण है। जिससे योड़ा काल दूसरा नहीं है उसे आमंत्रेपाद्धा कहते हैं सो यह काल आवलीका असंस्थातवों भाग प्रमाण है। आयुक्तमेंकी आवाधा इसी प्रकार है अन्य कमोंकी तरह स्थितिक प्रतिभागके अनुसार नहीं है।

भोगभूमिकार्गंसंस्यातवर्षापुष्पंगळपुर्वार्द्धमें तु पूर्वकोटिवर्षित्रभागपुत्कुटाबाषेयक्कुमें बोडे वेवतार-कर्गे स्वित्यितवण्मासावसानशेषमावबळिक्कं ततृत्रिभागपुत्कुष्टाबाषेयक्कुम् । भोगभूमिकार्गे स्वित्यितनवमासावशेषमावबळिक्कं ततृत्रिभागपुत्कुष्टाबाषेयक्कुम् कारणीव कर्मभूमितिव्यंग्म-नुष्यकाळ्गे पूर्वकोटिवर्षत्रभागपुत्कुष्टाबाषेयक्कुम् कोवल्गो हु असंसेपादावसानमावावाया-विकल्लेपाळोळ वेवनारकभोगभूमिजकगळ्याबार्थ्यित्यत्यकुम् सोवल्गो हु असंसेपादावसानमावावाया-गळोळिल्ल्युमायुर्व्यथमागदे भूज्यमानायुष्यमन्तम्भुंद्वतीवशेषमागृत्तं विरु उत्तरभवायुष्यं मुन्तमे-यतम्भुकृत्तममत्रसम्पयनवृत्यंगळ वर्षे ( बद्धं ) निष्ठापिसत्यकुषुं । कळवराबार्यवर्गळाळाळ्यास्वर्गक्यात्रम्यसंस्थातेक-भागमसंसेपादेयवरोवमागुत्तिरलुत्तर भवायुर्थ्यं निष्ठापिसत्यकुपुमेक । ई थेर्ड् प्रवाह्योपवेशंगळ-पुर्वित्नाग्रहत्त्वेत्व । असंसेपाद्ययुम्वरितन्तम्भुंहृत्तेमा पक्षवोळ् जवल्यमक्कुमुरुक्टांतम्भूह्तं समयोनमुहृत्त्तेसर्यदेवराउट्



क्षायुःहमंण एवनेव भवित न च स्थितिप्रतिभागेन । तिह्न अर्धस्यातवर्षायुष्काणां त्रिभागे उत्कृष्टा कथं नोक्ता ? इति तन्न, देवनारकाणां स्वस्थितौ यण्यासेषु भोगभूमिजानां नवमसिषु च अवशिष्टेषु त्रिभागेन क्षायुर्वन्य-संभवात् । यदाष्टापकर्षेषु क्षिचन्नायुर्वदं तदावर्यसंस्येयभागमात्रायाः समयोनमृहुर्तमात्राया वा असंक्षेपाद्धायः प्रागेवोत्तरभवायुरन्तर्मृहुर्तमात्रसमयप्रवद्धान् बद्ध्वा निष्ठाप्यति । एतौ द्वाविप पक्षौ प्रवाह्योपदेशत्वान् अङ्गो-

र्ज्ञका—असंख्यात वर्षकी जिनकी आयु है उनका त्रिभाग प्रमाण आवाघा क्यों नहीं १ करी ?

समाधान—क्यों कि देव और नारिकयों के तो अपनी स्थितिमें छह मास और भोगपूमियों में नौ मास होच रहनेपर बसके विभागमें आयुका बन्ध होता है। और कुमें पूमिया मतुष्य और तिर्येचों में अपनी पूर्ण आयुके विभागमें आयुक्त होता है। कमें पूमियां म मतुष्य और तिर्येचों में अपनी पूर्ण आयुके विभागमें आयुक्त होता है। कम्मूमियों को कहु हिस्सित कोटि पूर्व वर्ष प्रमाण है। इससे उसीका विभाग उस्कृष्ट आवाधाकाल कहा है। सो त्रिभागसे आठ अपकर्षों में आयुक्य होता है। यदि कदाचित्त किसी भी अपकर्ष में आयुका बन्ध न हो तो किसी आचार्यके मतसे तो आवलीका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण और किसी आचार्यके मतसे एक समय कम मुहुत प्रमाण आयुक्ते शेष रहनेसे पहले ही उत्तर भवकी आयुक्तमंक अन्तर्गुहुतकाल प्रमाण समय प्रवहांका बन्ध करके निष्ठापन करता है। ये दोनों मत आचार्य परस्पराका उपदेश होनेसे स्वीकार किये हैं। १९५८॥ उबीरचेयनाश्चयिस् मूलप्रकृतिनळगाबाधाविशेवमं पेळवपरः :— आवलियं आवाहोदीरचमासेन्ज सत्तकम्माणं । पमम्बियआजासस्य य उतीरणा णस्य णियमेण ॥१५९॥

आविलकाबाघोदौरणामाश्रित्य सप्तकस्मेणां । परभवायुवश्चोदौरणा नास्ति नियमेन ॥

' उदीरणेयनाव्ययिसि आयुर्व्योङ्ग्जलसामूलप्रकृतिसळ्गाबाघेयाविलकामात्रमेयककुमननचळावळि यंबुर्व्यं किन्नु प्रयमाविनियकं गळोळपुक्रश्टक्यमनुवयाविळ्योळपुर्यारतनस्थितियोळतिक्छापनाविळ्यं कळेबुळिंब सर्व्योस्वितिविकंगळोळ "भ्रह्मणेण सब्वचणे खंडिये मिज्यमचणमागक्छवि तं क्ष्मण अद्याण अद्येण ऊणेण शिवेय भागहारेण मिज्यसमवणमवहरिये पचर्य तं वोगुणहाणिणा पुणिये आविणिसेयं । तत्तो विसेसहीणकम"-मेविनु प्रयमाविगुणहाणिहच्यंगळं तंतम्म
१० प्रथमाविनियकंगळं विदद्व दितीयाविनियकंगळोळ तंतम्म गणहानिसंबंधिविशेवहीनक्रमविवं

कृतौ ॥१५८॥ उदोरणां प्रत्याह---

उदीरणामाश्रित्य आयुर्वजितसप्तमुलप्रकृतीना आवाधा आविलकैव भवति, सा चाविलः अवलाविल-रित्युच्यते, तां त्यवस्या अपकृष्टद्रव्यं उदयावत्यां उपरितनस्यितौ तु चरमे अतिस्थापनावलीं त्यवस्या नाना-पृणहानिषु च सर्वनियेकेषु, ''अद्वाणेण सञ्चयणे खंडिये मन्त्रिमयणमागच्छदि तं कङ्गदाणदेण उन्नेण १५ णिसेयभागहारेण मन्त्रिमयणमवहरिये पचयं तं दोगुणहाणिणा गुणिये आदिणिसेयं नतो विसेसहीणकर्ग' इति

आगे उदीरणाकी अपेक्षा आवाधा कहते हैं---

बदीरणाको लेकर आयुके बिना सात मूळ प्रकृतियों की आवाधा एक आवळी प्रमाण ही होती है। अर्थोन् जो कमें वदीरणाह्य होता है तो बँधनेके परचान एक आवळी प्रमाण- काल बीतनेयर हो बदीरणाह्य होता है। इससे उदीरणाह्य अपेक्षा आवाधा एक आवळी अपाण- काल बीतनेयर हो वदीरणाह्य काले जिस वे के प्रमाण कही है। इस बँचेयपर एक आवळी का तो जैसा बँघा वैसा ही रहता है, उदयह्य या वदीरणाह्य नहीं होता। इसीसे इस आवळीको अचळावळी कहते हैं। इस अचळावळी- को छोड़ पीछे कमेंपरमाणुऑमें से कितने ही कम परमाणुऑका अपकर्षण करके जिन्हें उदयावळीमें देता है, वे तो आवळीकाळमें उदय देकर बिर जाते हैं। और जिन्हें उपरकी स्थितिमें काले वे वे ददयावळीके उपरकी स्थितिके अनुसार खिरते हैं। आन्तम आवळी प्रमाण अतिस्थापनाबळोको छोड़ जो परमाणु प्राप्त होते हैं वे नावागुण हानिके हारा सर्ब- निषेकोंमें खिरते हैं। सो वदयावळीमें दिया वदीरणा हटय कैसे खिरती हैं यह कहते हैं—

विवक्षित कालके समयोंका प्रमाण यहाँ गच्छ है। उससे सर्वधन अर्यात् विवक्षित सर्व परमाणुकांक प्रमाणमें भाग देनेपर मध्यम धन अर्यात मध्यके समयों जितने खिरते हैं उनका प्रमाण आता है। उस मध्यम धनमें, एक कम गच्छके आधा प्रमाण सो निषंक भागहार जो हो गुणहानि उसमें घटानेपर जो प्रमाण रहे उसका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे सो चयका प्रमाण जानना। उस चयको हो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम समयमें जितने परमाणु खिरते हैं उनका प्रमाण आता है। दितीय आदि समय सम्बन्धी निषंकांभें एकएक चयहीन परमाणु खिरते हैं। उन सबका विभाग स्वस्प पहले कह आये हैं और आगे भी कहेंगे। इस प्रकार असमयमें ही उदीरणांके हारा उद्यावलों प्राप्त कर्मने खिरनेका

# निक्षेपिसुबुदु दौरणाविधानदोळमेंदरिउदु ॥

नानानिषेक स्थिति ।



आबाधाविजितस्थितियं निषेक्षेत्रं पेळवपरः--

आबाह्णियकम्मद्विदी णिसेगी दु सत्तकम्माणं । आउस्स णिसेगी पुण सगद्विदी होदि णियमेण ॥१६०॥

आबाधोनितकम्मेस्थितिर्निषेकस्तु सप्तकम्मेणां । आयुषो निषेकः पुनः स्वस्थितिङभैवति नियमेन ।।

आयुर्वेज्जिततानावरणादि सप्तमूलप्रकृतिगळगे आखाषोनित कम्मस्थिति । तु मत्ते निषेक-मक्कुमायुष्यकर्म्मक्के पुनः मत्ते स्वस्थितियोनितेनितुं निषेकमक्क्रं नियमर्थिदं ।

निक्षिपेत उदीरणाविधाने इति शातव्यम् ।

^ ४ अतिस्वापनाविलः जपरित्वक्रियतिः

० ४ उदयावितः ^ ४ उदयावितः

∧ ४ अचलावलिः

॥१५९॥ निषेकस्वरूपमाद्र--

आयुर्वेजितसन्तम्बरुकृतीनां आबाघोनितकर्मस्यितिः तु-पुनः निषेकः स्यात् । आयुषः पुनः स्वस्थितिः सर्वेव निषेको अविति निष्यमेन ॥१६०॥

कथन जानना। आयुकर्ममें उदीरणा जिस आयुको भोग रहे हैं उसी आयुमें होती है। जो आगामी उत्तरभवको आयु बाँधी है उसकी उदीरणा नियमसे नहीं होती॥१५९॥

आगे निषेकका स्वरूप कहते हैं-

आप त्राप्त कार त्यार पहुंच हैं। आज्ञय यह है कि प्रति समय जितने कर्मपरमाणु जिरते हैं जनके समुद्दका नाम निषेक हैं। आज्ञय यह है कि प्रति समय जितने कर्मपरमाणु जिरते हैं जनके समुद्दका नाम निषेक हैं। यो सात कर्मोंमें से किसी भी कर्मकी जितनी रिथित वँषी हो उसमेंसे आवाधाकाल्में तो कोई परमाणु खिरता नहीं। आवाधाकाल बीतनेत्रर प्रति समय कर्मपरमाणु कमसे जितनेत्रर प्रति समय कर्मपरमाणु कमसे जितनेत्रर प्रति कार कर्मकी रिथितमें से आवाधाकाल बीतनेत्रर प्रति कार कर्मकी रिथितमें से आवाधाकाल बीतनेत्रर जो २० काल प्रेय रही उसके समयोंका जितना प्रमाण हो उतना हो निषेकी प्रमाण होता है। सो सात कर्मोंके निषेक तो उनकी आवाधाहीन स्थिति प्रमाण जानना। किन्तु आयुकर्मकी

१. क<sup>°</sup>दिदं। आयुष्य कर्म सर्व निषेकस्थिति ∧ा

आबाहं बोलाविय पढमणिसेगम्मि देह बहुगं तु । तत्तो विसेसझीणं विदियस्मादिमणिसिगोत्ति ॥१६१॥

क्षाबाधामपनीय प्रथमनिषेके दशति बहुकं तु । ततो विशेषहीनं द्वितीयस्याष्टानिषेकपर्य्यतं ॥ कम्मंस्थितियोळाबाषेयं कळेडु प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकदोळ् बहुडव्यमं कुडुग्रं। तु मत्ते ५ ततो विशेषहीनं अस्लिब मेलण द्वितीयनिषेकं मोदल्गों डु द्वितीयगुणहान्याद्यनिषेकपर्य्यतं विशेष-हीनकमिष्यं कुडुग्रं॥

> बिदिये बिदियणिसेने हाणी पुन्विन्स्हाणिअद्धं तु । एवं गुणहाणि पिंड हाणी अद्धद्धयं होदि ॥१६२॥

दितीये दितीयनिषेके हानिः पूब्बंहानेरढं नु । एवं गुणहानि प्रति हानिरढाँढं भवति ॥

१० नु मत्ते दितीये दितीयगुणहानियोळ दितीयनिषेके दितीयनिषेकदोळ हानिः हानि पूर्व्यः

हानेरढं प्रयमगुणहानिय हानियं नोडळढंग्यकुमिन्तु गुणहानि प्रति गुणहानि । गुणहानिदयदे हानिः

हानी अर्ढार्ढं भवति अर्ढाढंकममक्कुं । १।२।४।८। १६।३२। इध्य ६३००। गुणहानि ८।

नानागुणहानि ६। स्थिति ४८। अय्योग्याम्यस्तराजि । चि १००।

कर्मीस्थतावाबाथां त्यक्ता प्रथमगुणहानिप्रयमनिषेके बहुद्रव्यं ददाति । नु-पुनः तत उपरि द्वितीयादि-१५ निषेकेषु द्वितीयगुणहानिप्रयमनिषेकपर्यन्तेगु विशेयहीनक्रमेण ददाति ॥१९२॥

तु-पुनः द्वितीयगुणहानौ द्वितीयनियेके हानिः पूर्वहानेरर्ध भवति । एवं गुणहानि गुणहानि प्रति

स्थितिमें से आवाधाकाल नहीं घटाना क्योंकि आयुकर्मकी आवाधा तो जिस भवमें उसका बन्ध किया उसी भवमें पूर्ण हो गयी। पीछे जो जन्म धारण किया उसमें प्रथम समयसे लगाकर अन्त समय पर्यन्त प्रतिसमय आयुकर्मकी निषेक खिरते हैं। अतः आयुक्रमेकी जितनी स्थिति होती हैं उसके समयोंका जितना प्रमाण होता है उतने ही आयुक्रमेकी निषेक होते हैं। शहरू।

सो आवाधाकालको छोड़कर, क्योंकि आवाधाकालमें तो कोई परमाणु विरता नहीं, अत: उसके अनन्तर समयमें अर्थात् प्रथम गुणहानिके प्रथम निपेकमें अन्य निपेकोंसे बहुत द्रव्य देना चाहिए। उसमें बहुत परमाणु खिरते हैं। तथा प्रथम गुणहानिके द्वितीय आदि २५ निपेकोंमें द्वितीय गुणहानिके प्रथम निपक पर्यन्त एक-एक चयहीन द्वव्य देना चाहिए॥१६१॥

तथा दूसरी गुणहानिके दूसरे निषेकमें प्रथम निषेकसे पहले प्रत्येक निषेकमें जितना घटाया था उससे आधा घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना द्रव्य देना चाहिए । इसी प्रकार तीसरे आदि निषेकोंमें तीसरी गुणहानिके प्रथम निषेक पर्यन्त इतना-इतना ही घटाना

### नानागुणहानिनिषेकरचने णाणावरणावि ७ निषेकस्थिति आयुष्य कर्म सर्वनिषेकस्थिति आयुष्यक्के स्वस्थितियेनिजनितुं निषेकमक्कं



इन्त स्थितिबंधप्रकरणं समाप्तमादव ॥

हानिः अर्घाधंकमा भवति । १ । २ । ४ । ८ । १६ । ३२ डब्यं ६३०० । गुणहानिः ८ । नानागुणहानिः ६ । स्थितिः ४८ । अन्योत्याभ्यस्तराधिः ६४ ।

चाहिए। आने प्रत्येक गुणहानिर्मे आधा-आधा होता जाता है। इस कथनको अंकसंदृष्टि द्वारा कहते हैं—

विवक्षित कर्मके परमाणु ६२०० तिरसठ सौ । आवाधा विना स्थितिका प्रमाण अइतालीस ४८ । एक गुणहानि आठ समय प्रमाण । नाना गुणहानि छह । दो गुणहानि १० सोलह । अन्योग्याभ्यस्त राग्नि चौंसठ ६४ । प्रथम गुणहानि छह । दो गुणहानि १० सिलह हैं । क्रियोगिह गुणहानिमें आवे-आवे सिलरे हूँ -२२००।६००।८००।४००।१००। एक कम अन्योग्याभ्यस्त राग्निका माग सर्वह्रज्यमें देनेपर अन्तिम गुणहानिके ह्रज्यका परिमाण आता है । उससे दूना-दूना ह्रव्य अथम गुणहानि प्रयन्त जानना । सो प्रथम गुणहानिका सर्वह्रव्य बत्तीस सौ । उसमें प्रथम गुणहानिक ग्रन्जुल्य बत्तीस सौ । उसमें प्रथम गुणहानिक ज्ञाच प्रमाण साह तीनको निषेक भागहार सोलहमें से घटाने पर साहे बारह रहे । उस साहे बारहको भाग मध्यधनमें देनेपर बत्तीस आये । वहीं भय जानना । इसको दो गुजस होने सोलहसे गुणा करनेपर पाँच सौ बारह हुए । यही प्रथम निषेक स्वस्था हुए व्यक्ता प्रमाण है । उसमें प्रकृष्ण च घटानेपर हितोशाहि निषेक

अनंतरमनुभागर्वधमं त्रयोविशतिगावासुत्रंगलिवं पेळवपरः :---

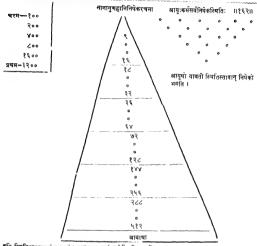

इति स्थितिबन्धकारणं समाप्तं । अधानुभागबन्धं त्रयोविशतिगाथाभिराह-

सम्बन्धी द्रव्य होता है—५१२।४८०।४४८।४१६।३८४।३५२।३२०।२८८। इस दो सी अठासीमें एक खय घटनेपर हो सी उपन होते हैं। यह प्रथम गुणहानिक प्रथम निपेक पाँच सी बारह-५ का आधा है। सो यही द्वितीय गुणहानिक प्रथम निपेक प्रथम निपेक पाँच सी बारह-५ पूर्वसे आधा अर्थोन, सोठह हो। सो तीसरी गुणहानिक प्रथम निपेक पर्यन्त सोठह-सोठह घटानेपर २५६।२४०।२२४।१००।१४२।१००।१४४ होते हैं। उसमें एक चय घटानेपर एक सी अठाईस हुए। यह दूसरी गुणहानिक प्रथम निपेक हो सी उपनसे आधा है। सो यह तीसरी गुणहानिक प्रथम निपेक है। यहाँ चयका प्रमाण पूर्वसे भी आधा आठ है। इस तरह अन्तकी छठी गुणहानि पर्यन्त संयनका, नियेकाक है हर्यका और चयका प्रमाण आधा-आधा जानना। इस क्रमसे तरेसठ सी परमाणु खिरते हैं।।१६२।।

स्थितिबन्धका प्रकरण समाप्त हुआ। आगे तेईस गाथाओंसे अनुभाग बन्धका कथन करते हैं—

## सहपयडीण विसोही तिञ्बो असुद्दाण संकिलेसेण । विवरीदेण जहण्णो अणुमागो सञ्वपयडीणं ॥१६३॥

शुभप्रकृतीनां विशुध्या तीवः अशुभानां संक्लेशेन । विषरीतेन जवन्योऽनुभागः सर्व्य-प्रकृतीनाम ॥

पुभयकृतीनां सातावि प्रशस्तप्रकृतिगळ्गे । विशुद्धपा विशुद्धिपरिणामविदं । तोबः तीबानु-भागमकृमपुभानाम् असाताखप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे । संक्लेशेन संक्लेशपरिणामविद तीबः तीबानु-भागमकृ । विपरीतेन संक्लेशपरिणामविद प्रशस्तप्रकृतिगळ्गे जयन्यानुभागमुं विशुद्धिपरिणाम-विदमप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे जयन्यानुभागमुमक्कु । सब्बंप्रकृतीनां प्रकृतिसरोत्तर प्रकृतिगळ्गेनितोळ विनवकः ॥

> बादालं तु पसत्था विसोहिगुणसुक्कडस्स तिन्वाओ । बासीदि अप्पसत्था मिच्छुक्कडसंकिलिट्ठस्स ॥१६४॥

द्वाचरवारिशत् तु प्रशस्ताः विशुद्धिगुणोत्कटस्य तीवाः । द्वचशीत्यप्रशस्ताः मिथ्यादृष्टचुत्कट-संकिलिप्टस्य ।।

प्रशस्ताः साताविप्रशस्तप्रकृतिगळ् दिब्दबारिशसंख्याप्रमितंगळ् विशुद्धिगुणोत्कटस्य विशुद्धिगुणविद्युत्कटन्य्य जीवंगे तीवाः तीबानुभागंगळपुत्रु । द्वष्णशित्यप्रशस्ताः असातावि १५ वर्णवतुष्ट्योपेतहप्रशीत्यप्रशस्तप्रकृतिगळ् मिध्याहण्टपूत्कटसंक्लिण्टस्य मिध्याहण्टपूत्कटसंक्लिण्ट-जीवंगे । त मत्ते तीबाः तीबानुभागंगळपत्रु ॥

शुभ्रमकृतीनां सातावीनां प्रशस्तानां विशुद्धिपरिणामेन, बसाताध्यशस्तानां संक्लेषपरिणामेन व तीवानुमानो मर्वात । विपरीतेन संक्लेशपरिणामेन प्रशस्तानां विशुद्धपरिणामेन अपशस्तानां व अधन्यानु-भागो भवति ॥१६३॥

सातादिश्वास्ताःद्वाचस्वारिशद्विशुद्विगुणेनोत्कटस्य, असातादिचतुर्वणीपेताप्रशस्ताःद्वपक्षीतिः मिष्या-दष्टपरकटस्य संक्रिष्ठहर्यः च तीब्रानभागा भवन्ति ॥१६४॥

गुभ प्रकृति अर्थान् साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका विशुद्धि परिणामोंसे तीन्न अर्थान् कल्कृष्ट अनुभागवन्य होता है। और असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका संक्खेश परिणामोंसे तीन्न अर्थान् उत्कृष्ट अनुभाग वन्य होता है। और असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका संक्खेश परिणामोंसे तीन्न अर्थान् संक्खेश परिणामों संक्खेश परिणामों के अर्थान् संक्खेश परिणामों अशस्त प्रकृतियोंका और विशुद्धि परिणामसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका जमन्य अनुभागवन्य होता है। इस प्रकार सद्य प्रकृतियोंका अनुभाग वन्य होता है। इस प्रकार सद्य प्रकृतियोंका अनुभाग वन्य होता है। सन्दक्षाय रूप परिणामोंको विशुद्ध और तीन्नकषाय रूप परिणामोंको संक्खेश कहते हैं।।१६१।।

सातावेदनीय आदि बयालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ, जिसके विशुद्धि गुणकी तीव्रता होती है, उसके तीव्र अनुभाग बन्धको लिए हुए बँधती हैं। और असाता आदि वयासी अपशस्त प्रकृतियाँ उत्कृष्ट संक्लेज परिणासवाले सिम्यादृष्टिके तीव्र अनुसाग सहित बँधती हैं।।१६४॥

विशेषार्थ — यहाँ शुभ वर्ण गम्ब रस स्पर्शको प्रशस्त प्रकृतियोंमें गिना है और अशुभ वर्ण गम्ब रस स्पर्शको अप्रशस्त प्रकृतियोंमें गिना है। इस तरह इन लारकी गणना दोनोंमें

## आदाओ उज्जोओ मणुवतिरिक्खाउगं पसत्थासु । मिच्छस्स होति तिब्बा सम्माइटिठस्स सेसाओ ॥१६५॥

अत्तप उद्योतो मनुष्यतिस्यंगायुष्यं प्रज्ञस्तासु । मिथ्यादृष्टिक्भैवंति तीक्राः सम्यग्दृष्टेः कोषाः ॥

आतपनामकर्म्ममुमुखोतनामकर्ममुं मानवायुध्यमुं तिर्य्यगायुध्यमुमं वी नारकुं ४ प्रकृतिगळु प्रशस्तप्रकृतिगळोळु विशुद्धमिष्यायुष्टिंगे तीवानुभागंगळपुत्रु । शेवाः शेवसातादि अष्टाप्रिशस्त्र शस्तप्रकृतिगळ विश्वासस्यग्र्वास्यग्रेणे तोबानमागंगळप्य ॥

> मणुओरालदुवज्जं विशुद्धसुरणिरयअविरदे तिब्बा । देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥१६६॥

मनुष्यौदारिकद्वयं बच्चं विशुद्धसुरनारकाविरते तीवाः। वेवायुरप्रमत्ते क्षपके अवशेष द्वात्रिशत्।।

सस्यग्दिष्टगळ तीबानुभागप्रकृतिगळ् मुबलंट ३८ रोळ् मनुष्यदिकमुमीबारिकदिकमुं बज्जऋषभनाराचसंहतनमुमेब प्रकृतिपंचकं अनंतानुर्वधियं विसंयोजिसुवनिवृत्तिकरणपरिणामचरम-समयद विशुद्धसुरनारकरुगळगसंयतसम्यग्दृष्टिगळ्गो तीबानुभागंगळपुत्रु । अप्रमत्ततोळ् देवायुष्यं १५ तीबानुभागमण्डु । अवशेषद्वाजित्रावस्यस्य प्रकृतिगळ् अपकनोळ् तीबानुभागमप्युत्रु ॥

प्रशस्तप्रकृतियु आतपः उद्योतः मानवित्यंगायुषी चेति चतस्रः विशुद्धमिष्यादृष्टेः शेषाः साताचाष्ट-त्रिकादिशुद्धसम्यय्दृष्टेश्च तीक्रानुभागा भवन्ति ॥१६५॥

सम्बन्धिषु उत्तराष्ट्राष्ट्रियानमध्ये मनुष्यद्विकं औदारिकद्विकं च वष्यव्यमनाराचसंहतनं चेति पञ्चकं अनन्तानुबन्धिवसंयोजनकानिवृक्तिकरणवरमकामधिखुद्धपुरनारकासंयवसम्बन्ध् हो तीवानुभागं भवति । देवायुः २० अप्रमत्ते भवति । अवशिष्टा द्वानिवात अपके एव ॥१६६॥

होनेसे बन्ध प्रकृतियोंकी संख्या १२० में चार बढ़ गयी; क्योंकि किसीको कोई रूप आदि अच्छा लगता है और किसीको वही बुरा लगता है ॥१६४॥

चन बयाळीस प्रशस्त प्रकृतियोंमें-से आतप, जद्योत, मनुष्यायु इन चारका तो विशुद्ध मिण्यादृष्टिके तीत्र अनुमाग बन्ध होता है। और शेष साता आदि अड़तीस प्रकृतियोंका २५ विज्ञद्व सम्यग्दृष्टीके तीत्र अनुभागवन्य होता है।।१६५॥

किन्तु सम्यन्दृष्टीके तीव अनुभाग सहित वँधनेवाली अवृतीस प्रकृतियों में से मृत्य-गति, मृत्य्यास्यातुप्वीं, औदारिक झरीर, औदारिक अगोपाग और वक्षपंमनाराच सहनन इन पांचका तीत्र अनुभागाच्य जो देव या नारकी असंयत सम्यग्दृष्टी अनत्तानुबन्धीके विसंगोजनके लिए तीन करण करते हुए अनिष्ठृति करणके अन्तके समयमें वर्तमान होता ३० है उसके होता है। देवापुका तीव अनुभागवन्य अपमत गुणस्थानमें होता है। शप वत्तीस प्रकृतियोंका तीव अनुभागवन्य स्वपक अणिवाले जीवके ही होता है। ॥१६६॥

## उवघादहीणतीसे अपुन्वकरणस्य उच्चजससादे । सम्मेलिदे इवंति हु खवगस्यवसेसवचीसा ॥१६७॥

उपघातहीर्नात्रशत् अपूर्व्वरणस्योच्चयशः शातान् । सम्मिलिते भवंति खलु अपकस्याव-शेषद्वात्रिशत् ॥

अपूर्वकरणस्य अपूर्वकरणभयकः उपधातनामकम्मेबिङ्कतष्ठभागव्युचिछलाजिशस्य इतिगळु 'छट्ठे भागे तिरथं णिमिणं सम्ममणपींबदी। तेजबु हारदु' इत्यादिगळनू सुस्मसांपरा-यन उच्चेग्गीत्रमं यशस्कीतियुमं सातवेदनीयमुमं कूडुलिरलु अवशेषद्वाजिशस्त्रकृतिगळु अपकनोळु तीबानुभागंगळपुत्रे दु पेळ्ड प्रकृतिगळप्युत्रु॥

> मिच्छरसंतिमणवयं णरतिरियाऊणि वामणरितिरिए । एइंदिय आदावं थावरणामं च सरमिच्छे ॥१६८॥

निथ्यादृष्टयंतिमनवकं नरतिर्ध्यंगायुर्ध्यामनरतिरक्षि । एकॅद्रियमातपस्थावरनाम च सुरमिथ्यादृष्टौ ।।

अप्रशास्तप्रकृतिगळ् अशुभवणंबतुष्कपुक्संगळ् ८२ प्रशास्त प्रकृतिगळु ४ कृष्ठि ८६ प्रकृति-गळ्गो निष्यादृष्टिकीवने तीवानुभागमं माळकुमाव प्रकृतिगळ्गाव निष्यादृष्टि साळकुमें बीडे निष्यादृष्टिपत्मिनवकं सुस्प्रत्रयविकलेक्टियत्रयनररुद्धिकतरकायुष्यमेंबी निष्यादृष्ट्यतिम नवकम्ं १५ संक्ष्ण्यदरोळु मनुष्यतिप्यंगायुद्धयं विश्वद्धानिष्यादृष्टि मनुष्यतियंबरोळु कृष्ठि ११ प्रकृतिगळ् तीवानुभागंगळप्युव । एकॅट्रियजातिनामम् स्थावरनामम् संक्ष्ण्यरोळ् वातापं विश्वद्धारिकन्तु प्रकृतित्रयं स्वस्थिति वण्मासावजेषमायुत्तं विरक् सुर्यान्यावृद्धियोळ् तीवानुभागंगळप्युव ॥

अपूर्वकरणश्यकस्य उपघातर्वजितवष्ठमागन्युन्छितित्रिञ्जति सूक्ष्मसोपरायस्य उच्चैगौत्रयशस्क्रीतिसात-वेदनीयेष् मिलितेष् ताः अवशेषद्वात्रिशस्यकृतयो भवन्ति ॥१६७॥

अप्रशस्तद्वयशीतिः आतगायगवस्तम्बस् मिष्यानृष्टावेव तीवानुमागा उक्ताः । तत्र मुक्तमत्रपादिमिष्या-नृष्टपंतिमनवकं नरतिरिक्तवोः संकिष्ठप्योः नरतिर्थगायुक्षी च विशुद्धयोर्भवन्ति । एकेन्द्रियं स्थावरं च संक्ष्णिय आतगस्तु विशुद्धे स्वस्थितिषणासावयोवे सुरामिथ्यादृष्टी प्रवन्ति ॥१९८॥

क्षपक अपूर्वकरण गुणस्थानके छठे भागमें जिन तीस प्रकृतियोंकी व्युच्छिति कही है उनमें-से उपयातको छोड़कर उत्ततीस तथा सुदम साम्परायमें बँधनेवाली उञ्चगोत्र, यशः- २५ कींति और सातावेदनीय मिळकर उक्त बनीस प्रकृतियाँ होती हैं ॥१६७॥

षयामी अप्रशस्त प्रकृति और आतप, उद्योत, सनुष्यायुं, तियँचायु इन छियासीका तीन्न अनुभाग सहित बन्ध सिध्यादृष्टिके ही होता है। उनसेंसे जिन सोखह प्रकृतियोंकी व्युष्टिति सिध्यादृष्टिके कही है उनसेंसे सुक्ता, अपयोग साधारण आदि अन्तको नौ प्रकृतियों- का तीन्न अनुभागवन्य संक्छेश परिणासयुक्त सनुष्य और तियँच करते हैं तथी प्रति सनुष्यायु ३० वियँचायुक्त तोन्न अनुभागवन्य संक्छेश परिणासयुक्त सनुष्य या तियँच करते हैं तथी सन्दर्यायु ३० वियँचायुक्त तोन्न अनुभागवन्य विशुद्ध परिणासवाल हैन सनुष्य या तियँच करते हैं तथा सिध्यादृष्टि देव अपनी आयुके छह सास शेष रहनैपर तीन्न अनुभाग वन्य करता है। ॥१६८॥ देव अपनी आयुके छह सास शेष रहनैपर तीन्न अनुभाग वन्य करता है।॥१६८॥

उन्जोओ तमतमगे सुरणारयमिन्छगे असंपत्तं । तिरियदगं सेसा पुण चदगदिमिन्छे किलिटठे य ॥१६९॥

उद्योतस्तमस्तमके मुरनारकमिथ्यावृष्टावसंप्राप्तं । तिर्व्वविद्वकं शेषाः पुनश्चतुर्गितिमिध्यावृष्टौ क्लप्टो व ॥

तमस्तमके सप्तमनरकभूमियोळ्पशमसम्यक्त्वाभिमुखामिथ्याहिष्टिविशुद्धियुतनारकनोळ्छोत-नामकम्मं तोबानुभागमवकुमेक दोडे अतिविशुद्धंगुद्धोतनामकम्मंबंघ मिल्ळप्युवरिदं। मत्तं पुरना-रकमिष्यावृष्टिजीवंगळोळ् असंश्रामसुगाटिकासंहननमुं तिष्यगिद्धकमेव त्रिश्कृतिगळ् तोबानुभागं-गळपुष्ठु। शेषाष्टोत्तरविष्टिप्रकृतिगळ् ६८। पुनः मत्ते संक्लिष्टचतुर्गातिमिथ्याहिष्टिजीवनोळ् तीबानुभागंगळपुष्ठ।।

यितुत्कृष्टानुभागमं पेळवनंतरं जघन्यानुभागबंधस्वामिगळं पेळदपरः—

वण्णचउक्कमसन्थं उवधादो खवगधादि पणुवीसं।

तीसाणमवरबंधी सगसगबीच्छेदठाणम्मि ॥१७०॥

वर्णवतुष्कमञस्तं उपघातः क्षपकवाति पंचविज्ञतिः त्रिज्ञतामवरवंधः स्वस्वव्युच्छिति-स्थाने ॥

अप्रश्नस्तवर्णचतुरुक मुंउपधातनाममुं ज्ञानावरणपंचक मुमन्तरायपंचक मुंदर्गनायरणचतुरुक मुं निक्रेषु प्रचले मृंहास्य मुंरितयुंभयमुं जुगुरमेयुं पृंचे वसुंसंज्वल न चतुरक मंब अपक रुगळ पंचीं वातिन् धातिगळुंक्षि २० मूच सुंप्रकृतिगळ जघन्यानुभागवं मंह्यबंध यश्चित्र स्वस्ववंध यश्चित्र स्वाप्त मिर्ट्यान स्वाप्त स्

तमस्तमके सममनरके उपज्ञमसम्बन्धान्तमुत्रामध्यादृष्टिविषुद्धनारके उद्योतः तीवानुभागे भवति
२० व्यतिविषुद्धस्य तरबन्धान् । पुनः सुरनारकामध्यान्त्रदे व्यक्षंत्राममुगटिकासंहननं तिर्यगृहिकं च । तेपाः अष्टपष्टिः
६८ पतः संविष्णप्रचातांतिकामिष्यादिष्टौ ॥१६९॥ अयं जषस्यानभागवन्धकानाहः—

अप्रशस्त्वर्णवतुष्कं उपघातः पञ्चनानावरणपञ्चान्तरायचक्षुदैर्शनावरणनिहाप्रचलाहास्यरित्रययुगृप्या-पवैदचतःसंज्वननाश्चेति निशतः जयग्यानमागः स्वस्ववन्धव्यच्छितस्याने भवति ॥१७०॥

सातर्वे नरकमें उपज्ञम सम्यक्त्वके अभिमुख मिश्यादृष्टि विशुद्ध नारकी ज्योतका २५ तीत्र अनुभागकत्व करता है, क्योंकि अतिविशुद्धके उद्योत प्रकृतिका वस्य नहीं होता। तथा मिश्यादृष्टि देव और नारकीके असंप्राप्तामुग्पिटिका संहन्त विर्यवगति और तिर्यवगत्यादु-पूर्वीका तीत्र अनुभागकत्व होता है। प्रेष अबस्य प्रकृतियोंका तीत्र अनुभागकत्व पारो गतिके संकठेश परिणामवाले मिश्यादृष्टि जीव करते हैं ॥१६५॥

आगे जघन्य अनुभागबन्ध करनेवालोंको कहते हैं-

अप्रशस्त वर्णादि चार, उपचात, पाँच जानावरण, पाँच अन्तराय, चार दर्शनावरण, निक्का, प्रचल, हास्य, रित, भय, जुल्दा, पुरुषवेद, चार संवत्नल कपाय इन तीस प्रकृतियाँ-का जबन्य अनुभागवन्य अपनी-अपनी बन्धअपुन्तितिक स्वानमें कोता है अर्थान् जहाँ इनकी बन्धअपुन्तित्ति होती है वही जघन्य अनुभागवन्य होता है ॥१७०॥

## अणथीणतियं मिच्छं मिच्छे अयदे हु विदियकोहादी । देसे तदियकसाया संजमगुणपत्थिदे सोलं ॥१७१॥

अनन्तानुवंधिस्त्यानगृद्धित्रयं मिथ्यात्वं मिथ्यादृष्टौ असंयते खलु हितीयकोधादयः। वेजवते ततीयकवायः संयमगणप्रात्थिते वोडर्ज ॥

> आहारमण्यमत्ते पमत्तसुद्धेव अरदिसोगाणं । णरितरिये सुहुमतियं वियलं वेगुव्वछक्काऊ ॥१७२॥

आहारमप्रमत्ते प्रमत्तसुद्धे एवारतिशोकयोः। नरतिरक्ष्योः सुक्षमत्रयं विकलं वैगुष्धं-षटकमायुः।।

अहारफद्वयं प्रशस्त्रप्रकृतिवर्णुर्वरिदं प्रमतगुणाभिमुखसंक्षिक्टदाप्रमससंवतनोळु अधन्यानुः १५ भागमन्त्रुं । अरतिशोकद्वयमप्रशस्त्रप्रकृतिवर्णुर्वरिदमप्रमत्तगुणाभिमुखविद्युद्धमप्तसंवतनोळु जयन्यानुभागमन्त्रुं । सुक्तत्रवामुं विकलत्रवामुं वैकितिकवदकपुमावुदबनुष्कपुमं व १६ प्रकृतिगळु नरतिवर्णवरोळ जयन्यानुभागंगळप्यु । आ २ । आ १ । शो १ । स ३ । वि ३ । वे ६ । आ ४ ॥

अनन्तानुबन्धिनः स्त्यानगृद्धित्रयं निध्यात्वं च प्रिध्यातृष्टो, अप्रत्याच्यानकवायाः असंयते, प्रत्याच्यान-कथायाः देवसंयते इतिमाः पोडशप्रकृतयः तत्र तत्र संयमगुणाभिमुखे एव विशुद्धजीवे जचन्यानुभागा २० भवन्ति ॥१७१॥

आहारकद्वयं प्रशस्तत्वात् प्रमत्तगुणाभिमुखर्विक्ष्यष्टामत्ते जवन्यानुभागं भवति । अरतिग्रीकौ अप्रशस्तत्वात् अप्रमत्तगुणाभिमुखविद्युद्धप्रमत्ते एव । सूक्ष्मप्रयं विकल्पत्यं वैक्रियिकषर्कं आयुक्ष्वतुष्कं च नरितरक्वोदेव ॥१७२॥

अनन्तानुबन्धी चार कषाय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, और मिध्यात्वका मिध्यादृष्टिमें, २५ यार अप्रत्याक्ष्यान कपायोंका असंयतमें, चार प्रत्याक्यान कपायोंका देशसंयतमें, इस प्रकार ये सोठह प्रकृतियाँ अपने-अपने गुलस्थानोंमें संयमगुण धारण करनेके अभिमुख विशुद्ध जीवके जषन्य अनुभाग सिंहत बँधती हैं ॥१०१॥

आहारफ शरीर, आहारक अंगोपांग प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अतः इनका जघन्य असु-भागवन्य प्रमृत्तगुणस्थानके अभिमुख हुए संक्ष्मेश परिणामवाले अप्रमृत्त गुणस्थानवर्ती ३० जीवके होता है। अरति और शोक अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अतः इनका जघन्य जनुभागवन्य अप्रमृत गुणस्थानके अभिमुख हुए विशुद्ध प्रमृत्तगुणस्थानवर्ती जीवके होता है। सूरुम, अपर्याप्त साधारण, हो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, वौइन्द्रिय, वेषगति, देवगाति, वेषगत्मानुपूर्वी, नरकगित, ۶'۹

20

सुरणिरये उज्जीवीरालदुगं तमतमस्मि तिरियदुगं । णीचं च तिरादिमज्ज्ञिमपरिणामे थावरेयक्लं ॥१७३॥

मुरनारकेषूछोतः औदारिकद्विकं तमस्तमे तिर्य्यौद्वकं । नीचं च त्रिगतिमध्यमपरिणामे स्थावरेकाकं ।।

५ सुरनारकरोळुखोतभुमोदारिकद्विकमुं जधन्यानुभागंगळप्पृवल्लि देवक्कंळतिविद्युद्धरादोष्ट्-खोतनाममं मोदलो कट्दुबरल्ल्डु कारणविद्यमुद्योतनामं प्रशस्तप्रकृतियप्पुर्वरिदं सुरनारकदगलु संक्लिष्टदग्राळे जधन्यानुभागमनवक्कं माळ्यद। तिर्प्यदिकं नीचैमांत्रपुमे व प्रकृतित्रयं सप्तम-पृथ्वय नारकनोळु विशुद्धनोळु जधन्यानुभागमक्कुं। स्थावरनाममुभेकेद्वियज्ञातिनाममुभेवेदर्ड् प्रकृतिगळु नरकगतिरहित शेषत्रियतिज्ञोवंगळ तोवविद्युद्धि संब्लेशपरिणाममल्ल्य मध्यमपरिणाम-१० बोळ जधन्यानुभागंगळपुष्ट्व। उ १। औ २। ति २। ती १। था १। ए १॥

सोहम्मोत्ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्म । चहुगतिवामकिल्टिट्ठे पण्णरस दुवे विसोहीये ॥१७४॥

सौधम्मंपर्व्यन्तमातपः तीरथंकरमविरते मनुष्ये। चतुःगंतिवामक्लिष्टे पंचदश हे विद्युषे॥

भवनत्रयमादियागि सौधम्मेद्वयपर्यन्तमाद देवक्कंळातपनाममं संक्लिट्र जघन्यानुभागमं माळ्यकः । नरकगतिगमनाभिमुखनस्य असंयतनोळु मनुष्यनोळु तीर्स्यकरनाममं जघन्यानुभाग-

उद्योतः श्रीदारिकद्विकं च सुरनारके जयस्यानुभागं लगते । तत्र उद्योतः श्रीतिवृद्धदेवं बन्धाभावात् प्रशस्तरवात् संविलब्टे एव लगते । तिर्योग्धकं नोचैगोतं च सप्तमपृथ्वीनारके विशृद्धे, स्वावरमेकेन्द्रियं च नारकाद्विना वैयत्रिमतिजे तीद्रविद्युद्धिसंक्षेत्रपहिते मध्यमयरिणामे एव ॥१७३॥

आवपनामकर्म भवनत्रये सौधर्मद्वये च संक्लिङ्टे जघन्यानुभागं भवति तीर्यकृत्वं नरकगमनाभिमुखा-

नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग और चार आयु इन सोल्डह प्रकृतियों-को सनुष्य और तिर्यंच जघन्य अनुभाग सहित बाँघते हैं ॥१०२॥

विशेषार्थ-गाथामें चार आयु नहीं गिनायी हैं। टीकामें ही गिनायी हैं।

उद्योत और औदारिक द्विक देव और नारकांके जयन्य अनुभाग सहित बँधती हैं। देव चनमें से उद्योत प्रकृतिका बन्ध अति विशुद्ध परिणामवाले देवके नहीं होता। अतः संकलेश परिणामीके ही जयन्य अनुभाग सहित बँधती हैं। तिर्वेषपति, तिर्वेषपति, तिर्वेषाति और नीच गोत्र सातवं नरकमें विशुद्ध परिणामी नारकोंके जयन्य अनुभाग सहित बँधती हैं। स्थावर, एकेन्द्रिय ये दो प्रकृतियाँ नारकों विना शेष तीन गतिवाले जीवके, जिसके परिणाम न तो तीन्न विशुद्ध होते हैं और न तीन्न संकलेशयुक्त होते हैं, किन्तु मध्यम परिणाम होते हैं उसीके ३० जयन्य अनुभाग सहित बँधती हैं। ॥१७३॥

आतप प्रकृति भवनत्रिक और सौधर्म ईशान स्वर्गके संव्छेश परिणामवाले देवके जवन्य अनुभाग सहित बँधती है। तीर्यंकर प्रकृति नरक जानेके अभिग्रुख असंयत सम्यक्

30

मक्कुं। बतुर्गितिय मिष्यादृष्टितंदिरूष्टनोळ् भुंबण सुत्रदोळ् वेळव पंबदश प्रकृतिगळ् जघन्यानुः भागगळध्वुत्र । मत्तमेरङ् प्रकृतिगळ् विशुद्धनोळ् जघन्यानुभागगळध्वववाउवे दोडे वेळवपरः :—

> षरघाददुगं तेजदु तसवण्णचउक्क णिमिणपंचिदी । अगुरुलहुं च किलिट्ठे हत्थिणउंसं विसोहीये ॥१७५॥

परघातद्विकं तैजसद्विकं असवर्ण्यतुरकतिम्माणपंचेदियाध्यगुरलघुक्व विलस्टे स्त्रीनपुंसके ५ विद्युद्धे ॥

परधात मुमुब्ह्वासम् तैजसारीरनासम् काम्मणकारी रनासम् जसबाद पर्व्याप्तप्रत्येक शरीर-चतुष्कम् ग्रुप्तर्यच्युष्कम् तिम्मणि पंचेद्वियज्ञातिनासमुमपुष्क गुनासभूमेवित्र १५ पंचवकाप्रकृति-गळे बुवक्कृतित्र चतुर्गिति सिच्यादृष्टिव सिक्टरजोवनोञ्ज जयन्यानुभागिकपुषु एकं वोर्ड इतु प्रक्र-स्तप्रकृतिगळपुत्र रिक्ष्यादृष्टिव स्वयुक्त स्वयुक्

> सम्मो वा मिच्छो वा अट्ठ अपरियद्द मिन्झमो य जिद् । परिवद्गमाणमिन्झममिच्छाइटठी दु तेवीसं ॥१७६॥

सम्यग्दृष्टिर्वा मिण्यादृष्टिर्वा अष्ट अपरिवर्तमानमध्यमश्च यवि । परिवर्तमानमध्यम- १५ मिथ्यादृष्टिस्त त्रयोविदाति ॥

संयतमनुष्ये एव । उत्तरमूत्रोक्तशञ्च दशप्रकृतयः चतुर्गतिकमिण्यादृष्टौ संक्लिण्टौ एव, हे प्रकृती विशुद्धे एव ॥१७४॥ अमुमुत्तराधमेव स्पष्टपति—

परधातोच्छ्वासौ तैजसकार्मणे तसवादरपर्यातप्रत्येकानि त्युसवर्णवतुष्कं निर्माणं पञ्चीद्रद्यं अगुरूरुषु चेति पञ्चदशकृतयः चतुर्पतिमिध्यादृष्टी संचिष्ठध्टे जघन्यानुमागा भवन्ति प्रशस्तत्वात् । स्त्रीपंडवेदी तस्मिन् २० विशुद्धे एव अप्रणस्तत्वात् ॥११७५॥

दृष्टी मनुष्यके जघन्य अनुभाग सहित बँधती है। आगे कही गयी। पन्द्रह प्रकृतियाँ चारों गतिके संक्छेश परिणामी मिथ्यादृष्टी जीवके और दो प्रकृतियाँ चारों गतिके विशुद्ध परिणामी जीवके जघन्य अनुभाग सहित बँधती हैं॥१०४॥

आगे उन्हीं प्रकृतियोंको कहते हैं।

परवात, उच्छ्वास, तैजस, कार्मण, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, सुभ वर्णादि चार, निर्माण, पंचेन्द्रिय, अगुरुरुषु वे पन्द्रह प्रकृतियाँ चारों गतिके संबद्धेश परिणामी मिण्याषृष्टी जीवके जयन्य अनुभाग सिंदत वँधती हैं; क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। तथा स्त्रीवेद, न्युंसकदेद ये दोनों अप्रशस्त हैं अतः इनका चारों गतिके विशुद्ध जीवके जयन्य अनुभाग-वन्य होता है।।१७५।।

१ व राट्यां में व।

सम्यावृष्टिसेण्मिष्यावृष्टियागल् वश्यमाणसूत्रबोळ्गेळव ३१ एकाधिकांत्रशत् प्रकृतिगळोळू प्रवसोक्ताष्ट्रप्रकृतिगळ्गे सध्यमदच बिं अपरिवर्तमानसध्यमपरिणासपरिणतनावोडे अध्ययानु-भागमं माळकुं। परिवर्तमानसध्यमपरिणामियण् मिष्यावृष्टि तु मत्ते शेषत्रयोविशतिगळ्गे अध्ययानुभागमं माळकुमवा उव बोडे पेळवणः :—

> थिरसुहजससाददुगं उभये मिच्छेव उच्चसंठाणं । संहदिगमणं णरसुरसुभगादेज्जाण जुम्मं च ॥१७७॥

स्विरञ्जभयधःसातद्विकग्रुभयस्मिन् मिध्यादृष्टावेबोच्चसंस्थानं संहतनं गमनं नरसुभगावे-यानां युग्मं च ॥

स्थिरास्थिरशुआशुभयजस्कीर्त्ययजस्कीर्तसातवेदनीयमसातवेदनीयमें प्रकृत्यण्टकशुभय-१० स्मिन् । सम्यव्हिटयोळं सेणिमश्यादृष्टियोळागळु जयन्यानुभागंगळपुतु । येललानुमवर्गाळु मपरिव-संमानमध्यमपरिणामगळादोडे मिष्यादृष्टियोळं परिवर्तमानमध्यमपरिणामपरिणतनोळु उज्वेगां-त्रमुं संस्थानयद्वस्युं संहुननव्यद्वसुं प्रशस्ताप्रशास्ताममगुग्मसुं । मनुष्यगुग्ममुं सुर्युग्मसुं सुभायसुं स्व कोवययुग्ममुमेंबी त्रयोविद्याति प्रकृतिगळगे जयन्यानुभागंगळपुतु । थिर २ । शु २ । ज २ । सा २ । उभये । उ९ । सं ६ । सं ६ । विहार २ । म २ । सु २ । सु २ । आप्यानुभागवोळ देळ्वी १५ अपरिवर्तमानपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानमध्यमपरिवर्तमानस्थानस्य

सम्यग्दृष्टिर्वा मिन्यादृष्टिर्वा वस्थमाणसूत्रोनौकीर्वाश्यकृतियु प्रयमोक्ताष्टानां यद्यपरिवर्तमानमध्यम-परिणामस्तदा जपन्यानुभागं करोति, येषत्रयोविश्वतेस्तु पुनः परिवर्तमानमध्यमपरिणामीभयादृष्टिरेव करोति ॥१७६॥ ताः काः ? स्वयाद्य---

स्विरास्विरनुभाषुभवकाञ्चलः सातासातान्यष्टी उभयस्मिन् सम्बन्दृष्टी मिथ्यादृष्टी वा जवन्यानुभागानि 
२० यद्यपरिवर्तमानमध्यमरियामाः संति, मिथ्यादृष्टावेव परिवर्तमानमध्यमपरियामे उन्वेगीत्रं संस्थानयर्कं संहननवर्द्कं अस्तात्रास्तममने नरसुरभुगावेययुग्मानीति त्रयोविश्वविर्वनन्यानुभागो मवित ॥१७७॥ तौ अपरिवर्तमानमध्यपरियामो जबस्यति—

आगेकी गाथामें कही इकतीस प्रकृतियोंमें से प्रथम कही आठ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्यग्दृष्टि करता है। शेष तेईसका जघन्य २५ अनुभागवन्ध परिवर्तन मध्यम परिणामी मिध्यादृष्टी ही करता है।।१७६॥

उन इकतीस प्रकृतियोंको कहते हैं—

स्थिर, अस्थिर, गुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, साता, असाता ये आठ अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्यग्दृष्टी अथवा मिध्यादृष्टिके जघन्य अनुभाग सहित वैधती हैं। तथा उच्चगोत्र, छह संस्थान, छह संहनन, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगिति, क मतुष्यगति, मतुष्यगरयानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, सुभग, दुभग, आदेय, अनादेय ये तेईस प्रकृतियाँ परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिध्यादृष्टी जीवके ही जघन्य अनुभाग सहित वैधती हैं। यहाँ प्रसंगवश अपरिवर्तमान और परिवर्तमान मध्यम परिणामका छक्षण कहते हैं—

बब्हमाणा हायमाणा च केवलं वर्द्धमाना हीयमानाहच । जे संकिछेस्सविसीहि परिणामा ये संक्लेशिविषुद्धिपरिणामाः ते वर्षरियत्माणा णाम तेऽपरिवर्तमाना नाम । जेत्य पुण यत्र पुनः । ठाइब्रूण स्थित्वा परिणामान्तरं गंतूण परिणामांतरं गत्वा । एगवी एकतः । आविसमये आविसमये आविसमये । हि स्फुटं । आगमणं संभवित आगमनं संभवित । ते परिणामा ते परिणामाः परियत्तमाणा णाम परिवर्तमाना नाम । तत्य तत्र उक्कस्सा मिक्समा जहण्णात्ति उत्कृष्टा मध्यमा ५ जघन्या इति तिविहा परिणामा त्रिवयाः परिणामाः । ण न । तत्थ तत्र । सध्वविमुद्धिपरिणामेहि सव्वविद्युद्धिपरिणामे जहण्णात् अण्यात्मा होति जघन्योऽद्वपरिणामे अत्र । अण्यात्मणमा व ज्ञानमा होति जघन्योऽद्यार्गा । अण्यात्मणमा होति जघन्योऽद्यार्गा । अण्यात्मणमा होति जघन्योऽद्यार्गा । अण्यात्मणमा होति जघन्योऽद्यार्गा । अण्यात्मणमा अज्ञातमा अल्याना । अण्यात्मणमात्मा व ज्ञानमा प्रकृत्यनुभागात्मा । अण्यात्मणमात्म । ज्ञानमा प्रकृत्यन् । अण्यात्मणमा व च परिवर्त्मामा परिवर्त्मामा । ज्ञानमा व परिवर्त्मामा परिवर्त्मामा । ज्ञानमा व परिवर्त्मामा परिवर्त्ममा । ज्ञानमा व परिवर्त्मामान परिवर्त्ममा । ज्ञानमा व परिवर्त्मामान परिवर्त्ममा । ज्ञानमा व परिवर्त्ममान परिवर्त्ममा । ज्ञानमा व परिवर्त्ममान परिवर्त्ममा । ज्ञानमा व परिवर्त्ममान परिवर्त्ममा । व परिवर्त्ममान परिवर्तिमान । व परिवर्त्ममान परिवर्त्ममान परिवर्त्ममा ।

प्रतिसमयं केवलबर्वर्थमानहीयमानंगळ् मावुबु केलबु संबलेशविद्युद्धिपरिणासंगळवनपरि-वर्त्तमानंगळे बुदु । आवुब केलबु मत्ते परिणामंगळोळित्ततिवु परिणामान्तरमनेथिव बो'वरलाणिदमे १५

अणुसस्यं-अनुसस्यं, केवलं वर्द्धमाणा हीयमाणा च-केवलं वर्धमाना हीयमाणास्य, जे संक्षित्रस-प्रसोहियरिणामा-ये संवकेशविजुद्धियरिणामाः ते अपरियत्समाणा णाम-ते अपरियतंमाना नाम । जेत्य पुण-यत्र पुनः, ठाइतृण-सिरावा परिणामातरं गृत्यं-परिणामांतरं गत्या, एगरो-एकतः आदिसम्य हि-प्रादिसम्ये हि, स्कृटं आगमणं संभवित-आगमनं संभवित ते परिणाम-ते परिणामाः परिवर्तमाणा णाम-वरिवर्तमाना नाम । तत्य-तत्र जन्मस्सा मन्त्रिमा जहण्णा ति-उन्ह्रष्टा मन्त्रमा जवन्या ति तिविद्दा परिणामा-विविचाः २ परिणामाः ण-न । तत्य-तत्र अस्थवितुद्वपरिणामिः—वर्षवित्रद्वपरिणामिः, जहण्णो अणुभागो होदि-प्रयन्धी-जु-माणो भवित । अप्यस्यपदिज्ञणुभागारी-अप्रसन्धकृत्यान्, अपंत्रणुपरसत्यवदेश अणुभागसं अर्थतः

जो संक्लेशरूप या विशुद्धरूप परिणाम प्रतिसमय बद्दते हो जायें या घटते ही जायें उन्हें अपरिवर्तमान परिणाम कहते हैं क्योंकि वे परिणाम पलटकर पीछेकी ओर नहीं आते। और जिस परिणाममें स्थित हो परिणामान्वरको प्राप्त होकर पुनः उदी परिणाममें आना सम्मव हो उन्हें परिवर्तमान कहते हैं क्योंकि यहाँ पलटकर पुनः उदी परिणाममें आना सम्मव हो उन्हें परिवर्तमान कहते हैं क्योंकि यहाँ पलटकर पुनः उदी परिणाम में आना सम्मव है। परिणाम तीन प्रकारके हें—उस्कृष्ट, मध्यम और जवन्य। उनमें से सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोसे जवन्य अनुमागवन्य नहीं होता है। क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुमागव सम्मवन्तगृणी इद्धिका होता है। अतः जवन्य जनुमागवन्य नहीं होता; ३० क्योंकि तोच संक्लेश्य अनुमागवन्य नहीं होता; ३० क्योंकि तोच संक्लेश्य अनुमागवन्य तहीं होता; ३० क्योंकि तोच संक्लेश्य अनुमागवन्य कहा है। अनुमागवन्य परिणामोंके निराकरणके छिए परिवर्तमान मध्यम परिणामोंके पूर्वोक्त तेईस प्रकृतियोंका जवन्य अनुमागवन्य कहा है। आज्ञय यह है कि तेईस प्रकृतियोंको जवन्य अनुमागवन्य कहा है। आज्ञय वह है कि तेईस प्रकृतियोंको जवन्य अनुमागवन्य कहा है। आज्ञय वह है कि तेईस प्रकृतियोंको जवन्य अनुमागवन्य कहा है। आज्ञय वह है कि तेईस प्रकृतियोंने प्रत्यत्व और

.

मोबक समयबस्किरो हि स्कुटमागि जागमनं संजीवसुगुमा परिजमंगळ् परिवर्तमानंगले बुवक्कुमस्कि उस्कुट्यंगळुं मध्यमंगळ् जबन्यंगळुमें वित्रु त्रिविचपरिणामंगळ्पुवस्कि सर्व्वविद्युद्धिपरिणामंगळ्वं प्रश्नात प्रकृतिगळने जवन्यानुभागमुमागबु । अप्रशस्तप्रकृतिगळनुभागमं नोवल् प्रशस्तप्रकृतिगळ अनग्तगुणानुभागकक अनन्तगुणवृद्धिप्रमंगपुमाग्हुमण्युद्धिर्द सक्वंसक्केशपरिणामंगीळव्युं अप्रशस्तप्रकृतिगळ्गे जवन्यानुभागमागबु । तीव्रवंत्रकेशविवमप्रश्नमणुनान्व्युप्तरम्भागमुद्धिप्रमंगमण्युवरियम् मानुमल्युक्तिगळ्गे जवन्यानुभागमागबुद्धिप्रसंगमण्युवरियम् मानुमल्युक्त कारणाव्युक्तिमण्युवरियमण्युवरियमण्युक्तिमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युक्तिमण्युक्तिमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवर्षियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्युवरियमण्यान्वर्यप्रवर्षियमण्युवरियमण्युवर्षियमण्यान्वर्यप्रवर्षियमण्युवरियमण्यान्वर्यप्रवर्षियमण्यान्वर्यप्रवर्षियमण्यान्वर्यप्रवर्षियमण्यान्वर्यस्य

अनन्तरं मुलप्रकृतिगळरकृष्टानुरकृष्टाजघन्यजघन्यानुभागंगळगे साद्यनादि धुवाध्रुवानु-

भागवंघसंभवासंभवमं वेळवपर :---

घादीणं अजहण्णोणुक्कस्सो वेयणीयणामाणं । अजहण्णमणुक्कस्सो गोदे चदधा दधा सेसा ॥१७८॥

चातिनामजयन्योऽनुरकृष्टो नेवनीयनाम्नोरजयन्योऽनुरकृष्टो गोत्रे चतुर्द्धा हिवा शेषाः ॥ ज्ञानावरण वर्गानावरण मोहनीयान्तरावपातिकम्पानळ अजयन्यमुं । वेदनीयनामकम्प

द्वितयब अनुस्कृष्टमुं गोत्रकनमंबीळू अजधन्यमुमनुस्कृष्टमुं इंते दु स्थानंगळोळू साद्यनादि ध्रुबाझुबानु-१५ भागबंघभेवदिवं बतुर्विवयंगळपुबु । होवाः होवजधन्याजवन्यानुस्कृशेस्कृष्टस्थानंगळिनेतुं सूलप्रकृति-

गुणवक् विष्यसंगादो-अनन्तगुणवानस्वकृत्यनुभागस्य अनन्तगुणवृद्धिवसंगान्, ण-न, सन्दर्शकिलिट्ठपरिणामेहि य सर्वसंकिल्डपरिणामेस्व, तिस्वसंकिलिट्ठपरिणामेहि य सर्वसंकिल्डपरिणामेस्व, तिस्वसंकिलिट्सण-तीवसंक्ष्येण-वाह्यानां प्रकृतीनां अणुभाग-वक्षविष्यसंगादी-अनुभागवृद्धिप्रसंगात् । तन्हा-तस्तान्, अहण्णुकस्तकपरिणामिणायकरट्ठं-अवन्योत्कृत्वरिणा-मिनाकरणार्थम्, परिवक्तगणमन्तिवसंगितिक तन्ते-रिवर्तमानमध्यमपरिणामेरिटतुकः ॥१७७॥ अय २० मूलप्रकृतीनां उत्कृष्टावनुमणागां सावादिसंभवासंभवास्तः—

षातिनां चतुर्णामजघन्यः, वेदनीयनामकर्मणोरमुत्कृष्टः गोत्रस्याजवन्यानुत्कृष्टौ च साध्यनादिध्युवाध्युव-भेदाच्चतुर्घा भवन्ति । शेवाः जघन्याजघन्यानुतकृष्टोत्कृष्टाः साद्यध्युवभेदाद् द्वेषेव ॥१७८॥

अप्रशस्त दोनों ही प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। यदि सर्वोक्तण्ट विशुद्ध परिणामोंसे उनका जघन्य अनुभागवन्य कहते हैं तो अप्रशस्त्रमें जितना अनुभागवन्य होगा उससे अनन्तगृणा अनुभाग १५ बन्ध प्रशस्त प्रकृतियाँमें होगा। तब जबन्य अनुभागवन्य कहाँ रहा। इसी तरह यदि तीव संबक्षेत्र परिणामोंसे उनका जघन्य अनुभागवन्य कहते हैं तो अप्रशस्त प्रकृतियाँमें अनुभाग बहु जायेगा। अतः होनोंको छोड़कर परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे उनका जघन्य अनुभागवन्य कहते हैं।

अब मूल प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागके सादि आदि भेद होते हैं या नहीं ३० होते, यह कहते हैं—

चारों घातिकर्मोंका अजबन्य अनुभागबन्ध, वेदनीय और नामकर्मका अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध तथा गोत्रकर्मका अजबन्य और अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध साहि, अनादि, घ्रुव और अधुवके भेदसे चार प्रकारके होते हैं। शेष अर्थान् चारों घातिकर्मोंके अजबन्यके बिना गळ्गे द्विप्रकारानुभागवंधंगळे साद्यश्रुव भेदंगळेरडेयप्युवु---

| णा  | वं  | वे  | मो  | आ    | ना  | गो  | र्अ  |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| उ २ | उ २ | उ२  | उ २ | उ २  | उ २ | उ२  | उ २  |
| अ२  | व २ | अर  | अप२ | अद २ | अ ४ | अ४  | अप २ |
| अ४  | अ४  | अस् | अर  | अप२  | अ २ | अ४  | अ ४  |
| ज२  | जर  | जर  | ज २ | जर   | जर  | ज २ | जि २ |

अनंतरं ध्रवप्रकृतिगळोळु प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृतिगळ्गमध्रवप्रकृतिगळगं जघन्याजघन्यानु-त्कृष्टोत्कृष्टानुभारांगळो साद्याविभेवसंभवासंभवमं पेळवपरु—

> सत्थाणं धुवियाणमणुक्कस्समसत्थगाण दुवियाणं। अजहण्णं च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुघा ॥१७९॥

ज्ञस्तानां श्रुवाणामनुरकृष्टोऽज्ञस्तानां श्रुवाणामजञ्ज्यदव व चतुर्खा शेषाः शेषाणां च द्विधाः॥

तैजसकाम्मंणशारीरनामकम्मेद्वितयमुमगुक्कपुकसुं निम्मांणनाममुं प्रशस्तवर्णगंधरसः स्पर्शागळे व ८ अष्ट प्रशस्तभूवप्रकृतिगळ अनुरकृष्टसुं ज्ञानावरणपंचकसुं दर्शनावरणीयनवकसुमन्त-रायपंचकसुं निष्यास्वप्रकृतिगृं बोडशकवार्यगळुं भयद्विकमुं वर्णचतुष्कम्ं उपघातनाममुमे व ४३ त्रिचस्वारिशत् ध्रुवाप्रशस्तप्रकृतिगळ अजयन्यमुं साखनाविद्यवाभूवानुभागवंघभेवदिदं चतुः-प्रकारंगळपुत्रु । शेषाः प्रशस्ताप्रशस्तधृवप्रकृतिगळ जयम्याज्ञकर्ष्टाकुष्टाकुष्टंगळुं शेषाणां च

अय प्र<sub>व</sub>वासु प्रवस्ताप्रवस्तानां अद्युवाणां च जयन्याजचन्यानुस्कृष्टोत्कृष्टानां संभवरसाखादिनेदानाह— तैजसक्तार्मणागुरुजयुनिर्मणवर्णगन्यरसस्पर्वाप्र्वप्रवस्तानां अनुस्कृष्ट एकारनर्विवातिज्ञानदर्शनावरणास्त्र-रायमिय्यात्ववोद्यवस्यायमयद्विवर्णचतुरुकोपचात्रघ्र्वाप्रवस्तानां अववन्यवस् साखादिमेदाच्चतुर्वः भवति, रोपाः

तोन, वेदनीय और नामकर्मके अनुस्कृष्टके बिना तीन गोत्रके अजधन्य और अनुस्कृष्टके बिना दो और अधुवके भेदसे दो ही प्रकारक हैं।।१९८॥

| 軻.   | द्∙.  | वे.  | मो.  | आ.    | ना.     | गो.   | अं.         |
|------|-------|------|------|-------|---------|-------|-------------|
| ड. २ | च. २  | च, २ | च, २ | ड. २  | च. २    | च. २  | <b>ਰ.</b> ੨ |
| अ. २ | अस् २ | અ. ૪ | अ. २ | अ. २  | अ. ४    | अ. ४  | अ. २        |
| अ. ४ | अ. ४  | अ. २ | અ. ૪ | આ∿ ૨  | अ. २    | अ. ४  | अ. ४        |
| ज. २ | जा∙ २ | ज. २ | ज. २ | जा. २ | उत्त. २ | जा. २ | जा. २       |

आगे धृव प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों से तथा अधृव प्रकृतियों के जवन्य, अजवन्य, अनुस्कृष्ट, उत्कृष्ट, अनुभागबन्धमें सम्भव सादि आदि भेद कहते हैं—

तैज्ञस, कार्मण, अणुरुङ्घु, निर्माण, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्वर्शे इन धुवबन्धी प्रशस्त प्रकृतियोका अनुकुष्ट अनुभागबन्ध तथा आनावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी वर्णास, सिध्यात्व, सोळह क्षाय, भय, जुगुष्मा, अध्यक्षस्त वर्णोह चार, उपघात इन ध्रुववन्धी अप्रशस्त प्रकृतियोक्ता अजनन्य अनुमागबन्ध साहि अनादि प्रमु और अप्रुवके भेदसे चार अधुवप्रकृतिगळ ७३ त्रिसप्ततिप्रकृतिगळ जघन्याजघन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टानुभागवंघंगळ् द्विषा साद्यञ्चव-भेर्बोबर्च द्विविधंगळप्युच्--

| ध्र = प्र | घ् = अप्र | अध्य प्र. |
|-----------|-----------|-----------|
| 4         | _8\$      | ษ์จิ      |
| उ२        | उ२        | उ २       |
| 31.8      | अर२       | अप २      |
| अप २      | अर४       | आस् २     |
| । जर      | अप २      | ज २       |

अनंतरमनुभागमं बुदेने दोडे तत्स्वरूपनिरूपणमं घातिकम्मगळोळ माडिदपरः :--

सत्ती य लदादारू अट्ठीसेलोवमा हु घादीणं । दारुअणंतिममागोत्ति देमघादी तदो सन्वं ॥१८०॥

ज्ञातम्यो लताबार्व्यस्थिज्ञौलोपमाः खलु घातीनां । दार्व्यनंतैकभागपर्यतं देशघाति ततः सर्व्यम ॥

घातीनां ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनोयान्तरायघातिकम्मायः शक्तयः स्पर्वकंगञ् लतादाव्यं-स्थित्रौलोपमाः लतावार्व्यक्षियशैलोपमानगञ्ज खतुर्धिवभागमागिर्युत्तु । खल् स्फुटमागिर्युतुमत्लि १० बार्व्यनन्तैकभागपर्यंग्तं लताभागमावियागि वास्भागे योळनंतैकभागपर्यंतं देशघाति देशघाति-

तासां जयन्यादयः अध्वित्रसप्ततेर्जयन्यादयस्य साख्यध्युजभेदाद् डिपैच ।१९९९। अनुभागः किर्मित प्रदेने तस्यरूपे प्रवस्तः पातिस्वाहः—

षातिनां ज्ञानदर्शनावरणमोहनोयान्तरायाणां शक्तयः स्पर्धकानि लतारार्वास्यशैलोपमब्तुविभागेन तिष्ठिन्ति स्रजु रकुटम् । तत्र लताभागमादि कुत्वा दार्वनन्तैकभागपर्यन्तं देशधातिन्यो भवन्ति । तत् उपरि

१५ प्रकार है। इन धुववन्धी प्रकृतियोंके शेष तीन अनुभागवन्ध और अधुवबन्धी ७३ तेहत्तर प्रकृतियोंके चारों अनुभागवन्ध सादि और अधुवके भेदसे दो ही प्रकार हैं ॥१७९॥

| ध्रुव ८ प्र. | घु. ४३ अ. | अध्रुव ७३   |
|--------------|-----------|-------------|
| ख. २         | च. ५      | ड. २        |
| अ. ४         | अ. २      | <b>અ.</b> ૨ |
| अ. २         | 3f. 8     | अ. २        |
| ज. २         | ज. २      | जा. २       |

आगे अनुभागका स्वरूप प्रथम धातिकमोंमें कहते हैं-

पाति ज्ञानावरण, दर्जनावरण, भोहनीय और अन्तराय कर्मोंकी शक्तियाँ अर्थात स्पर्धक लता, दान, अस्थि और झैलकी उपमाको लिये हुए चार भागरूप होते हैं। तता बेलको २० कहते हैं। दाक्का अर्थ काष्ठ है। अस्थि हह होको कहते हैं और झैल पबंचको कहते हैं। जैसे ये उत्तरोत्तर अधिक कठोर होते हैं जैसे हो कर्मोंक स्पर्धक अर्थान वर्गणाओंका समृह् भी होता है। उनमें फल देनेको अस्कि रूप अनुभाग उच्योत्तर अधिक-अधिक होता है। स्वा लता भागसे लेकर दाकके अनन्तर्जे भाग पर्यन्त स्पर्धक तो देशधाती होते हैं। उनके कद गळप्पुत्रु । ततः सर्व्वं मेले दार्व्वनत्तबहुभागमाबियागि अस्मित्रोलभागेगळ् सर्व्वचातियक्कुमल्लि । घातिगळोळ्तरप्रकृतिगळोळ् मिध्यात्वप्रकृतिनो विशेषमं पेळवपरः—

देसोत्ति इवे सम्मं तत्तो दारू अणंतिमे मिस्सं । सेसा अणंतभागा अत्थिसिलाफड्डया मिच्छे ॥१८१॥

देशघातिपर्यन्तं अवेत्सम्यक्त्वं ततो दार्व्यनन्तैकभागे मिश्रं । शेवाः अनन्तभागाः अस्यि- ५ जिलास्पर्द्वकानि मिथ्यात्वे ॥

प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणार्मादवं गुणसंक्रमभागहारविवं बंधविनेकविषयेम्पप सत्वरूप-मिण्यात्वप्रकृतिदेशघातिजात्यंतरसर्व्ववाति सर्व्वधातिभेदविवं "कोर्यं" सम्यक्त्वमिश्रमिण्यात्व-प्रकृतिभेदविवं द्विविधमागि माङल्पट्टुवप्पुवर्रितं स्ताभागमाविषागि वाश्विननंतेकभागपर्यंन्तमाद - वेशघातिस्पर्वकंगळिनितुं भवेत्सम्यक्त्वं सम्यक्त्वप्रकृतियक्कुं। शोववाश्विननंतबहुभागम

ननंतलंडंगळं माडिदलि एकलंडं वा ला। १ जात्यंतरसन्वैधातिमिश्रप्रकृतियम्मुः। शेषा अनन्त-ला ला भागाः शेषदार्शवतनन्तवहुभागबहुभागंगळूमस्थिशिलास्पर्द्धकंगळ्ं सर्व्वधातिमिश्यात्वप्रकृतियम्मुः वा ला ला शिशः।

टार्बनन्तबङ्कुमागमादि कृत्वा अस्यिरीलभागेषु सर्वत्र सर्ववातिन्यो भवन्ति ॥१८०॥ तासामुत्तरप्रकृतिषु मिथ्या-त्यस्य विशेषमाङ—

लताभागमार्थि कृत्वा दार्वनन्तैकभागपर्यन्तानि देशधातिस्पर्यकानि सर्वाणि सम्यक्त्वप्रकृतिभंवति, १६ रोषदार्वनन्त्वद्भागेपु दा ब अनन्त्रसभ्योक्तेषु एकखण्डं दा स १ जास्यंतरसर्वधातिमध्रप्रकृतिभंवति ।

्रे प्रवादार्वनन्तवहुभागभागाः अस्थिशिकास्थर्षकानि च सर्वचातिमिष्यात्वप्रकृतिभैवति दा स स स स स

अ शै ॥१८१॥

होते हुए भी आस्माका गुण प्रकट रहता है। तथा दाकका अनन्त बहुभागसे लेकर अस्थि और शैलरूप सन स्पर्धक सर्वेघाती हैं। उनके उदयमें आत्माके गुणका एक अंश भी प्रकट नहीं होता ॥१८०॥

उन कमोंकी उत्तर प्रकृतियोंमें-से मिध्यात्व प्रकृतिके विषयमें कहते हैं-

लता भागसे लेकर दारुके अनन्तर्वे भाग पर्यन्त सब देशचाति स्पर्यंक सम्यक्तव प्रकृतिकप हैं। दारुके अनन्तर्वे भाग बिना शेष बहुभागके अनन्त खण्ड करें। उनमें से एक खण्ड प्रमाण स्पर्यंक जात्यन्तर अर्थोत् पृथकृही जातिकी सर्ववाती सिश्र प्रकृतिकप हैं।

| 1         | តាំ          |   | ९ ना ख<br>ख             |
|-----------|--------------|---|-------------------------|
| मिथ्यात्व | a            |   | <u>०</u><br>९ नाख<br>खख |
|           | वास स<br>स स |   | ९ नाख<br>खखख            |
| मिश्र     | हां ख<br>ख ख |   |                         |
| सम्यक्तव  | वांख<br>ल    | _ | ९ ना १<br>ख ख ख         |



तथा शेष दासके बहुभाग और अस्थि तथा शेळरूप स्पर्धक सर्वधाति सिध्यास्य प्रकृति-रूप जानना ॥१८१॥

विशेषार्थ—पूर्वेसें कहा था कि बन्ध केवल सिध्यात्व प्रकृतिका ही होता है। जब किसीको सम्यक्तको प्राप्ति सर्वप्रयम होती है तो सिध्यात्व प्रकृति तीन रूप हो जाती है। ५ उनमें से देशघाती अंश देशघाती सम्यक्तव प्रकृतिको और सर्वघातीमें से दारुका कुछ भाग जात्यन्तर सर्वघाती सिश्र प्रकृतिको और श्लेष सब मिध्यात्व रूप होता है। यही कथन जपर किया है।।१८१॥



आवरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । चटविधभावपरिणदा तिविहा भावा ह सेसाणं ॥१८२॥

आवरणदेशयात्यंतरायसंज्वलनपुरुषसम्बद्धाः चतुर्विषधभावपरिणताः त्रिविधा भावाः खलु शेलाणाः ।।

केवलज्ञानावरणरहितज्ञानावरणचतुष्कधुं ४, केवलवर्जनावरणरहितदर्जनावरणत्रितयधुं ३ यो येळुं प्रकृतिगळावरणमध्यदेशघातिगळें बुवक्कु-। मन्तराय जन्तरायपंचकधुं ५, संज्वलन



आवरणेषु देशवातीनि मतिश्रुताविषमनःपर्ययज्ञानचक्षुरचक्षुरविषदर्शनावरणानि पञ्चान्तरायाः

जानावरण और दर्शनावरणमें-से देशघातो मित, श्रुत, अवधि, मनःपर्यं , ज्ञानावरण और चक्षु, अब्बु अब्बु अब्बु इंग्नावरण ये सात, पाँच अन्तराय, चार संज्वलन, और पुत्रपेद ये सतरह प्रकृतियाँ शैल, अस्यि, दात और जिता भागक्य परिपत होती हैं। जहाँ शैल भाग नहीं होता वहाँ अस्पि, दात और लतास परिपत होती हैं। जहाँ शैल भाग नहीं होता वहाँ अस्पि, दात और लतास परिपत होती हैं। अप अविवास परिपत होती हैं। शेष अकृतियाँ चार रूप परिपत होती हैं। शेष अकृतियाँ में से मिश्र और सम्यन्दस प्रकृतियाँ चार रूप परिपत होती हैं। शेष अकृतियाँ में से मिश्र और सम्यन्दस प्रकृतिये विन भागरूप ही परिपत होती हैं। सो केवल्यानावरण, केवल्यानावरण, पाँच

संज्यकत्रवातृष्कपुं ४, पुरुष पुंचेवपुं इन्तु १७ सप्तवशप्रकृतिगळ् वर्ताव्यवभावपरिणताः बर्ताव्यव-शक्तिपरिणतंगळ । छतावार अस्थिशेकपुं छतावार्व्यस्थिय छतावारुवं छताशक्तिपुम विन्तु :—

| १७<br>ज अ<br>बा   १७<br>ज वा   १७<br>वा   वा   वा   ज | $/ \setminus $ | १७ |
|-------------------------------------------------------|----------------|----|
|-------------------------------------------------------|----------------|----|

होबाणां होबसिक्षसम्यश्तवप्रकृतिहृयं पोरगागि चात्यचातिगळनितक्कं प्रत्येकं त्रिविधभावाः खलु त्रिविधहात्तिगळण्युवयरोळ् घातिगळगे नोकबायंगळगे :—

अनंतरं दोषाघातिगळ्गे पेळ्दपरः ---

॥१८२॥ शेबाघातिनामाह-

चतुःसंज्वलनाः पुंत्रेदश्चेति समदश लतादार्वस्थिशैल-लतादार्वस्य —लतादार्य-लतेतिचतुर्विषभावपरिणता भवन्ति ।



शेषाणां मिश्रसम्यक्त्वप्रकृती विना घात्यधातिनां सर्वेषां प्रत्येकं त्रिविषा भाषाः खलु । तत्र घातिनां-

निहा, अनन्तानबन्धी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ये बारह कथाय इन जन्तीस ।• प्रकृतियोक्ते स्पर्धक सर्वधाती ही होते हैं अतः शैल, अस्थि और दाठका अनन्त बहुभाग रूप

### अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिमागा । ता एव पुण्णपावा सेसा पावा मुणेयव्या ॥१८३॥

अवशेषा प्रकृतयोऽघातिन्यो घातिनीनां प्रतिभागाः । ता एव पुष्यपापानि शेषा पापानि संतव्याः ॥

षोषचात्यचात्तिगळ्गे दु पेळल्पट्ट धात्यचातिगळोळु केवलज्ञानावरणाविसम्बंधातिगळ्गं नोकवायाष्ट्रकरेशचातिगळ्गं त्रिविधभावंगळ् त्रिविधशक्तिगळ् वेळल्पर्टुच्च । शेवाऽचातिप्रकृतिगळ् चातिकम्मंगळ्गे पेळवंते प्रतिभागंगळपुचु प्रतिविकत्यंगळपुचु । त्रिविधशक्तिगळपुचें बुदार्थ । ता एव अचु मत्तमचातिप्रकृतिगळे पुष्पप्रकृतिगळ् पापप्रकृतिगळ्कें वितु द्विविधंगळपुचु । शेवाः शेवचातिप्रकृतिगळेनितोळवनितृ पापानि पापंगळेयपुचु चें वितु संतव्यंगळपुचु ।

अनंतरं घातिगळेल्ञ कताशाव्यंस्थिबीकभेवस्पद्वर्थकंगळे ये दु पेळ्ब अघातिगळ चतुर्क्य- १० भागस्पद्धेकंगळ्गे नामांतरमं प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृतिविभागांववं पेळ्यदः---

> गुडखंडसक्करामियसरिसा सत्था हु णिवकंजीरा । विसहालाहलसरिसाऽसत्था हु अघादिपडिमागा ॥१८४॥

गुडलंडजक्करामृतसदृजाः जस्ताः ललु निबकाजीर विवहालाहलसदृजाः अधस्ताः ललु अघातिप्रतिभागाः ॥

अघातिप्रतिभागः अघातिप्रतिविकल्पंगळ अघातिशास्त्रिकल्पंगळे बुदर्श्वमवु पेळल्पट्टपु-वं ते दोडे शस्ताः प्रशस्तप्रकृतिगळ गुडलंडशक्करामृतसहशाः गुडमुं लंडम् शक्करंपममृतम्भें-

वेदाः अचातिप्रकृतयः पातिकर्मोकप्रतिभागा भवन्ति त्रित्तिषशक्तयो भवन्तीत्ययः। ता अचाति-प्रकृतय एयं युण्यप्रकृतयः पापप्रकृतयस्व भवन्ति, त्रोत्तवातिप्रकृतयः सर्वा अपि पापन्यवेति मन्तव्यम् ॥१८३॥ पातिनां सर्वेवां स्पर्यकानि खतादार्वस्यियीलनामानीस्युक्तानि । इदानी अचातिनां तानि प्रयस्ताप्रशस्तानां २० नामान्तरणाह—

अघातिनां प्रतिभागाः शक्तिविकल्पाः प्रशस्तानां गुडखण्डशर्करामृतसदृशाः खलु स्फुटं, अप्रशस्तानां

स्पर्धक ही इनमें पाये जाते हैं या फ़ैंळके बिना दो प्रकार पाये जाते हैं अथवा अस्थिके बिना एक ही प्रकार पाया जाता है। इस तरह तीनों प्रकार होते हैं। पुरुषवेदके बिना आठ नो-कपायोंमें ग्रेल, अस्थि, दार, छता चारों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है। सो उनमें चार- २५ रूप, शैंळके बिना तीन रूप और अस्थिके बिना दो रूप पाये जाते हैं, केवल लतारूप एक ही भाग नहीं पाया जाता ॥१८२॥

शेष अघातिया कर्मोंकी प्रकृतियाँ चातिकर्मोंकी तरह प्रतिभागयुक्त होती हैं। अर्थात् उनके स्पर्क भी तीन भागरूप ही होते हैं। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतिका भेद अघाति-कर्मोंकी प्रकृतियोंमें ही है। घतिकर्मोंकी तो सब प्रकृतियाँ पापरूप ही होती हैं॥१८३॥

सब घाति प्रकृतियोंके स्पर्धक लता, दारु, अस्य और शैल नामसे कहे हैं, अब अघाति कर्मोंकी प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंके स्पर्धकोंके अन्य नाम कहते हैं— अघातिकर्मोंके प्रतिभाग अर्थान् शक्तिके भाग प्रशस्त प्रकृतियोंमें तो गढ, खाँड, शर्करा

विवरोळ् सद्ताः घोरन्नंगळणुबु सामानानुभागस्यद्वं कंगळणुबुबंबुवर्षं । खल् स्कुटमागि अशस्ताः अप्रशस्तप्रकृतिगळु निवकांजीरविवहालाहलस्वाः बेवुं कांजीरपुं विवयुं हालाहलपुमें विवरोळो-रन्नंगळणुबु खल् स्कुटमागि । सर्व्वप्रकृतिगळु १२२। इवरोळु घातिगळु ४७ वाघातिगळु ७५। योयघातिगळोळ प्रशस्तगळ :—



इन्त् भगववहंत्यरमेडवर ० कम्मेकांडप्रकृतिसमुस्कोत्तंनं अनुभागवंध परिसमाप्तमाबुदु ॥ अनंतरं प्रदेशवंधमं त्रपत्त्रिकात् ३३ गाषासुत्रंगळिवं पेळवपरः:-

निबकाण्योरविषहलाहलसद्शाः बलु स्कुटम् । सर्वप्रकृतयः १२२, तासु घातिन्यः ४७, अघातिन्यः ७५ । एतासु प्रश्नातः ४२ अप्रशस्ताः ३३, अप्रशस्तवर्णचतुष्कमस्तीति तन्मिलिते ३७ ।



१० ॥१८४॥ इत्यनुभागबन्धः समाप्तः । अद्य प्रदेशबन्धं त्रयस्त्रिणद्गाद्यासुत्रैराह-

और अमृत समान होते हैं। जैसे ये अधिक-अधिक मिण्ठ होनेसे मुखदायक हैं वैसे प्रशस्त प्रकृतिक स्पर्धक भी होते हैं और अप्रशस्त प्रकृतियों के प्रतिक भाग नीम, कोजीर, विव और हालाहरू के समान होते हैं, जैसे नीम आदि अधिक-अधिक कर्द्रक होनेसे दुःखदायक होते हैं वैसे ही अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी होता है। सब प्रकृतियों एक सौ वाहिस १२२ हैं। उनमें सैतालीस ४० घातियों हैं और ७५ अघातिया हैं। पबहृत्तरमें से बयालीस ४२ प्रशस्त हैं। तैंतीस अप्रशस्त हैं। उनमें वर्णादि वार अशुभ भी ओड़नेसे सैंतीस होती हैं। सो प्रशस्त प्रकृति तो गृढ़, खाण्ड, रूकंटा, अस्तरक या गृढ़, खाण्ड, रूकंटाक्प या गुढ़, खाण्ड, रूकंटाक्प होती हैं। सो प्रशस्त प्रकृति नीम, कोजीर, विष, हालाइल-रूप समाप्त होती हैं। वौर अप्रशस्त प्रकृति नीम, कोजीर, विष्कृत या नीम कोजीर इस प्रकार तीन रूप परिणत होती हैं। १८४॥ अनुमागवन्य समाप्त हुआ।

आगे तंतीस गाथाओंसे प्रदेशबन्धको कहते हैं-

एयक्सेनोगाढं सन्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । वंधदि सगहेद्दिं य जणादियं सादियं उमयं ॥१८५॥

एकक्षेत्रावगाढं सर्व्यप्रदेशैः कर्म्मणो योग्यं । बष्नाति स्वहेत्भिरनादिसाद्युभयं ॥ सूक्ष्मनिगोदशरीरधनांगुलासंख्यातैकभागजधन्यावगाहक्षेत्रमेकक्षेत्रमें बुदक्कुमा क्षेत्रावगाहि-तमं कर्म्मस्वरूपपरिणमनयोग्यमप्युवनगादियं सादियनुभयमं पुदगलद्रव्यमं जीवं सर्व्दात्मप्रदेशंग-िर्द्धं मिथ्यावशेनादिस्वहेत्राळिवं बच्नाति कट्ट्यं ॥

> एयसरीरोगाहियमेयक्खेत्तं अणेयखेतं तु । अवसेसलोयखेतं खेत्तणुमारिटिठयं हृवि ॥१८६॥

एकशरीरावगाहितमेकक्षेत्रमनेकक्षेत्रं तु अवशेषलोकक्षेत्रं क्षेत्रानुसारिस्थितं रूपि ॥ एकशरीरावगाहितं एकशरीरविदमवर्ष्टीभसत्पद्वाकाशमेकक्षेत्रमें बृद् । अवकारणमा

घनांगुलासंख्यातैकभागमुपलक्षणमदादी ६ अंते - सुद्धे = ६ वड्डिहिंदे रूक्समंजूदे ठाणा प प प

एंदेकक्षेत्रविकरुपंगळुपिनितप्तुवु 🗃६ विवर्तेषिदमनेकक्षेत्रमुमेकक्षेत्रमक्कुमें बुदर्यं । तु मत्ते प

अवशेषलोकक्षेत्रं एकक्षेत्रशरीरावगाहितमं घनांगुलासंख्यातैकभागमं कळेदुळिद लोकाकाशमनितुमः

सूर्व्यानिगोदशरीरं घनाङ्कु ठासंक्ष्येयभागं जवण्यावग्राहस्रेत्रं एकस्त्रेत्रं, तेनावगाहितं कर्मस्वरूपिरणमन-योग्यं अनादिकं सादिकं उत्रयं च पुद्गलद्रव्यं जीवः सर्वात्मप्रदेशैः मिष्यादर्शनादिहुतुभिवंब्नाति ॥१८५॥ एकसरीरेणावष्टम्बाकाग्रदेशं एकस्रेत्रं, तेन वनाङ्कुलासंस्थातैकभाग उपलक्षणं ६ तद्विकल्याः आदी

६ अते ≔ सुद्धे ≔ ६ वड्डिहिटे रूपसंजुदे ठाणा इत्येतायन्तः ≖ ६ विवसया अनेकक्षेत्रमध्येकक्षेत्रं प

सूक्त निगोदियाका शरीर घनांगुरुके असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य अवगाहनारूप क्षेत्रबाता होता है। उसे एकक्षेत्र कहते हैं। उस एकक्षेत्रमें स्थित जो कर्मरूप परिणममके योग्य अनादि, मादि और उभयरूप पुद्गाल द्रव्य है उसे जीच मिध्यादर्शन आदिके निमित्तसे अपने सर्वे आस्त्रप्रदेशोसे बाँचता है।।१८५।।

एक शरीरकी अवगाहनासे रोका गया जो आकाशप्रदेश है वह एक क्षेत्र है। इससे एक क्षेत्र घनांगुळके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण कहा है। यद्यपि शरीरकी अवगाहना जघन्यसे ळेकर उस्कृष्ट पर्यन्त होती है। उसका आदि भेद तो घनांगुळको पल्यके असंख्यातर्वे भागका नेकक्षेत्रं अनेकक्षेत्रमं बुदक्कुमिन्तेकक्षेत्रानेकक्षेत्रंगळोळु एकक्षेत्रं ६ अनेकक्षेत्रं 🖴 क्षेत्रनुसः(रि य

स्थितं तंतस्म क्षेत्रानुसारियागिर्इं रूपि सर्व्यंपुदगलद्रव्यं विभागिसत्यट्टोडेकानेकक्षेत्रंगळोळ् त्रैराशिकसिद्धयंगळिनितिनितप्पुत्र । प्र ः । फ १६ खः। द्व ६ लब्ध्येकक्षेत्रस्थितरूपि

8 १६ ला६ प्र≔क १६ ला। इ ा ा लब्यमनेकक्षेत्रस्थिररूपि १६ ला ा च प प ा

> एयाणेयखेत्तिट्ठयरूवि अणंतिमं इवे जोग्गं। अवसेसं तु अजोग्गं सादि अणादी इवे तत्थ ॥१८७॥

एकानेकक्षेत्रस्थितकृष्यनंतैकभागो भवेद्योग्यं । अवदीषं त्वयोग्यं साद्यनादि भवेत्तत्र ॥

१० भवतीत्यर्थः । तु पुनः तेनैकक्षेत्रेण ऊर्न अवशेषलोकक्षेत्रं अनेकक्षेत्रं 

 ६ तत्तत्थेत्रानुमारितया स्थितं रूपि

पुद्गलद्रव्यमेवं सिद्धधति तत्र प्र ः इ. ५ १६ सा ६ ६ लब्धं एकक्षेत्रस्य द्रव्यं १६ सा ६ प्र । ﷺ फ

a १६ ला ६ आ ६ लब्बंबनेकक्षेत्रस्यद्रव्यं १६ ला ऋ ६ ॥१८६॥ प ऋ प

भाग दें, बतना है। अन्तिम भेद समुद्वातकी अपेक्षा लोकप्रमाण है। सो अन्तमें से आदिको घटाकर एक मिलानेसे अवगाहनाके समस्त भेद होते हैं। तथापि बहुत जीव घनांगुलके १५ असंख्यातवें भाग प्रमाण अवगाहनाके धारक होनेसे मुख्यतासे एक क्षेत्रका प्रमाण घनांगुलके असंख्यातवें भाग मात्र कहा है। सो इतने क्षेत्रके बहुत प्रदेश हैं। इससे प्रदेशोंकी अपेक्षा यहां अनेक क्षेत्र हैं। दससे प्रदेशोंकी अपेक्षा यहां अनेक क्षेत्र हैं। तथापि विवक्षावश यहाँ इस क्षेत्रको एकक्षेत्र कहा है। और इस क्षेत्रक परिमाणसे हीन शेष लोकाकाशके लोत्रको अनेक क्षेत्र कहा है। सो उस-उस क्षेत्रके अनुसार स्थित क्षेत्री प्रदेशक टब्यका परिमाण इस प्रकार जानना—

२० जो समस्त लोकमें सर्व पुद्गल द्रव्य पाया जाता है तो एक क्षेत्रमें कितना पुद्गल द्रव्य पाया जाता है। ऐसा वैराधिक करना। उसमें प्रमागराशि समस्त लोक, फलराशि पुद्गल-द्रव्यका परिमाण, इच्छाराशि एक क्षेत्रका परिमाण। फलसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणशिक्ष भाग देनेपर जो लब्बराशिका प्रमाण आया उतना एक क्षेत्र सम्बन्धी पुद्गल-द्रव्य जानना। तथा इच्छाराशि अनेक क्षेत्र रखनेपर पूर्वोक सब विधान करनेसे जो लब्ध-रूप राशिका प्रमाण आवे उतना अनेक क्षेत्र सम्बन्धी पुद्गलह्व जानना।।१८६॥

एकानेकक्षेत्रस्थितरूष्यनंतैकभागः अवैद्योग्यं एकक्षेत्रस्थितरूपिद्वयानन्तैकभागमेकक्षेत्र-स्थितयोग्यरूपिद्वयम्बकं । अनेकक्षेत्रस्थितरूपद्वयानन्तैकभागशनेकक्षेत्रस्थितयोग्यरूपिद्वयमवर्क्

ई येरडु राज्ञिगळिदं होनंगळप्प तंतम्म राज्ञिगळेकानेकक्षेत्रस्थितायोग्यरूपिव्रव्यंगळप्पुवल्लि

```
्
एकक्षेत्रस्थितायोग्यरूपि १६ ख ६ ख जनेकक्षेत्रस्थितायोग्यरूपि १६ ख ऋ६ ख तत्र अव
च प ख
```

रोज् एकानेकञ्जेत्रस्वितयोग्यायोग्यरूपिद्रध्यंत्रजोज् प्रत्येकं साविरूपिद्रध्यमें बुभनाविरूपिद्रध्यमें दु द्विविधमपुर्वाल्ज साधनावियोग्यायोग्यहृष्यप्रमाणंगज्ञो उपपत्तियं वेज्वपवः—

```
त गोरेकाने कलंब स्वित क्षित्र स्थापेरनन्तै कमागः स्वस्वयोग्य रूपितस्यं भयित — एक = योग्यं
१६ ख ६।
⊑ प
a....
```

अमेक ⇔ योग्यं तेन विहीनंस्वस्वावशेषमयोग्यरूपिद्रव्यंभवितः । तत्रैकक्षेत्रस्य १६ ख ६ ख अमे १६ ख उक्क ६ ﷺ ए ख

रूपिद्रव्यं च भवति ॥१८७॥ तत्र साद्यनादियोग्यायोग्यद्रव्यप्रमाणानामपपत्तिमाह-

एक क्षेत्र और अनेकक्षेत्रमें स्थित पुद्गल्ड्रव्यका जितना परिमाण है इसके अनन्तवं भाग तो अपना-अपना योग्य पुद्गल्डर्व्य है और श्रेष अयोग्य पुद्गल्डर्व्य हैं। इनमें से एक क्षेत्र सम्बन्धी पुद्गल्डर्व्य रूप हिनके से साम प्रमाण कर्मकर होनेके योग्य पुद्गल्डें मान प्रमाण है। होने के योग्य पुद्गल्डें मान प्रमाण है। होने के योग्य पुद्गल्डें मान प्रमाण है। होने के अयोग्य पुद्गल्डें मान प्रमाण है। इस प्रकार चार भेद हुए—एक क्षेत्रमें स्थित योग्य हुन्य, एक क्षेत्रमें स्थित अयोग्य हुन्य, एक क्षेत्रमें स्थित अयोग्य हुन्य अनेक क्षेत्र स्थित योग्य हुन्य । एक-एक भेद में भी सादि हुन्य अनेक क्षेत्रस्थित योग्यहुन्य, अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य हुन्य । एक-एक भेद में भी सादि हुन्य और अनादि हुन्य आनाना। जो अतीतकाल्में जीवके द्वारा प्रहण नहीं किया गया वह पुद्गल्ड्य अनादि-हुन्य जानना। ।१८७।

आगे इनका प्रमाण जाननेके छिए कथन करते हैं-

जैट्ठे समयपनद्धे अदीदकालाहदेण सन्वेण । जीवेण हदे सन्वं सादी होदित्ति णिहिटठं ॥१८८॥

जेठ्ठे समयप्रबद्धे अतीतकालाहतेन सन्वंग । जीवेन हते सन्वं सादी भवतीति निर्द्धि ॥

उत्कृष्टयोगाज्ञित्तास्कृष्टसमयप्रबद्धमन्तीतकार्लीवं गुणिसत्पर्दु सब्बंजीवराणियं ९ गुणिसुत्तं विरलु सर्व्यंजीवसंबीं सादिइव्यमक्कुमं दु घोवीतरागसब्बंजीरंदं पेळस्पट्ट परमागमबोळ् पेळल्पर्दुदिल्ल नेराशिकंगळ्साइत्पड्डुवयं ते बोडे एकसमयदोळ्तकुष्टसमयप्रबद्धद्वयं स्वीकृत-मागृत्तं विरलु संस्थातावलिगुणितसिद्धराशिप्रमितमप् अतीतकालसमयंगळ्गोनितु इव्यमककुमें वित्

त्रैराशिकमं माडिबोडे प्र।स १।फ स ३२ इ। अ। बंद लब्धमेकजीवसंबंधि सादिवध्यमस्कु। स ३२।अ। मदं सब्वॅजीवराशियिवं गुणिसिदोडे त्रैराशिकसिद्ध। प्र१। जी१।फ स ३२।अ। १०। इ। जी१६। लब्धप्रमितं सब्वॅजीवसंबंधि सादिबच्धमस्कुं।स ३२।अ१६॥

अनन्तरमेकानेकक्षेत्रस्थि⊤कर्मयोग्यायोग्यद्वष्यंगळोळिरुत्तिह्<sup>®</sup>योग्यायोग्यसादिद्वध्यप्रमाणमं फेळ्डपरः :—

> सगसगसेत्तगयस्स य अर्णतिमं जोग्गदन्तगयसादी । सेसं अजोग्गसंगयसादी होदित्ति णिहिट्टं ॥१८९॥

१५ स्वस्वक्षेत्रगतस्य चानंतैकभागो योग्यद्रव्यगतसावि । शेषमयोग्यसंगतसावि भवतीति निर्हिष्टं ।।

उत्कृष्टयोगाजितोत्कृष्टसमयप्रबद्धे अतीतकाळगुणितसर्वजीवराशिना गुणितं सित सर्वजीवसंबिन्ध सादि-द्रव्यं भवति । तर्वेकसमये यशुःकृष्टसमयप्रबद्धव्यं मृह्यति तदा संक्याताबिल्हतसिद्धराशिमात्राक्षीतकाले स्वित्यं भवति । स्व २ फ-स २२ ६ अ, लम्बयमेकजीबस्थितस्थ सादिद्धयं भवति । स २२ अ । इदं पुनः सर्वजीव-२० राशिना गुणितं सर्वजीवसंबिन्ध भवतीति जिनीनिर्द्धं स २२ अ १६ ॥१८८॥ अयैकानेकक्षेत्रस्थितकर्मयोग्या-योग्यद्वयेष स्थितयोग्यायोग्यसादिक्यप्रमाणसाह—

उत्कृष्ट योगके द्वारा उपाजित बत्कृष्ट समयप्रवद्धको अतीतकालसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उसको सर्व जीवराशिके प्रमाणसे गुणा करनेपर सर्वजीव सम्बन्धी साद्दिदृश्यका प्रमाण होता है। संख्यात आवलीसे सिद्धारिको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना अपाण हो। संख्यात आवलीसे सिद्धारिको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना अर्वातकालके समयोंका प्रमाण है। यदि एक समयमें उत्कृष्ट समयप्रवद्ध प्रमाण पुद्गलहृत्यक का प्रहण होता है तो अतीतकालके समयों कितने पुद्गलहृत्यका प्रहण हुआ ऐसा जैराशिक करो। सो प्रमाणराशि एक समय, फलराशि उत्कृष्ट समयप्रवद्ध, इच्छाराशि अतीतकालके समय। फलसे इंग्डाको गुणा करके प्रमाणसे माग देनेपर जो प्रमाण हो चतना सर्वजीव सम्बन्धी सादि पुद्गलहृत्य्य जानना। इस प्रमाणको समस्त पुद्गलहृत्या होति अपाणमें से उटालेपर जो प्रमाण सेथ रहे उतना अनारि पुद्गलहृत्य जानना।। १८८॥

आगे पर्वोक्त भेदोंमें सादि दृश्यका प्रमाण कहते हैं---

स्वस्वक्षेत्रपातस्य एकानेकक्षेत्रस्थितद्रव्यद तंतम्म कम्मयोग्यद्रव्यद अतंतैकभागः जीवन वृष्टानंतभागहारदिदं खंडितैकखंडं तंतम्म योग्यद्रव्यस्थितसादिद्रव्यमश्कुं । शेषं तंतम्म अयोग्य-संगतसादि दृष्ट्यमञ्ज-

| एकक्षेत्रसब्ब द्वव्यं | एकक्षेत्रसादि         | अनेकक्षेत्रद्वव्यं ।  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| १६ स्व । ६            | सं ३२ । अर १६ । ६ । १ | १६ खा। ६              |
| <b>≡ q</b>            | <b>=</b> q            | = q                   |
| a                     | a                     | : a                   |
| यो = इस्य १६ ल ६।१    | £                     | योद्र १६ ख च ६ ख      |
| योग्यसादिच प ख        | अयोद्र १६ खपंख        | : ≡ q                 |
| а                     | ≡ a <b>ख</b>          | a                     |
| द्रव्यस ३२ अ ६ ख १    | £ 0                   | £                     |
| १६ प                  | अयो सा। स ३२ अ१६प ख   | यो सा। स ३२ अ १६ ≡पेख |
| 35 i ē                | <b>≅</b> a <b>€</b>   | a                     |
| योग्यानाविद्वव्यं     | अयोग्यानावि           | योग्यानादि            |
| 8                     |                       |                       |
| १६ ल । ६ । ल          | १६ लाइ। ल             | - १६ ला≘६ ला ∖        |
| <b>≅ प</b>            | ) पंखदा/ख             | . <b>≡</b> " q " )    |
| a & %.                |                       | 3 8                   |
| स ३२ अ १६। पाख        | i≅ q                  | स ३२ वा १६ चप ला      |
| <b>≆</b> a            | a                     | a                     |

| अनेरुक्षेत्र सादि       |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Ę                       | सर्वक्षेत्र | सर्वेद्रव्य |
| स ३२ अ १६ ≔ज्य          | ==          | १६ ख        |
| a                       |             |             |
| ==                      |             |             |
|                         |             |             |
| अयो १६ ख ≕ ६ ख          | एकक्षेत्र   | अनेकक्षेत्र |
| 9                       | Ę           | = <b>6</b>  |
| <b>≡</b> a ₹¶           | q           | q           |
|                         | а           | a           |
| अयो ।सा।स ३२ अ १६ ≡ ६ ख |             | _           |
| ्च प <b>स्त</b>         |             |             |
| a                       |             |             |
| अयोग्यानादि             | समस्त सावि  | इस्यं       |
| 8                       | स ३२ अर १६  |             |
| १६ ख≕ पंख               | समस्त अना   |             |
| = 8 €                   | 95 8        |             |
| ६ ख                     | स ३२ अ १६   |             |
| स ३२ अ १६≔प ख           |             |             |
| <b>≡</b> a              |             |             |

एकानेकक्षेत्रस्थितसादिद्रव्यस्य जिनदृष्टानन्तभक्तैकभागः स्वस्वयोग्यद्वव्यस्थितसादिद्रव्यं भवति शेषं

में दित परमागमदोळ प्रणीतमादवदंतें बोड इत्लि श्रेराशिकं माडल्पडगं । घनलोकसर्व्य प्रदेशंगळोळ सर्खंजीवसंबंधि सादिद्रध्यमिनितिरुत्तं विरलागळेकजीवावगाहित घनांगुलासंख्यातैक-भागमात्रक्षेत्रदोळं घनांगुलासंख्यातैकभागोनलोकमात्रानेकक्षेत्रदोळमेनित सादिद्रव्यमिक्कूमें दित् त्रेराशिकंगलं माहिटोहे । प्र±फ स ३२ । अ १६ । इ

लब्धंगळेकानेकक्षेत्रस्थित साविद्रब्यंगळप्रमाणंगळप्पृत् । एक क्षे = सावि = में उर । अर १६ । ६ अनेकक्षेत्रसादि = ई एकानेकक्षेत्रगत सादिद्रवयं गळ अनंतैकभागंगळ योग्यसादिद्रव्यंगळप्पूब्-स ३२ । अर १६ ऋ६

स्वस्वायोग्यसंगतसादिद्वव्यं भवतोति प्रणीतम् । यदि घनलोकसर्वप्रदेशेय सर्वजीवसंबन्धिसादिद्वव्यं एतावत् तदा एकजीवावगाहितवनाङ्गलासंस्थातैकभागमात्रैकक्षेत्रे घनाङ्गलासंस्थातैकभागोनलोकमात्रानेकक्षेत्रे च कियत् स्यात ? इति त्रैराशिके कृते प्र—≡. फस ३२ अ १६, इ.६। प्र ≕. फस ३२ अ १६, इ. ≅. ६

१० छन्धं एकानेकक्षेत्रस्थितसादिदव्यं भवति एकक्षेत्रसादि= अनेकक्षेत्रसादि= तयोई व्ययो रनन्तैक-स ३२ अ १६ ६

= भागी योश्यसादिद्ववये भवत:---एकक्षेत्रयोग्यसादि = अनेकक्षेत्रयोग्यसादि = संदेश अर १६। स ३२ अर १६। 😑 ६

कोषी अनन्तबद्वभागी एकानैकक्षेत्रगतायोग्यसादिदक्ये भवतः ॥१८९॥

भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो अपना-अपना योग्य साहिद्रव्य है. शेष अयोग्य साहिद्रव्य है ऐसा कहा है। वही कहते हैं-

जो सर्वलोकके प्रदेशोंमें सर्वजीव सम्बन्धी सादिदन्य पर्वोक्त प्रमाण पाया जाता है तो एक जीवकी अवगाहनारूप घनांगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण एक क्षेत्रमें और एक क्षेत्रके परिमाणसे हीन लोक प्रमाण अनेक क्षेत्रमें कितना पाया जायेगा। इस प्रकार दो त्रैराज्ञिकमें-से एकमें प्रमाणराज्ञि सर्वलोक, फलराज्ञि सादिद्रव्यका प्रमाण, इच्छाराज्ञि एक क्षेत्र। सो फलको इच्छासे गणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराजिका प्रमाण आया दतना २० एक क्षेत्र सम्बन्धीं सादिद्रव्य जानना । दसरेमें, प्रमाण सर्वलोक, फल सादिद्रव्यका प्रमाण, इच्छा अनेक क्षेत्र । फलको इच्छासे गणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराशिका प्रमाण आया, उतना अनेक क्षेत्र सम्बन्धी सादि द्वाय जानना। एक क्षेत्र सम्बन्धी सादिद्वाय में अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण एक क्षेत्र सम्बन्धी कर्मरूप होनेके योग्य सादिद्रव्य

| एक क्षेत्र योग्यसादि                       | जनेक क्षेत्र योग्यसावि | शेषानंतबहुभागंगळ-     |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| स ३२ व १६।६ १                              |                        | •                     |
| 🕦 प 🕫                                      | स ३२ वर १६ 🚎 ६ स्व     |                       |
| a                                          | <b>≖</b> q             |                       |
|                                            | a                      |                       |
| मेकानेकक्षेत्रगताऽयोग्यसाविद्रव्यंगळप्युवु | एक क्षेत्र योग्यसावि   | अनेकक्षेत्रायोग्यसादि |
|                                            | _ 0                    |                       |
|                                            | स ३२ व १६ । ६ ल        | स ३२ । अर६ ≔६ ख       |
|                                            | ≆ प्रस                 | <b>क</b> प्रस         |
|                                            |                        |                       |

अनंतरमेकानेकक्षेत्रस्थितयोग्यायोग्यजनादिद्रव्यप्रमाणंगळं पेळवपश्चः— सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोग्गे य होदि णियमेण । जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदच्वाण परिमाणं ॥१९०॥

स्वस्वसादिविहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन। योग्यायोग्यानां पुनरनादिद्वव्याणां परिमाणं।।

एकानेकक्षेत्रगतयोग्यायोग्यद्रश्येगळोळू यथाक्रमॉविडं स्वस्वयोग्यायोग्यसाविद्रश्यंगळं कळेपुत्तिरल् एकानेकक्षेत्रस्थित योग्यायोग्यद्रश्यंगळ अनाविद्रश्यपरिमाणंगळप्पुत्र :—

> एकक्षेत्रायोग्यसादि अनेकक्षेत्रायोग्यसादि स ३२ अ १६ ६ ख स ३२ अ १६⊐६ ख प ख प स ⊊ ∂ ⊑ ∂

अर्थैकानेकक्षेत्रस्थितयोग्यायोग्यानादि द्रव्यप्रमाणान्याह—

एकानेकक्षेत्रगतयोग्पायोग्पडव्येषु यथाकमं स्वस्वयोग्पायोग्पसादिद्रव्येव्यवनीतेषु एकानेकक्षेत्रस्थित-जानना । होष बहुमाग प्रमाण एक क्षेत्र सम्यन्थी अयोग्य सादि द्रव्य जानना । इसी प्रकार

जानना। इत्तव बहुआग प्रमाण एक क्षत्र सम्बन्धा अयाज्य साहि हृत्य जानना। इसा प्रकार अनेक क्षेत्र सम्बन्ध्यी साहि हृज्यमें अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अनेक क्षेत्रमें स्थित योग्य साहिहृत्य जानना, शेष बहुआग प्रमाण अनेक क्षेत्रमें स्थित अयोग्य साहि द्रव्य जानना॥१८९॥

आगे अनादिद्रव्यका प्रमाण कहते हैं-

एकक्षेत्रमें स्थित योग्यह्रवय और अयोग्यह्रव्य तथा अनेकक्षेत्रमें स्थित योग्यह्रव्य और अयोग्यह्रव्यका जो परिमाण कहा है उनमें से अपने-अपने साहिह्रव्यका परिमाण घटानेपर जो तेष प्रमाण रहे उतना-उतना कमसे एकक्षेत्रस्थित योग्य अनाहि हृत्यका और एकक्षेत्रस्थित अयोग्य अनाहि हृत्यका और अतेक क्षेत्र स्थित अयोग्य अनाहि हृत्यका प्रमाण होता है। इनमें से योग्य साहिह्नवसे अथवा योग्य अनाहि हृत्यका प्रमाण होता है। इनमें से योग्य साहिह्नवसे अथवा योग्य अनाहि हृत्यका प्रमाण क्ष्यह्म हृत्यके अथवा योग्य अनाहि हृत्यका प्रमाण क्ष्यह्म हृत्यके अथवा योग्य अनाहि हृत्यका प्रमाण क्ष्यह्म हृत्यके अथवा योग्य अनाहि हिस्सिस्य प्रदेशवन्य करता है। इसका भावार्थ यह है कि जीव मिथ्यास्य आदिके विसित्तसे प्रविक्षस्य कर्मकृत होनेके योग्य समयमब्रु प्रमाण परमाणुओंको प्रहण करके उन्हें

उक्त समुदायरचना

| एक क्षे० यो० जनादि   | अनेक क्षेत्र यो० अनादि |
|----------------------|------------------------|
| १६ सार्श             | १६ सा 🗷 ६। १           |
| <b>≡ q</b>           | ≡ पख                   |
| a                    | 3                      |
| स ३२ व १६ । ६        | स ३२ अ १६ ३  ६ १       |
|                      | ≡ पख                   |
| <b>≡ प</b> ख         | ð                      |
|                      |                        |
| एक क्षे० अयो० अनादि० | जनेक क्षेठ अयो० अ०     |
| १६ ल। ६ ल            | १६ ला≡ ६ ल             |
| ≅ पस                 | <b>≡ पश</b>            |
| a                    | a                      |
|                      |                        |
| स ३२ । अरह ६ ख       | स ३२। अ १६ ६ ल         |
| स३२। अ१६६ ल<br>च पस  | स३२।अ१६६ ल<br>ज पल     |

अनंतरमी पैळल्पट्ट योग्यसाविष्टव्यमं मेणु योग्यानाविष्टव्यमं मेणुभयद्रव्यमुमं मेणु कस्मै-परिणमन्योग्यकाम्मेणवर्गणारकंपाळनेकसमयप्रबद्धप्रमितमं मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिकर्षावर्वं प्रतिसमयं प्रवेशवंथमं माळकमा समयप्रबद्धप्रमाणप्रमिनितं व पेळवपरः :—

योग्यायोग्यद्रव्याणां अनादिद्रव्यप्रमाणानि भवन्ति, तस्माचोग्यसादिद्रव्यात् वा योग्यानादिद्रव्यात् वा योग्योभय-कृत्रवाद् वा एकसमयमबद्धप्रमितं मुलोत्तरोत्तरप्रकृतिरूपेण प्रतिसमयं प्रदेशवन्धं करोति ।

कमरूप परिणमाता है। सो किसी समय तो जीवके द्वारा पूर्वमें महणमें आये सादिद्वव्यरूप परमाणुओं को ही महण करता है, किसी समय किसी भी जीवके द्वारा पूर्वमें महण न किये

#### सयलरसरूवगंधेहिं परिणदं चरिमचदुहिं फासेहिं। सिद्धादो अभव्वादो णंतिमभागं गुणं दव्वं ॥१९१॥

सकलरसङ्घपंधैः परिणतं चरमचतुन्तिः स्पर्कः। सिद्धादमध्यादतंतिकभागो गुणं द्रश्यं ॥ सम्बंरससब्वंकपसम्बंगंधर्गाळवमुं ।चरमशोतोष्णित्नाधकशचतुःस्पर्शगाळवमुं परिणतमप्युद्धं सिद्धराशियं नोडलुमनंतैकभागमुमप्युद्धं । मभष्यराशियं नोडलुमनन्तगुणमुमप्युद्धं । मितप्प समय-प्रबद्धद्वयं मूलप्रकृतिगळोळेत् पेसल्पङ्गुमं बोडे पेळवपकः :—

आउगभागो थोवो णामागोदे समो तदो अहियो। घादितिये वि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिए ॥१९२॥

आयुर्भागः स्तोकः नामगोत्रयोः समस्ततोऽधिकः । घातित्रयेऽपि च ततो मोहे ततस्तृतीये ॥ आयुर्भागः आयुष्यक्षम्मैव भागं स्तोकः एस्लवर भागमं नोडलु किरिवक्कु । ततः आ १० आयुर्भागमं नोडलु किरिवक्कु । ततः आ १० आयुर्भागमं नोडलु नामगोत्रयोः नामगोत्राजोज् अधिकः अधिकमक्कुमहुवु समः तम्मोळु समनागि पसल्पडुर्गु । ततः आ नामगोत्रद्वयद भागमं नोडलु चातित्रये अन्तराय दर्शनावरणज्ञानावरण-त्रयवोज् अधिकः अधिकमक्कु । महुवु समः तम्मोळु समनागि पसल्पडुर्गु । ततः आ घातित्रयव भागमं नोडलुं मोहे मोहनोयवः भागमं नोडलुं मोहे मोहनोयकम्मैदोज् अधिकः अधिकमक्कुं । ततः आ मोहनोयव भागमं नोडलुं

तत्त्रमाणमाह—

१५

20

सर्वरसरूपग्रन्थैश्वरमञीतोष्णीस्मध्यस्थाचतुःस्पर्येश्च परिणतं सिद्धराध्यनन्तैकभागं अभव्यराध्यनन्त-गुणं समयप्रबद्धरुणं भवति ॥१९१॥ तन्नुलप्रकृतिषु कयं विभव्यते ? इति चेदाहु—

आयुःकर्मणो भागः स्तोकः । नामगोत्रयोः परस्परं समानोऽपि ततोऽधिकः । अंतरायदर्शनज्ञानावरणेषु

गये अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंको महण करता है। और किसी समय कुछ सादि द्रव्यरूप और कुछ अनादिद्रव्यरूप परमाणुओंको ग्रहण करता है।।१९०॥

आगे उस समयप्रबद्धका प्रमाण कहते हैं--

वह समयप्रवद्धरूप परमाणुओंका समृह सब रस, सब रूप, सब गन्य किन्तु शीत, उच्म, हिनग्य, रुख चार प्रकारके स्पर्मे पुक होता है। उसमें गुरु, उच्च, मृदु और कठिन ये चार स्पर्भ नहीं होते। तथा उस समयप्रवद्धमें सिद्धराशिके अनन्तर्वे भाग और अभव्यराशिन से अन्वत्गुणे परमाणु होते हैं। इतने परमाणुओंको प्रतिसमय प्रदण करके कर्मरूप परिण-२५ माता है अर्थान् जीवके भायोंका निमित्त पाकर इतने परमाणु प्रतिसमय स्वयं कर्मरूप परिणमते हैं।।१९१॥

उस समयप्रबद्धका विभाजन मूळ प्रकृतियोंमें किस प्रकारसे होता है यह कहते हैं— सब मूळ प्रकृतियोंमें आयुक्तमका भाग थोड़ा है। नाम और गोत्रकमंका भाग परस्पर-में समान होते हुए भी आयुक्तमंक भागसे अधिक है। अन्तराय, ज्ञानावरण और दशना-वरणका माग परस्परमें समान है तथापि नाम और गोत्रके भागसे अधिक है। उससे

तृतीये वेबनीयदोळ् अधिकः अधिकमक्कु । मिन्तु पसल्पङ्गत्तिरस् मिष्यादृष्टियोळ् नरकतिय्यंग्-मनुष्यवेवायुवर्भेवविंवं चतविंबधमक्कुं ।

सासावनतोळ् तिर्ध्यम्मनुष्यवेषायुक्भेर्बीबर्द त्रिविधमक्कुं। स्रतंयतनोळ् मनुष्यवेषायुक्भेर्दीबर्द द्विषिधमक्कुं। वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोळ् वेषायुष्यभेर्वविनेकविधमेयक्कुः। मायुर्वधरहितयेक्षेयिदम-५ निवृत्तिकरणपर्थतः ९ गुणस्थानंगळोळ् सप्तविधमूलप्रकृतिप्रवेशवधमक्कुः। सुस्मसापरायनोळ् ६ षड्विधमूलप्रकृतिगळ्ने प्रवेशवधमक्कुनुपशांताविसयोगकेवलिपप्यंतमेकमूलप्रकृतिये सक्वंसमय-प्रबद्धश्यमव्यात्मकप्रवेशवंधमक्कः।

| वेद | <b>स</b> a | मो स वट | णा स वट | द स a८   | अन्तराय स वट | गोस वट | ना स व८ | आ स a८ |
|-----|------------|---------|---------|----------|--------------|--------|---------|--------|
|     |            |         |         |          | <u> </u>     | 619    | 619     | ८।९    |
|     |            |         |         | ₩ ac     |              | ऽ6 कि  |         |        |
| I   | ९९         | । ९९९   | ९९९९।३  | ' ९९९९।३ | ९९९९।३       | ९९९९।२ | ९९९९।२  | ९९९९९  |

अनंतरं वेबनीयक्के सब्बंतीधिकमप्युवक्के कारणमं पेळवपदः :— सुद्वदुक्खणिमित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वैयणीयस्स । सब्वेहिंती बहुगं दब्बं होदित्ति णिहिट्टं ॥१९३॥

सुखदुःखनिमित्तात् बहुनिज्जेरिति वेदनीयस्य । सन्त्रंतो बहुकं इन्ध्यं भवतोति निर्हिष्टं ॥ वेदनीयस्य वेदनीयक्कं सुखदुःखनिमित्तात् सुखदुःखकारणदिदं बहुनिज्जेरित बहुनिज्जेरिय्ं टेंकिंग्तु सर्व्वतः सन्वेपकृतिगळ भागेय इन्ध्यमं नोडलुं बहुकं इन्ध्यं पिरिदुं इन्धं भवतीति निर्हिष्टं

तथा समानोऽपि ततोऽपिकः । ततो मोहनीयेऽपिकः ततो बेदनीयेऽपिकः । एवं भवस्वा दत्ते सित मिध्यावृष्टी १५ आपुषपुर्विषम् । सासादने नारकं नेति त्रिविषम् । अत्येतते तैरवयम् । त्रेति द्विविषम् । देवसंयतादित्रये एकं स्वापुर्व । उपयंनिवृत्तिकरणावेषुं सार्वावयम्,अग्रकृतीनां प्रदेशकम्यः सुरुससांपरादे पण्णां उपणांतादित्रये एकाया उदयासिकायाः ॥१९२॥ अस्य वेदनीयस्य सर्वेत आधिवये कारणाहाः—

वेदनीयस्य सुखदु:खनिमित्तत्वात् बहुकं निर्जरयति इति हेतोः सर्वप्रकृतिभागद्वश्यात बहुकं द्वव्यं भव-

मोहनीयका भाग अधिक है। मोहनीयसे वेदनीयका भाग अधिक है। सो सिध्यादृष्टि गुण-२० स्थानमें चारों आयुका बन्ध सम्भव है। सासादनमें नरकायुके बिना तीन आयुका बन्ध होता है। असंयतमें नरक और तिर्वचके बिना दो आयुका बन्ध होता है। देशसंयत, प्रसत्त और अप्रसन्तमें एक देवायुका हो बन्ध होता है। ऊपर अतिब्हितकरण पर्यन्त आयुक्क बिना सात ही कर्मोंका प्रदेशनन्ध होता है। सुस्म साम्परायमें आयु और मोहनीयके बिना छह कर्मोंका बन्ध होता है। अप्शानकथाय, शीणकथाय और सयोगकेवळों में एक वेदनीयका बन्ध होता है जो उत्तरकर हो है। जहाँ जितने कर्मोंका बन्ध होता है वहाँ समयप्रबद्धमें उनने ही कर्मोंका बँटवारा होता है।। १९२॥

आगे वेदनीय कर्मका सबसे अधिक भाग होनेका कारण कहते हैं— वेदनीय कर्म सुख और दुःखर्मे निमित्त होता है। इससे उसकी निर्जरा बहुत होती

१. व व मूलप्रकृतयः सप्त, सूक्ष्मसांपराये षट् । उपशान्तादित्रये एका उदयात्मिका ।

₹.

अक्कुमें बिंतु परमागमदोळु पेळल्पट्डुबु ॥

अनन्तरं शेषप्रकृतिगळ्गे स्थित्यनुसारिडव्यविभंजनमण्डुमें दु वेळवरकः ---सेसाणं पयडीणं ठिदिश्रणुमागेण होदि दव्वं तु । आवस्त्रिअसंख्यागो पडिमागो होदि णियमेण ॥१९५॥

शेषाणां प्रकृतीनां स्थितिप्रतिभागेन भवति द्वर्थं तु । आवल्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥

शेषमूळप्रकृतिगळगेल्लं स्थितिप्रतिभागींददं द्रध्यमण्डुं। तु मते । अधिकागमननिमित्त-मागि । प्रतिभागं प्रतिभागहारं । आवल्यसंख्यभागः आवल्यसंख्यातैकभागमेयण्डुं । नियमेन नियमोंददं । भागहारान्तरनिर्ण्यस्थांमागि नियमयचनमा भागहारण्के नवांकं संदृष्टियण्डुं ९ ॥

र्द आवत्यसंख्यातींववं भागिसि पसगेयं माळव क्रममं पेळवपर :---

बहुभागे समभागो अट्ठण्हं होदि एक्कभागम्हि । उत्तकमो तत्थिव बहुभागो बहुगस्स देयो दु ॥१९५॥

बहुआगे समभागोऽष्टानां भवत्येकभागे । उक्तक्रमस्तत्रापि बहुआगो बहुकस्य वेयस्तु ॥

तीति परमागमे निर्दिष्टम् ॥१९३॥ अय शेषाणां स्थित्यनुसौरिद्रव्यविभञ्जनमित्याह-

शेषसर्वमृत्रप्रकृतीनां स्थितित्रतिभागेन द्रथ्यं भवति । तु-पुनः तत्राधिकागमनीनिमतं प्रतिभागहारः १५ बावत्यसंक्षेयभागो नियमेन । भागहारान्तरनिवृत्ययं नियमवचनम् । तत्संदृष्टिनंबाङ्कः ९॥१९४॥ बनेन विभागक्रमं दर्शयति—

है। अतः अन्य सब मूल प्रकृतियोंके भागरूप द्रव्यसे देवनीयका द्रव्य बहुत हैं, ऐसा परमा-गर्ममें कहा है ॥१९३॥

शेव कर्मों के द्रव्यका विभाग उनकी स्थितिके अनुसार होता है, यह कहते हैं-

वेदनीयके बिना शेष सब मूळ प्रकृतियोंका द्रव्य स्थितिक प्रतिभागके अनुसार होता है अर्थात् जिस कर्मकी स्थिति वहुत है उसका द्रव्य अधिक है। जिनकी स्थित परस्परमें समान है उनका द्रव्य परस्परमें समान जानना। जिसकी स्थिति कम है उसका द्रव्य थोड़ा है! अधिक भाग छानेके छिए प्रतिभागार आवळीका असंस्थानत है भाग नियम्से होता है! 'नियम' पर इसळिए दिया है कि अन्य भागहार नहीं होता। उसकी संदृष्टि 'नी'का अंक है। २५ इसका भाग देनेपर जो छक्य आवे सो एक भाग जानना। और एक भागके बिना शेष सब भागको बहुभाग जानना॥१९४॥

आगे विभागका कम कहते हैं-

१ **व**ेसारदे ।

ज्ञानावरणाद्यप्टीवधमूलप्रकृतिताळ्गोल्लं बहुआगवोळ् समजागमवर्षुं । एक्कभागिम्म शेषैकभागवोळ् उक्तकसः पुर्व्योक्तकसमवकुमिल्ल तु मत्ते । बहुआगः बहुआगं । बहुकस्य वेयः पिरिवरपुयक्ते वेयमक्कुमवें तें वोडे सिद्धराशियं नोडलुमनंतैकभागमुप्तभव्यराशियं नोडलुमनंतगुणपुमस्य
काम्मेणसमयप्रबद्धव्यपनिवं । स ० । पुत्र्योक्तावत्यसंस्थातैकभागमात्रप्रतिभागहारविवं भागिसि
बहुमागमं स ० ८ आयुवर्धयकालवोळ् मूलप्रकृतिगळं टेक्कमेल्लिमीततु द्रव्यमागलो दु प्रकृतिगीतितु

प्रव्यमक्कुमें दु त्रेराशिकमं माडि वंवलक्यमने टेडियोळं प्रत्येकमिरिस शेषेकभागमितवं स ० १
सक्तमावत्यसंल्यातैकभागांववं भागिसि बहु भागमितवं स ० ८ बहुकस्य वेयमें दु वेवनोयक्के कोट्ड
१९
शर्वेकभागमं स ० १ मत्तमावल्यसंख्यातीवं भागिसि बहुभागमितवं स ० ८ मोहनोयक्के कोट्ड
१९१
शर्वेकभागमं स ० १ मत्तमावल्यसंख्यातीकभागविवं भागिसि बहुभागमित्रवं स ० ८ मोहनोयक्के कोट्ड
१९१
वर्शनावरणान्तराय धातित्रयक्के कोट्ड सूररिवं भागिसि समनाटुवं स ० ८ प्रत्येक मूर्रवयोळे
१९१९
वर्शनावरणान्तराय धातित्रयक्के कोट्ड सूररिवं भागिसि समनाटुवं स ० ८ प्रत्येक मूर्रवयोळे

मुलप्रकृतीनामष्टानां बहुभागं समभागो देयः । तर्वकथागं उक्तक्रमो भवति । तत्र तु पुनः बहुभागः बहुक्तस्य देयः । तष्ठवा—कार्मणनमयश्रबद्धश्यमिदं स a तत् आवत्यसंक्यातेन भक्तवा बहुभागः स a ८ इक्ष्यम्भित्त्वा स a ८ अष्टमु स्थानेषु प्रत्येकं स्थाप्यः, रीवैकभागं स a १ आयल्यसंक्यातेन भक्ते बहुभागः

१५ स. व.८. बहुकस्य वेदनीयस्य देयः। वेर्यक्रभागे स. व.१ पुनरावन्यसंख्यातभक्तबृक्षागः मोहुनीयस्य देयः ९.९. स. व.८. वेर्षिकप्रागे स. व.१ पुनरावन्यसंख्यातेन भक्ते बहुभागः स. व.८. त्रिभिर्भक्त्वा स. व.८.

988 888 888 8888 8888

आठ सूळ प्रकृतियाँको बहुभाग तो बरावर-वरावर समान देना चाहिए। जो एक भाग रहा उसको उक्त क्रमसे देना। किन्तु उसमें भी जिसका बहुत द्रव्य हो उसको बहुभाग देना चाहिए। वही कहते हैं—

२० एक समयमें जो कार्माण सम्बन्धी समयप्रबद्ध प्रहण किया, इसके परमाणुओं का जमाण है उसे कार्मण समयप्रबद्ध द्रव्य कहते हैं। उसमें आवलीके असंख्यातव भागसे एक भागकी प्रवक्त रखकर बहुभागके आठ समान भाग करें। भाग देवें। और एक-एक समान भाग आठ स्थानों में अलग-अलग रखों। और जो एक भाग अलग रखा है उसमें आवालीके असंख्यातवें भागसे भाग देवें। तथा एक भागको अलग रखकर शेष बहुभाग २५ जिसका बहुत द्रव्य कहा है उस वेदनीय कर्मको देवें। स्था पूर्वोक्त आठ समान भागोंमें-से

१. स विकं मुर्र।

स a १ आयुष्यक्के कोडुबुदिन्तु कुडुत्तं विरलु वेदनीयं पोरगागि शेषप्रकृतिगळ्णे तंतम्म स्थित्यनु-९९९९

सारियागि ब्रध्यंगळायुष्यकर्मांक्के सर्थ्वतः स्तोकमक्कुं। नामगोत्रंगळोळिषकमागियुं तंतम्मोळ् सरियक्कुं। मन्तरायदर्शनावरणज्ञानावरणत्रयक्किथकमागियुं तम्मोळ् सरियक्कुं। मोहनीययोळ् विधकमक्कुं। वेदनोयदोळप्रधिकमक्कुमें दु मुंगेळ्व मूलप्रकृतिगळ पसुगेय ब्रध्यंगळ् सिद्धमादुवु॥ व्यक्तिस्तं ज्ञानावरणादिमलप्रकृतिगळ्गे पेळ्व पिड्डय्यमं तंतम्मस्तप्रकृतिगळीळ विभागिसि

कुडवे प्रकारमं पेळदपरः :—

ज्ञानदर्शनावरणांतरायेषु प्रत्येकंदेयः । शेर्यंकभागे स a १ पुनरावत्यसंख्यातेन भक्ते बहुभागः द्वाभ्यां ९ ९ ९

आउनसानो योवो इति गायोक्तक्रमः सिद्धः ॥१९५॥ अय मूलप्रकृतीनां उक्तपिण्डप्रव्यं स्वस्योत्तरप्रकृतिषु १० भवत्वा दानकममाहः—

एक समान भागमें उस बहुभागको मिलानेसे जितना प्रमाण हो उतने परमाण उस समयप्रवद्धमें से वेदनीय कर्मरूप परिणमते हैं। अब जो एक भाग रहा उसमें भी आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग दें। और एक भागको अलग रख शेष बहुभाग गोहनीय कर्मको देवें। इस बहुभागको भी आठ समान भागों में से एक भागमें मिलानेपर जो १५ प्रमाण हो उतने परमाणु मोहनीय कर्मरूप परिणमते हैं। अलग रखे एक भागमें भी आवलीके असंख्यातव भागसे भाग दं और एक भागको अलग रख शंप बहुभागके तीन समान भाग करें। और एक एक भाग जानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकों देवें। इस एक-एक भागको आठ समान भागोंमें एक-एक भागमें मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने परमाणु क्रमसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मरूप परिणमते हैं। इन २० तीनोंका दृश्य परस्परमें समान होता है। अलग रखे एक भागमें भी आवलोंके असंख्यातवें भागसे भाग द । एक भागको अलग रख बहुभागके दो समान भाग करके एक-एक भाग नाम और गोत्रको है। और उन आठ भागोंमें-से एक-एक समान भागमें इस एक-एक भाग-को मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने परमाणु कमसे नाम और गोत्ररूप परिणमते हैं। इन दोनोंका द्रव्य परस्पर समान होता है। एक भाग जो रहा वह आयु कर्मको देवें और २५ दन आठ समान भागों में-से शेष रहे एक भागमें मिला दें। जो प्रमाण हो उतने परमाण आयुकर्मरूप परिणमते हैं। इस प्रकार जो 'आउगभागो थोवो' आदि गाथामें कहा था वह निष्पन्न हुआ ॥१९५॥

आगे मूछ प्रकृतियोंमें जो उत्पर पिण्डद्रव्य कहा है उसे अपनी-अपनी उत्तर प्रकृतियोंमें विभाजित करके देनेका कम कहते हैं—

१. क<sup>°</sup>व क्रममं।

उत्तरपयडीसु पुणी मोहावरणा हवंति हीणकमा । अहियकमा पुण णामा विग्घा य ण मंजणं सेसे ॥१९६॥

उत्तरप्रकृतिषु पुनर्म्मोहावरणानि भवन्ति होनक्रमाः । अधिकक्रमाः पुनर्ग्नामानि विष्नाद्य न भंजनं दोषे ॥

प उत्तरप्रकृतिगळोळ् युनः मत्ते मोहाबरणानि मोहनीयंगळुं ज्ञानावरणंगळुं वर्शनावरणंगळुं हिनकमा भवंति होनकमंगळपुत्रु । पुनः मत्ते नामकम्मंप्रकृतिगळु मन्तरापकम्मंप्रकृतिगळुं अधिकक्रमा भवंति अधिकक्रमंगळपुत्रु । रोषयेवनीययोग्नयपुर्व्यग्र्ळोळु त्रव्यविभेजनमिल्लेकं दोठं तत्प्रकृतिगळुं बंधकालदोळकेकंगळं बंधमप्पृतितरंगळ्गं बंधमित्रुपुर्वारंदं मृलप्रकृतिगळोळु वेल्ल्य
ब्रह्ममनितुं विविक्तत्वंधप्रकृतिगथक्तुं । युगपदिविक्तितवंधप्रमितरंगळ्मं बंधमित्रुप्तर्वारदं ।
सातमुग्रुच्वेग्गॅत्रमुं वेवपुष्पमुं वंधमप्पागळ् इतरासातं नीचेग्गॅत्र नरकतिदर्धमनुत्यायुर्व्यायम् वंधमित्रुपुरुच्वेग्गॅत्रमुं वेवपुष्तर्वार्वे मृलप्रकृतिगळोळु पेळ्य द्रव्यमिवक्षवक्तुमा असातनीचेगाँत्रादागळू वंधमप्पागळ साताविगळों वेधमित्रुप्तर्वार्याद्वित्यायमित्राव्यवक्तकक्तुमा असातनीचेगाँत्रादागळू वेयमप्पागळ साताविगळों वेधमित्रुप्तर्वारदं । मलप्रकृतिव्यमनित्रिववक्तकक्तमं वृदस्य ।।

अनंतरं घातिकस्मैगळोळु सर्व्वघातिप्रकृतिगळगं देशवातिप्रकृतिगळगं द्रव्यविभंजनकममं पेळवपरः ----

सन्वावरणं दृष्वं अणंतभागो रृ मूरुपयडीणं । सेस अणंता भागा देसावरणे हवे दृष्वं ॥१९७॥ सस्वावरणहृश्यमनन्तभागसु मूलप्रकृतीनां । ज्ञेषानंता भागाः वैज्ञावरणे अवेत् दृष्ट्यं ॥

उत्तरप्रकृतियु पुनः मोहनीयज्ञानदर्गनावरणानि हीनक्रमाणि भवन्ति । नामान्वरायौ पुनः अधिकक्रमो भवतः । शेषबेदनीयगोत्रायुस्सु द्रव्यविभवनं नास्ति, तैयां एकैकस्या एव तदूत्तरप्रकृतेर्बन्धात् । तेन तन्मूल-२० प्रकृत्युक्तद्रव्यं तबेमेव स्यात् इत्ययंः ॥१९६॥ अय वातिकर्ममु सर्वयातिदेशयातिदश्यविभक्षनकममाह-—

वत्तर प्रकृतियों में मोहनीय, जानावरण, दर्शनावरण ये तो हीनकम होते हैं अर्थान, कमसे घटता-घटता द्रव्य इनकी वत्तर प्रकृतियों में दिया जाता है। जैसे झानावरणसे मित- इनावरणसे प्रकृतियों में दिया जाता है। जैसे झानावरणसे प्रति- इनावरणसे प्रकृतियों में स्वाप्त कार्य के स्वाप्त है। उससे अवधि झानावरणका द्रव्य थोड़ा है। उससे आवधि झानावरणका द्रव्य थोड़ा है। उसा नामक में और अन्तराय कर्म को इत्तर प्रकृतियों में कमसे अधिक-अधिक द्रव्य दिया जाता है। जैसे अन्तराय कर्म में दानान्तरायके द्रव्यसे लाभान्तरायका द्रव्य अधिक है। उससे भोगान्तरायका द्रव्य अधिक है। हो वे वेदनीय, गोत्र आयुक्स में बेटवारा नहीं है क्योंकि इनकी एकर्एक ही प्रकृति वर्षवा है। जेसे वेदनीय, गोत्र आयुक्स में बेटवारा नहीं है क्योंकि इनकी एकर्एक ही प्रकृति वर्षवा है। जेसे वेदनीय, गोत्र अभिक्स में में से यो तो सावाका ही वन्य होता है। दोनोंका वन्य एक समयमें नहीं होता। इसी तरह गोत्रकर्म में से यो तो नीच- क्यों का से प्रकृतियों है। उत्तर हता तीनों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में देवारा नहीं है। जिस समयमें एक ही बँधती है। अतः इस तीनों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में देवारा नहीं है। जिस समयमें इक्त जिस उत्तर प्रकृतिका वर्षा होता है वस समयमें मूल प्रकृतिको जो द्रव्य मिलता है वह सव उसकी उत्तर प्रकृतियों हो। हो। है। हो हो हो है वह सव उसकी उत्तर प्रकृतियों हो। हो है। है वस समय होता है वस समयमें मूल प्रकृतिको जो द्रव्य मिलता है वह सव उसकी उत्तर प्रकृतिका हो हो हो हो है।

आगे घातिकमोंमें सर्वघाती और देशघाती द्रव्यका बँटवारा कहते हैं-

सूलप्रकृतीनां ज्ञानावरणवर्धानावरणमोहनीयमें ब मूलप्रकृतिगळ तंतन्म द्रव्यंगळोळू सर्व्यावरणदृष्यं सर्व्यंवातिप्रकृतिसंबंधिदृष्यं अनंत भागस्तु जिनवृष्टानन्तभागहारभक्तानंतैकभाग-मक्कुं। तु मत्ते शेषानंता भागाः शेषानन्तबहुभागंगळू बेशावरणे भवेत् द्वर्थं स्वस्वदेशघातिप्रकृति-संबंधिदृष्यंगळपुत्रुषु। तद्यया —ज्ञानावरणमूलप्रकृतिदृष्यिदु स २।८ यिल्लि विशेषकपितिर्हं

स व । ८

केळगणावस्यसंख्यातैकभागमं तंदु साधिकं माडि स a। ८ ग्रुणकारदोळेकरूपहोनत्वमनवर्गाण-८।९ सियपर्वात्तिस स a जिनदृष्टानंतभागहाराँददं भागिसि बंद लब्धमेकभागं ज्ञानावरणसर्वधाति-

प्रकृतिसंबंधिद्व्यमक्कुं सर्व। १ शोबबहुआगद्रव्यं मितज्ञानावरणादिदेशघातिप्रकृतिसंबंधिद्व्य-

स a १ तत्सर्व्यातिषट्कसंबंधिद्रव्यमक्कुं । शेषबहुभागद्रव्यं चक्षुद्दंर्शनादिदेशघातित्रयसंबंधि ८। स

द्रव्यमम्बुं स a ल मोहनीयमूलप्रकृतिहब्धं अन्तरायदर्शनावरणज्ञानावरणचातित्रयहब्धमं नोडलु १० ८। ल

साधिकमक्कुमिर्व स व वनन्तमागहार्रावर्व भागिसिबेकभागद्रव्यमिषु स व । १ मिध्यात्व-८ । स द्वावशक्षायसर्वयातिप्रकृतिसंबंधिद्रव्यमक्कुं । शेषब्रहुभागद्रव्यं संज्वलननेक्वाय त्रयोदश वेश-

ज्ञानस्थानावरणभीहतीयम् लप्रकृतीनां स्वस्वद्रक्षेपु सर्वावरणस्य वनन्तेकभागो भवति । तु-पुनः शेवा वनन्ता भागाः देशवातिद्रस्यं भवति । यवा ज्ञानावरणस्य इदं स a ८ व्यवस्तनावत्यसंख्यातेकभागे साथिकी- १५

क्कानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय इन मूल प्रकृतियों के अपने-अपने द्रव्यमें अनन्त-का भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सर्वधाती द्रव्य है और होध अनन्त बहुभाग प्रमाण देशधाती द्रव्य है। जैसे क्कानावरणके द्रव्यका जो प्रमाण पहले कहा था, उसमें जिन सगवान्-के द्वारा देखे गये अनन्त्वका साग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सर्वधाती द्रव्य है होष सर्वभाग प्रमाण देशधाती द्रव्य है। ऐसे ही दर्शनावरण और मोहनीयमें भी जानना।।१९.॥

१. व भागेन साधिकं कृत्वा ।

भागं माडिबल्लि येकभागमुं। स बाटा१ संज्वलनदेशघातिचतुष्प्रकृतिसंबंधिद्रव्यमक्तुं ८१९।२

स<sup>े</sup>।८।१ शेषबहुभागार्डंद्रव्यमकषायदेशघातिप्रकृतिनवकसंबंधिद्रव्यम**क्कुं** स्व।८८।२ ८।९।२

अन्तरायपंचकमुं देशघातियेयप्पुर्शिरदं मूलप्रकृतिसर्व्यंद्वव्यमुमक्कुं स व यो नाल्कुं घातिकम्मगळ

हते स a ८ पृणकारस्य एकरूपहीनत्वभवगणस्य अनवरर्यस व जिनदृष्टानन्तभागहारेण भक्त्वा एकभागः ९८ ८

. स a १ तत्सर्वेत्रातिप्रकृतिसंबन्धी भवित शेषबहुभागः तहेशवातिसंबन्धी भवित स a ख तया दर्शना-८ ख

उत्तर जो सर्वेषाती द्रव्यका परिमाण कहा है आगे उसका वँटवारा सर्वेषाती और देशषाती प्रकृतियोंमें करेंगे। मो देशषाती मतिज्ञानावरणादिके द्रव्यका जो परिमाण है उसमें सर्वेषाति परमाणुओंका प्रमाण लानेके लिए प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैं —

चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, चार संब्बलन और नी नोकषायके १५ द्रव्यको नाना गुणहानि शलाका अनन्त है। और जितनी नाना गुणहानि शलाका हैं उतने दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राग्नि होती है वह भी अनन्त संख्यावाली है।

जैसे अंक संदृष्टिमें द्रव्य इकतीस सी २१००, स्थिति स्थान वाळीस ४०, एक-एक गुणहानिका प्रमाण आठ ८, दो गुणहानिका प्रमाण मोळह १६, नाना गुणहानि पाँच ५। नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करने रर अन्योन्याभ्यस्तराहि २ २२२२४२२२३ वचीस। सो इसकी रचना पूर्वमें कही है वैसे ही जानना। अस्त ।

सो यहाँ जो अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण है वही सर्वधाती द्रव्यका परिमाण लानेके लिए प्रतिभाग होता है। वही कहते हैं—

मतिज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियोंका दृश्य केवलज्ञानावरणके भागसे होन अपने सर्वघाती द्रव्य सहित देशषातिद्रव्यका जितना प्रमाण है जतना है। अर्थात् इन देशषाति प्रकृतियोंका देशषाती द्रव्य तो अपना है ही सर्वेषाती द्रव्य भी है। वह सर्वेषाती द्रव्य केवल- कवायमकृतियम्य त्रीक्षारीय वरमणुणहानिद्रव्यवस्कृत्रसंतावोडे रौक्षारो मोहकाणि केळगं वाववहुमाणप्रयांतं सम्बंधातिस्वग्रंटपुवरिनौ चातिगळ वेशघातिष्रक्यं वाववंनतेकमाणपर्यातं निक्षेपिसत्यबृद्धपुमप्पुवरिने तु वीक्ष्माणवरमणुक्षानिक्षयम्बद्धमुमपुवरिने तु वीक्ष्माणवरमणुक्षानिक्षयम्बद्धमुमपुवरिने वेद्यापातम्बद्धातम्बद्धम्य विकासम्बद्धम्य निक्षेपिसत्यवृद्धम्य निक्षित्य निक्षितं भावा वृद्धसम्य निक्षेपिसत्यवृद्धम्य निक्षितं । विद्विद्धम्य निक्षितं भावा वृद्धसम्य निक्षेपिसत्यवृद्धम्य निक्षेपिसत्यवृद्धम्य निक्षितं निक्षितं भावा वृद्धसम्य निक्षितं निक्षितं भावा वृद्धसम्य निक्षितं निक्षितं भावा वृद्धसम्य निक्षस्य निक्षसम्य निक्षस्य निक्षस्य निक्षसम्य न

#### देसावरणण्णोण्णब्भत्थं तु अणंतसंखमेत्तं खु । सन्वावरणधणद्रं पडिमागो होदि घादीणं ॥१९८॥

| -        |   |    |   |   |    | _         |     |                                          |                                                         |
|----------|---|----|---|---|----|-----------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |   |    |   |   |    | গী        |     | स a ू - ° -<br>८   ल ल<br>स a २<br>८ ल ल | होल चरम<br>गुणहानि इध्य<br>तद्द्वि चरमगुण-<br>हानि इव्य |
| सर्वयाति | म | सु | अ | म | के | <b>अ</b>  |     | स व २। २<br>८ ल ख                        | तस्त्रि खरम<br>गुणहानि                                  |
| -        |   |    |   |   |    | वाख<br>ख  |     | स व ख ख<br>८ ख ख २२२                     | हार बहुभागप्रथम<br>गुणहानि इच्य                         |
| देशयाति  | म | सु | अ | म |    | दा १<br>ख | स   | स व ल ल                                  | बार्बन्तैक भाग<br>चरमगुणहानि द्रव्य                     |
|          |   |    |   |   |    | ਲ         | वें | ्र<br>स = ख ख<br>८ ख ख २                 | लता प्रथम गुण-<br>हानि द्वच्य                           |

वरणमोहनीययोरिप ज्ञातव्य ॥१९७॥ उक्तवर्षणतिद्रव्येषु तदेशचातिप्रकृतिभागस्य बद्धयमाणस्यात् तत्सहिते-चातिद्वव्येष सर्वादरणचनार्थं प्रतिभागद्वारप्रमाणमाह—

ज्ञानावरणका जितना भाग है उससे हीन है सब नहीं है। इस तरह देशवाती और सर्ववाती १५

१. व तत्सहितदेशचाति ।

वेशावरणान्योन्याम्यस्तस्त्वनन्तसंख्यामात्रः खल । सर्व्वावरणधनात्र्यं प्रतिभागो भवति घातीनां ॥

देशघातिप्रकृतिसंबंधिदस्यानानागुणहानिशलाकेगळनंतप्रमितंगळप्पदरिवं तावन्मात्रद्विकव-रिगतसंवर्गसंजनितमप्पर्वरिवमन्योन्याभ्यस्तराधिनानागणहानिशलाकाराधियं नोडलमनंतानंतगण-भ मण्यदरिवं । त मलमनंतनंत्याविन्छन्तमक्कमद सर्व्यवातिशक्तियक्तघातिकम्मंगळ तत्सर्व्यवाति-संबंधितकप्रगणसंकळितधनप्रमाणावधारणार्थमागि प्रतिभागमक्कमदेतेंदोडे

चतर्ज्ञानावरणत्रिदर्शनावरणपञ्चांतरायचतःसंज्वलननवनोकषायद्रव्याणां नानागणहानिशलाकाः अनन्ताः इति तन्मात्रद्विकसंवर्गजनितोऽन्योन्याभ्यस्तराशिरपि अनन्तसंख्यो भवति । स खल तेषां सर्वेषातिद्वय्यस्य गणसंकलितधनप्रमाणावधारणार्थं प्रतिभागो भवति । तद्यथा---

१० दव्य मिलकर मतिज्ञानावरणादिका दव्य होता है।

शंका-देशघाति प्रकृतियों में सर्वघाती परमाण कैसे कहे हैं ?

समाधान-पूर्वमें कहा है कि मतिज्ञानावरणादिका अनुभाग शैल, अस्थि, दार और लतारूपसे चार प्रकार है। उनमें-से दाहका अनन्तवाँ भाग और लताभाग तो देशघाती है। ऐसे अनुभागवाले परमाण देशघाती होते हैं। तथा शैल, अस्य और दारुका बहमाग १५ सर्वधाती है। ऐसे अनुभागवाले परमाणु सर्वधाती हैं। सर्वधातीके उदयमें किंचित् भी आत्मगुण प्रकट नहीं होता। जैसे एकेन्द्रियादिके चक्षुदर्शनके सर्वधाती परमाणुक। उदय होनेसे चक्षदर्शन नहीं होता। किन्त देशघातीके उदयमें आत्मगण प्रकट होता है असे चौइन्द्रिय आदि जीवोंके चक्षदर्शनके देशवाती परमाणओंका उदय है फिर भी चक्षदर्शन होता है। इस प्रकार देशवाति प्रकृतियोंमें सर्वेवाती और देशवाती हव्य होता है। अस्त,

मतिज्ञानावरणादि चारका वह द्रव्य केवलज्ञानके बिना अपने सर्वधाति द्रव्यसहित देशवातिदृश्य प्रमाण है सो कल अधिक समय प्रवटके आठवें भाग है। उसमें एक कम अन्योन्याभ्यस्त राजिसे भाग देनेपर शैल भागकी अन्तिम गुणहानिके दृष्यका परिमाण होता है। पत्रचात नीचेकी ओर एक-एक गणहानिमें दना-दना द्रव्य होते-होते दार भागके अनन्त भागों में ने एक भाग विना शेष बहुभाग सम्बन्धी दृष्य उनकी प्रथम गणहानि में २' शैलभागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको यथायोग्य आधे अनन्तस गणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना जानना। क्योंकि यहाँ तक जितनी गणहानि हुई वही गच्छ है। सो एक कम गच्छमात्र दोके अंकोको गणा करनेपर सर्वधाती सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राज्ञि अनन्त प्रमाण होती है। उसका जो आधा है वडी यहाँ गुणकार है। इन सब गणहानियोंके द्रव्यको जोडनेपर जो प्रमाण हो उतने परमाण सर्वघाती सम्बन्धी जानने । इसीसे सर्वघाती द्रव्य ३० लानेके लिए अन्योत्याभ्यस्त राशिका प्रतिभाग कहा है। आगे देशघातीका द्रव्य कहते हैं-

दारुभागके बहुभागकी प्रथम गणहानिके द्रव्यसे नीचे दारु भागके अनन्त भागोंमें-से एक भागकी अन्तिम गुणहानिका द्रव्य दूना है। तथा नीचे प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य दूना-दूना होता हुआ छताभागकी प्रथम गुणहानिमें एक कम सर्व नाना गुणहानिका जितना प्रमाण है उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वही अन्योन्याभ्यस्त राशिका 34 है। उसके आधे प्रमाणसे शैठ भागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको गणा करनेपर जो प्रमाण

वरणादिदेशवातिगळ सध्यंघातिशक्तिपुक्तसर्वोत्कृष्टर्राळभागवरमगुणहानिद्रव्यमबकुमिडु मोदल्गो'-डु कलगे केळगे गुणहानि प्रति गुणहानि प्रति द्विगुण द्विगुणक्रमविदं बंबु दारु बहुभाग प्रयसगुण-हानियोळु तद्योग्यानन्ताळंगुणितचरमगुणहानिप्रमितद्रव्यमक्कुं स ० । ख बेक्सेबोडे रूपोनगच्छ-

लाला। २

मात्रानन्तद्विक संवर्गसंजनितराधियव्यवस्विमल्लि सर्ववातिसंबंधि द्रव्यं तीद्र्वेद् कारणविवमी

| मितज्ञानावरणादीनां चतुर्णा देशद्यातिद्रव्यं केवलज्ञानावरणभाग स ७ ८ १ न्यूनस्वकीयसर्वघातिद्रव्य ८ ल ९ ५

रीलभागचरमगुणहानिहरूषं भवति । ततोऽषः गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणं द्विगुणं भूत्वा दावबहुभाग-। प्रषमगुणहानौ तत्तद्योग्यानन्तार्द्वगुणिते भवति स a स स्रोनगच्छमात्रानन्तद्विकानां तद्दगुनकारत्यात् । अत

हो उतना द्रव्य जानना। इन गुणहानियोंको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने परमाणु देशघाती १५ सम्बन्धी जानने।

जैसे अंकसंदृष्टिसे सर्वद्रव्य इकतीस सौ ३१००। इसको [एक कम अन्योन्याध्यस्त राज्ञि इकतीससे भाग देनेपर सौ आये। यही जैल्आगकी अन्तिम गुणहानिका द्रव्य जानना। परचात् प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य दूनान्द्ना होता है। यया २००, ४००, ८००। एक कम सर्व्वावरणगुणसंकळितधनप्रमाणावधारणात्यमन्योन्यास्यस्तराशिधातिगळगे मेंतॅढोडे:— प्रतिभागमन्कु-

८। खखा २

"रूऊणण्णोष्णव्यस्यवहित्ववन्तं तु चरिसगुणवन्तं। होति ततो दुगुणकमं आविमगुणहाणि दन्त्वोत्ति ॥''

येंबी गुणसंकलितधनं तरत्यबुगुमप्पुर्वरिदं आ बार बहुभागप्रथमगुणहानिसर्वधातिजधन्य-ज्ञाक्तियुक्तगुणहानिप्रथमवर्ग्यणानन्तराधस्तनदार्ध्वतंतीकभागवेजधातिसर्व्वात्कृटचरमगुणहानिप्रथम

जघन्यशक्तियुक्तसब्बांवरणगुणहानिद्रब्यमं नोडलु द्विगुणितमक्कु स a ख । २ मो क्रमांब-

केळो केळगे द्विगुणद्विगुणंगळागुत्तं पोगि स्नाभागसध्यंत्रययदानितयुत्तप्रथमगुणहानियोळ् रूपो-नसञ्यंनानागुणहानिञ्जाकाकाराश्चिमात्रद्विकंगळ् वर्गिगतसंवग्गंगळादोडे अन्योग्यान्यस्तराह्यद्वैमनकु-१० सर्वोरगुणितन्तरमगुणहानिद्रस्ययात्रं केयातिसस्यंत्राधन्यशक्तियुक्तप्रथमगुणहानिद्रस्ययमकुं

संदृष्टियुमत्बंसंदृष्टियुमिदु-

| र        | स्थि  | गु  | वो    | ना | अन्योन्या |
|----------|-------|-----|-------|----|-----------|
| १३००     | ४०    |     | १६    | ५  | ३२        |
| स a<br>८ | ख ख ख | ल स | ल ल ल | ख  | खख        |

सर्ववातिङ्क्यं समाप्तं तत एवान्योग्याम्यस्तराविः सर्वादरणयनायं प्रतिभाग इत्युक्तं तत् दाध्वहुनागश्रयम-| गुणहानिङ्क्यादयस्तनदार्वनर्तकभागवरमगुणहानिङ्क्यं हिनुणं भवति स a स २ तदयः हिनुणहिनुणक्रमेण

१५ गत्वा स्रताभागप्रयमगुणहानौ इत्यं रूपोनसर्वनानागुणहानिमात्रदिकसंवर्गसंजातान्योग्यास्यस्तरास्यर्धगुणित-चरमगुणहानिद्रव्यमात्रं भवति स a a । एवं त्रिदर्शनावरणादिद्रव्याणामपि ज्ञातक्यं । अत्र द्रव्य-स्थिति-

८ सासा २

नाना गुणहानि चार है। सो खतने दोके अंक रखकर २.४२.४२.४२ परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हुए। वही अन्योन्याभ्यस्त राशि बत्तीसका आचा प्रमाण है। उससे जैल भागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्य सौको गुणा करनेपर सोलह सौ हुए। यही लवाभागकी

# वनंतरं मुंपेळ्व सर्व्वधातिवेशघातिव्वध्यंगळ्गो विशेषविभंजनक्रममं पेळवपरः— सन्वावरणं दन्वं विभज्जणिज्जं तु उभयपयडीसु ।

## देसावरणं दव्वं देसावरणेसु णेविदरे ॥१९९॥

### सर्वावरणद्रव्यं विभंजनीयमुभयप्रकृतिषु । वेशावरणद्रव्यं वेशावरणेषु नैवेतरस्मिन् ॥

#### गुणहानि-दोगुणहानि-नानागुणहानि-अन्योन्याम्यस्तराशीनामंकसंदृष्ट्यर्थं संदृष्टि :--

| द्र<br>३१०० | स्थि<br>४० | गु<br>८ | दो<br>  <b>१</b> ६ | ना | अन्योन्या<br>३२ |
|-------------|------------|---------|--------------------|----|-----------------|
| स a         | सवस        | खख      | खखर                | ख  | खस              |

# ॥१९८॥ अय प्रायुक्तसर्ववातिदेशवातिद्ववयोगिकोवविभजनकममाह—

प्रथम गुणहानिका द्रव्य जानना । इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके द्रव्योंमें भी सर्वघाती और देशघाती द्वयका प्रमाण जानना ॥१९८॥

आगे सर्वधाती और देशधानी द्रव्यके विशेष विभागका कम कहते हैं-

| १. | ય  | æ     | Ħ   | ite | री<br>अ<br>दां ख<br>ख | स । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
|----|----|-------|-----|-----|-----------------------|-----------------------------------------|
| -  |    | - - - | - - | -   | दास्त                 | <u> </u>                                |
|    |    |       |     |     |                       | ्रत<br>(८ स ख<br>स ३ स २।२              |
| म  | প্ | म     | н   | के  | ਲ                     | ८ ख ख २                                 |
|    |    |       |     |     |                       | स a ल ल<br>                             |

मुलप्रकृतिघातिकरमंगळ स्वस्वसमस्तद्रव्यंगळोळनन्तैकभागमनंतैकभागंगळ सर्वेघातिः प्रकृतिसंबंधिवर्व्यगळप्यवः--

बेंदित मून्नं पेळल्पट्दुबल्जि सर्वावरणबन्धं सर्विधातिगळीळं देशधातिगळीळं हीनकमर्विदं ५ विभागिसि कुडल्पडुगुं । देशावरणद्रव्यं देशावरणंगळोळे विभागिसि कुडल्पडवदितरसर्व्यवातिगळोळ विभागिसि कुडल्पडद् ॥

अनन्तरमूत्तरप्रकृतिगळोळ् द्रव्यविभंजनक्रममं पेळ्वपर्ः—

बहुभागे समभागो वंधाणं होदि एक्कभागृह्य । उत्तकमो तत्थिव बहुभागो बहुगस्स देओ द ॥२००॥

बहुआगे समभागो वंधानां भवति एक गागे। उन्तक्रमस्त त्रापि बहुभागो बहुकस्य 80 देयस्तु ॥

<sup>र</sup>बंधानां बंधकालदोळ यगपदवंधंगैळागसं विददंसरप्रकृतिगळगे बहभागे आवल्यसंस्थाते**क**-भागमात्रप्रतिभागदिवं भागिसल्पद्रस्वस्वद्रव्यबहुभागदोळ समभागः समनागि भागं कुडल्पडुगुं।

घातिकर्मणां स्वस्वसमस्तद्रव्यस्यानन्तैकभागः सर्वघातिद्रव्याणि बहुभागां देशघातिद्रव्याणि इति १५ प्रागुक्तानि । तत्र सर्वीवरणद्वव्यं सर्वघातिष् देशघातिषु च होनक्रमेण भक्त्वा देयं देशावरणद्वव्यं तु देशावरणेध्वेव न सर्वघातिष ॥१९९॥ अयोत्तरप्रकृतिष आह---

सहसंभवद्वन्धोत्तरप्रकृतीनां आवल्यसंख्यातैकभागभक्तस्वस्वद्रव्यस्य बहुभागे समभागो देयः । एकभागे

घातिकमैंकि अपने-अपने द्रव्यमें अनन्तका भाग देवें । एक भाग प्रमाण तो सर्वधाति हृज्य है और बहुभाग प्रमाण देशघाती द्रज्य है। यह पहले कहा है। उसमें-से सर्वघाति द्रज्य २० तो सर्वधाति और देशधाति प्रकृतियोंमें हीनक्रमसे विभाग करके देना चाहिए। किन्तु देशघाती द्रव्य देशघाति प्रकृतियोंमें ही देना चाहिए, सर्वधाति प्रकृतियोंमें नहीं हेना चाहिए॥१९९॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें विभाग कहते हैं-

अपने-अपने पिण्डरूप दृश्यमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुभाग एक २५ साथ बँधनेवाली उत्तर प्रकृतियोंको बराबर-बराबर समभाग करके देना चाहिए। ज्ञेष एक

१ म बद्धानां २. बद्धानां ३. म<sup>°</sup>द्वद्वंग । <sup>°</sup>

Z1771214

٩

एकभागे बोर्षेकभागदोळु उक्तकमः मुन्नं वेळल्यट्ट मोहावरणंगळोळु होनक्रममुं नामान्तरायंगळोळ-षिकक्रममक्कुं । तत्रापि अल्लियुं बहुभागः प्रतिभागभक्तबहुभागं तु मत्ते बहुकस्य देयः पिरिदक्के देयमक्कुमदेतेंदोडे वेळ्वपरः —

> घादितियाणं सगसगसन्त्रावरणीयसन्त्रदन्वं तु । उत्तक्रमेण य देयं विवरीयं णामविग्वाणं ॥२०१॥

भागमावत्यसंख्यातैकभागमात्रमक्कु । ९ । मर्दारदं भागिसि बहुभागमं स ३ ८ बहुभागे समभागः ८ । ख । ९ ८ । ए । ९ य द ज्ञानावरणप्रकृतिपंचककं सममं माङ्ग्लेडियप्टरियं भागिसि प्रत्येकमितितिनितं स ३ ८

ंमोहावरणानि हीनकमाणि नामान्तरायौ अधिककमौ इत्युक्तकमः कार्यः। तत्र बहुभागः तु⊸पूनः बहुकस्य <sub>१५</sub> देयः ॥२००॥ तद्यमा—

ज्ञानदर्शनावरणमोहनीयानां स्वस्वसर्वधातिद्रव्यमुक्तक्रमेण देयं, नामविष्टनप्रकृतीनां च विपरीतम्। तव्यया----

ज्ञानावरणीयसर्वद्रश्यमिदं स a जिनदृष्टांनतेन भक्त्वैकभागः सर्वधातिद्रश्यं स a e द्रदमावत्यसंस्था-८ ल

भागमें से मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्जनावरणकी प्रकृतियोंमें कमसे घटता-घटता देना और २० नामकर्म तथा अन्तरायकर्मकी प्रकृतियोंमें कमसे अधिक-अधिक देना । जिसका बहुत द्रव्य कहा हो उसे बहुसाग देना चाहिए ॥२००॥

वही कहते हैं--

क्कानावरण, दर्शनावरण और मोहनोयका अपना-अपना सर्वघाती द्रव्य उक्त क्रमसे देना चाहिए और नाम तथा अन्तरायका द्रव्य उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें विपरीत क्रमसे देना २५ चाहिए। वही कहते हैं—

क्षानावरणीय कर्मका सर्वद्रव्य जो पूर्वमें कहा है ७से जिनदेवके द्वारा देखे गये यथा-योग्य अनन्तका भाग वें। एक भाग प्रमाण सर्वषाती द्रव्य है। इस सर्वषाती द्रव्यका

स व १

८ ख ९९९९९

दद्यात् ।

```
कोटद शेषेकभागबोळ प्रतिभागभक्तबहुआगं स a ८
                                                         पुरुषोक्तक्रमविवं वेयमप्पवित्वमित्स
                                            ८। सा १९९
    मत्यायावरणदोळ बहकमण्यवरिदं बहुभागमं कोटद शेषैकभागबोळ मत्तं प्रतिभागभक्तबहुभागमं
                  श्रुतावरणक्के कोट्दु शेषैकभागवोळ प्रतिभागभक्तबहुभागमं
    अवधिज्ञानावरणक्के कोटद शेषैकभागदोळ प्रतिभागभक्तबहुभागमं स a ८
 <sup>५</sup> वरणक्के कोटद शेषेकभागमं केवलज्ञानावरणक्के कोडउद स a १
                                                                       मत्तं वेशघातिप्रति-
                      स व ख पुरुषोक्तकमदिदं प्रतिभागभक्तबहभागमं स व । ख ८
    तेन भक्त्वा बहुभागः स a ८ जानावरणपञ्चकस्य पञ्चभिर्भवत्या प्रत्येकं स a ८
                      と語り
                                                              ८ स्त ९ । ५
    प्रतिभागभक्तवहभागः स a ८ मत्यावरणस्य देयः । शेंपैकभागे प्नः प्रतिभागभक्तवहभागः स a ८
                      ८ ख ९ । ९
                                                                             ८ ख ९ ९ ९
    श्रताबरणस्य देयः । क्षेपैकभागे प्रतिभागभक्तबहुभागः स a ८ अवधिज्ञानावरणस्य देयः । शेपैक-
                                                ८ सा ९९९९
🗫 भागे प्रतिभागभक्तबहुभागः स a ८ मनःवर्षयज्ञानावरणस्य देयः। दोपैकभागं केवलज्ञानावरणस्य
                          ८ स ९९९९९
```

विभाग करते हैं—इस सर्वषाती इन्यमें आव छोके असंख्यात मांगसे भाग है। एक भाग बिना बहुभागके पाँच समान भाग करके पाँचों प्रकृतियों में हो। जो एक भाग रहा एसमें आव छोके असंख्यात मांगसे भाग हो, और एक भागकों अलग रख बहुभाग मतिक्काना- वरणकों हैं। उस एक भागमें पुतः आव छोके असंख्यात मांगस्य प्रतिकास भाग हैं। १५ और वहुभाग अत्रवानावरणकों हैं। होप एक भागमें भा प्रतिभागका भाग हैं और बहुभाग अवधिक्कानावरणकों हैं। होप एक भागमें भी प्रतिभागका भाग हैं और बहुभाग मना- पर्यवक्कानावरणकों हैं। होप एक भाग केवछ जानावरणकों हें। इस प्रकार जो पूर्वमें समान भाग कहें थे उनमें अपने-अपने पीछेके एक-एक भागकों जो हनेसे मतिक्कानावरण आदिका सर्वधाती हृज्य होता है। तथा ज्ञानावरणके दृश्यके अनन्त मांगों स्में एक भागके विना शेष २० वहुभाग देशवाती हुज्य हो। इसको उसी आव छोके असंख्यात मांगस्य प्रतिमानसे भाग

मत्यावरणाविष्यतुष्टयक्कं बहुआगे समभागः एंडु चतुक्भीगर्म स a च ८ प्रत्येकं नास्केडयोळं ८ । च । २ । ४

कोट्टु शेषेकभागदोळ् प्रतिभागभक्तबहुभागमं स ० व । ८ बहुककके देवमें दु मत्यावरणक्के ८। स । ९ । ९

कोट्ट दोधकभागदोळ प्रतिभागभक्तबहुभागमं स । अ।८ श्रुताबरणके कोट्ट ८। खा १ । १ । १

शेषैकभागवीळं प्रतिभागभक्तबहुभागमं स । व । खा ८ अवधिज्ञानावरणको कीट्टु शेषैक-८ । खा ५९९९

भागमं स । २ ). स । १ मनःपर्ध्यावरणको कुडुबुवी प्रकारविंवं वर्शनावरणद्रव्यमं सर्व्वंघाति- ५ ८ स । ९९९९

देशघातिविभागनिमित्तमागियनन्तदिरं भागिसि देकभागमं स । १ प्रतिभागभक्तबहुभागमं

्रि⊸ि चतुर्भिर्भन्त्या स a ख ८ मत्यावरणादिचतुष्कस्य प्रत्येकं देयः । शेर्यकभागे प्रतिभागभक्तबहुभागः ८ ख ९ । ४

देवें। और एक भागको अलग रख बहुभागके चार समान भाग करके एक एक भाग मित्रज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियोंको देना चाहिए। शेव एक भागमें भी प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अ्तज्ञानावरणको देवें। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अवधिज्ञानावरणको हैं। शेष एक भाग मन्त्रयं ज्ञानावरणको हैं। होष एक एक भागोंको १५ पहले मेले अले अले समान भागोंमें मिलानेसे मृतिज्ञानावरण आदिके देशघातो द्रव्यका प्रदेश के अले अले के देशघातो द्रव्यका प्रसिण्ण होता है। अपना अजना देशघाती तथा सर्वचातो द्रव्य मिलानेपर ज्ञानावरणकी उत्तर प्रकृतियोंके सर्वद्रव्यका प्रमाण होता है।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्मके सर्वद्रव्यके परिमाणमें अनन्तका भाग दें। एक भाग प्रमाण सर्ववाती दृत्य है। उस सर्वघाती दृत्यमें प्रतिभागसे भाग दें। एक भागको अलग २० स्त्यानगृद्धि निवानिदा प्रचलाप्रचला निद्दा प्रचला चलुर्दुर्शनावधिवर्शन केवलवर्शनावरणनवरूंगळीलू सममागि माइल्वेडि नवमभागम स । ८ नो भसेडेबोळिरिसि शेर्वैकभागमं जानावरणपंचके ८ । स ।२।९ पेळवंते प्रतिभागभक्त एकैकभागंगळ बहुआगंगळहोनकमाँवर्द कोट्ड चरमवोळु द्विचरमशेशैकभागवोलु प्रतिभागभक्त हिन्तुभागमं अवधिवर्शनावरणवर्के सुदुदु शेर्वैकभागमं केवलवर्शनावरणवर्के कुडुबुदु । । ८ – । ८ – । ८ – । ५ नेदेशियाति प्रतिबद्धानन्तवहुभागद्रस्यमं स । स प्रतिभागभक्तबहुभागमं स । स मनागि ८ । स । ९ स । ९ स । ९ स । ९ स । ९ स । ९ स । ९ । स । ९ स । ९ स । १ स । ९ स । ९ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १ स । १

चलुर्द्दंशनाच्युर्द्द्यंनाविषवशंनत्रयक्के सरिमाहि त्रिभागमं स ० स ८ प्रत्येकिमित् शेवैक-८ । स । ९ । ३ भागवेळ प्रतिभागभक्तबहुशागंगळं चशुरचलुर्द्द्यंनंगळिगत् शेवैकभागमनविषवरानावरणक्के कुकुकुदु । अन्तरावरंचकमुं वेशवातिवय्युर्वरिदं तत्सर्व्यक्रयमं स ० प्रतिभागभक्तबहुभागमं समसं प्रतिभागभक्तबहुभागमं प्रत्येकं कुरुवुदु । शेवैकभागवोळ् प्रतिमागभक्तबहुभागंगळनविकक्रमंविदं कोट्टु

१५ रख ज्ञेष बहुआगके नौ समान करके नौ प्रकृतियों में हैं। ज्ञेष एक आगर्से प्रतिआगसे आग देकर बहुआग स्थानगृद्धिको देवें। ज्ञेष एक आगर्से प्रतिआगका आग देकर बहुआग स्वानगृद्धिको देवें। ज्ञेष एक आगर्से प्रतिआगका आग देकर बहुआग निद्रानिद्राको देवें। इसी तरह एक आगर्से प्रतिआगका आग् दे-देकर बहुआग क्रमसे प्रवला-प्रवला, तिद्रा, प्रवला, अच्छान प्रवला, अचे अवधिदर्यनावरण, अचे अवधिदर्यनावरण क्रमसे होन-हीन देना। ज्ञेष रहा एक आग केवल्यर्यनावरण को रना। पहले कहे समान २० आगर्से पीछे कहा अपना-अपना एक आग सिलानेपर स्थानगृद्धि आदिका सर्वचाती दृश्यका प्रमाण होता है। तथा दर्शनावरण दृश्यके अनन्त आगोर्से-से एक आग दिना बहुआग प्रमाण देशचाति दृश्य है। वसमें प्रतिभागका आग है। एक आगल्डो अलग रख बहुआगक तीन समान आग है। वसे एक आगर्से प्रतिआगका आग देवा विवास क्रमान आगर्से। अप एक प्रान्ति प्रत्नावरणको एक-एक समान आग है। अप एक आगर्से प्रतिभागका आग देकर बहुआग अविध्व स्वत्रुद्धीनावरणको हैं।

चरमशेषैकभागमं वानांतरायदोळु कुढ्वुंदस्यु कुढ्तिरक्षधिकक्रमंगळप्युषिषक्कं क्रमॉवर्द संदृष्टि-रचनेथिव :---

| 1 | मदिणाण  | सुदणाण           | <b>बोहिणाण</b> | मणपञ्जवणाण | केवळणाण | दे। मविणाण दे। सुवणाण |
|---|---------|------------------|----------------|------------|---------|-----------------------|
| 1 |         | 1                | 1              | 1          | 1       | 1 1                   |
|   |         |                  |                |            |         | सब्खदसब्खद            |
|   | टाखादाद | ८।खा९।५          | टाखारा५        | ८स९।५      | ८ ख ९।५ | ८ ख ८।४ ८। ख ९।४      |
|   | 1       | 1                | 1              | 1          | 1       | 100 101               |
| 1 |         |                  |                |            |         | स व स ८ स व स ८       |
|   | ८ ख ९९  | टा <b>खा</b> ९९९ | 'टाखा९९९९      | ८ सा १९९९९ | ८ख९९९९९ | ८ स ९९ ८ स । ९९९      |

|   | दे। ओहिणाण  | दे। मणपुज्जवणाण | थीणगित्थि | णिदाणिदा | पयळापयळा | णिद्वा   |            |
|---|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|   | 1           | 1               | _ !       | _ !      | 1        | _ 1      |            |
| _ |             |                 |           | 3 6 FF   |          | संबद     | <b>ب</b> و |
| _ | ८ खाराष्ट्र | ८। लपा ह        | ८५ ख ५    | ८५ स ५   | ८९ स ९   | ८९ स ९   | ,,         |
|   | 1           | 1,0             | _ 1       | 1        | _ 1      | 1        |            |
|   | स व खा८     |                 |           | S 6 FF   |          | संबद     |            |
|   | ८ ख ९९९९    | ८ स्व ९९९९      | ८ स्व ९९  | ८ ल ९९९  | ८ स ९९९९ | ८सा९९९९९ |            |

|   | पयळा<br>। | <b>चक्खु</b><br>। | अ <b>चक्</b> खु | मोहिं <b>दं</b><br>। | केवळवं | <b>बक्खु</b> वंदे                    | अचक्खुवं दे                 |  |
|---|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 4 |           |                   |                 |                      |        |                                      | सिव खाट<br>८ खार्। ३        |  |
|   |           |                   |                 |                      |        | । <u></u><br>स a ख ८<br>.८। ख । ९ ।९ | ।,-<br>स a ख ८<br>८ स्थ १९१ |  |

| अवधिवं वे | विरिवे | उप दे  | भोग बे | लाभ दे | बान वे |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 -0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| सि व सि ८ |        |        |        |        |        |
| ८ख९।३     | 61419  | 61419  | 6419   | 61919  | 61419  |
| 1         | 1      | 1      | 1      | 1      |        |
| स∂ ख १    | ₹ a ८  | 3 6 FF | सिवट   | सa ८   | स a १  |
| ८ स ९९९   | 699    | ८९९९   | ८ ९९९९ | 619999 | 619999 |

दस्वा होषेकभागं अवधिदर्शनावरणस्य दद्यात् । अन्तरायपञ्चकस्य स a प्रतिभागभन्तबहुमागद्रश्यं पञ्चभि-

अवधिदर्शनावरणको दें। पहले समान भागमें अपना-अपना एक भाग मिलानेपर चक्नु-दर्शनावरण आदिका अपना-अपना देशघाती द्रव्य होता है। चक्नु अचक्क और अवधिदर्शना- २५ वरणके अपने-अपने सर्वघाती और देशघाती द्रव्योंको मिलानेपर उनके सर्वद्रव्यका प्रमाण होता है। शेष छद्द प्रकृतियोंमें सर्वघाती ही द्रव्य होता है।

अन्तराय कर्मके सर्वद्रव्यमें प्रतिभागका भाग दें। एक भागको अलग रख बहुआगके पाँच समान भाग करके एक-एक प्रकृतिको देवें। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर

२०

अनंतरं मोहनीयबोळ दुष्यविभंजनको विशेषमुंटे व वेळवपर :---मोहे मिच्छत्तादी सत्तरसण्हं तु दिज्जदे हीणं। संजलणाणं भागेव होहि पणणोकसायाणं ॥२०२॥

मोहे मिथ्यात्वादीनां सप्रदशानां त दीयते हीनं। संज्वलनानां भागे इव भवति पंच नोकस्तावातां ॥

मिष्यात्वादीनां सप्रदशानां मिष्यात्व अनंतानवंधिलोभमायाकोधमानं संज्वलनलोभ-मायाकोषमानं, प्रत्याख्यानलोभमायाकोषमानमप्रत्याख्यानलोभमाया क्रोधमानमं बी सप्रदशप्रकृति-गळोळ होनं दीयते होनक्रमांददं कुडल्पडगुं। संज्वलनानां भागे इव भवति पंच नोकषायाणां संज्वलनंगळ भागेयोळेत बस्यमाणदेयकममंते वेदत्रयरत्यरति । हास्यशोक । भय जुगुन्सेयुमे ब पंचप्रकृतिस्थानंकंगळोळं देयकममक्कुमदेंतं दोडे पेळदपरः—

> संजलणभागबहुभागद्धं अकसायसंगयं दब्वं । इगिभागसहियबहमागद्धं संजलणपडिबद्धं ॥२०३॥

संज्वलनभागबह्रभागाद्धंमकवायसंगतं दृष्यं । एकभागसहितबह्रभागार्दं संज्वलनप्रतिबद्धं ॥

भंकरवा प्रत्येकं देयम् । शेर्पैकभागे प्रतिभागभक्तबहुभागं बहुभागं अधिकक्रमेण दत्वा शेर्पैकभागं दानान्तराये १५ दद्यात । एवं दत्ते सति अधिकक्रमा भवन्ति ॥२०१॥

अब मोहनीयस्य विशेषमाह-

मिथ्यात्वानन्तानुबंधिसंज्वलनप्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानलीभमायाक्रोधमानानां सप्तदशानां हीनक्रमेण दीयते । संज्वलनानां भागे इव वेदत्रयरत्यरतिहास्यशोकभयजगप्सानां देयक्रमो भवति ॥२०२॥ तद्यया-

बहुभाग वीर्यान्तरायको दें। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग उपभोगान्त-२० रायको दे। इसी प्रकार एक भागमें प्रतिभाग दे-देकर बहुभाग भोगान्तरायको फिर छाभान्तरायको दें। शेष एक भाग दानान्तरायको देना। पहले पाँच समान भागोंमें पीछेसे दिये एक-एक भागको मिलानेपर अपने-अपने द्रव्यका प्रमाण होता है। अन्तरायकर्म देशघाती है इससे इसमें सर्वधातीका बँटवारा नहीं है। तथा सर्वत्र प्रतिभागका प्रमाण आवलीका असंख्यातवाँ भाग है ॥२०१॥

मोहनीय कर्ममें कुछ विशेष है उसे कहते हैं-

२५ मोहनीय कर्ममें मिध्यात्व अनन्तानुबन्धी लोभ, माया, क्रोध, मान, संव्वलन, लोभ, माया, कोध मान, प्रत्याख्यानावरण लोभ, माया, कोधमान, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, माया, कोधमान, इन सत्रह प्रकृतियोंमें कमसे हीन दृष्य देना। पाँच नोकषायोंका भाग संख्वलनके भागके बराबर होता है। नोकषाय नौ हैं किन्त एक समयमें उनमें-से पाँच ही बँधती हैं। 30 तीन वेदोंमें-से एक समयमें एक ही वेद वँधता है। रति-अरतिमें-से भी एक समयमें एक ही बँधती है। हास्य और शोकमें-से एक समयमें एकका ही बन्ध होता है। भय और जुगप्सा दोनों बँधती हैं। इस तरह एक साथ पाँच ही बँधती हैं।।२०२॥

इल्लि मोहनीयसर्वेद्रव्यमिदु सर्व इवं सर्व्यवातिदेशवातिप्रतिबद्धद्रव्यनिमित्तमागि वोतरागसर्व्यनदृष्टानन्तप्रतिभागिवं भागिति वंद लव्यमेकभागिनदु । सर्व १ सर्व्यवातिप्रतिबद्धट्रा ख

हव्यमक्कुं । शेषबहुभागद्रव्यं देशवातिप्रतिबद्धद्रव्यमक्कु सर्व ख मिल्ळि गुणकारभूतानन्तदोळेकट । ख

रूपहोनत्यनवर्गाणित भाज्य भागहार भूतानन्तंगळनवर्षात्तित कळेडुळिबुद्धनिदं सर्व सम्यप्रब८ ख
रूपहोनत्यनवर्गाणित भाज्य भागहार भूतानन्तंगळनवर्षात्तित कळेडुळिबुद्धनिदं सर्व सम्यप्रब८ ख
रूपहोनत्यनवर्गाणित भाज्य भागहार भूतानन्तंगळनवर्षात्तित कळेडुळिबुद्धनिदं सर्व ८ सम्यप्रब८ ख
रूपहोनत्यनवर्गाणित भाज्य भागहार भूतानन्तंगळनवर्षात्ति कळेडुळिबुद्धनिदं सर्व ८ ८ १ ९
संज्यलनकषायंग्यन्तमावत्यसंग्राच्यमनकषायंग्यन्ति सर्वेट श्रेषबहुभागाद्धंद्रव्यमुनेकभागमुं सहितमागि संज्यलनदेशवातिप्रतिबद्धद्रव्यमक्कुं८ । ९ । २

| स्व ८ अकषायाणां देयः। दोवबहुनागार्ग्धमेकमागं संज्वलनदेशघातित्रतिबद्धं मवति स ० ८ उक्तनि-८।९।२

सर्वपाती दृष्यमें आवळीके असंस्थातचें भाग प्रमाण प्रतिभागसे भाग दें। एक भाग-को अळग रख शेष बहुभागके सतरह भाग करें। और एक-एक समान भाग एक-एक

पूर्वमें जो मोहनीय कमेका सर्वद्रव्य कहाथा, उसमें अनन्तसे भाग हैं। उसमें से एक भाग प्रमाण सर्वधाती द्रव्य है और होप बहुभाग प्रमाण देशधाती द्रव्य है। उस देशबाती द्रव्य से आवलीक असंख्यात्वें भागसे भाग हैं। जो बहुभाग आवे उसका आधा तो नोकषायों को हैं। तथा बहुभागका आधा और एक भाग संज्वस्व सम्बन्धी देशबाती द्रव्य होता है। इस प्रकार ये तीन द्रव्य हुए। उसमें से प्रथम सर्ववाती द्रव्यका विभाग करते हैं—

ई मोहनीयत्रिविषद्रव्यंगळोळ सर्व्यातिप्रतिबद्धद्रव्यमं स a १ मिण्यात्वादि सप्तदश 61917 सa ₹ 618 सर्वधातिगळ्गे होनकर्माददं पसत्वेडि आवत्यसंख्यातप्रभितप्रतिभागीवतं भागिसि बंद लब्धम-नेकभागमं बेरिरिस स । १ बहुभागदुव्यमनिवं स । ८ बहुभागे सम्भागो बंबानामं दिन्त बहुआगमं सरियागि सप्तदशप्रकृतिगळगं पसत्बेडि बैराशिकं माडल्पडगुमवे ते वोडे सप्रदशप्रकृति-५ गळ्गे मेल्लमिनित द्रव्यमागलागळेकप्रकृतिरोनित द्रव्यमक्कुमें दिन्तु त्रैराशिकं माडि प्र १७। फ स ३ ८ इ १ वंदलकामेकप्रकृतिप्रतिबद्धदृष्यमक्क मदं प्रत्येकं सप्रदशप्रकति-4 1 8 1 S गळोळ कर्मावदामत्त शेषैकभागदो र स ०१ मत्तं प्रतिभागभक्तबहुभागमं बहुभागो बहुकस्य देयः ये वित होनक्रमविदं वेयमप्पदिरं मिण्यात्वप्रकृतिगित्त शेषकभागदोळ मत्तं प्रतिभागभक्तबहुभागमं स ० ८ जनंतानुबंधिलाभदोळित शेषैकभागदोळमी प्रकारदिंदं प्रति-१० भागभक्तबहुभागंगळननन्तानुबंधिमायाकवायादिगळोळ क्रमदिनीयसं पोगि अप्रस्याख्यानकोधदोळ तत्रत्यचरमञ्जेकभागमं स a १ ८। खा । ९९ । ०० । १७

विषद्भव्येषु सर्वपादीदं स २१ आवन्यसभ्यातेन भक्तवा एकशार्ग स २१ पृषक् संस्थाप्य बहुभागः
८ ल
|
स २८ सप्तदशिर्मभंस्था स ३८ प्रत्येक सप्तदशदुस्थानेषुदेयः। शेर्षकमावे स २१ प्रतिभाग८ ल ९ । १७
भक्तबहुभागं बहुभागं विष्यारवादिषु थोडशमु क्रमेण दत्श एकणां स ३१ असरयाक्थानमाने दवाद।
८ ल ९ । १७

१५ प्रकृतिको देवें। जो एक भाग रहा उसमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग सिध्यास्वको हैं।

पुनः होष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अनन्तानुबन्धी होम को हैं। शेष एक
भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अनन्तानुबन्धी मायाको हैं। इसी प्रकार शेष रहे

एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग कमसे अनन्तानुबन्धी कोष, अनन्तानुबन्धी भाग हेकर बहुभाग कमसे अनन्तानुबन्धी कोष, अनन्तानुबन्धी भाग, परवास्वान माया, प्रत्याक्यान कोष प्रत्वाक्यान मान, अप्रत्याक्यान लोभ, प्रत्याक्षाया माया, प्रत्याक्यान कोष प्रत्वाक्यान मान, अप्रत्याक्यान सावा,

अप्रत्याक्यान कोष को देन। और अन्तर्यो शेष रहा एक भाग अप्रत्याक्यान सावको हेना।

```
यक्के कुडवुद । द्वितीयसंज्यलनप्रतिबद्धदेशचातिद्वव्यमं स्थापिति स a ८ एकभागद्वव्यमनेर-
                                                      61818
                                                      सa ₹
                                                      112
डॉरवं समच्छेवनिमित्तमागि गणिसि सं ३२
                                          यदरीळकरूपं तगदकोंड
                               टारार
                  स व ८ आवल्यसंख्यातमनावल्यसंख्यातको सरिगळ्ड
बहभागार्द्धोळकडि
                  61817
मन्तमेकरूपं तेगेडळिदेकभागार्द्धमं स व १ असंख्यातैकभागमं साधिकं बाडि स व
                             <1212
                                                                618
                         बहुभागे समभाग एंदू बहुभागं नाल्करोळं सममप्पूर्वारदं नाल्करि
भागभक्तबह्भागमं स a ८
                 21719
                          चत्रवाशंगळं प्रत्येकं नाल्केडेयोळं स्थापिस शेखेकभागबोळ
भागिय संदर
         6121218
  स व १ प्रतिभागभनतबहभागमं स व ८ बहुआगो बहुकस्य देयः एविन्त संज्वलनलोभदो-
                              21712
हितीय संज्वलनदेशचातिहरूमं स a ८ संस्थाप्य अधस्तनमेकभागद्रव्यं द्वाभ्यां समस्त्रित्य स a २ अत्रैक-
                      693
                                                                197
                     स a १
                        18
रूपं गृहोत्वा स व १ बहुभागार्थे निक्षिप्य स व ८ आवत्यसंस्थातं आवत्यसंस्थातेन आवत्यं स व
                                  Z18 1 2
शेर्पकभागार्थं स a १ असंस्थातिकभागं साधिकं कृत्वा स a । १ प्रतिभागभन्तवहभागः स a ८ चतु- १०
           613
                                         13
                                                                  129
```

सो जो पहले सतरह समान भाग कहे थे उनके एक-एक भागमें पोछे कहे अपने-अपने भागको मिळानेसे अपना-अपना सर्वेषाती दृष्यका प्रमाण होता है।

भिर्मक्तवा स a ८ चतर्ष स्थानेष प्रत्येकं देय: । शेर्षकमागे स a १ प्रतिभागभक्तवहभागः स a ८

6368

दूसरे संब्बलनके देशघाती दृश्यके प्रभाणमे प्रतिमागसे भाग देकर एक भागको अलग रख श्लेष बहुभागके चार समान भाग करके चारोंको हैं। श्लेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग १ देकर बहुभाग संब्बलन लोमको हैं। श्लेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग संब्बलन

693

ब्रिलु क्षेषेकभागवोज् सं ३१ प्रतिभागभक्तबहुभागमं सः ३८ संज्वलनमायाकषायिकक्तुः ८।२।९९ ८।२।९९

शेषेकभागदोळु सर्वे१ प्रतिभागभक्तबहुभागमं सर्व८ संज्वलनक्रोधकषायदो-८।२।९९९ ८।२।९९९

ळित्तु क्षेषेकभागमं स व<sup>'</sup>१ संज्वलनमानकवायक्के कुडुबुदु । अंतु कुडुत्तं विरलु ८ । २ । ९ ९९९९ होनकमदेयमक्कं ।

प मत्तं तृतीयनोकषायप्रतिबद्धद्रथ्यमनिवं स ३८ गुणकारवे।ॐकरूपहोनतेयनवर्गणसि ८।९।२

८।२।९९९ भाज्यभागहारभूतावल्यसंख्यातंगळनपर्वात्तिस कळदु शेषद्रव्यमनिदं स a प्रति-८।२

भागोंददं भागिति बहुभागद्वव्यमं स ०८ बहुभागे समभागो बंधानामेंदु बहुभागदोजु बंधप्रकृति-८।२।९

संज्वलनलोभे देयः। शेर्यकभागे स a १ प्रतिभागबहुभागः स a ८ संज्वलनमायायां देयः। शेर्यक-८२९९ ८२९९

। । मामे स. व. १ प्रतिभागभक्तबहुभागः स. व.८ संज्वलनक्रीचे देयः। शेर्पकभागं स. व. १ ८२९९०

। १० संज्वलनमाने दद्यात् । एवं दत्ते सित होनकमेण दत्तं भवति । पुनः तृतीयं नोकवायप्रतिबद्धदृष्टयमिरं स a ८ ८२९

गुणकारे एकरूपहोनतामवगणय्य भाज्यभागहारौ आवत्यसंस्थातौ अपवर्य स ० प्रतिभागेन भक्त्वा बहु-८ २

भागस्य स ८ ८ ब्ह्वाः पञ्चनु स्थानेषु प्रत्येकं स ८ ८ देवः । शेर्यकमाणे स ८ १ प्रतिभागभन्तवतुः ८२९ ८२९ ८२९

मायाको हैं। श्रेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग संज्वलन कोषको हैं। श्रेष एक भाग संज्वलन मानको हैं। पहले कहें चार समान भागोंमें पीछे कहा अपना-अपना एक भाग मिलानेसे अपने-अपने देशवाती दृश्यका प्रमाण होता है सो संज्वलन कपायकी चार प्रकृतियोंके देशवाती और सर्वेषाती दृश्यको मिलानेसे सर्वेद्वत्यका प्रमाण होता है।

मिथ्यात्व और बारह कषायका द्रव्य सर्वघाती ही है और नोकपायोंका सब द्रव्य अघाती ही है। उनका बँटवारा कहते हैं—पूर्वमें जो नोकषाय सम्बन्धी तीसरा द्रव्य कहा, उसमें प्रतिभागका भाग देकर एक भागको अल्या रख बहुभागके पाँच समान भाग करके

```
गळ्गो समभागमक्कूमप्यवर्षितं । वेदत्रितयाविषंबस्यानंगळीळं प्रत्येकं पंचमांशमं स्थापिसि
 स a ८ शेवैक भागवोळ स a १ प्रतिभागभक्तबहुभागद्रव्यमं
                                                       स a ∠
                         61818
 4121214
बहुआगो बहुकस्य देव एंदित वेदित्रतयक्के कोट्द शेवकमागदोळ स ह १ प्रतिमागभक्तबहु-
भागमं स a ८ रत्यरतिगळ्गित् शेषैकभागबोळ् स a १ प्रतिभागभक्तबहभागमं
      6171999
                                          6171999
 स वे ८ हास्यक्षोकंगळिगत्तु क्षेषेकभागबोळु स व १ प्रतिभागभवतबहुभागमं ८।२।९९९
 जुगुप्सानोकवायक्किल
                                       61719999
कळेबुवंतीवृत्तमिरलु नोकवार्यापडप्रकृतिद्वव्यक्के विभागविशेषमुंटवावुदें दोडे वेळदपरः :--
          तण्णोकपायभागो सबंधवणणोकसायपयडीस ।
           हीणकमो होदि तहा देसे देसावरणदव्वं ॥२०४॥
     तन्त्रोकषायभागः सबंधपंचनोकषायप्रकृतिषु । होनक्रमो भवति तथा देशे देशस्वरणद्रव्यं ॥ १०
भागः स व ८ वेदत्रये देयः । शेर्यकभागे स व १ प्रतिभागभक्तबहमागः स व ८ रत्यरत्योर्देयः ।
                        6799
     1399
                                                 67999
शेपैकमागे स a १ प्रतिभागभक्तबहभागः स a ८ हास्यशोकयोर्देयः । शेपैकमागे स a १
                       68888
        67999
                                                         629999
```

एवं दत्ते नोक्षायिपण्डप्रकृतिद्रव्यस्य विशेषमाह-

2799999

पाँचों प्रकृतियोंको देवें। श्रेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर एक भागको अलग रख १५ बहुभाग तीनों बेटोंमें-से जिसका बन्य हो उसे देवें। एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग रात और अरतिमें-से जिसका बन्य हो उसे देवें। श्रेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग हास्य और शोकमें-से जिसका बन्य हो उसे देवें। श्रेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग हास्य और शोकमें-से जिसका बन्य हो उसे देवें। श्रेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग भयको देना। श्रेष एक भाग खुगुप्साको देना। पहले कहें समान पाँच भागों में से एक-एकमें पीछे कहा अपना-अपना एक भाग मिळानेपर अपने-अपने ट्रम्यका २० प्रमाण होता है। १२०३॥

इस प्रकार देनेपर नोकवायरूप पिण्ड प्रकृतिके द्रव्यमें कुछ विशेष है वह कहते हैं— क-३१

१० द्रव्यं संज्वलनवेशघातित्रतिबद्धव्यं सर्व तथा संबंधप्रकृतिषु अहंगे सहबंधप्रकृतिपळोळु हीत-८।२ ६०० कमं वेयमक्कुमबें तें दोडे मिष्यादृष्टिमोदला)डु अनिवृत्तिकरणकोधवंधभागे पर्यंतं सहबंध- संज्वलन बतुष्टयदोळु होनकमं वेयमक्कुमें के मेथ्यप्रकृतिनकमं वेयमक्कुमें । कोधवंधोपरतानिवृत्तितृतीयभागदोळु सहबंधसंज्वलन-

देयम् । तद्यथा---

नोक्षणय सम्बन्धी द्रव्य एक साथ वँधनेवाली पाँच नोकषायों में हीनक्रमसे देना चाहिए। सो मिथ्रादृष्टिसे लगाकर पुरुषदेर, रित, हान्य, भय और जुगुप्साका अपूर्वकरण पर्यन्त अथवा पुरुषदेर, अरित, होक, भय, जुगुप्साका प्रभेत पर्यन्त एक साथ वन्य होता है। तथा स्त्रीवेर, अरित, होक, भय, जुगुप्साका प्रभेत पर्यन्त एक साथ वन्य होता है। तथा गुप्सक वेर, रित, हास्य, भय, जुगुप्साका अथवा नर्पसक वेर, अरित, होत्स, भय, जुगुप्साका आथवा नर्पसक वेर, अरित, होत्स, भय, जुगुप्साका मिथ्यादृष्टिमें एक साथ वन्य होता है। सो नोकषाय सम्बन्धी द्रव्यका बँटवारा जैसे पूर्वेमें कहा है उसी प्रकार जिन पाँच प्रकृतियोंका वन्य हो उनको कससे होन्त-होत देना। अनिवृत्तिकरणमें एक पुरुषदेव ही बन्य होता है अतः वहाँ सवेद भाग पर्यन्त नोकषाय सम्बन्धी सव्य द्रव्य एक पुरुषदेव हो देना चाहिए। तथा देशवाती संवत्र न चायहए। सो देशवाती स्वय्य एक पुरुषदेव हो देना चाहिए। तथा देशवाती संवत्र न चाहिए। सो

कषायत्रयदोळ् हीनक्रमं देयमक्कुं । मानबंधोपरतानि वृत्तिकरण बतुर्यभागदोळ् संज्वलनकषायद्वय-बोळु होनकमं वेयमक्कुं । मायाबंबोपरतानिवृतिपंचमभागबोळ संज्वलनदेशघातिप्रतिबद्धद्वव्यमनितुं लोभसंज्वलनकषायदोळयवकं ॥

अनंतरं सबंधनोकषायंगळ्यो निरंतरबंधाता चमाणमं पेळवपर :---

पुंबंधद्वा अंतोप्रहत्त इत्थिमिम हस्सज्जाले य । अरदिज्ञो संखगणा णउंसगढा विसेसहिया ॥२०५॥

पुंजंधाऽद्धः उन्तरम्मृहर्त्त स्त्रियां हास्ययुगळे च अरतिद्विके संख्यगुणा नपुंसकाद्वा विशेषा-धिका ॥

पुंवेदक्के निरंतरबंद्धाद्धे जिनदृष्टान्तम्मूंहर्तमृद्धः २१।२। संख्यातगृणितसंख्याताविल-प्रमितमक्कुं। स्त्रियां स्त्रीवेदकके निरंतरबंधाद्वेयदं नोडलु संख्यातगृणितमक्कु। २०। ४ मिदं १० नोडल हास्ययगले च हास्यरतिगळगे निरंतरबंधाद्धे संख्यातगुणितमक्क । २१ । १६ । मिदं नोडल अरतिद्विके अरतिशोकंगळ निरंतरबंधाद्वे संख्याणा संख्यालगुणितमक्कं । २९ । ३२ । नपुंसकाद्वा नपुंसकवेदनिरंतरवंथाद्धेयरितद्विकाद्धेयं नोडल विवाधिका विशेषाधिकमक्कूं। २१। ४२ । इत्लि वेदत्रयज्ञालाकागळं कडिबोडे अन्तरमृंहत्तंज्ञालाकागळ नात्यतं टप्पूच् । २१ । ४८ । हास्यद्विकारतिद्विकान्तम्मृहर्त्ञञ्ञलाकेगळं कडिदोडेयं तावन्मात्रंगळण्युव । २१ । ४८ ॥

मिथ्यादष्ट्याद्यनिवृत्तिकरणकोष्ठवन्यभागपर्यंतं सहबन्यसंज्वलनचतुष्ट्यं कोष्ठबन्धोपरतानिवृत्तितृतीयभागे सहबन्धसंज्वलनत्रये मानबन्धोपरतानिविक्तिकरणचतुर्थभागे संज्वलनद्वये च होनक्रमेण दैयम् । मायाबन्धो-परतानिवृत्तिपञ्चमभागे संज्वलनदेशघातिप्रतिबद्धद्रन्यं सर्वं लोभसंज्वलन एव देवम् ॥२०४॥ अय सबन्धनी-कषायाणां निरन्तरं बन्धादां प्रमाणयति---

पुंवेदस्य निरन्तरवन्धाद्धा जिनदष्टान्तर्मृहर्तः २ १ । २ स च संख्याताविलमात्रः । स्त्रीवेदे ततः २० संख्यातगुणः २ १ । ४ अनो हास्यरत्योः संख्यातगुणः २ १ । १६ अतः अरतिशोकयोः संख्यातगुणः २ १ । ३२ । ततः नपुंसकवेदै विशेषाधिकः २ १ । ४२ । अत्र वेदत्रयस्य मिलित्वा अंतर्महर्तशलाकाः अष्टवत्यारिशत्

मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिवृत्तिकरणके दूसरे भाग पर्यन्त चारोंमें बँटवारा करना चाहिए। तीसरे भागमें जहाँ कोधका बन्ध नहीं होता वहाँ तीनमें ही बँटवारा करना। चौथे भागमें जहाँ मानका भी बन्ध नहीं होता. दोमें ही बँटबारा करना। पाँचवें भागमें जहाँ मायाका 20 भी बन्ध नहीं होता वहाँ संज्वलनका सब देशवाती दुव्य एक लोभको ही देना ॥२०४॥

आरो बन्धको प्राप्त नोकषायोंके निरन्तर बन्ध होनेका काल कहते हैं-

पुरुषवेदका निरन्तर बन्धकाल, जैसा जिनदेवने देखा तद्नुसार अन्तर्मुहुर्त प्रमाण है। वह संख्यात आवली प्रमाण है। उसकी सहनानी (चिह्न) दो गुणा अन्तर्भुहुर्त है। स्त्रीवेदका निरन्तर बन्धकाल उससे संख्यात गुणा है। उसकी सहनानी चार गुणा अन्तर्मुहूर्त ३० है। हास्य और रितका उससे भी संख्यातगुणा है। उसकी सहनानी सोछह गुणा अन्तर्मुहूर्त है। अरति और शोकका उससे भी संख्यातगणा है। उसकी सहनानी बसीसगणा अन्तर्भ्रहते

१. ब संख्यातगुणितसंख्याताविल ।

यिन्तु त्रैराशिकंगळ् माङल्यड्युवरे ते बेडि वेदत्रयविनितंतम्प्रूंहूर्तगळगेल्लमिनितुं इध्यमागु-तिरकागळिनितंतम्बुहूर्तदालाकेगळगेनितु बध्यमक्कुमेबिन्तनुपातत्रैराशिकमं माडि प्र यु २१ । ४८ ।

फ- संब इ। मु२३। २। बंद लब्धं पुंदेदप्रतिबद्धद्रवणं स्तोकमक्कुं सं<sup>व</sup>। २ मर्लामते ८।१०

प्रमु २१ । ४८ । फ.स. व. इ.। सु । २१ । ४ । वंद लब्धं स्त्रीवेदप्रतिबद्धद्रव्यं संख्यातगुणित-८ । १०

५ ब्रच्यमक्कुं सर्वा४ मत्तमंतेष्रमु२शा४८।फ सर्वे इ।मु।२शा४२।बंद ८।१०।४८ ८।१०

लब्धं नपुंसकवेद प्रतिबद्धद्रव्यं संख्यातगुणितमक्कुं स व। ४२ मत्तमी प्रकारॉददं हास्य-८।१०।४८

रत्यरतिक्षोकंगळगं मुहूर्त्तंज्ञलाकेगळ् प्रमु। २१।४८। फ. स. ३ = इ.सु।२१।१६। बंद लब्धं ८।१०

रितनोकवायप्रतिबद्धद्रवयं स्तोकमक्कुंस a = १६ मतमंते प्रमु२९ । ४८ । क स a ≡ इमु ८ । १० । ४८ । ८ । १० । ४८

२ 🔋 । ४८ । हास्यद्विकारतिहिकयोरिप तावत्यः २ 🤋 । ४८ । यदि वेदत्रयस्य तावतीनां एतावद्दव्यं तदा

१० एतावतीमां कियत्? इति प्रमु२् १।४८।फ। संबद्दम् २ १।२ लब्धं पुंबेदप्रतिबद्धद्रव्यं स्तोकं ८।१०

| स्तृ । २ तथा प्रमु२ १ । ४८ कस्तृ १ इस् १ १ ४ लब्धं स्त्रीवेदस्य संस्थातगुणं स ३ ४ ८ । १० । ४८ ८ १० ४८

तयाप्रसुर १४८।फ स व इ.मू.२.१।४२ लब्बं नपुंतकवेदस्य संख्यातगुणं स व.।४२ एवं प्र ८१० ८१०४८

है। नपुंसक वेदका उससे कुछ अधिक है। उसकी सहनानी बयालीस गुणा अन्तर्भुहुत है। तीनों बेदोंका काल मिलानेपर २+४+४२= अड़तालीस अन्तर्भुहुत होता है। हास्य-शोक १५ और रति-अरतिका काल मिलानेपर भी १६+३२ अड़तालीस मुहुत होता है। मिल तुए कालको प्रमाण राशि, पिण्डक्प इत्यको फलराशि, और अपने-अपने कालको इच्छाराशि करनेपर जैराशिक द्वारा लब्बराशिमें अपने-अपने इत्यका प्रमाण आता है।

सो तीनों वेदोंके सत्तामें स्थित द्रव्यका जो प्रमाण है उसको तीनोंके मिले हुए कालकी सहनानी अइताओस सुहतेसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसको पुरुषदेक कालकी द्रुष्ट सम्बन्धी प्रस्ते के कालकी द्रुष्ट सम्बन्धी करनेपर जो प्रमाण हो उतना पुरुषपेद सम्बन्धी सम्बन्धी जाता जाता हो उतना पुरुषपेद सम्बन्धी स्वर्ण जानाना। यह सबसे थोड़ा है। तथा स्त्रीवेदके कालकी सहनानी चार अन्तर्मुहतेसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना स्त्रीवेद सम्बन्धी द्रव्य है। यह पुरुषपेदके द्रव्यसे संख्यातगुणा

```
२ शा ३२ । बंद लब्धमरतिनोकबायप्रतिबद्धद्रव्यं संख्यालगुजमक्कुं। स व⊞३२ मलमो प्रका-
८ । १० । ४८
```

र्शिवंत्र मु२९।४८। कंस == इ.मु२९।१६। बंद लब्धं हास्यनोकषायप्रतिबद्धवर्ष ८।१०

संख्यातगुणहोनमक्कुं सं<sup>१</sup>६६ मतमन्ते प्रमु२१।४८।फ संब= इ। मु२१३२। बंद ८।१०।४८ ८।१०

लब्धं जोकनोकषायप्रतिबद्धद्वव्यं संस्थातगुणितसक्कुं स व = ३२ सबंधर्यचनोकषायप्रकृति-८।१०।४८

गजु क्रमंदिय विशेषहोनक्रमंगळादोडं पिडंगळो तम्मोळु काळसंचयमनाश्रयिति उक्तप्रकारिंदें इच्यविभेजनं तंतम्म वंधकाळदोळप्पुचु ॥

मु२ ३ ४८ । फ स र्वमुद्द २,३ १६ । रूक्ष्यं रितिनो क्यायस्य स्तोकंत व १६ तथा प्रमु२ ३ ४८ । ८ १० ४८ | | | |

क स बे—इ सु २ ९ ३२ जर्भ्य अरतिनीक्त्यायस्य संख्यातगुर्ण स वं—३२ एवं प्र मु २ ९ ४८ क स वः— ८ १० ४८ ८ १० | |

इ. मु.२.११६ लब्ब्यं हास्यनोक्तवायस्य संक्यातनुषक्षीनं स.ठ=१६ तथा प्र.मु.२.१।४८ क. स.ठ ⊒ ८.।१०४८ ८१० |

इ.मु.२. १ । ३२ लक्ष्यं बोकनोकलायस्य संख्यातनुशं —सः ө≆ । ३२ सबन्त्रपञ्चनोक्ष्यायाः विद्योवहोनक्रमा १० ८ १० ४८ अपि विष्डाना परस्परं कालसंबयमात्रिःय जकरकारोण क्रथमिश्रंजनस्वस्वबन्धकाले सर्वति ॥ २०५ ॥

हैं। तथा नपुंसक वेदके कालको सहनानो वयालीस अन्तर्मुहुतसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतना नपुंसकवेद सम्बन्धी द्रव्य है। यह स्त्रीवेदके द्रव्यसे संख्यातगुणा है। रित और अरित सम्बन्धी द्रव्य है। यह स्त्रीवेदके द्रव्यसे संख्यातगुणा है। रित और अरित सम्बन्धी द्रव्य को अहतालीस अन्तर्मुहुतसे भाग दोनेपर जो प्रमाण हो वह शिल सम्बन्धी द्रव्य जानना। १५ वह थोड़ा है। तथा अरितके काल साले वस्त्री सम्बन्धी द्रव्य जानना। १६ वह थोड़ा है। तथा अरितके काल साले सम्बन्धी द्रव्य जानना। १५ वह थोड़ा है। तथा अरितके काल साले सम्बन्धी द्रव्य जानना। वह रितके द्रव्यसे संख्यातगुणा है। तथा हास्य कीर होक सम्बन्धी द्रव्य को अहतालीस अन्तर्मुहुतके माग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे हास्यके काल सोलक अन्तर्मुहुतके गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह हो स्वयन्धी द्रव्य है। वह १० हास्यके द्रव्यसे संख्यातगुणा है। इस प्रकार जिनका एक साल बन्ध होता है वन पौच नोकषायका द्रव्य पूर्वोक्त कमसे होन-होन होता है। तथापि पिण्डक्पमें नाना कालमें एक प्रकृतिकी अपेक्षा इस प्रकारसे द्रव्यका बँटवारा अपने-अपने सन्य कालमें होता है। सो तीन वेदीका एक पिण्ड होता है। रित-अरितका एक पिण्ड होता है। हास्य-शोकका एक पिण्ड

अनंतरं पंचविष्मबोळं सहबंबॉपडापिडनामबंबस्थानंगळोळं विपरोत्तवेयक्रममेंबु पेळवपरः :—

> पणविग्धे विवसीयं सर्वधर्षिडिदरणामठाणे वि । पिंडं दच्वं च पूणो सर्वधसगर्षिडपयडीसु ॥२०६॥

पंचविष्ठने विपरोतः सबंधपिंढेतरनामस्वानेऽपि । पिडब्रव्यं च पुनः सबंधस्वपिंडप्रकृतिषु ।। पंचानां डानादीनां विष्नः पंचविष्नस्तिस्मन् । दानादिविष्ठनपंचकदोळं विपरोतः मुंपेळद-क्रमिंबदमधिकक्रमं देषमयकुं । सबंघपिंडेतरनामस्वाने पिडाइचेतरात्रच पिडेतराः सहबंधोदया सांताः सबंधाः पिडेतरा यस्मिन् तज्ज्व तन्नामस्यानं च तस्मिन् सबंधपिंडेतरनामस्यानेऽपि विपरोतः पिडापिंडसबंघनासयंथस्यानदोळं प्रकृतिपाठक्रमदोजु धातिगळगें चु होनक्रममन्तरलद्यिकक्रमप्पु-

१० दिर्दि पंचविष्नदोळे तेते अधिकक्रममक्कुमदेतें दोडे नामकम्भैसब्बंद्रव्यमिदु स<sup>1</sup> । ८ यिदं केळगण ८। ९

असंख्यातैकभागमं साधिकमं माडि स ं । ८ साधिक बहु भागदोळेक रूपहोनतंयनवगणिसि भाज्य ८ । ९

भागहारंगळनपर्वात्तिस शेषद्रव्यमनिद स व नेकविशतिसहबंध पिडापिडशक्रुतिगळू तिय्यंगाति ८

अथ विध्नपञ्चके नामबन्धस्थानेषु चाह-

पञ्चदानाद्यन्तरायेषु प्रागुक्तकमाहिपरीतांऽधिकक्रमो भवति पुनः सवन्धपिण्डेतरनामस्यानेऽपि विपरीतः।

स a ९९९९।२

मबगणस्य भाज्यसागहारावपवरवेदं स a विवासिक्षतिकस्थानस्य सहबन्धपिण्डप्रकृतिषु तिर्यगारयेकेन्द्रियौ-८

आगे अन्तरायकी पाँच प्रकृति और नामकर्मके बन्धस्थानोंमें कहते हैं-

पाँच दानान्तराथ आदिमें पूर्वोक्त क्रमसे विपरीत उत्तरोज्ञर अधिक-अधिक द्रव्य जानना। तथा नामकमेके स्थानोमें एक साथ वैंबनेवाळी नामकमेकी गति आदिक्य पिण्ड २० प्रकृति और अपुरुव्यु आदि अपिण्ड रूप प्रकृतियोमें भी विपरीत अर्थात् उत्तरोत्तर अधिक इव्य जानना। वडी कहते हैं—

एक साथ जिनका बन्ध होता है ऐसा नामकर्मका स्थान तेईस प्रकृतिवाल। है यथा— तिर्येचगति, एकेन्द्रिय जाति, औरारिक, तैजस कार्मण झरीर, हुण्डक संस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्येचानुपूर्वी, अगुरुल्घु, उपघात, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, एकेंद्रियजाति औदारिक तैजसकाम्मेणींपबहुंडसंस्थानवर्णगंघरसस्यत्रीतिय्यंगानुपूक्यं अगुरुरुषु उप-धातस्थावर सुक्त अयय्यीम साधारणजारीर अस्थिरअञ्चलके जावेय अयकास्कीतिनिम्मीणमें बी एकविंकातिसर्वर्षापडप्रकृतिस्थानंगळोळ् पसल्वेडि आवल्यसंख्यातैक मागप्रमितप्रतिभागर्विदं भागिसि बहुआगमं स्वै। ८ बहुआगे समआगो बंघाना स्व। ८ में वैकविंकातिस्थानंगळोळ-

मेर्कावद्यति भक्तेकभागमं स**ाट प्रत्येकमिरिसि शेषेकभागदोजु स**ा ९ उक्तक्रमः ८।९। २१

प्रतिभागभक्तबहुभागद्रवयं स र्वं ८ बहुकस्य वेय एंडु प्रकृतिपाठक्रमवीत्रु तुर्विययं मोदत्वरं ८।९।११ विपरोतमागि वेयं होनक्रमपदुर्विदं निम्माणनामकर्मदोत्रु कुडल्पडुगुमन्ते होषैकभागदोत्रु प्रतिभागभक्तबहुभागद्रव्यमयहास्कोत्तिनामदोत्रु कुडल्पडुगु स र्वं। ८ मन्ते होषैकभागदोत्रु प्रतिभाग८।९।२। भक्तवहुभागद्रव्यमयहोयनामदोत्र कुडल्पडुगु स र्व। ८ मन्ते होषैकभागदोत्रुभाग-

८१९.१६३ दरि इतं तमकार्यग्रहण्डसंस्थानव जनस्य सस्याचीत्रयमानवञ्चतिकञ्चारकारु वास्तरसञ्चलपाविमाचारणान्विद्याता २ १०

दुर्भगानादेयायरास्कीतिनिर्माणनाम्नीषु दातुं अ।वस्यसंक्यातैन भक्त्या बहुभागः स a ८ एकविसात्या ८९ |

| भक्तवा सञ्जट प्रत्येकं देयः । दोषेकनामें सञ्जर प्रतिभागमक्तवहुश्रामः सञ्जट निर्माणे ८९२१ ८९ ८९

देयः । शेर्षकमागे प्रतिभागमनःबहुमागः अयशस्कीतौँ देयः स a ८ शेर्षकमागे प्रतिभागमनः ८९९।२

पूर्वमें मूळ प्रकृतियोंके बँटवारेमें जो नामकर्मका द्रव्य कहा है उसमें आवलीके असंख्यावर्षे भागते भाग देकर एक भागको अलग रख बहुभागके समान इस्कीस भाग करें। २० और एक एक एक एक तिकी दें। यदाप बन्वमें तेईस प्रकृतियाँ हैं तथापि औदारिक तैजस, कामेण ये तीनों एक हारीर नामक विण्डप्रकृतिमें आ जाती हैं और पिण्ड प्रकृतियोंमें एक एका कहानियोंमें एक एका कहानियों है। इससे यहाँ इसकीस भाग ही किये हैं। होप रहे एक भागमें

अजुम, दुर्भरा, अनादेय, अयग्रस्कीर्ति और निर्माण। इन तेईस प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध सिध्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यंच करता है। सो यह स्थान साधारण सूक्ष्म एकेन्द्रिय रूच्य-प्याप्तक भवको प्राप्त करनेके योग्य है अर्थात इसका बन्ध करनेवाला मरकर साधारण सुक्रम एकेन्द्रिय रूक्थ्यपर्याप्तक भवमें उत्पन्न होना है। इनका बँटवारा कहते हैं—

गळोळमरियल्पङ्गुमी पेळल्पट्ट साधारणसूश्र्मेकेद्वियलब्ब्यप्यांप्रजीवभवदोळ्दयोचितत्रयोचितातः प्रहतिनामबंधस्थानस्वामिगळ् तिरुप्रेमनुष्यगतिद्वयमिष्यादृष्टिजीवंगळप्परः । पिडहथां च पुनः 
प्रारोरनामपिडअकृतिप्रतिबद्धद्वयं मत्ते स्ववंथस्वपिडअकृतिषु सहबंधंगळप्प ओवारिकतैजसकाम्मणः 
शरीरनामस्वपिडअकृतिगळोळ् औदारिकं मोदलागि तैजसकाम्मणंगळोळ् तम्मोळिधिकक्रममक्कुः 
मन्तु त्रयोविश्वतिनाससबंधपिडापिडअकृतिस्थानदोळें तु इथ्यविभंजनमस्ते बक्ष्यमाण दोष । २५।२६।

बहुभागः म a ८, अनादेये देयः। एवं प्रतिभागभक्तवहुभागं बहुभागं दुर्भगाधेकेन्द्रियान्तेषु दश्वा ८ ९ ९ । ३

चरमधोरीकभागं स ० १ तिर्धणतो दद्यात् । इदमुजलक्षणं, तेन धोवनामबन्धस्थानेषु अपि ज्ञातव्यम् । इदं ८९९२० १० त्रसोर्बिजतिकं साधारणसूदमैकेन्द्रियलब्ध्यपयानिकभयोदयोचितं नरतिर्योगम्यादृष्ट्रिय बच्नाति । पिण्डद्रव्यं च पुनः सरोरत्नामपिण्डप्रकृतिप्रतिबद्धस्थां पुनः सहबन्धोदारियतैनसकार्गणेषु औदारिकतोऽधिकक्रमेण देयम् ।

आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रतिभागसे भाग दें। उसमें से बहुभाग अन्तमें कही निर्माण प्रकृतिको देवें । शेष रहे एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अयशस्त्रीतिको देना। शेष रहे एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग अनादेयको देवें। इसी प्रकार १५ शेष रहे एक भागमें प्रतिभागसे भाग दे-देकर बहुभाग कमसे दुर्भग, अग्रभ, अस्थिर, साधा-रण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, स्थावर, उपचात, अगुरुलघु, तियेचानुपूर्वी, स्पर्शे, रस. गन्ध, वर्ण, हण्डक संस्थान, अरीररूप पिण्ड प्रकृति और एकेन्द्रिय जातिको देवे । शेष रहे एक भागको सबसे पहले कही तिर्यंचगतिको दें। सो पूर्वमें जो इनकीस माग कहे थे. उन एक-एक मागमें अपना-अपना पीछे कहा भाग मिलानेसे अपनी-अपनी प्रकृतिका द्रव्य होता है। इसी प्रकार २० जहाँ एक साथ पच्चीस, छन्दीस, अठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस प्रकृतियोंका एक साध बन्ध होता है जनका भी बँटवारा कर छेना। जहाँ ऊपरमें एक यशस्क्रीतिका ही बन्ध होता है वहाँ नामकर्यका सब द्रव्य उस एक ही प्रकृतिको देना । इन स्थानोंमें पिण्ड प्रकृतिके दृश्यका बँटवारा बन्धको प्राप्त पिण्ड प्रकृतिके भेदोंमें करना । जैसे तेईस प्राकृतिक स्थानमें एक अरीर नामक पिण्ड प्रकृतिके तीन भेद हैं। सो बँटवारेमें अरीर प्रकृतिको जो द्रव्य मिला. २५ उसे प्रतिभागसे भाग देकर बहुभागके तीन समान भाग करके तीनोंको देना। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग कार्माणको देना । शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग तैजसको देना। जेव एक भाग औदारिकको देना। पूर्वोक्त समान भागमें इन भागोंको मिलानेपर अपना-अपना दृश्य होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। जहाँ पिंग्डके भेटोंमें-से एक ही का बन्ध हो वहाँ पिण्ड प्रकृतिका सब द्वव्य उस एक ही प्रकृतिको देना चाहिए।

२८।२९।३०। ३१ । १ । स्वानसनंत्रप्रकृतिगळगेकचत्वारित्रज्जोबपवंगळोळ् स्वामित्वपुं पेळल्पङ्गु-मप्पुवरितिल्लि प्रवेशवंषप्रकरणबोळ् ब्रव्यविर्भजनक्रममेकवेशिंववं सुविसल्पटटुडु : —

| ति० गति   | एकेंद्रि   | अर्गतेका | ă I      | वर्ण     | गंघ      | रस       |
|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1         | 1          | 1        | l i      | 1        | 1        | 1        |
| ₹ alc     | ₹ a ∠      | ₹ a c    | संबद     | संवट     | संबद     | संबद     |
|           |            | टारा२१   | ८।९।२१   | ८।९।२१   | टारा२१   | ८।९।२१   |
| 1         |            | 1        | . 1      | 1        | 1        | 1        |
| ₹ a १     | ₹ a c      | स a ८    | ₹ a ८    | संबद     | संवर     | संबद     |
| टारारारे० | . ८1९1९1२º | ८।९।९।१९ | ८191918८ | ८1९1९18७ | टारारारह | 61919184 |

| स्पर | र्ग । | ति० अनु      | अगुरु    | उपवात                  | स्थावर  | सूक्ष   | अपय्या  |
|------|-------|--------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | }     | 1            | i        | 1                      | 1       | 1       | 1       |
| सa   | 6     | <b>स</b> ∂ ८ | स a ८    | संवट                   | सिट     | # ac    | ₹ a c   |
| દારા | ₹?    | 691915       | ८।९।२१   | <b>૮ા</b> વાર <b>१</b> | ८।९।२१  | ८।९।२१  | टारा२१  |
| 1    |       | 1            |          |                        | 1       | 1       | . 1     |
|      |       |              | ₩ 8 6    |                        |         | ₩ 06    | H 8 C   |
| 6181 | ९।१४  | टारारार३     | टारारा१२ | ' टारारा११             | ८१९१९१० | ८1९1९1९ | 6191916 |

| साधार   | अस्थिर          | अशुभ    | <b>बु</b> र्क्सग | अनादे  | अयशस्की | निम्मीण         |
|---------|-----------------|---------|------------------|--------|---------|-----------------|
| 1       | 1               | 1       | 1                | 1      |         | ŧ               |
| - स a ८ | Ha C            | ₹ a €   | सिट              | , स ८८ | संव८    | ₹ a c           |
|         | टारा२१          | ८१९१२१  | ८।९।२१           | 616155 | ८।९। २१ | ८।९।२१          |
|         | 1               |         | 1                | 1      | 1       | 1               |
| # a 4   |                 |         |                  |        | सबद     |                 |
| 6191910 | <b>ટા</b> લાલાફ | ८।९।९।५ | टारारा४          | टाशश   | टारारार | <b>ઠા</b> વાવાય |

एवं बक्ष्यमाण बोव २५ । २६ । २८ । २९ । ३० । ३१ । १। स्वानेध्वय्योकचरवारिशाञ्जीवपवेषु वक्तस्यं इति अत्र प्रदेशवन्त्रप्रकरणे द्रव्यविभव्तनकमः सुचितः ॥२०६॥

कृतालीस जीवपदोंमें नामकर्मके स्थानोंका बन्ध जिस प्रकारसे होता है उसका कथन आने करेंगे। इस प्रकार प्रदेशबन्धके कथनमें दृत्यका बँटवारा कहा। असका आशय यह है कि समयप्रवद्ध प्रमाण परमाणुओं में जिस प्रकृतिका जितना दृत्य कहा बतने परमाणु उस फ्रजितकप परिणमते हैं।

विशेषार्थ—कोई बहुआग आदिको न समझता हो तो उसके छिए दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं —जैसे सवेद्रश्य चार हजार छियानने ४०९६ हैं। उसका बॅटबारा चार जगाह रूक करता हैं। एक आग प्रमाण आठ है। सो चार हजार छियानके को आठसे आग हैं। एक आग बिना बहुआग २५८४ आया; क्योंकि चार हजार छियानके को आठसे आग दैनेसे छठव पाँच सी बारह आया। उसे चार हजार छियानके अये। शेष एक आग दैनेसे छठव पाँच सी बारह आया। उसे चार हजार छियानके आये। शेष एक आग पाँच सा सामा आग करनेपर एक एक मागमें आठ सी छियानके आये। शेष एक आग पाँच सी बारहमें प्रतिभाग आठका आग दैनेपर चाँक अल्ला छोस बहुत द्वश्यवाठको देना। शेष एक आग चौस उसे अल्ला एस बहुआग छएपन उससे होन हम्बाको देना। शेष एक भाग आठमें

अनंतरपुन्छष्टानुन्छष्टाज्ञचन्य अधन्य प्रदेशवंधंगळः। साद्यादिभेदसंभवासंभवविज्ञेषसं मुलप्रकृतिगळोळ् वेळवपर :—

> छण्हंपि अणुक्कस्सो पदेसबंधो दु चदुवियप्पो दु। सेसतिये दुवियप्पो मोहाऊणं च दुवियप्पो ॥२०७॥

षण्णामप्यमुक्कप्टः प्रदेशबंधस्तु बर्तुध्वकल्पस्तु । शेवत्रये द्विविकल्पो मोहापुषोश्व-त्तविकल्पः॥

वण्णां ज्ञानावरण दर्जनावरण वेदनीयनामगोत्रान्तरायंगळें बार्ह मूलप्रकृतिगळ अनुस्कृष्टः प्रदेशसंघः अनुस्कृष्टःप्रदेशसंघं चतुन्दिकरूपमुक्तं । तु मतमा वर्षमूलप्रकृतिगळ शेवत्रये अनुकृष्टविकरूपमुक्तं । तु मतमा वर्षमूलप्रकृतिगळ शेवत्रये अनुकृष्टविज्ञातोस्कृष्टाजयन्यज्ञपन्यसेषत्रयवीळ् द्विविकरूपः

साद्यवधुनेविद्विकरूपमेयक्तं । तु मत्तं मोहायुवोः मोहनीयायुव्यंगळेरवर चतुन्दिकरूपः उत्कृष्टाः मुस्कृष्टाअपस्यक्रयस्यमें व चतुन्दिकरूपः साद्यस्य सेवेदं विकरूपंगळमुळ्युवपुत्रः —

| į |      |           |     |     |        |     |      | -   |
|---|------|-----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|
| ĺ | णा   | वं<br>उ२  | वे  | मो  | आ      | ना  | गो   | अं  |
| Į | उ २  | उ २       | उ २ | उ २ | उ २    | उ २ | उ २  | उ २ |
|   | आ४   | आः ४      | आ ४ | आ४  | ं आर २ | आ ४ | आ ४  | आ ४ |
|   | अप २ | अप<br>जार | अ २ | अस् | अस्    | अस् | अर २ | अस् |
| į | जा२  | जर        | ज२  | ज२  | जर     | ज २ | ज २  | जि  |

**अथ** उत्क्रष्टादीनां साद्य।दिविशेषं मलप्रकृतिष्वाह —

षण्यां ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयनामगाशान्तरायाणामनुस्कृष्टः प्रदेशवन्यः साखनादिध् वाध्र् वसेदाञ्चतुः विश्वो भवति । तु-नृनः शेयोत्क्रष्टाजणन्यजवन्येषृ साखध्र् वसेदाद् द्विविच एव । तु-नृनः मोहायूषीः उत्कृष्टादिन

१५ प्रतिभाग आठसे भाग देनेपर एक आया। उसे अलग रख बहुभाग सात उससे भी हीन हृष्यवालेको देना। अप एक भाग एक उससे भी हीन हृष्यवालेको देना। अपने-अपने समान भागमें इनको मिलानेपर कमसे तेरह सो चवालिस १२४४, नो सो बाबत ९५२, नो सो तीन ९०३ और आठ सो सत्तानं ८९७ हृष्यका प्रमाण आया। इस प्रकार चार हजार लियानेका बेटवारा हुआ। इसी प्रकार उक्त प्रकृतियोंका भी जानता। झानावरण, २० दर्भनावरण और मोइनीयकी प्रकृतियोंमें कमसे घटता इव्य होता है। अन्तराय और जामक कमकी प्रकृतियों कमसे अधिक उष्ट होता है। वेदनीय आयु और उच्च गोत्रकी उत्तर प्रकृति एक समयमें एक ही बँधती है। अत; इनका इत्य मुख प्रकृतिवान होता है। १०६॥

इस प्रकारप्रदेश बन्धके प्रकरणमें द्रश्यके विभागका कम कहा। आगे मूल प्रकृतियों में २५ उत्कृष्ट आदि प्रदेशबन्धके सादि आदि भेद कहते हैं—

झानावरण, दर्भनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र, अन्तराय इन छह कर्मोका अनुस्कृष्ट प्रदेशवन्य सादि, अनादि, धृव और अधुवके भेदसे चार प्रकार है। इन्हीं छहोंका उत्कृष्ट

बनत्तरपुत्तरप्रकृतिगळ्कुष्टाविगळो साध्यावि संभविषक्त्यंगळं वेळववषः ---तीसण्हमणुक्कस्सो उत्तरवयडीसु चउविही बंधो । सेसिनिये दवियप्पो सेसचउक्केवि दवियप्पो ॥२०८॥

त्रिशतासनुरकुष्ट उत्तरप्रकृतिषु चर्तुब्बिषो वेषः । शेषत्रये द्विविकत्पः शेषचतुष्केपि दिविकत्पः ॥

उत्तरप्रकृतिषु उत्तरप्रकृतिगळाळू जिशता मुबत् प्रकृतिगळ अनुस्कृष्टः अनुस्कृष्टमप् प्रवेशवंधः प्रवेशवंधं बर्तुविधः बर्तुविधयमवन्तुमबर शोषत्रये उस्कृष्टाजयन्यज्ञपन्यमे ब शेषत्रयवीळू द्विविकत्पः साध्यध्रविकत्पद्वयमवन्तं । शोषबतुष्केपि शोषाणां नवति प्रकृतीनापुरकृष्टाविचतुष्ट-यस्तिसमन् । शोषप्रकृतिगळस्कृदाविचतुष्टिककल्पगळोळ् द्विविकत्यः साध्यध्रव द्विविकत्यमेयक्कं—

| 30  | ९०  |
|-----|-----|
| उ २ | उ २ |
| अ४  | अ २ |
| अपर | अ २ |
| जर  | ज २ |

अनंत रमा त्रिकत्प्रकृतिगळावृषे दोडे पेळदपर :--

णाणंतरायदसयं रेसणछक्कं च मोह चोइसयं । तीसण्डमणुक्कस्सो परेसचंधो चहुवियप्यो ॥२०९॥ क्वानांतरायवदाकं वर्शनवद्धं च मोहबतुईशकः । त्रिज्ञतामनुरकृष्टः प्रदेशवधश्चर्याच्यकत्पः ॥

चतुर्विषोऽपि साद्यघ्र्वभेदादद्विविषः ॥२०७॥ अयोत्तरप्रकृतीनामाह—

चत्रप्रस्कृतिषु विश्वतोऽनुरक्तष्रप्रदेशक्षः । वृत्तिषः श्रेषोरकृष्टादित्रयेऽपि साक्षप्र्वमेदादृद्धिकिरूपः । वृ शेषनक्षित्रकृतीनामुक्कृष्टादिनक्षचनक्षेत्रपि साक्ष्यम् नमेदाद् द्विकिरूर एव ॥२०८॥ ता त्रिशतमाह—

अजवन्य और जबन्य प्रदेशवन्य सादि और अधुवके भेदसे दो प्रकार हो है। मोहनीय और आयुक्के उत्कृष्ट आदि चारों हो प्रदेशवन्य सादि और अधुवके भेदसे दो प्रकार हैं ॥२०७॥

आगे उत्तर प्रकृतियों में कहते हैं— उत्तर प्रकृतियों में तीस प्रकृतियों का अनुकुष्ट प्रदेशवन्ध सादि, अनादि, धुव और २० अधुवके भेदसे चार प्रकृति है। प्रेय उत्कृष्ट, अजबन्य और जबन्य प्रदेशवन्ध सादि और अधुवके भेदसे दो प्रकृति है। प्रेय नवें वे प्रकृतियों के उत्कृष्ट, अनुकुष्ट, अज्ञचन्य और जबन्य प्रदेशवन्य सादि और अधुवके भेदसे दो प्रकृति ही है। १०८॥

वे तीस प्रकृतियाँ कहते हैं-

| ١ ۶ | वा   | 1    | वे          | मो   | 116  | ना  | गो         | 81   |
|-----|------|------|-------------|------|------|-----|------------|------|
|     | उ २  | उ २  | उट २        | उ २  | ब २  | उ २ | <b>उ</b> २ | च २  |
|     | 8F K | 31.8 | <b>36</b> 8 | अव्  | अस्  | अस  | 9L &       | 24 A |
|     | असर  | अस्  | अस्         | अद २ | वर २ | अस् | अह २       | अगर  |
|     | ज २  | ज २  | ज २         | अपर  | ज २  | अपर | ज २        | जर   |

क्षानावरणपंचकममस्तरायपंचकम् निवाप्रचलाचभुद्दंशेनमचभुद्दंशेनमचभुदंशेनमचभिदशंनकेवलदर्शना-वरणमः व दर्शनचट्कम् अप्रत्याच्यानप्रत्यास्यान संज्वलनकोधमानमायालोभेगळ् भयमुं जुगुरसपु-मः व मोहचतुर्दशकममिन्दु त्रिशत्प्रकृतिगळनुत्कृष्टप्रदेशवधं चतुर्व्विकस्यः साधनाविद्य्य्वास्य वभेद-विदं चतुर्व्विकस्यमक्तुं।

अनंतरमुत्कृष्टबंधस्वामिसामग्रीविशोषमं पेळदपरः—

उक्कडजोगो सण्णी पन्जत्तो पयडिवंधमप्पदरी ।

कुणदि पदेसुक्कस्सं जद्दण्णये जाण विवरीयं ॥२१०॥

उत्कृष्टयोगः संज्ञिपर्ध्यापः प्रकृतिबंधाल्पतरः । करोति प्रदेशोत्कृश्टं जधन्येन जानीहि विपरीतं ॥

प्रदेशीत्कृष्टं प्रदेशीत्कृष्टमं उत्कृष्टयोगः उत्कृष्टयोगमनुक्व संनिपंचीद्रयसंनिजीवनुं पर्याप्तः परिपूर्णपर्य्यापिकनुं प्रकृतिबंधात्पतरः प्रकृतीनां वंधोऽत्पतरो यस्यासौ प्रकृतिवंधात्पतरः अत्पतरमाद प्रकृतिगळ बंधमनुक्वनुं करोति माळकुं । जघन्येन जघन्यदिदं प्रदेशवंधदोत्रु विपरीतं जानीह्न उक्तसामग्रीविशेषविपरीतनं स्वामियं देश्यिं द्वाष्ट्य संबोधिसत्पट्टं ।

ज्ञचन्ययोगमनुळळनुमसंक्षियुमपर्थ्याप्तनुं प्रकृतिबंधबहुतरनुं जघन्यप्रदेशवंधमं माळपने बुदस्य । अनंतरं मुलक्रकृतिगळत्कप्टप्रदेशवंधकके गुणस्थानदोळ स्वामिरवमं पेळदपर :—

आउक्कस्सपदेसं छत्तुं मोहस्य णव दु ठाणाणि । सेसाणं तुषुकसाओ बंधदि उक्कस्सजोगेण ॥२११॥

बायुरुस्कुष्टप्रदेशं वडतीत्य मोहस्य नव तु स्थानानि । शेषाणां तनुकवायो बध्नारयुरक्कप्ट-योगेन ॥

२० पञ्चज्ञानावरणपञ्चानतरायाः निहाप्रवलाचशुरवशुरविषकेवलवर्धनावरणानि अत्रत्याक्यानप्रत्याक्यान संव्यकनक्रोधमानमायालोभभयजुणुपाश्चेति विद्यातोऽनुरक्षप्रवर्धयवर्ग्यववर्ग्गीयकरणे भवति ॥२०९॥ अमीरक्रष्ट-बन्बस्य सामग्रीयिरोपमाह—

प्रदेशोस्कृष्टं उत्कृष्टयोगः संज्ञिषयाति एव प्रकृतिवन्धाल्यतरः करोति । ज्ञवन्ये विगरीतं जानीहि । ज्ञवन्ययोगासंस्थययात्त्रप्रकृतिवन्धबहुतर एव ज्ञवन्यप्रदेशे वन्धं करोतीस्थर्यः ॥२१०॥ अद्य मूलप्रकृतीनां २७ उत्कृष्टप्रदेशबन्धस्य गुणस्याने स्वामित्वमाह—

पाँच झानावरण, पाँच अन्तराय, निद्रा, प्रचला, चक्षु, अचक्षु, अविध और केवल दर्शनावरण, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संब्वलन, कोध, मान, माया, लोभ, भय और जुगुप्सा इन तीसका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सादि आदि चार प्रकार हैं ॥२०९॥

आगे उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी सामग्री कहते हैं-

जो जीव चल्कृष्ट योगसे युक्त होनेके साथ संब्री और पर्याप्त होता है तथा योड़ी प्रकृतियोंका बन्ध करता है वह चल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। और जो उससे विपरीत होता है अर्थान् जधन्य योगसे युक्त होता है, असंब्री और अपर्याप्त होता है तथा बहुत प्रकृतियोंका बन्ध करता है वह जबन्य प्रदेशबन्ध करता है। १२९०।।

आगे मूळ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामिपना गुणस्थानोंमें कहते हैं-

? .

24

3 0

बायुरस्कृष्टप्रदेशं वायुष्यकम्मंदकुरकुष्टप्रदेशमं चडतीत्य चडगुणस्थानंगळनतिक्रमिसि वर्तमाननप्प अप्रमत्तं बध्नाति कटदुगुं। मोहस्य मोहनीयक्के प्रदेशोत्कृष्टमं। तु मत्ते। नव स्थानानि नवगणस्थानंगळनेप्टिद अनिवत्तिकरणं बध्नाति कटटगं । शेवाणां ज्ञानावरणदर्शनावरण-वेदनीय नामगोत्रांतरायमें व शेववण्मलप्रकृतिगळ उत्कष्टप्रदेशमं तनकवायः सध्मसांवरायं बध्नाति कटद्रगुमी प्रकृतिगळत्कुष्टप्रदेशबंधकके कारणमुख्कुष्टयोगम् प्रकृतिबंधाल्पतरत्वमुमक्कं । आयुष्य-कर्मनकप्रमत्तं मोहनीयनकिनवृत्तिकरणं शेषज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयनामगोत्रान्तरायंगळ्गे सुक्षमसांपरायनुमें बी मुर्श गुणस्थानवित्तगळत्कृष्टयोगम् प्रकृतिबंधाल्यतरस्वम् कारणमागुत्तं विरल् तंतम्म बंधप्रकृतिगळ्गुत्कृष्टप्रदेशदंधमं माळ्यरं बदत्यं ।

अनंतरमुत्तरप्रकृतिगळगुत्कुष्टप्रदेशवंधस्वामिगळं गुणस्थानदोळ पेळदपर गाथात्रयदिवं :--

सत्तर सहमसरागे पंचणियद्विम्म देसगे तदियं । अयदे विदियकसायं होदि हु उक्कस्सदव्वं तु ॥२१२॥

सप्तदश सङ्मसांपराये पंचानिवनौ देशगे ततीयः । असंयते द्वितीयकषायो भवति खलू-त्कच्टदब्धं त ॥

> छण्णोकसायणिहापयलातित्थं च सम्मगो य जदी। सम्मो वामो तेरं णरसुरआऊ असादं तु ॥२१३॥

षण्णोकषायनिद्रा प्रचलास्तीत्थं च सम्याहृष्टिर्व्यादः । सम्यादृष्टिर्वासस्त्रयोदश नरसुरायुषो बसातंत ।।

देवचउक्कं वज्जं समचउरं सत्थगमणसुभगतियं। आहारमप्पमत्तो सेसपदेसक्कडो मिच्छो ॥२१४॥

वैवचतुष्कं वज्रं समचतुरस्रं शस्तगमनसुभगत्रयं । आहारमप्रमतः शेषप्रदेशोत्कटं मिथ्या- २० दृष्टिः ॥

आयुष उत्कृष्टप्रदेशं पड्नणस्थानान्यतीत्य अप्रमत्तो भत्वा बध्नाति, मोहस्य त पनः नवमं गणस्थानं प्राप्य व्यक्तिकरणो बन्नाति । शेवज्ञानदर्शनावरणवेदनीयनामगोत्रान्तरायाणां सक्ष्मसावराय एव । अत्रापि स्यानत्रये उत्कृष्टयोगः प्रकृतिबन्धाल्यतरः इति विशेषणद्वयं ज्ञातन्त्रम् ॥२११॥ अथोत्तरप्रकृतीनां गायात्रयेणाह-

आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध छह गुणस्थानीको उलंघकर अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती करता है। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नौवें गणस्थानको प्राप्त करके अनिवृत्तिकरण गुण- २५ स्थानवर्ती करता है। शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम-गोत्र और अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थानवर्ती ही करता है। इन तीनों स्थानोंमें भी उत्कृष्ट योगका धारक और अल्प प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला ये दो विशेषण जानना । अर्थात उक्त गुणस्थानोंमें भी वही उत्कृष्ट प्रदेशबन्य करता है जिसके उत्कृष्ट योग होता है और जो थोड़ी प्रकृतियाँ बाँधता है ॥२११॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्यको कहते हैं-

शानावरणपंचकं दर्शनावरणचतुष्कम्ं मन्तरायपंचकम् यशस्कोत्तिनाममुरुचैग्गीत्रं सात-वेदनीयमंब सप्तदशप्रकृतिगळु १७ सुक्ष्मसांपरायनोळु। तुमत्ते पुंवेदगुं संज्वलनवतुष्कमंब पंचप्रकृतिगळु ५ अनिवृत्तिकरणनोळु । तुतीयः प्रत्याख्यानकषायचतुष्कं ४ वेशगे वेशमेकवेशं वतं गण्छतीति देशगस्तिस्मन् । देशसंयतनीळ् । द्वितीयकषायः अत्रत्याख्यानकषायचतुष्कं ४ ५ असंयते असंयतसम्यग्दृष्टियोञ् यितो नात्कुं गुणस्थानंगळोळ् कृष्टि ३० प्रकृतिगळ्तुकृष्टद्रव्यमक्कुं । खलु स्फूटमागि । षण्णोकषायनिदात्रचलास्तीत्यं च हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सावण्णोकषायंगळुं६ निद्वादर्शनावरणम् १ प्रचलादर्शनावरणम् १ तीर्त्य १ मुमे ब नवप्रकृतिगळुरकृष्टप्रदेशबंधमं सम्यग्-हृष्टिइच सम्बन्द्धिः माळ्कुं । त्रयोदश वश्यमाणत्रयोदशप्रकृतिगळुरकुष्टप्रदेशवंधमं सम्बन्हृष्टिश्च सम्बन्दृष्टियुं । यदि एत्तलानुं वामञ्च मिथ्यादृष्टियुं माळकुमदाउव दोडे वेळदवरः --नरसुरायुषी मनुष्यायुष्यमुं १ सुरायुष्यमुं १ असातं तु । तु मत्तमसाक्ष्वेदनीयसुं १ देवचतुष्कम् देवगति देव-गत्यानुपूर्व्यं वैकियिकशरीर तदंगोपांगमं ब देवचतुष्कमुं ४। वज्रं वज्रऋषभनाराचसंहननमुं १। समचतुरस्रं समचतुरस्रजारीरसंस्थानमुं १। ज्ञास्तगमनसुभगत्रयम् प्रज्ञास्तविहायोगतियुं १। सुभगसुस्वरादेवमें ब सुभगत्रवमुं ३ ये बिचु त्रवोदशप्रकृतिगळप्पुत्रु । आहारं आहरकद्ववक्के २ अप्रमत्तनुरकृष्टप्रदेशबंधमं माळ्कुमिन्तु सू १७। अ.५। दे४। अ.४। सम्यग्दृष्टिगळ ९ । सम्यग्-१५ दृष्टिमिथ्यादृष्टिगळ १३। अप्रमत्तन २ अन्तुक्त ५४ प्रकृतिगळं कळेद् शेषदर्शनावरणस्त्यानगृद्धि-त्रयमुं ३ निथ्यात्वमनंतानुबंधिच नुष्कमुं स्त्रीवेदमुं नपुंसकवेदमुमें व मोहनीयसप्रकमुं ७। नरक-तिर्विगायुर्देवम् २। नरकतिर्वगमनुष्यगतित्रितवर्गः ३ एकेंद्रियादि जाति वंचकम् ५। औदारिक तैजसकार्म्गाशारीरत्रयमुं ३। न्यग्रोधपरिसंडल स्वातिकुब्जवामनहंडशरीरसंस्थानपंचकर्मु ५।

२५ पाँच झानावरण, चार दर्भनावरण, पाँच अन्तराय, यशःकीर्त, उच्चगोन, साता-वेदनीय इन सतरहका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य सुक्म साम्यरायमें होता है। पुरुषवेद और चार संग्वलन कथाय इन पाँचका अनिवृत्तिकरणमें होता है। तीसरी प्रत्याख्यान कपायाँका देश-विरतमें होता है। दूसरी अप्रत्याख्यान कपायाँका असंयतमें होता है। छह नोकपाय, निदा, प्रत्याख्या और तीकही गयी तेरह भ प्रकृतियाँका सम्यन्ष्टि अथवा मिण्यावृद्धी करता है। वे तेरह इस प्रकार हैं—मजुष्याय, देवायु, असातावेदनीय, देवगत्यायुप्ती, वैकिशिक शरीर, वैकिशिक आंगोपांग, वक्षपंभ-नाराचसहनन, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुम्बर, आदेय। आहारक-

जीदारिकांगोपांगम् १ वच्ननाराचनाराच अर्द्धनाराच कोलितासंप्राप्तसृषाटिकासंहननपंचकमु ५ वर्णचतुष्कमुं ४ । नरकतिर्ध्यंग्मनुष्यानुष्कर्धात्रत्वमुं ३ अगुरुलघुकमुं १ उपघातमुं १ परघातमुं १ उच्छत्वसमुं १ आतपमुं १ । उद्योतमुं १ अप्रक्रस्तिकहुं १ अप्रस्तिकनुं २ बादरसूक्ष्मद्विकमुं २ । त्याप्ताप्य्यानिद्वकमुं २ । प्रत्येक साधारणगरिरिद्वकमुं २ । त्याप्त्रस्वर-दिकमुं २ । प्रत्येक साधारणगरिरिद्वकमुं २ । त्याप्त्रस्वर-दिकमुं २ । गुनुक्षसुं १ । उत्यानुक्षसुं १ । जनमाण- ५ नाममु १ नीचैग्गंत्रमुं में ब बद्वष्टिप्रकृतिगच्यो प्रदेशोत्कटमं मिथ्यादृष्टिये माळ्कु । स्वित्कानुक्त १२० प्रकृतिगच्यो प्रत्यात्कर्वेवम् १२ प्रकृतिगच्यो माळ्यक् । स्वत्कानुक्त स्वित्ययामिन्नोवंगळे प्रदेशोत्कटवंयमं माळ्यक । इत्तिल निध्यात्वप्रकृतिगो मिथ्यादृष्टियो कृष्टुच्छितियागलनातृवंधियो सासादनानोळिक्तं अग्रत्वभवेशे । निध्यात्वप्रव्यानित्य स्वत्यप्त्रकृत्यात्वक्रप्रवृत्तियाम्त्रस्वत्यात्वन्तातृवंधियो सासादनानोळिक्तं अग्रत्वभवेशे । निध्यात्वप्रवृत्तिमु कारण-माणिये प्रकृत्यद्वत्यात्रभव्यव्यविद्वा मानविव्यव्यव्यविद्यात्वस्त्रस्व कारण-माणिये प्रकृत्यद्वत्यात्रभव्यविद्यात्वमुं । ।

अनंतरं मुन्नं जहण्णए जाण विवरीयमें दरप्विरिदमा जघन्यप्रदेशवंधस्वामिसामग्रीविशेषमं केट्यफ :---

वामनहण्डीवारिकाञ्कीयाङ्गव ज्ञनाराचार्थनाराचकील्ताक्षंत्रामम् गटिकाचतुर्वजनरकितयंग्मनुष्यानुद्वसीमुरुष्य प्रमुख प्रधानपरवातोच्छवासावपोद्याताश्वस्त्रीतिकाणाचेत्रात्राचारवादरसृष्ट्रपयमितप्रवीतप्रस्येकसाधारणस्विरास्चिर - १५ वृभाषुष्रदुर्भगदुःश्वरानादेवायवस्त्रीतिकाणाचेत्रात्राचारवाद्यस्य । १५ स्थाप्तवस्य गिष्याद्ष्या वृद्धान्तिकाय-मृत्वस्य । अव प्रयास्य विष्याद्यस्य । स्वास्य विष्याद्यस्य । अव प्रयास्य देशयातिनासेव स्वासित्यात् ।१२१२-२१श। अय पूर्व 'अहण्ये जाय विवरीय' इत्युक्तं तत्सामयीविशेषमाह—

हिकका उन्कृष्ट प्रदेशवन्य अप्रमत्त करता है। इन चौवन प्रकृतियाँसे शेष रहीं स्थानगृद्धि श्राविता, मिण्यास्त्र, अनस्तानुबन्धी कषाय चार, स्त्रीवेद, नपुंमकवेद, नरकायु, तियंचायु, नरकाति, तियंवरात, समुख्याति, पाँच जाति, अतिरादिकारीर, तैजसप्ररीर, कामणाशरीर, न्यप्रीयपरिमण्डक संस्थान, दातिसंस्थान, काकत्र संस्थान, वामन संस्थान, हण्डक संस्थान, अत्रीदारिक अर्थापाम, वण्णीद् चार, मरकानुपूर्वी, तियंगनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, अनुक्ष्यु, चपवात, परवात, उच्छवास, २५ आतप, उद्योत, अप्रशस्त विद्यायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, सूर्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थितर, शुम, अशुम, दुमंग, दुसंवर, अनावेद, अयदाःकीर्ति, निर्माण, नीचगात्र इन छियासठका मिथ्याद्विट ही करता है। इस प्रकार गाथामें कही गयी और नकही गयी एक सौ बीस प्रकृतियाँके उत्कृष्ट प्रदेशवन्यका कारण पूर्वेमें कहे उत्कृष्ट योग आदि जातना।

शंका—यहाँ मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें मिध्यात्वकी ब्युक्तिकत्तिका द्रव्य वत्कृष्ट कहा है । इसी प्रकार अनन्तात्ववन्धीका सासादनमें क्यों नहीं कहा ?

संसाधान-

आगे मूल प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामी कहते हैं-

सुहुमणिगोदअपज्जन्तयस्य पढमे जहण्णए जोगे । सत्तरण्डं त जहण्णं आउगबंधेवि आउस्स ॥२१५॥

सुस्रमिनोदायस्यित्वरूप्य प्रयमे जघन्येन योगेन । सप्तानां तु जघन्यः आयुर्कविष्यायुवः ॥ सुस्रमिनोदलब्ध्ययस्यित्वरून अवप्रथमसमयदीजः जघन्ययोगदिदं जानावरणादिसप्तमूल-१५ प्रकृतिराज्योजसम्बद्धप्र प्रदेशवंत्रमन्त्रः। मायुर्वयेष्टोञमदक्कं जघन्यप्रदेशवंधमकर्त्नः।

> अनंतरपुत्तरप्रकृतिगळो जयन्यप्रदेशवंबस्वामिविशेषमं पेळवपर :— घोडणजोगोऽसण्णो णिरयदुसुरणिरय आउगजहण्णं । अवसत्तो आहारं अयदो तित्यं च टेवचऊ ।।२१६।।

घोटमानयोगोऽसज्जिनरकद्वयसुरनारकायुज्जंघन्यमप्रमत्त आहारकस्यासंयतस्तीत्र्यस्य च देव १० चतकस्य ॥

धोटमानयोगः येषां योगस्थानानां वृद्धिहान्यबस्थानं च संभवित । तानि घोटमानयोगस्थाननामानि । यरिणामयोगस्थानानां वृद्धिहान्यबस्थानं च संभवित । तानि घोटमानयोगस्थानमामानि । यरिणामयोगस्थानानोति भणितं भवित । हानिवृद्धध्वस्थानंगिळदं यरिवर्समानयोगमं यरिणममानयोगमं घोटमानयोगमं वृद्धिवस्थानं यरिणममानयोगमं घोटमानयोगमं वृद्धिवस्थानं यरिणमानयोगमं घोटमानयोगमं वृद्धिवस्थानं विद्धिवस्थानं वृद्धिवस्थानं विद्धिवस्थानं विद्धिवस्यानं विद्धिवस्थानं विद्धिवस्यानं विद्धिवस्थानं विद्यानं विद्यानं विद्

सूक्ष्मिनगोदलब्ब्यपयितकः स्वभवप्रयमसम्ये जघन्ययोगेन सन्तमूलप्रकृतीनां वधन्यं प्रदेशवन्यं करोति । २० आयर्वन्थे च आयुर्वोऽपि ।।२१५॥ अयोत्तरप्रकृतीनामाह —

येषां योगस्वानानां वृद्धिः हानिः अवस्यानं च संभवति तानि घोटमानयोगस्वानानि-परिणामयोग-स्वानानीति भणितं भवति । तदांगोऽपंकानरकृद्रमपुरतारकातृषां जयम्यवदेशसम् करोति । आहारकत्वयस्य स्वमन्तः करोति, कृतः ? अपूर्वकरणातस्य बहुअकृतिवन्यसंभागत् । असंवतो भवप्रवृत्यसमस्यवनस्योप-पादयोगः तोषंकररस्य सूरचारकस्य च ॥२९६॥ उन्हेकादानस्यः वीवाणां विजेतसाह—

२५ सूक्ष्म निर्मादिया लब्ब पर्याप्तक जीव अपनी पर्याप्तके प्रथम समयमें जवन्य योगके द्वारा सात मूल प्रकृतियोंका जवन्य प्रदेशबन्ध करता है। आयुवन्य होनेपर आयुक्ता जवन्य प्रदेशबन्य भी वहां करता है।।२०५॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं —

जिन योगस्थानोंकी बृद्धि भी होती है, हानि भी होती है और जैसेके तैसे भी रहते हैं उनको घोटमान योगस्थान अथवा परिणाम योगस्थान कहते हैं। ऐसे योगका घारी असंबंधि जीव नरकाति, नरकानुर्वी, देवायु और नरकायु इन चारोंका जवन्य प्रदेशवन्य करता है। आहारकद्विकचा अपमत्त गुणस्थानवर्ती करता है। क्योंकि अपूर्वकरणसे वह अधिक प्रकृतियों- को बाँघता है। भव प्रहण करने प्रथम समयमें जबन्य उपपाद योगस्थानका धारी असंयत सम्प्रमृष्टी तीर्थंकर, देवगति, देवानुपूर्वी, वैकिथिकशरीर और वैकिथिक अंगोपांगका जघन्य उप

# चरिम अपुण्णमवत्थो तिविग्गहे पढमविग्गहम्मि ठियो । सुहुमणिगोदो बंधदि सेसाणं अवस्वंधं तु ॥२१७॥

चरमापूर्णभवस्यस्त्रिविष्णहे प्रयमिवप्रहे स्थितः। सुन्मिनिगोवो बध्नाति शेषाणामयर्त्वपं तु ॥ तु सत्ते चरमापूर्णभवस्यः द्वावशोत्तरबद्सहस्रस्वकीयापर्ध्वात्तभवंगळ चरमभववोळु इर्वतिह् त्रिविष्णहे विष्णहर्गतिय ,त्रिवकांगळोळु प्रयमिवप्रहे प्रयमवकदोळु स्थितः रिटस्वह सुरुम- पैतिगावः सुरुमं निगोवशोवं । शेषाणां शेष १०९ नवोत्तरशत अक्ततिगळो अवर्ववं व्यवस्ववेद्यवेद्यमं व्यवस्ववेद्यावं व्यवस्ववेद्यावं व्यवस्ववेद्यावं व्यवस्ववेद्यावं व्यवस्ववेद्यावं स्थानित स्वत्वं व्यवस्ववेद्यावं स्थानित स्वत्वं व्यवस्ववेद्यावं स्थानित स्वत्वं व्यवस्ववेद्यावं स्थानित स्वत्वं व्यवस्ववेद्यावं स्वयं स्वयं व्यवस्ववेद्यावं स्वयं स्ययं स्वयं स

| अ    | 4 | 8           | 8_  | 4  | ४।३।२।१।                        | 0  | १।                        |
|------|---|-------------|-----|----|---------------------------------|----|---------------------------|
| अ    | 4 | ६१४         | 8   | 9  |                                 | 0  | २८।२९।३०।३१।१।            |
| अ    | 4 | Ę           | 8   | 8  |                                 | 8  | २८।२९।३०।३१।१।            |
| प्र  | 4 | Ę           | 8   | 9  | 1                               | 18 | २८।२९।                    |
| दे   | 4 | Ę           | 8   | 83 |                                 | 8  | २८।२९।                    |
| अ    | 4 | Ę           | 8   | 80 |                                 | 8  | २८।२९।३०।                 |
| मि   | 4 | Ę           | 8   | 80 |                                 | 0  | २८।२९।                    |
| सा   | 4 | 9           | 8   | 28 | 1                               | 8  | २८।२९।३०।                 |
| मि   | 4 | 8           | 8   | २२ | 1                               | 5  | <b>२३।२५।२६।२८।२९।३०।</b> |
| n= 0 |   | वं<br>९।६।४ | * 2 | -> | २६।२२।२१।१७।<br>१३।९।५।४।३।२।१। |    | ना १२।२५।२६।२८।२९।३०।३१।१ |

| मा २ | अं ५ | अंतु कंगलिव         | वार ५ | वं  | ९ वे | 13 | मो २६ | आ | ४ ना ९३ | गो | श अर्थ | अं.कं |
|------|------|---------------------|-------|-----|------|----|-------|---|---------|----|--------|-------|
| 8    | 4    | ६७।६९।७०।७२। ७३:७४। |       |     | 18   |    | 0     | 0 | 1 8     | 8  | 14     | 1 80  |
| 1    | 4    | ७१।७२।७३।           | उ ।   | 18  | 18   |    | 0     | 0 | 0       | 0  | 0      | 1 8   |
| 8    | 4    | ६३।६४।              | सी।   | 0   | 1 8  |    | 0     | 0 | 0       | 0  | 0      | 18    |
| 8    | 4    | ६४।६५।६६।           | स ।   | 0 0 | 1 8  | :  | 0     | 0 | 10      | 0  | 10     | 18    |
| 8    | 4    | ६०।६१।              | अ१०   | 10  | 10   | •  | 0     | 0 | 0       | 0  | 10     | 10    |
| 1    | 4    | ५६।५७।              |       | 1   | 1    |    | 1     | 1 | 1       |    | 1      | 1     |
| 8    | 4    | ५६।५७।५८।५९।        |       | 1   |      |    | 1     | 1 |         |    | 1      | 7     |
| 18   | 4    | ५५।५६।५७।५८।५६।     |       | 1   | 1    |    | 1     |   |         | 1  |        | 1     |
| 1.8  | 4    | २२।२१।२०।१९।१८      | 1     | 1   | 1    |    | 1     | 1 | 1       | ١  | 1      |       |

तु-पूनः द्वादशोत्तरवट्तदृक्षापर्याप्तभयानां चरमभवस्यो विग्रहगतित्रिवक्रेयु प्रथमवक्रे स्थितः सुरुम-निगोदः शेवनवोत्तरशतप्रकृतीमां अधन्यप्रदेशबन्धं बध्नाति । अत्र चतुर्षु वन्धेषु प्रथमोक्तप्रकृतिबन्धे पृष्ठोत्तर-

छह इजार बारह क्षुद्रभवोंमें-से अन्तिम क्षुद्रभवमें स्थित तथा विमहगतिके तीन ३३-क

प्रकृतीनासेकजीवस्य एकसमये सक्ष्यप्रकृतिकथन्यादिस्थानानां बन्यकाले तद्गतप्रकृतीनां स्थित्यनुभागप्रदेश-कम्यभेदा मधन्ति इति मिथ्यादक्षपादिगणस्थानेष रचनाविशेषो वृत्तिकारेण दश्यंते—

| म  |          | ٠       | ۰        | •                                     |     |                       | ۰    |      | •                                   |
|----|----------|---------|----------|---------------------------------------|-----|-----------------------|------|------|-------------------------------------|
| स  |          |         | ₹        | 0                                     | 0   |                       | ۰    | •    | *                                   |
| की | ۰        |         | <b>१</b> | •                                     | ۰   | •                     | ۰    | ۰    | <b>१</b>                            |
| ਰ' | ۰        |         | ٤        | 0                                     |     |                       | 0    | ۰    | ŧ                                   |
| सू | 4        | ٧       | 2        | 0                                     | 0   | ٤                     | 8    | ч    | e · 9                               |
| अ  | ų        | ٧       | १        | <b>પા</b> જારા <b>રા</b>              |     | १                     | 8    | ų    | २२।२१।२०।१९1                        |
| ब  | ٩        | ¥1¥     | ٤.       | 8                                     |     | २८।२९।३०।             | 8    | 4    | १८<br>५५।५६।५७।५८।                  |
| अ  | ч        | Ę       | १        | 3                                     | 1   | ३१।१<br>२८।२९।३०।     | ₹    | 4    | २६<br>५६।५७।५८।५९                   |
| a  | ч        | Ę       | १        | 4                                     | 8   | ३१<br>२८।२९           | *    | ų    | ५६१५७                               |
| दे | ч        | Ę       | ₹        | <b>१</b> ३                            | . 1 | २८।२९                 | ę    | ч    | ६०।६१                               |
| 84 | ч        | Ę       | 2        | १७                                    | 1 8 | २८।२९।३०              | *    | ч    | ६४।६५।६६                            |
| मि | ч        | Ę       | 8        | 20                                    |     | २८।२९                 | १    | ų    | ६३।६४                               |
| सा | 4        | 9       |          | ₹₹                                    | *   | २८।२९।३०              | 2    | 4    | <i>६</i> था १ थ                     |
| मि | ٩        | 9       | 8        | २२                                    | 8   | २३।२५।२६।<br>२८।२९।३० | 8    | ٩    | ६७।६ <b>९।</b> ७०।<br>७२।७३।७४      |
|    | 5'<br> = | द ९।६।४ | बे.२     | मो. २६।२२।२१।<br>१७।१३।९।५<br>४।३।२।१ |     | ना २३।२५।२६।          | गो.२ | ब. ५ | and the second second second second |

मोड़ोंमें से प्रथम मोड़ेमें स्थित सूक्म निगोदिया जीव शेष एक सौ नौ प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्य करता है।

यहाँ चार प्रकारके बन्धोंमें प्रथम कहे प्रकृतिबन्धमें मूल और उत्तर प्रकृतियोंका एक जीवके एक समयमें एक साथ बँधनेवाली प्रकृतियोंके जबन्यादि भेदकप स्थिति अनुभाग और प्रदेशबन्धके भेद होते हैं। सो मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें टीकाकार रचनाविशेष किसाते हैं—

| गुण.         | ज्ञाना-<br>वरण | द्शेनाव.  | बेदनीय | मोहनीय                             | आयु      | नाम                       | गोत्र             | अन्त. | स <b>ब</b> प्रकृतियोंका एक<br>जीवके एक कालमें<br>बन्धका प्रमाण |
|--------------|----------------|-----------|--------|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| अ.           | 0              | 0         | 0      | ۰                                  | 0        | ٥                         | 0                 | 9     | 0                                                              |
| ₹.           | 0              | 0         | १      | 0                                  | 0        | ۰                         | 0                 | 0     | 8                                                              |
| <b>अ</b> ही. | 0              | o         | 8      | ø                                  | 0        | •                         | 0                 | 0     | ę                                                              |
| ૩.           | 0              | 5         | ٤      | ь                                  | 0        | 0                         | ۰                 | 0     | 8                                                              |
| मू .         | ч              | 8         | ₹      | 0                                  | ь        | १                         | 8                 | 4     | १७                                                             |
| अ.           | 4              | 8         | ٩      | <b>પા</b> ષ્ઠારા <b>શ</b>          | ۰        | 8                         | 8                 | 4     | <b>२२।२१।२०।१९</b> ।१८                                         |
| अ,           | ۹              | ६४        | ۶      | ۹,                                 | •        | २८।२९।३०।<br>३१।१।        | ę                 | 4     | <b>५५।५६।५७।५८।२६</b>                                          |
| अ,           | ۹              | Ę         | ٩      | ۹,                                 | ٩        | *****                     | १                 | 4     | <b>९</b> ६।५७।५८।५९                                            |
| अ,           | ٩              | Ę         | 9      | ٩                                  | 8        | २८।२९                     | *                 | 4     | <b>५६</b> १५७                                                  |
| वे.          | ч              | Ę         | ۶      | <b>१</b> ३                         | १        | २८।२९                     | 8                 | 4     | ६०।६१                                                          |
| अ.           | ٩              | Ę         | ٩      | <b>१</b> ७                         | *        | २८।२९।३०                  | 2                 | ٩     | ६४।६५।६६                                                       |
| मि.          | 4              | Ę         | 8      | <b>१</b> ७                         | 0        | २८।२९                     | 8                 | 4     | ६३।६४                                                          |
| सा.          | 4              | ٩         | 8      | २१                                 | 8        | २८।२९।३०                  | 8                 | 4     | <b>६</b> ०।२०१७                                                |
| मि.          | 4              | ٩         | 8      | २२                                 | *        | २३।२५।२६।२८<br>२९।३०।३१।१ | 2                 | ٧     | ६७।६९।७०।७२।७३<br>७४                                           |
|              | झाना. ५        | 4. 6.1518 | बे. १  | २६।२२।२१।<br>१७।१३।९।५।<br>४।३।२।१ | 81. ⊗ H. | २३।२५।२६।२८<br>२९।३०।३१।१ | गोत्र व<br>में एव |       |                                                                |

इसका आश्य यह है कि एक जीवके एक कालमें झानावरणकी पाँच ही प्रकृतियोंका बन्ध होता है। दर्शनावरणकी नौका, छहका अथवा चारका बन्ध होता है। देशनीयकी दोमें एकका ही बन्ध होता है। मोहनीयकी छन्बीसमें से बाइस वा इक्कीस या सतरह या तेरह या नौ या पाँच चार दो और एकका बन्ध होता है। आयु चारमें से एक हो बँचती है। नामकर्मकी तेईस या पण्चीस या छन्बीस या अठाईस या बनतीस या तीस या इक्तीस या एक प्रकृतिका बन्ध होता है। योत्र होसे स्व बँधता है। अन्तराय पाँचका ही मन्ध होता है।

₹.

यित्स्य मिष्यादृष्टपाविगुणस्यानंगळ स्यानविकल्पंगळो प्रत्येकं प्रकृतिसेर्वावं संगंगळु पुट्टामें वे ते वो बे मिष्यादृष्टिगुणस्यानदोळ ६७ स्थानवेकप्रकारमेयककुमत्त ६९ मस्वत्ते अत्तर १९ स्थानवोळ नवभंगळपुष्ठु । सत्तं ७० २ स्थानवोळ ८ संग गळपुष्ठु । मतं ७२ स्थानवोळ अनुसासिरवहलूर हविनाह ९२१६ संगंगळपुष्ठु । मतं ७२ र स्थानवोळो अनुसासिरवहलूर हविनाह ९२१६ संगंगळपुष्ठु । मतं ७४ र स्थानवोळ ६४०० संगंगळपुष्ठु । सतं ७२ र स्थानवोळ ४२०० संगंगळपुष्ठु । सतं ७२ र स्थानवोळ संगंगळपुष्ठु । सतं ७२ र स्थानवोळ संगंगळपुष्ठु । सतं ७४ र स्थानवोळ संगंगळपुष्ठु । सतं ७४ र स्थानवोळ संगंगळपुष्ठु । सतं ६५ र स्थानवोळ १६ र र स्थानवोळ १४ र स्थानवेळ १६ र स्थानवेळ १४ र स्थानवेळ १६ र स्थानवेळ १६ र स्थानवेळ १४ र स्थानवेळ १६ र स्थानवेळ १४ र स्थावेळ ४ र स्थावेळ १४ र

अत्र गुणस्वानेषु स्थानविकस्थानां प्रकृतियेदेन शङ्का उत्स्वान्ते । तत्र मिष्पादृष्टी ६७ स्थाने एको १ भङ्का: पुतः ६९ स्थाने ९ नवसङ्काः पुतः ७० स्थानेव्ही ८ । पुतः ७२ स्थाने तत्र ९ । पुतः ७३ स्थाने मवसहस्रद्विकत्वविक्षा १२१६ । पुनः ७४ स्थाने ४६०८ । सासादनस्य ७१ स्थाने अही ८ । अत्याप्तस्य ६४ १५०० । पुतः ७३ स्थाने ३२०० । मिश्रस्य ६३ स्थानेव्ही ८ । युतः ६४ स्थाने अही ८ । असंयतस्य ६४ स्थानेव्ही ८ । पुतः ६५ स्थाने १६ । पुतः ६६ स्थानेव्ही ८ । देवासंयतस्य ६० । ६४ अष्टावही । अपनस्यस्य

१५ सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानावरण पाँच, दर्शनावरण नौ, वेदनीय एक, मोहनीय बाईस, आयु एक, नामकमें तेईस या पच्चीस या अठाईस या उनतीस या तीसका, गोत्र एक और अन्वराण पाँचका बच्च होता है। सब प्रकृतियोंको जोड़नेपर सहसठ या उनहत्तर या सत्तर, या बहत्तर या तेहत्तर या वोहत्तर या वीहतरका बच्च होता है। इसी प्रकार सासादन आदि गणस्थानीमें भी ऊपर कहे अनुसार जानना।

प्रकृतियों के बदलने से भंग होते हैं। जैसे चीहत्तरके बन्धमें वेदनीय कर्मका बन्ध है। उसमें साता या असाता के बन्धकी अपेक्षा दो भंग होते हैं। इसी प्रकार प्रकृतियों के घटने-बढ़ने से स्थानभेद होते हैं। और एक ही स्थानमें प्रकृतियों के बदलने से भंग होते हैं। वहीं कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिमें सङ्सठके स्थानमें एक भंग है। वनहत्तरके स्थानमें नौ भंग हैं। सत्तरके स्थानमें आठ भंग हैं। बहत्तरके स्थानमें नो भंग हैं। तेहत्तरके स्थानमें वानवे सी सोछह भंग हैं। वौहत्तरके स्थानमें छियाछीस सी आठ भंग हैं। सासादनमें इकहत्तरके स्थानमें आठ आं हैं। सहत्तरके स्थानमें चौंसठ सी भंग हैं। वेहत्तरके स्थानमें चौंसठ सो भंग हैं। वेहत्तरके स्थानमें चौंसठ सो भंग हैं। वेहत्तरके स्थानमें चौंसठ हो मों स्थानमें चौंसठ भंग हैं। वेहत्तरके स्थानमें चौंसठ हो सा सो भंग हैं। वेहत्तरके स्थानमें चाठ, पंसठ, छियासठ-के स्थानोंमें आठ-आठ भंग हैं। देशसंयवमें साठ और इकसठके स्थानमें आठ-आठ भंग हैं। देशसंयवमें साठ और इकसठके स्थानमें आठ-आठ भंग हैं।

अनंतरं प्रक्रुतिप्रदेशवेंथंगच्यो कारणयोगस्थानंगळ स्वरूपसंख्यास्वामिगळं द्विचत्वारिशद्गा-पासत्रंगच्चि पेळवपरः

> जोगद्वाणा तिविद्वा उववादेयंतविद्विपरिणामा । भेदा एक्केक्कंपि य चोद्दसमेदा प्रणो तिविद्वा ॥२१८॥

योगस्यानानि त्रिविधान्युपपावैकान्तवृद्धिपरिणामभेदावेकैकमपि च चतुर्हंशभेदानि पुनिस्ति-विभानि ॥

योगस्थानानि योगस्थानंगळ उपपादैकान्तवृद्धिपरिणामभेदात् उपपादएकान्तानुवृद्धिपरि-णामभेदांददं त्रिविधानि त्रिप्रकारंगळप्पुषु । च मत्ते एकेकमपि उपपादैकातवृद्धिपरिणानगळा-कैकग्रं प्रत्येकं खतुर्वेञ भेदानि खतुर्वृत्तभेदंगळनूळसूषु । पुनः मत्ते त्रिविधानि सामान्यज्ञधन्योत्कृष्ट-

५६। ५७ अञ्चावही । अप्रमत्तस्य ५६ ५७ ५८ ५९ एकैकः । अपूर्वकरणस्य ५५ ५६ ५७ ५८ २६ एकैकः ११२ ११ अनिवित्तिकरणस्य २२ । २१ । २० । १९ । १८ एकैकः । सुरुमकोपरायस्य १७ स्थाने एकः । एते नज्जा

योगस्यानानि उपपादैकान्तवृद्धिपरिणामभेदारित्रविधानि । च-पनः तैवामेकैकमपि प्रत्येकं चतुर्दशभेदं

प्रमत्तमें छप्पन और सत्ताबनके स्थानमें आठ-आठ भंग हैं। अप्रश्नमें छप्पन, सत्ताबन, अठावन और उनमठके स्थानोंमें एक-एक भंग हैं। अपूर्वकरणमें पत्त्वपन, छप्पन, सत्तावन, २० अठावन और छब्बीसके स्थानोंमें एक-एक भंग हैं। अनिवृत्तिकरणमें बाहेस, इक्कीस, बीस, उन्नीस और अठारहके स्थानोंमें एक-एक मंग हैं। सूक्त साम्परायमें सतरहके स्थानमें एक भंग हैं। ये भंग आगे नामकर्मके स्थानोंमें प्रकट करेंगे॥२९७॥

आगे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्धके कारण योगस्थानोंका स्वरूप, संख्या और स्वामी बयाठीस गाथाओंसे कहते हैं—

योगस्थान तीन प्रकारके हैं—उपपाद योगस्थान, एकान्तवृद्धि योगस्थान और परिणाम योगस्थान । उनमंसे एक-एक भेदके चौदह जीव समासोंकी अपेक्षा चौदह-चौदह भेद होते हैं। ये चौदह-चौदह भेद भी सामान्य, जघन्य और उक्कुष्टके भेदसे तीन प्रकारके हैं। भेददिवं त्रिविधंगळपुव :

| उपपा | एकां | परिणा            |
|------|------|------------------|
| 58   | 58   | १४ सा            |
| 25   | २८   | २८ सा            |
| ४२   | ४२   | ज<br>४२ साज<br>उ |

अनंतरं सामान्य सामान्य जघन्य सामान्य जघन्योत्कृष्टभेर्बाबदं १४।२८।४२। पविनाल्कुमिश्वलंटु नाल्वलंरडुगुपपादयोगस्थानंगलगुपपत्तियं पेळवपदः—

> उववादजोगठाणा भवादिसमयट्ठियस्स अवरवरा । विग्गहउजुगहगमणे जीवसमासेसु णायव्वा । १२१९॥

उपपादयोगस्यानानि भवादिसमयस्थितस्यावरवराणि । विग्रहरुकुंगतिगमने जीवसमासेषु झातस्यानि ॥

उपपादयोगस्थानानि उपपादयोगस्थानंगळु भवाविसमयस्थितस्य पूर्वभवकारीरमं बिट्टुत्तर भववाविसमयदोळिरुत्तिह्ंगे । अवरवराणि जघन्योर्ङ्गष्टयोगंगळु विष्रहर्ज्युनतिगमने विष्रहर्गतियिव-मुत्तरभवकके सलुवल्लियुं ऋजुगतिगमनदिदयुत्तरभवकके सल्वल्लियुं । यथासंख्यमागिज्ञघन्योपपाव-योगस्यानंगळुमुरुङ्गोपपादयोगस्यानंगळु जोवसमासेषु चतुदंशजीवसमासेगळोळुक्तरचनाविशेषदोळु ज्ञातस्यानि अरियल्यडुबुबु । उपपक्षते प्राप्यते भवप्रथमसमयो जनुनेरयुवपादः । एविंतु उपपाद-

मर्वति । तेऽपि भेदाः पुनः सामान्यजयन्योत्कृष्टभेदात्त्रिषिधाः भवन्ति ॥२१८॥ अब सामान्यजयन्यसामान्यो-स्कृष्टभेदेन १४ । २८ । ४२ जबुदेशाष्टाविश्वतिद्वाचत्वारिसदुपपादयोगस्यानानामृत्यस्तिमाहु—

जणपादयोगस्यानानि उत्तरभवस्य आदिसमये स्थितस्य, विग्रहण-योत्तरभवगमने जघन्यानि, ऋजु-गत्यात्रोरकुष्टानि भवन्ति । तानि जीवसमासे चतुर्यतसुक्तरचनाविगेषे जातव्यानि । जपपाचते प्राप्यते भव-

सामान्यके भेदसे चौदह भेद हैं, सामान्य और जबन्यके भेदसे अठाईस भेद हैं। तथा सामान्य, जबन्य और उत्कृष्टके भेदसे वयाठीस भेद हैं॥११८॥

आगे चपपाद योगस्थानका स्वरूप कहते हैं---

भवके प्रथम समयमें स्थित जीवके उपपाद योगस्थान होता है। जो जीव विम्रह् गतिसे जाकर नवीन भव धारण करता है उसके जघन्य उपपाद योगस्थान होता है। और जो बिना मोड़ेबाठी ऋजुगतिसे जाकर नवीन भव धारण करता है उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान होता है। वे चौदह जीव समासोंमें होते हैं। 'उपपद्यते' अर्थान् जो जीवके द्वारा

१. व सामान्यसामान्यक्रधन्यसामान्यक<sup>े</sup>।

योगद सामान्य सामान्यज्ञधन्य सामान्यज्ञधन्योत्कृष्टयोगभेदंगळिनतुं भवत्रथमसमयसंभविगळपु-वे वदर्यमनंतरं परिणामयोगक्के वेळवपकः—

प्रथमसमये जन्तुना इत्युपपादः । तस्य सामान्यादिभेदाः सर्वेऽपि भवप्रथमसमये एव संभवतीत्यर्थः ।

| स्थिति।ए।सू।प        |                     | स्थिति।ए।बा।प      | 1                 |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| परि । उ००० ज         | स्थिति । ए सूबप     | परि। उ००ज          | स्थिति। ए। बा। अप |
| •                    | परि । उ०००ज         | ਰ 0                | परि । उ०००ज       |
| उ २७ ०               | 0                   | 1 で 0              | 81810             |
|                      | •                   |                    | 8613 0            |
| इं २१परि। उ०००ज      | <b>१1१ °</b>        | •                  | •                 |
| श २१परि। उ०००ज       | १८।३ परि । उ००ज     | •                  | परि उ००० ज        |
| परि। उ०००ज           |                     | श २१परि । उ००ज     | 1                 |
| r-0                  |                     | 0                  | 1                 |
| ारीर प २१ एकां। उ    | एकांतानु उ          | श २ 🤋 एकांतानुब उ  | एकांता उ          |
| 0                    | ११२ ०               | 0                  | १।२। ०            |
| 0                    | 8613 0              | •                  | 0 \$138           |
| १ एकांतानुवृद्धि । ज | १। एकांतानुवृद्धि ज | १ एकांतानुवृद्धि ज | १ एकांता ज        |
| वंग्रह शजाउप=०ऋ उ    | १। ज। उप=० ऋ उ      | १।ज। उपपा≕० ऋ उ    | १ ज उप=० ऋ उ      |
| 1                    | 1                   | 1                  | 1                 |
| 0                    | o                   |                    | •                 |

पुन्वंभवशरीर पुन्वंभवशरीर पुन्वंभवशरीर पुन्वंभवशरीर

|   | स्थिति।द्वी।प         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थिति। त्रीप    |  |  |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
|   | भा परि। उ०००ज         | स्थिति । द्वीदि । अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भा परि। उ०००ज    |  |  |
|   | उ ०                   | परि। उ००० ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 0              |  |  |
|   | <b>5</b> 0            | १११ ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |  |
|   |                       | 8613 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 0       |  |  |
|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |
|   | ।<br>श.२९ परि । उ०००ज | परि । उ००० ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श २३ परि उ०००ज   |  |  |
| 4 | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |  |  |
|   |                       | एकांता उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c-0-             |  |  |
|   | श २ १ एकांत उ         | 818 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श २ १ एकांता उ   |  |  |
|   | 4 / \$ 6444 9         | १८१३। ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 / 5 /41/01 6 1 |  |  |
|   | १ एकांता ०            | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १। एकांतान ०     |  |  |
|   | । १ एकाता व           | १।एकांता ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |  |
|   |                       | to the same of the | স                |  |  |
|   | १। ज। उपपा० ऋ उ       | १। ज उपपा० ऋ उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १। ज। उपपा० ऋ उ  |  |  |
|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |
|   | 0                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                |  |  |
|   | पूर्वंभवशरीर          | पूर्वभवशरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूर्वाभवशरीर     |  |  |

भवके प्रथम समयमें प्राप्त किये जाते हैं ने उपराद योगस्थान हैं। उसके सब सामान्य आदि ् भेद भवके प्रथम समयमें ही होते हैं॥२१९॥

## परिणामजोगठाण सरीरपज्जनगादु चरिमोत्ति । लुद्धियपञ्जनाणं चरिमतिमागम्बि बोद्धन्वा ॥२२०॥

परिणामयोगस्यानानि परिणामयोगस्यानंगळु तु मल झरोरपटर्याप्तैः झरोरपटर्याप्तिः प्रथमसमयं भोवला) डु बरमसमयपटर्यंतं स्वस्वस्थितिबरमसमयपटर्यंतं बोद्धध्यानि अरियल्पडुवृत्रु ।

| स्थिति। त्री। अप    | स्थिति । चप       | स्थिति। च । अप  | स्थिति । असं । प   |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| परि । उ०००ज         | परि । उ०००ज       | परिणा। उ०००ज    | भा परि। उ००० ज     |
| 1110                | 0                 | १११। ०          | 0                  |
| 16130               | भा ०              | ₹<13 o          | ত ০                |
|                     | <b>उ</b> ०        | e               |                    |
| ۰                   | इं ०              |                 | . हुं ०            |
| परि । उ०००ज         | श २ १ परि। उ००० ज | परि । उ०००ज     | श २ १ परि । उ००० ज |
| उ                   | , n_              | १।२ एकांतान् उ  | 0-                 |
| १।२ एकांता ०        | श २ १ एकांतानुउ   | १८।३ •          | श २ १ एकांतानव उ   |
| १८।३ ०              |                   |                 |                    |
| 0                   | १ एकांतानु ०      |                 | १। एकांतानु ०      |
| १। एकांतानुवृद्धि ज |                   | १एकांतानु ज     | ज                  |
| १ ज चपपा० ऋ।उ       | १।ज।उपपा•ऋ। उ     | १। ज। उपपा०ऋ। उ | १।ज। उपपा० ऋ। उ    |
|                     | 1 1               | 1               | 1                  |
|                     |                   | •               |                    |

|     | स्थिति।असं।अप |              | सि             | यति । सं        | 19      | स्थित   | । सं। अव   | 1    |
|-----|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------|---------|------------|------|
| - 1 | परि । उ०      | म परि। उ०००ज |                | परि । उ०००ज     |         |         |            |      |
|     | १।१। ०        |              | 1              |                 |         | 1818    | 0          |      |
|     | <b>१८1३</b> 0 |              | भा             | 0               |         | 18613   | 0          |      |
|     |               |              | उ              | 0               |         | 1       | 0          | 1    |
|     | परि। उ०       | ০০জ          | इं ० परि। उ००० |                 |         | । उ०००ज | . ]        |      |
|     |               |              | श२             | 🗣 परि ।         | उ०००ज   |         |            | 1    |
| -   | एकांतानु      | उ            |                | <sub>σ</sub> _Ω |         | एक      | विान       | ਭ    |
|     | 8151          | 0            | श २            | १ एक            | ोतानु उ | 171     | 9          |      |
| i   | १८।३          | •            |                |                 |         | 1213    |            |      |
| - 1 |               | 0            | १ए             | कांतानु         | 0       |         |            |      |
| !   | १। एकांतानु   | জ            |                |                 | জ       | १। एकां | तानुबृद्धि | ज    |
| - 1 | १।ज। उपपा     | ু সূত্র      | १। ज           | । उपपा          | शह उ    |         | उपपा ० ऋ   | 113  |
| - 1 |               |              |                |                 | 1 1     |         | 1          | ٠.٠١ |
| - ! |               | 0            |                |                 | . 1     |         |            | - 1  |

॥२१९॥ अथ परिणामयोगस्याह-

परिणामयोगस्यानानि तु-पुनैः पूर्णशरीरपर्यातिप्रथमसमयादारस्य स्वस्थितिचरमसमयपर्यंतं ज्ञात-

परिणाम योगस्थान झरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके प्रथम समयसे लेकर अपनी आयुके

लब्ध्यपटवर्गन्तकानां लब्ध्यपटवीतकारणज्ञो चरनित्रभागे स्वस्थितवुब्ध्वासाष्ट्रादकौकभागमन्त्रम्बर चरनित्रभागप्रयमसमयं मोवल्गों दु चरमसमयपट्यंतं परिणामयोगस्यानंगळु बोद्धव्यानि बरिय-स्पदुबुबु ।

सगपन्जत्तीपुण्णे उवरिं सन्वत्य जोगमुक्कस्सं । सन्वत्य होदि अवरं लढिअपूण्णस्स जेटठं पि ॥२२१॥

स्वपर्याप्तौ पूर्णायामुपरि सब्बंत्र योग उत्कृष्टः । सव्बंत्र प्रवश्यवरो लब्ध्यपर्याप्तकस्योनकृष्टोऽपि ॥

स्वयद्यांत्तो 'पूर्णायां सत्याम् स्वकारीरयप्यांत्तिवरियूणंमागुत्तं विरल् तच्छरीरयप्यांप्तिन्
प्रयमसमयं मोबल्गो डु उपरि मेले सब्वंत्र सब्वंदियतिसमयंगळोळु उत्कृष्ट्योगः उत्कृष्ट्योगमुं
सब्वंत्र सब्वंदियतिसमयंगळोळु अवरो योगः जवन्ययोगमुं भवति परिणामयोगवोळक्कुं। रूबस्य-पद्यांत्तकस्य रूडण्यपद्यांतको। स्वित्यतियुच्छ्वासाष्ट्रावरोक्तभागचरमित्रभागप्रयमसमयं मोब-ल्गो डु चरमसमयपद्यंतं मेले सब्वंत्रियतिसमयंगळोळु उत्कृष्टः उत्कृष्टपरिणामयोगमुं अपि सब्वंत्र जपन्यपरिणामयोगमुं मवति अवकृत्रेवेत्रदेशे पद्यांत्त्रजीवंगळ परिणामयोगस्यानंगळितुं च्योटमानयोगोगळपुर्वारंवं। हानिवृत्व्यवस्थानक्ष्येण परिणम्यत इति परिणाम व्यंत्रितु निवक्ति-सिद्यमक्षः।

अनंतरमेकांतानुवृद्धियोगक्के सामान्यज्ञघन्योत्कृष्टस्थानंगळं जीवसमासेगळं कटासिसि पेळ्डवकः---

व्यानि । लब्ध्यपर्याप्तकाना च स्वस्थितेक्ष्कृवासाष्ट्रादशकभागस्य चरमित्रभोगप्रथमसमयादि **इत्वा चरम-**पर्यन्तं जातव्यानि ॥२२०॥

स्वस्वारीरपर्याप्तो पूर्णायां तत्त्रयमसमयात्रभृति उपि सर्वस्थितिसमयेषु परिणामयोगस्य उत्कृष्टमिष् सर्वस्थितिसमयेषु अवस्यस्यि भवति । अक्वपयसीतकस्वस्वस्थितेरुव्युवासार्व्यक्रमायस्य चरमिभागमयम-समयगारि कृत्या चरमसमयपर्यन्तं वर्वस्थितिविक्वत्येषु उत्कृष्टपरिणामयोगोऽपि ज्ञवस्थारिणामयोगोऽपि भवति । उत्तमवीवानां तानि योगस्यानािन सर्वाध्यपि घोटमानयोगा एव स्यूः, हानिवृद्धवस्थानस्थेण परिणमनात् ॥२२१॥ अर्थकान्तावृद्धयोगस्याह्—

अन्त समय पर्यन्त होते हैं। रुब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके उच्छवासके अठारहवें भाग प्रमाण अपनी स्थितिके अन्तिम त्रिभागके प्रथम समयसे रुकर अन्तिम समय पर्यन्त होते हैं॥२२०॥

अपनी-अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेपर उसके प्रथम समयसे लेकर उपर आयुके सब समयोंमें परिणाम योगस्थान होता है। तथा सब समयोंमें उत्कृष्ट भी होता है और जबन्य भी होता है। तथा सब समयोंमें उत्कृष्ट भी होता है और जबन्य भी होता है। तथा लब्ध्यप्रयोग्नकों अपनी स्थित श्वासके अठारह वें भाग प्रमाण है। उसके अनितम त्राभागके पहले समयसे लगाकर जनितम समय येन्ट सब स्थितिके समयोंमें उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान भी होता है। पर्याप्त और अपयोग्न होता है जौर जबन्य परिणाम योगस्थान भी होता है। पर्याप्त और अपयोग्न होता है। इसके साथों में होता है। इसके अपने होती हैं। स्थाप्त और अपयोग्न होता है। इसके साथों में होते हैं। स्थाप्त योगस्थान घोटमान योग हो होते हैं क्यों कि ये घटते भी हैं, बहुते भी हैं और जैसेके तैसे भी रहते हैं।।२२१॥

आगे एकान्तानुषृद्धि योगस्थानको कहते हैं-

1.3

#### एयंतवड्दिहाणा उभयद्वाणाणमंतरे होति । अवरवरद्वाणाओ सगकालादिम्मि अंतम्हि ॥२२२॥

एकान्तवृद्धिस्थानान्युअयस्थानानामन्तरिस्मन्भवंति । अवरवरस्थानानि स्वकालावावंते ॥ एकान्तवृद्धिस्थानानि एकान्तानुवृद्धियोगस्थानंगळ् पर्ध्याप्तजीवंगळ रूपोनशरीरपर्ध्याप्ति५ कालपर्ध्यन्तांतम्गुंहृत्तं-वरमसमय-पर्ध्यतमुपपादयोग-परिणामयोगंगळंबुअय-नामयोगंगळंतराळवोळ५ पुत्रु । अवरवरस्थानानि जधन्योस्कृष्टस्थानंगळ् स्वकालावावंते त्येकातवृद्धि योगकालदावियोळ्
जधन्ययोगमन्त्रकृत्यान्यान्त्रकृत्यानंगळ्क स्वकालावावंते त्येकातवृद्धि योगकालदावियोळ्
जधन्ययोगमन्त्रकृत्यान्यस्याने प्रतिसमयमंत्रकृत्यान्यसम्यान्त्रकृत्यान्यसम्यान्यस्यान्त्रकृत्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यसम्यान्यसम्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यस्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यस्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यान्यसम्यानसम्यान्यसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्यानसम्

अनंतरं योगस्थानदवयवंगळं पेळदपहः---

अविभागपिडच्छेदो वरगो पुण वरगणा य फहुयगं। गुणहाणीवि य जाणे ठाणं पिंड होदि णियमेण ॥२२३॥

१५ अविभागप्रतिच्छेदो वस्गंः पुनर्क्वर्गणा च स्पर्ढककं। गुणहानिरपि च जानीहि स्थानं प्रति भवेन्नियमेन ॥

समस्तयोगस्थानंगळु श्रेण्यसंख्यातैकभागमात्रंगळऽपुववरोळु अविभागप्रतिन्छेदाः अविभाग-प्रतिन्छेदंगळें हुं बर्गाः वर्गामें हुं पुनः मत्ते वर्गाणा च वर्गाणेये हुं स्पर्दकं स्पर्दकमें हुं

एकांतानुबृद्धियोगस्यानानि पयास्त्रजीवानां रूपोनवरीरपयोग्निकालस्य अत्मृहुनंबरमसमयपर्यन्तं उप-२० पावपरिणासयोगयोः अंतराले भवति । तस्य जपन्यस्यानानि स्वकालस्य आदो उन्ह्रणानि च अंते भवन्ति । तत्त एकैकांतिन नियमेन स्वकालप्रयमसम्याच्चरमसम्यपर्यन्तं प्रतिसमयस्यातपुणितकसण तयोग्याविभागप्रतिच्छेद-वृद्धियास्मिन् स एकांतानुवृद्धिरसुच्यते । एवमुक्तशोगयिवीयाः सर्वेशि पूर्वस्थापितचनुदंगश्रीयसमासग्वनाविद्योग-त्रिकाणम्नं संभवनीनि नामाविद्यतम्यः । । । २०२१ । अय शोगस्यानमाव्यवानाहः —

रामस्त्रयोगस्थानानि श्रेण्यसंस्थातंकभागमात्राणि । तेषु अविभागप्रतिच्छेदः, वर्गः पुनः वर्गणा स्पर्धतं

२५ एकान्तानुबृद्धि योगस्थान पर्याप्त जीवींक एक समय कम अरीर पर्याप्ति काल अन्तमुहुतके अन्तिम समय पर्यन्त उपपाद और परिणाम योगस्थानींक मध्यमें होता है। इसका जबन्य स्थान तो अपने कालके आदिमें और उच्छए अन्तमें होता है। इसीसे एकान्त अर्थात् नियमसे अपने कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त प्रतिसमय असंख्यात गुणै-असंख्यातगुणै अपने योग्य अविभाग प्रतिच्छेत्रोंकी वृद्धि जिसमें हो उसे एकान्तानुबुद्धि कहते हैं। इस प्रकार कहे सब योगविद्याप चौदह जीव समासोंमें होते हैं।।२२२।।

आगे योगस्थानके अवयव कहते हैं— समस्त योगस्थान जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। उनमें अविभाग

۶,

गुणहानिरपि च गुणहानियुमेंबुं स्थानं प्रति प्रतिस्थानदोळं भवति नियमेन अवकुं नियमींववमेंबिबं जानीहि नोनिरयें दु शिष्य संबोधिसल्पहुनल्लिः :—

> पन्लासंखेजजिदमा गुणहाणिसला इवंति इगिठाणे । गुणहाणि फडुयाओ असंख्मागं तु सेडीए ॥२२४॥

पल्यासंख्यात्तैकभागा गुणहानिशलाका भवंति एकस्थाने । गुणहानिस्पर्द्धकान्यसंख्यभागस्तु श्रेण्याः ॥

एकस्थाने एकयोगस्थानदोज् । पल्यासंख्यातैकभागाः पल्यासंख्यातैकभागप्रमितंगळ् गुण-हानिशालाका अवस्ति गुणहानिश्तलाकगळप्युच य नातागुणहानिशलाकगळे बुदस्यं। गुणहानि-०० स्पर्देकानि एकगणहानिस्पर्दकंगळ त मत्ते श्रेण्याः जाण्ड्येणिय असंख्यभागाः असंख्यातैकभागप्रमिन

स्पद्धकान एकगुणहानस्पद्धकपळु तु मत्त अण्याः जगच्छ्राणय असल्यभागः असल्यातकभागप्र । तगळःपुत्र *।* 

> फड्डयमे एक्केक्के वम्मणसंखा हु तत्तियालावा । एक्केक्कवम्मणाए असंखपदम ह वम्माओ ॥२२५॥

स्पद्धंके एकेकस्मिन् वर्गणासंस्था खलु तावन्मात्रालाया । एकेकवर्गणायामसंस्थप्रतराः खलु वर्गाः ॥ एकेकस्मिन् स्पद्धंके एकेकस्पद्धंकवोठ्च वर्गणासंस्था वर्गणासंस्थे खलु स्फुटमाणि १५

ताबन्मात्रालापा श्रेण्यसंस्थातेकभागमात्रालापपुळ्ळुबरकं व एकेकवर्मणयाम् एकेकवर्मणयोज् वर्गाः वर्गगळ असंस्थप्रतराः असंस्थातगणतजगरभतरप्रमित्तगळरपुत्र । = a

गुणहानिरिप च स्थानं प्रति भवतोति नियमेन जानीहि ॥२२३॥

एकस्मिन् स्थाने गुणहानिश्रेलाकाः पत्यासंख्यातैक्ष्मायमाश्यो भवन्ति पं नानागुणहानिश्रेलीका a a

इत्यवः । एकै कृपगृश्तिस्यर्थकानि तु पुनः श्रेण्यसंस्थातै कागग्रामतानि । । । २२४॥ एकै रहिनत् स्पर्धके वर्गणासंस्था स्वलु स्कुटं तावस्थात्रालायाः श्रेण्यसंस्थातिकभागयात्रालाया भवन्ति । एकै रहस्या वर्गणायां पुनः वर्गाः असंस्थातवगरस्रतग्रामता भवन्ति । । २२५॥

प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और गुणहानि प्रत्येक योगस्थानमें होते हैं यह नियमसे जानना ॥२२३॥

ं एक योगस्थानमें गुणहानि झलाका पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। यह नाना गुणहानि २५ झलाका जानना । तथा एक-एक गुणहानिमें स्पर्धक जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं ॥५२४॥

्रक-एक स्पर्धकर्मे वर्गणाओंकी संख्या भी उतनी ही अर्थान् जगतश्रेणिक असंख्याती भाग प्रमाण ही है। और एक-एक वर्गणामें असंख्यात जगतप्रतर प्रमाण वर्ग होते हैं ॥२२५॥

. रे व एक क व ।

एक्केक्के पुण वग्गे असंखलोगा हवंति अविभागा । अविभागस्स पमाणं जहण्णउड्डी पदेसाणं ॥२२६॥

एकैकस्मिन् पुनव्यंगं असंख्यलोका भवस्यविभागाः। अविभागस्य प्रमाणं जघन्यवृद्धिः प्रवेजानां॥

५ पुनः सत्ते एकैकस्मित्वर्गे एकैकवरगंवोळ् असंख्यकोका भवत्त्वविभागः असंख्यात-लोकंगळविभागंगळपुषु ≘० अविभागस्य प्रमाणं अविभागद प्रमाणम् प्रदेशानां जगच्छेणी-चनप्रमितजीवप्रदेशंगळ मध्यवोळ् जयस्यवृद्धिः सर्व्यंजयस्यवृद्धियेनितनितनक्ं । अविभा-गजक्यंबामकक्रमेंबुदत्यं । यितविभागप्रतिच्छेदादिगळ् विलोमकर्मावदं पेळल्पद्दुवदुकारणमागि अविभागप्रतिच्छेदसमूहो वर्गाः, वर्गासमूहो वर्गाणा, वर्गाणासमूहः स्पर्देकं स्पर्देकसमूहो गुणहानिः १० गुणहानिसमूहःस्थानमेंदु पेळद तरनककुमेकयोगस्थानदोळ् गुणहानिःशलकेगळ् प एकगुणहानि-

स्पर्देकंगळ् । । एकस्पद्रंकसर्गणाजलाकेगळ् । एकसर्गणावस्गागळ् = । एकसर्वाविस् भागप्रतिच्छेदंगळ् = । अविभागप्रतिच्छेदप्रमाणं जीवप्रदेशंगळोळ् जयन्याविभागिजस्यशमक् ।। अनंतरकेकपोगस्यानगतसर्थस्पर्द्रकाविगळ प्रमाणमं पेळदपरः :—

इगिठाणफड्याओ वरगणसंखा परेसगणहाणी।

सेडिबसंखेज्जदिमा असंखलोगा है अविभागा ॥२२७॥

एकस्थानस्पर्द्धकानि बर्गाणासंस्था प्रदेशगुणहानिः । श्रेण्यसंस्थेयभागाः असंस्थलोकाः सन्दर्शिभागाः ॥

एकस्यानस्पर्द्धकानि येकयोगस्यानगतसर्व्यस्पर्द्धकंगळुं वर्गणासंख्या अहंगे एकयोगस्यान-शतकर्मणासंख्येयं प्रवेशगुणहानिः प्रवेशगुणहान्यायामम् प्रत्येकं श्रेश्यसंख्येयभागाः सामान्याळापदिवं

एकयोगस्थानस्य सर्वस्पर्धकानि सर्ववर्षणासंस्था प्रदेशगुणहान्यायामध्य प्रत्येकं श्रेण्यसंस्पेयभागः

१५ एक-एक वर्गमें असंस्थात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अविभागका प्रमाण प्रदेशाँकी ज्ञवन्य बृद्धिस्य जानना। परमार्थसे जिसका दूसरा भाग न हो सके ऐसे सिक्के अंशको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। गायाओं में उलटे रूपसे कहा है। अतः अविभाग प्रतिच्छेदाँक समृहको वर्ग कहते हैं। वर्गणाओं का समृह स्पर्धक हैं। सर्थकों का समृह मुणहानि हैं और गुणहानियां का समृह स्पर्धक हैं। सर्थकों का समृह गुणहानि हैं और गुणहानियां का समृह स्था है। स्पर्धकों का समृह स्था जानना।।१२६॥ अगे एक योगस्थानमें सबु स्पर्धक आदिका प्रमाण कहते हैं—

एक योगस्थानमें सब स्पर्धक, सब वर्गणाओंकी संख्या और असंख्यात प्रदेशोंमें गुण-हानि आयामका प्रमाण ये सब सामान्यसे जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग हैं। किन्त

जगच्छ्रेण्यसंख्येयभागंगळप्युद्ध । बस्तुवृत्तियिदं होनाधिक भावंगळप्युवर्देतेदोडेप्र गु १ पस्प aa इ.गु प. यंद लब्धपेकस्थानगतसर्व्यस्पद्धंकगळ प्रमाणमक्कुं । ≘aa प. मत्तं । प्रस्य aa

े प्रव व इस्प वव प बंद उक्त्रभिकस्थानगतसर्व्यवर्गणाप्रमाणमक्कु ववनवव मत्ते। प्र वन

सामान्यालापेन भवति । वस्तुवृत्या तु हीनाधिनयं भवति । तद्यदा--

प्रगृश्कर्स्प विवाह स्मृत लब्बमेकस्यानगतस्य स्पर्धकानि भवन्ति \_\_\_\_ प पुनः प्र विवाह

स्पफ १ वॅं व इस्प प लब्धं एकस्यानगतसर्ववर्गण प्रमाण भवति \_\_\_ प पुनः प्र ठ व व व

स्प १ फ व ० ६ स्र ०० लक्ष्म एकपुणहानिगतवर्षणा प्रवन्ति ० ०० अत्र पुणकारो भागहारा-दीनोऽभिकः समो वा असंस्थातपुणहोनो जातव्यः, कृतः ? श्रेण्यसंस्थेयभागस्य अन्ययानुप्पतः । एकस्यान-गतसम्स्ताविभागप्रतिच्छेदाः खलु असंस्थातलोकप्रमिता एव, न कर्मपरमाणुवत् सर्वनिकृष्टजानवद्वा अनंता

बास्तवमें परस्परमें हीन अधिक हैं। एक गुणहानिमें जो स्पर्धकोंका प्रमाण है उसको एक स्थानमें जो गुणहानिका प्रमाण है उससे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, उतने एक योगस्थानमें स्पर्धक होते हैं तथा जो एक स्पर्कमें वर्गणा अंका प्रमाण कहा है उसको, एक योगस्थानमें को स्पर्धकोंका प्रमाण कहा है उससे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना एक योगस्थानमें वर्गणाओंका प्रमाण जानना। तथा एक स्पर्धकमें जो वर्गणाओंका प्रमाण जानना। तथा एक स्पर्धकमें जो वर्गणाओंका प्रमाण जानना। वया एक स्पर्धकमें जो वर्गणाओंका प्रमाण जानना। वया एक स्पर्धकमें जो वर्गणाओंका प्रमाण कहा है उससे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना एक गुणहानिमें वर्गणाओंका प्रमाण कानना। यहाँ गुणकारका प्रमाण जानना। यहाँ गुणकारका प्रमाण जानना। ऐसा न होनेसे अधिका असंस्थातवाँ भाग सिद्ध नहीं हो सकता। इसीका नाम गुणहानि आयाम २५ हो सामान्यसे ये सब जगतश्रेणिक असंस्थातवाँ भाग सिद्ध नहीं हो सकता। इसीका नाम गुणहानि आयाम २५ है। सामान्यसे ये सब जगतश्रेणिक असंस्थातवाँ भाग है क्योंकि असंस्थावक मेर बहुत हैं।

१. च वपुतृद्धत्वा ।

सर्वजीवप्रवेशंगळु। ≡नाना । प अन्योन्याम्यस्त प एकगुणहानिस्पद्धं कंगळु। a a

| अवि | वर्ग | वर्गणा | स्पद्ध | ! | गुण     | 1 | स्थान | I |
|-----|------|--------|--------|---|---------|---|-------|---|
| 3ãa | = a  | a      | 66     |   | ч<br>aa | i | ۶     | ١ |
| S   | 248  | × .    | 9      |   | ۹       | ĺ | 8     | İ |

५ मबस्ति । ऐकजीवगतसर्वप्रदेशाः ≅ नानागु प अन्यान्यास्यस्त प एकगुणहानिस्पर्धकानि a a एक-

प्रकृषकर्मणालालाकाः a एकपृणहानिगतसर्ववर्मणा a a l a एकस्थानगतसर्ववर्मणा a a l a a a एते नानागणहानिजानाकालाः जरारोत्तरे असंस्थातगृणितकमा भैवन्ति ॥२२७॥

एक योगस्थानमें समम्त अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात लांक प्रमाण ही हैं, कर्म
र॰ परमाणुओं अथवा सबते जबन्य ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाणकी तरह अनन्त नहीं
हैं। जीवके प्रदेश लोक प्रमाण हैं। एक स्थानमें माना गुणहानिका प्रमाण पल्यमें दो बार
असंख्यातका भाग देनेवर जो प्रमाण आवे उत्ता है। नाना गुणहानि प्रमाण दोने अंक
रक्तकर उन्हें परस्वरमें गुणा करनेवर जा प्रमाण हो वह अन्योग्यास्थम्त राशि है। सो पल्यके एक बार असंख्यातसे भाग देनेवर जो प्रमाण आवे उत्तो है। एक गुणहानिमें स्थक्ष असावक्षिणमें हो बार असंख्यातसे भाग देनेवर जो प्रमाण आवे उत्तो है। एक प्रधानिमें स्थक्ष बर्गणा जनवश्रीणको एक बार असंख्यातसे भाग देनेवर जो प्रमाण आवे, उत्तती हैं। एक गुणहानिमें जो राथके क्षेत्र प्रमाण है उसको, एक स्थक्ष्में जो बर्गणाओंका प्रमाण है उससे गुणा करनेवर एक गुणहानिमें सब बर्गणाओंका प्रमाण होता है। उसको एक योगस्थानमें जो नाना गुणहानिका प्रमाण उससे गुणा करणेवर एक योगस्थानमें सब बर्गणाओंका ३० प्रमाण होता है। ये सब नाना गुणहानिसे छेकर क्षमसे असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे जानना॥२२०॥

रं. व सर्वजीवंप्रदेशाः।
रं. वर्ष वर्ष वर्षणा स्पर्वक गृण स्वान वर्षणा स्पर्वक गृण स्वान वर्षणा स्पर्वक गृण स्वान वर्षणा स्पर्वक गृण स्वान वर्षणा स्वान वर्णणा स्वान वर्षणा स्वान वर्षणा स्वान वर्णणा स्वान वर्षणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्षणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान वर्णणा स्वान स्वान वर्णणा स्वान वर्

# सम्बे जीववदेसे दिवड्ढगुणहाणिमाजिदे पढमा । जबरि उत्तरहोणं गुणहाणि पडि तदद्वकमं ॥२२८॥

सर्व्वत्मिन् जीवप्रदेशे द्वचर्ढं गुणहानिभाजिते प्रथमा । उपर्युत्तरहोनं गुणहानि प्रति तदद्धकमः ॥

#### सर्व्वस्मिन् जीवप्रवेशे सर्व्वलोकप्रमितजीवप्रवेशराशियंस्थापिसि-

| द्रव्य | स्थिति | गुण | नान | वो गु | अ <b>न्यो</b> न्य |
|--------|--------|-----|-----|-------|-------------------|
| =      | а      | ðа  | aa  | aa`   | a                 |
| \$200  | 80     | 6   | 9   | 98    | ३२≔               |

हयर्डंगुणहानिभाजितेसाधिकहचर्डंगुणहानिधिटं भागिमुत्तं विरलु प्रथमाप्रथमवर्गाणेयनकुं =। मपर्वात्ततिमदु = ००२ उपर्युत्तरहीनं यथा भवति तथा कृते मेले चयहीनमं तक्कुमंते ००२

माङ्सं विरस्त गुणहानि प्रति गुणहानि-गुणहानि बय्वदं तदबद्धिकममञ्जूमें तें बोडे मोबलोळक-संदृष्टितोररूपहुन् । सर्कदेवयं । ३१०० । ई राजियं रूजणणोणणवभरवबहितवववं तु चरिमगुण-वर्ष्यं यें दु रूपोतान्योग्यान्यन्तराजियिवं भागिसिदोडेकभागं चरमगुणहानिद्रव्यवस्कृ ३१००

र १ होदि तदौ दुगुणकर्म आदिमगुणहाणिवश्वीत्ति अल्लिबं केळगे. प्रथमगुणहानिपय्यंत द्विगुणादगुण क्रम द्रव्यंगळपुत्रु । १००१२०।४००।८००।१६००। इहिंगे गुणहानि प्रति अर्द्धार्ढकमर्बिवं गुणहानि

सर्वस्मिन् लोकमात्रैकजीवेप्रदेशे द्वचर्यगुणहान्या भक्ते सति प्रयमवर्गणा भवति ा अपवर्तिते एवं =

... ?

a a र उपर्युत्तरहीना यथा भवति तथा गरवा गुणहानि प्रति अर्थार्थक्रमा भवति । सा च अंकसंदृष्टी यथा---

. सर्बद्रक्षे ३१०० रूपोनाच्योच्याम्यस्तराशिना भवते चरमगुणहानिद्रक्यं भवति ३१०० ततोऽघोषः १५ ३१

प्रथमगणहानिपर्यन्तं द्विगणद्विगुणक्रमः भवति १०० । २०० । ४०० । ८०० । १६०० । एवं प्रतिगुणहानि-

एक जीवक प्रदेश होक प्रमाण है। उनमें डेढ़ गुणहानिसे भाग देनेवर प्रथम गुणहानि-के प्रथम स्पर्धकर्की प्रथम वर्गणा होती है। उसमें एक-एक विशंष घटानेपर एक-एक वर्गणा होती है। गुणहानि गुणहानि प्रत कमसे आधा प्रमाण जानना। उसकी अंकसंहृष्टि इस प्रकार है— सर्वेद्वस्य १९०० को एक घाट अन्यान्याध्यस्य राशिसे भाग देनेपर 3-१६° अस्तिम गुणहानिका द्रव्य आता है। उससे नीचे-नीचे प्रथम गुणहानिपर्यन्त दूना-दूना होता

| 8. | द्रव्य . | ) स्थिति | सुण | भाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोगु  | अन्योन्या | )    | -           |
|----|----------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
|    |          | 1        |     | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦     | q q       |      |             |
|    | E /      | d a      | 66  | a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a ar- | a -       | -    | 1 10        |
|    | 3800     |          |     | The state of the s |       |           | 5. 1 | جي الراقي ر |

द्रव्यंगळपुषु । सब्बे जीवपदेसे सर्वजीवप्रदेशंगळो चूरु साविरद नूर संदृष्टियक्कु । ३१०० । मिवं द्रच्यद्वंगुणहानिभाजिते साधिकहृच्यद्वंगुणहानिध्यं भागितुतं विरलु प्रयमा प्रथमवर्ग्गणेयक्कुन मिरिलययिकप्रमाणमेनितं दोडे प्र २५६ । क । ज १ । इ ३१०० । एनितु शलाकोगळक्कुमें दोडे

स्त्रवर्षं साधिकद्वधद्वंगुगहानिप्रमाणमक्कं १२। मिर्टोरवं ७५५ द्रध्यमं भागिमुत्तं विरस्टु---

५ ३१००१६४ प्रथमा प्रथमगुणहानि प्रथमस्पर्धं क प्रथमवर्गाणात्रमाणमञ्कुं। २५६। उपर्ध्युत्तरहोनं

मेले विशेषहीतमागुत्तं प्रथमगुणहानिचरमस्यद्धंकचरमवर्गाणेवय्यतं पागि चरम वर्गाणेयोळ् रूपोनगच्छमात्रविशेषहीनंगळप्यु १४४ इत्लि विशेषप्रमाणमेनितं वोडे प्रथमवर्गाणेयं वो

980

हब्याणि अवधिक्रमेण सिद्धानि । पुनः सर्व तीवप्रदेशे बाताधिकतिसहस्वं २१०० साधिकद्वधर्यगुणहास्या भाजिते प्रयम्पवर्गणा भवति । यदोताबतः प्र २५६ एका बाताका फ ब १ तदौताबतः ६ ३१०० किमिति ? रुक्यं १० साधिकहृष्यर्यगुणहानिप्रपाणं १२।७ अनेन ७७% हुने भवते २१०० । ६५ प्रयमगुणहानिहार्शकप्रयमवर्गणा-

16, 83

प्रमाणं भवति २५६ । उपर्युत्तरहीनं भूत्वा अथमगुणहानिचरमस्पर्धकचरमदर्गणाया रूपोनगच्छमात्रविद्योपै-हीयते—१४४

१६० १७६

१९१

258

२४०

है—१००।२००।४००।८००।१६०० । इस प्रकार प्रत्येक गृणहानिका द्वव्य कससे आधा-आधा सिद्ध होता है । सब जीवके प्रदेश तीन हजार एक सीमें ३१०० साधिक डेढ़ गुणहानिसे भाग देनेपर प्रथम बगंणा होती है । यदि २५६ की एक गृणहानि होती है तो ३१०० की कितनी १९ होगी । ऐसा जैराशिक करनेपर साधिक गृणहानिका प्रमाण १२ 🐾 होता है । इसमें २०० हिन्ती है । इसमें २०० हुन्त्यमें भाग देनेपर २१०० ६ प्रथम गृणहानिक प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाका प्रमाण २५ हुन्त्यमें भाग देनेपर उपय प्रथम गृणहानिक प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाका प्रमाण २५६ होता है । उपर उत्तरीतर हीन होकर प्रथम गुणहानिक अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणामें एक होन गच्छमात्र चय घटते हैं। यथा २५६।२४०।२२४।२०२१९२।१७६।१६०।१४४।

गुणहानियिवं भागिसिबोडे २५६ क भागं विशेषप्रमाणमन्तु १६ सिन्तेल्ला गुणहानिगळ १६ प्रयमवर्गाणेयं बोगुणहानियिवं भागिसुलं विरष्ट् तंतस्म गुणहानियोळ् विशेषप्रमाणसक्कु १ मतु ४ ८

कारणविवसी बोगुणहानिगे निषेकहारमें व पेसरक्कुं । गुणहाणि पिंड तबद्धकमं गुणहानिगुणहानि

बप्पदे ब्रच्यंगळुं वर्गणेगलुं विशेषंगळुमद्बद्धिं क्रमंगळप्पुने वितु निश्चिय-

| ७२  | 3.6 | 186 | 9   |
|-----|-----|-----|-----|
| 60  | 80  | 20  | 90  |
| 66  | 88  | 22  | 88  |
| ९६  | 86  | 58  | 85  |
| 808 | 45  | 5.6 | 8.3 |
| ११२ | 48  | 36  | 88  |
| 220 | Eo  | 30  | 84  |
| 125 | 48  | 32  | 84  |
|     |     |     |     |

सल्पडुबुबु यितु सामान्यांदरमंकसंदृष्टियिदं गमनिकेयं तोरि विशेषनिर्णयमनत्यंसंदृष्टियिदं पेळवपरः :—

अत्र विशेषप्रमाणं तुप्रसमवर्गणायां दोगुणहानिभक्तायां २५६ भवति १६। तया सर्वगुणहानीनामपि १६

ज्ञातब्यं १ तत एव दोगणहानिनिषेकहार इत्युच्यते । एवं गुणहानि प्रवित द्रव्याणि वर्गणाः विशेषाहत्र

अधीर्धक्रमा भवन्ति ।

| ७२  | 3 4 | 186 | 9,  |
|-----|-----|-----|-----|
| 60  | 80  | २०  | १०  |
| 66  | 88  | 22  | 8.8 |
| ९६  | 86  | 38  | १२  |
| 808 | 42  | २६  | १३  |
| 111 | ५६  | 26  | \$8 |
| १२० | Ęo  | 30  | 84  |
| १२८ | 48  | 32  | १६  |

॥२२८॥ एवं सामान्येन अंकसंदृष्ट्या गर्मानका प्रदश्यं विशेषनिर्णयं अर्थसंदृष्ट्या आह-

प्रथम वर्गणामें दो गुणहानिसे भाग देनेपर देश चयका प्रमाण १६ आता है। इसी तरह सम गुणहानियोंका भी चय जानना १६।८।॥१। । इस प्रकार प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य, वर्गणा और चय आधा-आधा होता है।।२९८॥

## फड्ढयसंखाहि गुणं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । विदियादिवग्गणाणं वग्गा अविभागअहियकमा ॥२२९॥

स्पर्धंकसंख्याभिग्युंणो जघन्यवर्गास्तु तत्र तत्रावौ । द्वितीयाविवर्गणानां वर्गा अविभागा-धिककमाः ॥

पस्य कांसल्याभागुंजो जघन्यवर्गाः तत्र तत्रावी । प्रयमगुणहानि प्रयमस्पद्धंकं मोवल्गो इ चरमगुणहानिषरमस्पद्धंकपध्यंतमाव सर्व्यगुणहानि सर्व्यत्र्यसस्पद्धंकंगळ जयन्यवर्गाः कोर्त्यः प्रयस्पवर्गाण्यं वर्णां तत्र तत्रावी अल्ळाल्य जावियोळ स्पर्वकंकस्व्याभिगुंजाः स्पर्वकंकस्व्याण्यितं पृणिसस्पद्धवकुं । तु मते द्वितोयादिवर्गाणानां वर्गाः द्वितोयादिवर्गाणाळ वर्षागळ विकामा-पाधिककस्याः अविभागाधिककभगळपुत्र । इल्लिसवंजयन्ययोगस्यानस्वयंगालभागतिमात्रातिकरपुर्वे केलायनिवानं पेळल्वशुग्रसत्लि प्रयस्पदोऽ अन्तेवरं प्रयमगुणहानिस्पद्धंकाळ धनसंयोजनकसं पेळ-स्पद्धग्रस्य ते दोशे जयन्यस्पद्धंकाविवर्माणा २५६ प्रदेशसमूहमं । वि १६ जवन्यवर्गादिवं गुणिसि । व वि १६ । सत्ते एकस्पद्धंकवरगणाः स्पर्दे प्रवेशसमूहमं विरत्त स्पूलक्रपाविवं जधन्यस्पद्धंकमाळियुन्तरमुमेकगुणहानिस्पद्धंकरालागाच्छानकलमं तक्तं विरत्नु ऋण्य सहितमप्प प्रयमगुणहानिव्ययमितनककु । व वि १६ । ४ । २ । ६ मिल्ल ऋण-

१५ प्रमाणं तरत्वडुर्गु । जघन्यवर्गागुणैकविञ्चेवास्तृत्तररूपोनैकस्पव्यंकवर्गाणाञलाकागच्छसंकलने प्रथम-

प्रथमगुणहानिर्मादं कृत्व। चरमगुणहानिषयंत्तं नर्वस्त्यंकेषु तत्र तत्र प्रथमवर्गणावर्गः स्त्यंक्तसंक्याभि-गुणितो भवति । तु-पुनः द्वितोयादिवर्गणानां वर्गाः अविभागाधिककवा भवन्ति । अत्र सर्वं त्रधन्ययोगस्यानस्य सर्वयोगोधिभागप्रतिच्छेदमेलापनविधानमध्यते —

तत्र तावत् प्रयमगुणहानिस्पर्यकानां वनसंयोजनक्रमोऽयं जयन्यस्थर्यकादिवर्गणा २५६ प्रदेशसमूहेऽस्मिन् २० वि १६ जयन्यवर्गण गुणयित्वा व वि १६ एकस्पर्यकवर्गणाशजाकाभिगुणिते स्यूजकपण जयन्यस्पर्यकं भवति व वि १६। ४। इदमेवायुत्तरं इत्या एकगुणहानिस्थर्यकशजाकायच्छं कृत्वा संकलिते सति ऋणसहितप्रयम-

गुणहानिद्रब्यं भवति व वि १६४९ ९ अत्रत्यं ऋण्यानीयते — २१

प्रथम गुणहानिसे छेकर अन्तिम गुणहानि पर्यन्त सब स्पर्धकोंमें प्रथम वर्गणाके वर्ग स्पर्धकोंकी संख्यासे गुणा करनेपर होते हैं। और द्वितीयादि वर्गणाओंके वर्ग अविभाग-२५ प्रतिच्छेद अधिक-अधिक छिये होते हैं।

[इससे आगे टोकार्में सबसे जवन्य योगस्थानके सब योगोंके अविभागप्रतिच्छेट् मिळानेका कथन बहुत विस्तारसे किया है। पं टोडरमळजी साहबने भी उसे छोड़ दिया है। अतः हम भी बसे छोड़कर बनके अनुसार ही उक्त गाथाओंका आज्ञय स्पष्ट करते हैं।

१. व थोग्यवि ।

20

24

स्पर्धकरोळु ऋणमक्कुं । तत्प्रमाणमिबु व वि ३। ४ इल्लि नवीनगुंटवाबुरें बोडे रूपोनैकस्पर्छ कव-२। १

रर्गणाञ्चलाकागच्छसंकलनमात्र-

| - | ३ वि ३<br>२ वि २<br>१ वि १ | १ वि ३<br>१ वि २<br>१ वि १ | २ वि ३<br>१ वि २<br>० |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ١ | 0                          | 0                          |                       |
| 1 | अधिक                       | वि ३।४                     | वि २।२।३।४            |
|   | ऋण स्यामः                  |                            | 3 7 8                 |

विशेषाधिकविवयुं भेकविशेषाचृत्तरिहरूपोनैकस्पवधैकवर्गाणाशलाकागच्छद्विगुणद्विकवारसंकलन-मिदु वि २।२।३।४ ऋणस्य धर्न धनराशेः ऋणं भवति ये विवसूनीतमप्पाविवर्गाणामात्रप्रदेशा-॥२।१

एकाद्येकोत्तरक्रमदिनिर्दविभागप्रतिकछेदंगळ् अधिकंगळंटवक्के जघन्यवर्णाव असंख्यातैकभागमात्र-रवर्विदमविवक्षेत्यक्कुमदु कारणविवसे द्वितीयाविस्पद्धंकंगळोळमवक्कविवक्षेत्यक्कुमोग द्वितीयस्प-खंकक्कणं तरस्पद्धगुं । जद्यस्पद्धगंगुणविद्योषाद्धत्तरकृषोतस्पदधंकवर्माणाशस्राकारमण्डस् संकस्पनमं—

जपन्यवर्गगुणैकविषेषायुत्तररूपोनैकस्पर्यक्रवर्गणाशलाकागच्छसंकलनं प्रयमस्पर्यकक्षणं भवति व वि ३। प्रजन नवीनमस्ति रूपोनैकस्पर्यक्रवर्गणाशलाकागच्छसंकलनवात्र वि ३। प्रविशेषाधिकम् । २०१

| ३ वि ३    | १ वि ३    | २ वि ३  |
|-----------|-----------|---------|
| २ वि २    | १ वि २    | १ वि २  |
| १ वि १    | १ वि १    | °       |
| अधिकधनस्य | विद्याप्त | बि २२३४ |
| ऋणन्यासः  | २१        | ३२१     |

एकविशेषाद्युत्तरद्विरूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छद्विगुणद्विकवारसंकलनिम्दं-वि २।२।३।४

भगस्य ऋषं यनराद्येः ऋणमिति तद्यास्पृतितो द्वियर्गणाश्रदेशमात्रौ द्वयुत्तररूपोनैकस्पर्यकवर्गणाशलकायच्छ ३ वि १६ संकल्नममात्राः वि १६ १३।४ एकावेकोत्तरक्रमेण स्थिताविभागप्रतिच्छेदा अधिकाः सेति । २ दि ६६

१ वि १६

ते जघन्यवर्गस्यासंस्थातैकभागत्वान्न विविधिताः । तथैव द्वितीयादिस्पर्धकेष्वपि ज्ञातव्यम् । इदानीं द्वितीय-स्पर्धकऋषमानीयते—-

१. व तादिव । २. व त्रायुत्त ।

| ३ ३<br>ब २ वि ४  | 3          | 3         |
|------------------|------------|-----------|
|                  | वं। २ वि ३ | वं।२।वि४  |
| २ २              | २          | ٧ _ ر     |
| व वि ४           | व वि २     | व।२।वि।   |
|                  | _          | -         |
| वर।वि४           |            | व २। वि ४ |
| द्वितीय स्पद्धंक | ऋण साधिक   | ब २ वि. ४ |
| ऋण न्यासः        | ऋण न्यासः  | पृथवताधिक |
|                  |            | ऋण न्यास  |

संदु द्विगुणिसुत्तं विरल्जिनितक्कुं व । वि । ३ । ४ । २ मते जबन्यवर्ग्गमात्रविशेषमनेक-२ । १

स्पद्धंकवर्गणाञ्चलकावर्गाविदं गुणिसि रूपोनस्पर्धकसंख्या २ गक्छसंकलनेय शार दिवृण-राह विदमं ११२१ गुणिसुत्तं विरल् इनितक्कं। व । वि । ४ । ४ । १ । २ । मी एरइ राजिगळ दितीय-

जघन्यवर्गगृणितविशेषाद्युत्तररूपोनस्पर्धकवर्गणाशलाकाग्च्छसंकलनं---

| ą   | 3    | , ₹ |      | 3  |      |
|-----|------|-----|------|----|------|
| वर  | वि ४ | व२  | वि३  | वर | वि४। |
| 2   | ?    | 2   |      | 2  |      |
| व २ | वि ४ | वर  | वि २ | व२ | वि४। |
| 8   | ٤    | 8   |      | 8  |      |
| वर  | वि४  | व२  | वि १ | व२ | वि४। |
| वर  | वि४  | ۰   |      | वर | वि४। |

ब्रानीय द्विपृणितं व वि ३ । ४ । २ पुनः जघन्यवर्गमात्रविशेषः एकस्पर्धकवर्गणाशलाकावर्गेण रूपोनः २ १

स्पर्यक्रसंख्या र गच्छानंकजनेन १। र द्विगुणेन च १। २। गूणितः व वि ४। ४। १। २. एतुद्राशिद्धयं २। १ द्वितीयस्पर्यकच्छाम्। गुनः जन्मप्यनमानाविधेषाणां —

```
क्पोनैकस्पर्यकेवर्गाणाशालाकागच्छ संकलनमं त्रिशुणिसुत्तं विरिलितितकः । व । वि । ३ । ४ । २ । २ । १ सत्तं अधन्यवर्गमात्रविशेषान्त्रमेकस्पर्यक्रवर्गणाशलाकावर्गीविदं गृणिसि क्पोनगच्छसंकलन
```

यरडं राजिगळ ततीयस्थ्यं कऋणमक्कमिन्त प्रथम-

|        | All and Colored  | 3 3    |        |         |                |
|--------|------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 3      | \$               | 3      | 3      | 3       | ş              |
| ब ३ वि | १६४।२            | व६वि   | १६—४।५ | व९वि    | 84-816         |
| ₹ .    | 2                | ₹ _    | 7      | 2       | 2              |
| व ३ वि | १६—४।२           | व६वि   | १६४।५  | व ९ वि  | १६—४।८         |
| ŧ .    | 8                | 8      | 8      | ?       | ₹ .            |
| व ३ वि | १६४।२            | व६वि   | १६—४१५ | व९वि    | १६४।८          |
| 8      |                  | _      |        |         |                |
| व ३ वि | १६—४।२           | वदिव   | १६४1५  | वरवि    | <b>१६—४</b> ।८ |
| ₹ _    |                  | 3      | ₹      | ₹ _     | ₹              |
| वशिव   | 8 <del>E-8</del> | वर्ष   | १६—४।४ | वटवि    | १६४।७          |
| ۹ _ ر  |                  | 7      | 2      | ٦ _     | ₹              |
| व २ व  | १६—४             | व ५ वि | 8E-81R | व८व     | 8£810          |
| 8 - C  |                  | 8      |        | 1       | 8              |
| व २ वि |                  |        | 85818  |         |                |
| वरिव   | 6£               | वंशव   | 6£818  | वरवि    | 8£-810         |
| ₹      |                  | ₹      | ₹      | ₹ _     |                |
| वशव    | १६—३             | वशव    | 8£—813 | ৰ ৩ বি  | १६४।६          |
| ۹ . د  |                  | ₹      | 7      | ₹ _     |                |
| वश्वि  | <b>१६</b> —२     | व४२    | १६४।३  | व ७ वि  | 86-RIE         |
| Ϋ́     |                  | ξ      |        | 8       | 8              |
| वश्वि  |                  |        | 68 813 |         |                |
| वश्व   | १६               | वि४वि  | १६—४।३ | 'ৰ ৩ বি | १६४1६          |

| ₹   |   |     | ₹ |   | ₹ |   |    |   | 3   |                |     |
|-----|---|-----|---|---|---|---|----|---|-----|----------------|-----|
| व   | ₹ | वि  | ٧ | 2 | व | ą | वि | 3 | व ३ | वि ४।<br>वि ४। | ٦ ا |
| 2   |   |     | ę |   | 2 |   |    |   | 2   |                | - 1 |
| व   | ₹ | বি  | ٧ | 7 | व | ₹ | वि | 7 | व३  | वि४ ।          | ۹   |
| . , |   |     | , |   | 9 |   |    |   | 9   |                | - 1 |
| व   | 3 | বি  | 8 | 2 | व | ş | वि | 8 | व३  | वि ४।<br>वि ४। | 2   |
| a   | a | far | v | 2 | ì |   |    |   |     | for VI         | o 1 |

रूपोनैकस्पर्धंकवर्गणाशलाकागच्छसंकलनं त्रिगुणितं व वि ३ । ४ । ३ पुनर्जधन्यवर्गमात्रविशेषः

एकस्पर्यक्रवर्गणाञ्चलकावर्गेण रूपोनगरध्धसंकलनेन ३३ द्विगुणेन च२।३।२ गुेणितः व वि४।४।३।२ २०१०

च गुणितः रूपोनैकस्पर्धक एतौ ।

गुणहासियोळ् स्पद्धंसं प्रति रूपोनेकस्पद्धंकवर्गणशालाकासंकलनगुणितज्ञयस्यवर्गमात्र-विशेषंगळ् गुणकारंगळ् गण्डमात्रंगळ् प्रथमऋण्यंतियोळच्यु —

|   | व। ति। ३।४।                         | ٩   |
|---|-------------------------------------|-----|
|   | व वि । ३ । ४ ।                      | ć   |
|   | व वि। ३।४।                          | 9   |
| ١ | ब वि । ३ । ४ ।                      | Ę   |
| ļ | व वि । ३ । ४ ।                      | ٩   |
|   | य<br>विविधिकारी                     | В   |
|   | २<br>व वि । ३ । ४ ।                 | ą   |
|   | विविश्वा                            | 2 8 |
| 1 | व वि । ३ । ४ ।<br>प्रथम पंक्ति ऋण ॥ | 8   |
| п | जनगन। एक ज्रुण ॥                    |     |

स्यवर्धकवर्गणडालाकावर्गगुणितज्ञाकस्यवर्गमात्रविदेश्यंगळ रूपोनगच्छद्विगुणसंकलनमात्रः गणकारंगळ द्वितोयऋणपंक्तियोळपुव्यु—



रूपोनगुणहानिस्पर्यर्भकालाकेगळ हिगुणहिकचारसंकलनंदिदं स्पर्यंकवर्माणा हालाकावराः गुणितज्ञचन्यवर्गमाललिकोषंत्रळं गुणिसुत्तं विरत् द्वितीयपंत्ति सर्व्यक्र्ण समासमेतावस्मालसक्दुं। व वि । ४ । ४ । २ । २ । २ । २ । स्तं गुणहानिस्पर्यंकालाकासंकलनंदिदं रूपोनस्पर्यंकवर्माणा

शलाकासंकलनगुणितज्ञधन्यवर्ग्यमात्रविशेषंगळं गुणिसुत्तं विरलु प्रथमपंक्तिऋणसमासमिनितक्कं ।

एती ही राशी त्तीयस्पर्यक्ऋणम् । एवं प्रवत्युणहानी प्रतिस्पर्यकं क्योनैक्टार्यकंत्रवर्गणायकाकासंकलनगृणित-१० जयन्यवर्गमात्रविशेषाणां गुणकारा गञ्छमाताः प्रवागंको गञ्छिति । द्वितीयंको च स्पर्यक्रवर्गणावछाकावर्ग-गृणितज्ञवस्थवर्गमात्रविशेषाणां क्योनगञ्छिदगुणैकवारसंकलनमात्रा गञ्छिति ।

व । व ३। ४।९ । ९ ई राजियं मेळापिसस्बेडि द्वितीयपंक्तिसर्थेऋणसमास सरमगुणकारदोळेकरूप सनुर्यंभागमं प्रक्षेपिसुसं विरत्नुभयंक्तिसर्थेऋणसंयोगमेताबन्मात्रमस्कं । व वि ४ ४ ।
९ । ९ । ९ ई राजियं मुन्नं तंव प्रयम गुणहानिद्रस्यवेळ् व वि । १६ । ४ । ९ । ९ कळे २ । १ वि ४ ४ ।
वोडे प्रयमगुणहानि सर्थ्योगाविभागप्रतिच्छेदंगळ् ययास्वरूपविंवं बप्पुंबु । तरप्रमाणिमदु व वि ४४ । ९ ९ ९ । ४ विल्ल इदुवे आविधनमस्कुमुत्तरथनिमल्लं । मत्तभीगळ् द्वितीयगुणहानिद्रस्यं पेळल्पदुर्ग् । प्रयमगुणहानिद्रस्यं पेळल्पदुर्ग् । प्रयमगुणहानिप्रयमवर्गाणा व २ १६ द्वं सं एकस्पद्वंकवर्गणाञ्चलक्तांक्रियस्वर्मं ।

| -           |              |                   |
|-------------|--------------|-------------------|
| व वि        | 3 8 6        | विविधि ४२३६       |
|             | 7            |                   |
| व वि        | 3 8 6        | व वि ४ ४ २ २८     |
| व वि        | ۲<br>३ ४७    | विविध्य २ २१      |
| 4 19        | 2 8 9        | 4 14 0 6 4 46     |
| व वि        | 3 8 8        | व वि ४ ४ २ १५     |
|             | 2            | 1                 |
| व वि        | 3 84         | विविधिध २ १०      |
| _           | 7            | 1                 |
| व वि        | 3 88         | ववि४४२ ६          |
| ववि         | <b>२</b> ४३  | ववि४४२ ३          |
| च ।व        | 4 8 <b>2</b> | वाव हर र          |
| ववि         | 3 8 9        | व वि ४४२ १        |
|             | 2            |                   |
|             | 3 8 8        |                   |
| प्रथमपंक्ति | २ ऋणं।       | द्वितीयपंक्तिऋणं। |

रूपोनगुणहानिस्पर्यक्षालाकानं दिगुणदिकवारसंकलनेन स्पर्यक्षाणाणालाकावर्यगुणितजयन्यवर्गमान-विद्योपेषु गुणितेषु द्वितीयपंक्तिसर्व-व्याणसमासोऽयं व वि ४।४२ ९९९ पुनः गुणहानिस्पर्यक्षालाका-३२ १ संकलेन क्पोनस्पर्यक्षवर्गणाशालाकासंकलनेन च गुणितज्ञयन्यसात्रवर्गिकविद्यः प्रवमपंक्तिव्याणसमायोऽयं व वि १० ३४९ अस्य मेलनं कर्तुं द्वितीयपंक्तियर्ववृष्णसमासचरवगुणकारे एकक्ष्यवतुर्यभागे प्रतिस्ते उभय-२२१

१-२. व ऋणमिदं।

į.

#### व वि । १६ । ४ । ९ मेताबन्मात्रनं सम्बंत्र कळद् पृथक्त्यापिसि-

यौंकिसवैत्रहणसंयोगो अवति व वि ४ ४ ९ ९ ९ । अस्मिन् प्रागानीतप्रयमगुणहानिद्रव्ये व वि १६ ४ ९ ९ ९ अपनीते प्रयमगुणहानि—

| -  | _   |   |      |                        |     |     |       | -                |     |     | _  |                  | _ |
|----|-----|---|------|------------------------|-----|-----|-------|------------------|-----|-----|----|------------------|---|
| 1  | ₹   |   |      | 3                      | - ( | ₹   |       | ş                |     | ₹   |    | 3                |   |
| ı, | e e | ş | वि 🌣 | \$ € <del>-</del> 8    | 3   | व६  | वि    | 84-8             | 4   | व ९ | वि | \$ £ R           | 6 |
| 1  | ₹   |   |      | ् २                    |     | 3   |       | 7                |     | 2   |    | 7                |   |
| ŀ  | ٩   | 3 | वि   | 8 £8                   | 3   | व६  | ৰি    | 64-8             | 4   | व ९ | ৰি | 8 <del>4 8</del> | 6 |
| 1  | 2   |   |      | *                      |     | 1   |       |                  |     | 1   |    | 6                |   |
| 1  | व   | 3 | वि   | \$ <del>4</del> 8      | 3   | व६  | वि    | 8 <b>t</b> 8     | ч   | व ९ | वि | 8 4 - X          | 6 |
| ļ  | ₹   | • | वि   | \$4-X.                 | 3   | व६  | বি    | 84-8             | 4   | ब९  | वि | \$4-X            | ۷ |
| 1  | 3   |   |      | ₹                      |     | ₹   |       | 3                |     | ₹   |    | 3                |   |
| 1  | व   | 3 | ৰি   | १६ <del></del> ४       |     | व५  | ৰি    | \$ £8            | 8   | वट  | बि | 84-8             | ৩ |
| 1  | 3   |   |      | ?                      |     | 2   |       | ?                |     | २   |    | 2                |   |
| 1  | ब   | 3 | বি   | \$ £ R                 |     | व५  | वि    | 8 £8             | 8   | वट  | বি | \$ E8            | 9 |
| 1  | 8   |   |      |                        |     | 8   | _     | 8                |     | 1   |    | 8                |   |
| 1  | व   | 3 | वि   | 8 <del>E - </del> 8    |     | वि५ | वि    | 8£8              | x   | वट  | ৰি | 8 £ R            | 9 |
| 1  | ব   | 2 | वि   | \$ £ 8                 |     | वप  | वि    | 8 £ R            | 8   | व८  | वि | 14-8             | 9 |
| 1  | ₹   |   |      |                        |     | 3   | _     | ₹                |     | ₹   |    | 3                |   |
| 1  | ₫   | 8 | বি   | १६—३                   |     | व४  | वि    | 8 £ 8            | ą   | व ७ | বি | 8 £8             | Ę |
| 1  | ₹   |   |      |                        |     | 3   | _     | 2                |     | २   |    | 7                |   |
| 1  | ₹   | 8 | वि   | <b>१६—</b> २           |     | व४  | वि    | १६ <del></del> ४ | ą   | विष | वि | 888              | Ę |
| 1  | ٤   |   | _    |                        |     | 1 8 |       | ?                |     | . ? | _  | 8                |   |
| ١  | ą   | • | वि   | <b>१</b> € <b>−−</b> ₹ |     | व४  | ৰি    | 8 £8             | 3   | ৰ ৬ | वि | 8 E-8            | Ę |
| I. | 4   | 1 | वि   | 66                     |     | व४  | বি    | 88-8             | _ ³ | व ७ | वि | 8£-8             | ę |
| 1  |     |   |      |                        |     | प्र | वमगुष | हानिरचना         | 1   |     |    |                  |   |

सर्वयोगाविभागप्रतिच्छेरा यथास्यरूपेण जायाति । व वि ४४९९६ ६ इदशादिधनम् । उत्तरसनं पुनास्ति । इदानी द्वितीयगुणहानिदय्यमुच्यते—

| व वि १६।४। ९              | विवि१६।४।                   | ۷ |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| विविश्दा४। ९              | व वि १६।४।                  | ૭ |
| व वि १६।४। ९              | व वि १६ । ४।                | Ę |
| विविश्दार्था ९            | व वि १६।४।                  | ٩ |
| व वि १६।४। ९              | व वि १६।४।                  | 8 |
| विवि१६।४। ९               | व वि १६।४।                  | ą |
| व वि १६।४। ९              | व वि १६।४।                  | ₹ |
| व वि १६।४। ९              | व वि १६।४।<br>२             | 8 |
| व वि १६।४। <sup>°</sup> ९ | व वि <sup>१</sup> ६।४।<br>२ | 0 |
| मूल धनं ॥                 | संकलन धनं ॥                 |   |

यल्ल प्रथमराशियन् गुणहानित्यद्यंकञ्चलाकेगिळंडं गुणिसुत्तं विरल् सन्धंसमासमेताबन्सात्रमक्षुं। व । वि । १६ । ४ । ९ । २ । यिदक्कं मूल्यनमं व संजेयक्कं । मत्तं प्रथमगुणहानि१ 
क्षयन्यस्पद्धंकार्द्धं वासुत्तरक्रमंददं दितीयादित्यद्धंकार्ज्ञोळिहं शेषं रूपोनगुणहानित्यद्धंकग्नलाकासंकलनिदंदं गुणिसुत्तं विरलेतावन्मात्रमक्कुं। व वि । १६ । ४ । २ । यिदक्कं संकलितधनमे व
२
संक्षेयक्कुमत्रतनऋणमं । व वि । १६ । ४ । १ । २ । मूल्यनदिकरूपदोजु कर्जेदु शेषम् । व वि । ५
२ २ १ । ४ । १ । २ । मूल्यनदिकं प्रकेपिसल्यद्धगुनी येर्ड्ड राशिगळ् दितीयगुणहानियोजु स्थूलधन१ 
भक्कुमित्रिल् ऋणं तरत्यदुर्गु—
क-३६

| ३ र वा ९। वि १६-४। वा ९। वि १६-४। प्राप्त १६-४। प्राप्त १६-४। वा ९। वि १६-४। प्राप्त |                |                       |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ १ ४ १ २ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 7 3          | 3 8 3                 | ₹ ₹                  | ₹ ८ ३              |
| २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ १ ४ १ २ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वारावि१६-४     | वारावि१६-४।३          | व। ९। वि१६-४।५       | व। ९। वि १६-४।७    |
| र र १ वा ९। वि १६-४। । वि १६-४। | 2              | ₹ .                   | 7                    | । २ ।              |
| र र १ वा शा वि १६-४।३ वा शा वि १६-४।७ र १ वा शा वि १६-४।३ वा शा वि १६-४।७ र २ वा शा वि १६-४।७ र २ ४ वा शा वि १६-४।७ र २ ३ ३ ३ वा शा वि १६-४।४ वा शा वि १६-४।४ र २ ३ ३ ३ वा शा वि १६-४।४ र २ २ ५ ४ ३ वा शा वि १६-४।४ वा शा वि १६-४।४ वा शा वि १६-४।४ र २ २ ५ ४ ३ वा शा वि १६-४।६ २ २ १ ५ २ ३ वा शा वि १६-४।६ २ २ १ ५ २ १ ५ २ १ ५ २ १ ५ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 2 2          | 2 8 2                 | २६२ २                | 2 6 2 2            |
| बाराबिश्च-४ बाराबिश्च-४। वाराबिश्च-४। २ २ २ ४ ० वाराबिश्च-४। २ २ २ वाराबिश्च-४। २ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व। ९। वि १६-४  | वा । ९ । वि १६ – ४।३  | वा । ९ । वि १६ – ४।५ | वा ९। वि १६-४।७    |
| बाराबिश्च-४ बाराबिश्च-४। वाराबिश्च-४। २ २ २ ४ ० वाराबिश्च-४। २ २ २ वाराबिश्च-४। २ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7              | 2                     | ₹                    | 2                  |
| बाराबिश्च-४ वाराबिश्च-४।३ वाराबिश्च-४।५ २<br>२ ४ ०<br>बाराबिश्च-४।३ २ वाराबिश्च-४।५ २ वाराबिश्च-४।५ २<br>३ १ वाराबिश्च-४।२ २ ३ ५ ३ ७ ३<br>बाराबिश्च-४।२ २ २ २ २ ० २<br>बाराबिश्च-४।६ १६-४।४ २ २ ० २<br>बाराबिश्च-४।६ १६-४।४ २ २ ० २ वाराबिश्च-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४।६ १६-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                       |                      | 1 5 5              |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              | 8 8                   | . ६ १                | वारशावश्६-४।७      |
| २ १ ३ ३ ३ ३ ४ १ ३ ३ ७ ३ वा९।वि१६-४।४ वा९।वि१६-४।४ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | व।९।वि१६-४     | वारावि १६ – ४।३       | वारावि१६-४।५         | 7                  |
| २ १ ३ ३ ३ ३ ४ १ ३ ३ ७ ३ वा९।वि१६-४।४ वा९।वि१६-४।४ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - २            | ۲                     | ₹                    |                    |
| २ १ ३ ३ ३ ३ ४ १ ३ ३ ७ ३ वा९।वि१६-४।४ वा९।वि१६-४।४ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              | 8 0                   |                      | 2 3                |
| २ १ २ ३ ३ २ १ १ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वारावश्र-४     | व।९। वि१६-४।३         | वारावर६-४।५          | वारावर६-४।७        |
| २ १ २ ३ ३ २ १ १ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , ,          | , , ,                 | 7                    | , , ,              |
| २ १ २ ३ ३ २ १ १ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 7 8 8 8      | 7 7 F 9 5 W           | 2 4 5 55             | 2 0 5 05 25        |
| ٩ - ٩ - ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वारावि रक्-र   | वारावि (६~ हार        | वाराज्य १६-४।४       | वारावि १५-०१६      |
| ٩ - ٩ - ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ,            |                       | 10 6 0 0             | 2 10 2             |
| 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m 10 1 fm 95-2 | # 1 0 1 fer 25VID     | #101 F# 95-VIV       | # 1 0 1 F# 95_VIS- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91/119/4-1     | 4 ( ) ( 14 ( 4 - 6) / | 41 7114 14-010       | 9 1 7 1 10 74-014  |
| 9 3 9 4 9 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ` (            | •                     |                      | ,                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,              | 3 8                   | 4 9                  | 9 9                |
| वारे। वि १६-१ वारे। वि १६-४।२ वारे। वि १६-४।४ वारे। वि १६-४।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #1916 18 25-2  | तारो कि १६–४।२        | वाराविश्ह-XIX        | ਰ । ୧ । ਰਿ ୨६-XIE  |
| 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,,,           | 3                     | 2 , 4 , 610          | 5 ,4 01            |
| 8 3 4 9 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 `            | 3                     | 9                    | 9 2                |
| वारोबि१६- वारोवि१६-४।२ वारोवि१६-४।४ वारोवि१६-४।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वार्।वि१६-     | वारावि१६-४।२          | व।९।वि१६-४।४         | व।९।वि१६-४।६       |
| र र र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 7                     | 7                    | 2                  |

|   | हितीयगुणहानि<br>३९३<br>वा९ावि१६-४।८ |
|---|-------------------------------------|
|   | 7 7 114 (4-810                      |
|   | २९ २                                |
|   | व।९। वि१६-४।८                       |
|   | 2                                   |
| - | 9 9                                 |
| 1 | वारावि १६-४।८                       |
|   | 2                                   |
| 1 | 9                                   |
| - | वारावि१६-४।८                        |
| 1 | - 2                                 |
|   |                                     |

| <b>३</b> २ |                   |             | ₹              |            |                    |         | Ę          |
|------------|-------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---------|------------|
| व ९ वि     | ا ×—۶)            | व ९ वि      | १६४ <b>३</b>   | व ९ वि     | १६४ ५              | ग ९ वि  | 16-8 1     |
| 2 2 2      |                   | <b>२४</b> २ |                |            |                    | 2 6 3   |            |
| ब ९ वि     | 88                | ब ९ वि      | 84-8 3         | ब ९ वि     | <b>8</b> £ 8 4     | व ९ वि  | 888 1      |
| 8 2 2      |                   | 8 8 8       | ₹ .            |            | ₹                  | १८२     | ₹          |
| व ९ वि ।   | ا <del>د</del> کا | व ९ वि      | <b>१६—४</b> ३  | व ९ वि     | <b>१</b> ६—४ ५     | व ९ वि  | \$ E-8 1   |
| 2 2        |                   | 8 5         |                | ६२         |                    | 6 3     |            |
| व ९ वि     | } €8   :          | ब ९ वि      | 8 € 8 \$       | व ९ वि     | १६-४ ५             | व ९ वि  | 8 £ R 1    |
| २          |                   | 7           |                | 2          |                    | 1 2     |            |
| ₹ 8        |                   | 3 3         | 3              | <b>३</b> ५ | ₹                  | 9 6     | ₹          |
| व ९ वि ।   | E-3               | व ९ वि      | <b>१६—</b> ४ २ | व ९ वि     | 8 <del>4 8</del> 8 | ,व ९ वि | \$ £-8     |
| २ १ २      |                   | २ ३ २       |                |            |                    | २७२     |            |
| व ९ वि १   | 4-7               | व ९ वि      | 88-8 3         |            |                    | व ९ वि  | \$ £ - 8 6 |
| ११२        |                   | १ ३ २       | ₹              |            |                    | 18 0 5  | *          |
| व ९ वि १   | £6 1              | व ९ वि      | १६-४ २         | व ९ वि     | 88-8 R             | व ९ वि  | 86-8 E     |
| <b>१</b> २ | 1                 | 3 3         |                | 4 8        |                    | ७२      |            |
| व ९ वि १   | £5                | व ९ वि      | 6 £ 8 6        | व ९ वि     | 16-8 A             | ब ९ वि  | 86-8 B     |
| 2          | i                 | 2           |                | 2          |                    | 9       |            |

| द्वितीयगुणहानिः | मूलवनं                             | संकलित्धनं       |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| ३९ ३            | ₹~                                 |                  |
| व ९ वि १६—४८    | विवि१६—-४९<br>२ १ –                | विवि१६—४८        |
| २९ २            | विवेश्स—४ ९                        | विविश्६—४ ७      |
| व ९ वि १६—४८    | ۶ ۱-                               | 3                |
| ₹ .             | ववि १६—४ ९<br>२ १—                 | विवि१६—४ ६       |
| व ९ वि १६—४८    | विविश्च—४९                         | विविश्द—४ ५      |
| 7               | ₹ १−                               | 2                |
| व ९ वि १६—४८    | विवि१६—४ ९                         | विवि १६—४ ४      |
| 4 / 14 66-8 5   | र १ <del>-</del> ४ ९               | विवि१६—४३        |
| `               | ₹ १-                               | 8                |
| }               | व वि १६—४ ९                        | विवि १६—४ २      |
| 1               | २ १–<br>विविश्यास्त्र              | 7                |
| 1               | विवि <b>१६—४</b> ९<br>२ <b>१</b> — | विवि १६—४ १<br>२ |
| 1               | व वि १६—४ ९                        | ,                |
| 1               | ₹                                  |                  |

सन प्रवमराती गुणहानिस्पर्यन्शकाकाभिर्गृणिते सर्वतमासः स्यात् व वि १६ ४ ९ ९ अस्य मूळवन-२ मिति संज्ञा । पुनः प्रयमगुणहानिवनन्यस्पर्यकाद्युत्तरक्रमेण हितीयादिस्पर्यकस्थितसेये क्योनगुणहानिस्पर्यकन

```
जघन्यवर्ग्गगुणस्वविशेषाद्युत्तररूपोनस्पद्धंकवर्गाणाशलाकागच्छसंकलनधनमं व । वि । ३
२
व । वि । २
२
व वि । १
```

रूपाधिक गुणहानिस्पर्द्धक झलाकाराशियंदं गुणिसि । विवि २।४।९। अधिक रूपमं कळेडु विव । २।४ २

पृथक् स्थापिसिदोडे प्रथमहितोयपंक्तिऋणंगळिनितपुतु। व । व । ३ । ४ । ९ व वि ३ । ४ । १ २ २ २ ४ ४

ई ९रडु राशिगळु प्रथमस्पर्द्धकऋणमक्कुं। मत्तं पूर्व्वोक्तविशेषाधृत्तरगच्छसंकलेनेयं। २ २ व । ९ । वि ३ व । वि । ३ । ४ । ९ द्विरूपाधिकपणुतानस्पर्दक्रजलाकाराशियिवं गुणिसि

**ग** २ २ २

उर वि२

व ९२

आ २ वि वा९।२१

रालाकासंकलनेन गुणिते एताबत् व वि १६४१ ९ अस्य संकल्प्तियनमिति संज्ञा । अत्रतनऋणं व वि २ २१

• १६ ४ १९ मुलधनस्याधिकरूपे व वि १६ ४ १९, अध्यनीत शेगंब वि १६ ४ १९ मूलबने प्रदोष्यं व वि २ २ २ २

१६४९९ एती ही राजी हितीयगुणहानी स्थ्लधनं स्तः । अत्रत्यं ऋणमानीयते—

जबस्यवर्गगुणस्वविद्येषाद्युत्तररूपोनस्पर्यकवर्गणाक्षलकागच्छसंकलनं विवि ३ ववि ३ ४ रूपा-२ २२१ विवि २ २ विवि १

१० घिकनुणहानिस्पर्धकशलाकाराशिना संगुष्य व वि ३ ४ ९ अधिकरूपेऽपनीय पृथक्संस्थापिते प्रथमद्वितीय-२०१

पंक्तिऋणे स्तः व वि ३४९ व वि ३४१ एते हे प्रयमस्पर्धकऋणम् । पुनः पूर्वोक्तिविद्येषाद्युक्तरगच्छ-२२१ २२१

संकलनं

20

अधिकरूपद्विकमं तेगबु प्रथक्ष्यापिमुत्तं विरकु क्रमींददं प्रयमदितीयपेक्तिरुणंगञ्ज एतावस्मात्रंगळच्यु व । वि । ३ । ४ । ४ व । वि । ३ । ४ । २ व । मत्रमेकस्पर्धंकवर्गा-२ २ २ २ णाञ्चालावर्गागुणज्ञचन्यवर्गामात्रस्त्रविशेषंगळं द्विरूपाधिकगुणहानिस्पर्धंकञ्चलोकार्गळदं गुणिसि— २ २ २ २ २ १ स । ९ । वि । ४ ४ अधिकरूपद्विकमं कळेडु पृथक्ष्यापिमुतं विरकुक्रमींददं २ २ व । ९ । वि । ४ २ २ ३ १ १ । ९ । वि । ४

४।२।१।यी नात्कं राशिगळ द्वितीयस्पर्धंकऋणमक्कुं। मत्तं पुरुवीक्ताद्यसरगच्छसंकलनेयं

ततीयचत्रस्थंपतिऋणंगळे ताइन्मात्रंगळप्पृत् । वविष्ठ।४।९।व⊹वि।४। ५

र व ९ व ३ २ २ व ९ वि २ व ९ वि २ व वि ३ ४ ९ २ २ व ९ वि १ २ २ १ १

द्विक्याधिकतृगहीनिस्यकंत्रज्ञाकाराशिना संगुष्य अधिकरूपद्विकेशनीय पृषक्त्यापिते क्रमेण प्रवमहितीय-पंक्तिव्हणे भन्नतः व वि ३ ४ ९ व वि ३ ४ २ पृनदेकस्पर्कत्वर्गणशज्ञाकावर्गगुणज्ञचन्यवर्गमानस्विविधेषान्

अधिकरूपद्विकेञ्चनीय पृषक् स्वापिते क्रमेण तृतीयचतुर्वपक्तिऋणे भवतः व वि ४४९ व वि ४४२१। २ २

| प्रथमपंक्तिऋण    | द्वितीयपंक्तिऋण      | ततीयपंक्तिऋण            | चतुर्र्थपंक्तिऋण         |
|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| व वि ३।४।९       | व वि ३।४।९           | व वि ४।४।९।८            | व विष्ठा ४।२।३६          |
| २२<br>विवि३।४।९  | २२<br>व वि ३।४।८     | २<br>विविधाधारा७        | व वि ४।४।२।२८            |
| २२<br>व वि ३।४।९ | २२<br>व वि ३ । ४ । ७ | ्र<br>विकाशाराहा        | २<br>व वि ४ । ४ । २ । २१ |
| 2 2              | 22                   | 2                       | 7                        |
| व वि ३।४।९       | व वि ३।४।६           | विष्ठाष्ठारा            | व वि ४।४।२।१५            |
| व वि ३।४।९       | व वि ३।४।५           | व विष्ठा ४।९।४          | व वि ४।४।२।१०            |
| व वि ३।४।९       | २२<br>व वि ३।४।४     | । २<br>⊦ववि४।४।९।३      | न<br>विधिष्ठ। ४। २। ६    |
| २२<br>व वि ३।४।९ | २२<br>विवि३।४।३      | २<br>व वि ४ । ४ । ९ । २ | २<br>व वि ४।४।२।३        |
| _२ २             | 2 3                  | २                       | 7                        |
| व वि ३।४।९<br>२२ | व वि ३।४।२<br>२२     | विविधाष्ठ। ९। १         | व वि४।४।२।१              |
| व वि ३।४।९       | व वि ३।४।१           | , ,                     | ` 0                      |
| २ २              | 1                    |                         | 1                        |

३ १९ वि३ व ९ वि३।४ त्रिरूपाधिकगुणहानिस्पद्धंकशलाकाराशिर्मियं गुणिसि रूपत्रयमं २ २२ ३

ब रेबि ३

बर्बिश

कळेडु एयक् स्थापिसुतं विरलु प्रथमद्वितीयपंक्तिरुणंगळे तावन्मात्रंगळप्पुतु । व वि । ३ । ४ । ९

व व । वि । ३ । ४ । २ सत्तं जपन्यवर्गमात्रस्वविद्येषेगळं व ९ वि ४ । २ । व ९ । वि । ४ । ४ । २ २ २ २ २

> व ९ वि ४।२ व ९ वि ४।२ व ९ वि ४।२ व ९ वि ४।२

तृती. स्प. अंतादिऋण न्यासः

स्यद्वं कवर्गणात्रालाकावर्गाविदं गुणिस द्विगुणितत्रिक्ष्याधिकगुणहानिस्यद्वंकालाकाराशियिवधुं गुणिस व्यधिकरूपत्रयमं कळेडु पृथक् स्यापिनुतं विरल् तृतीयचतुरथंपिकञ्चणंगळेताबस्मात्रं-गळपुषु व वि४।४।९।२ व वि४।४।२।३ ई नात्कुं राशिगळु तृतीयस्यद्वंकञ्चण-२ २ २ नित्सु प्रथमपंक्तिञ्चणंगळवस्थितकर्मावेदं द्वितीयपंक्तिगुणकारंगळ् प्रवमात्रक्रमविदं तृतीयपंक्तिगुणकारंगळ् द्विगुणक्योनप्रवसंकलनकर्मविदं युत्रवेपंक्तिगुणकारंगळ् द्विगुणक्योनप्रवसंकलनकर्मविदं

गुणहानिसर्थकशलाकाराणिना संगुण्य कात्रयेऽपनीय पृथक् स्थापिते प्रयमद्वितीयपंक्तिऋणे भवतः—य वि ३४९।व वि३४३ पुनः जयन्यवर्गमात्रविशेषान्—

स्पर्यक्रवर्गणाशालाकावर्गेण द्विगुणित्रगुणकपाधिकगुणहानिस्पर्यक्शलाकामिक्य संगुष्य अधिकरूपत्रयेशनीय पृषक्स्यापिते तृतीयस्तुर्यपंक्तिकाणे अवतः व वि ४४९२ व वि ४४२३ एते सस्वारः तृतीयस्पर्यकः १०२ २ २ २ २ व्याप्त्रकाणे स्वारं स्वतियस्पर्यकः १०० १ २ २ १ व्याप्त्रकाणे स्वारं स्वतियस्पर्यक्ति हितीयपंक्तिगुणकाराः एयोन-पर्यमाप्रक्रमेण स्वत्यपंक्तिज्ञाणकाराः रूपोन-पर्यमाप्रक्रमेण स्वत्यपंक्तिज्ञाणकाराः रूपोनवस्त्रकाणे स्वत्यपंक्तिज्ञाणकाराः रूपोनवस्त्रकालकानेण स्वत्यपंक्तिगुणकाराः स्वारं स्वत्यपंक्तिज्ञाणकाराः स्वारं स्वत्यपंक्तिकार्णकाराः स्वारं स्वतियस्वति स्वतितियस्वति स्वतियस्वति स्वतियस्

१. व त्रिरूपाधिक ।

नडेबवें खिंतु प्रथमपंक्तिय प्रथमराशियं स्थापिति गुणहानित्यद्धं कशलाकाराशियिवं गृणिसुत्तं विरक्तृ प्रथमपंक्तिसव्यं ऋणसमासमेतावन्मात्रमवकुं । व वि ३ । ४ । ९ । ९ । मत्तं हितोयपंक्तिप्रथम- २२ राशियं स्थापिति गृणहानित्यद्धं कशलाकासंकलनेयिवं गृणिसिदोडे हितोयपंक्तिसव्यं ऋणसमास- मेतावन्मात्रमककुं व वि । ३ । ४ । ९ । ९ मतं तृतोयपंक्तिप्रथमराशियं स्थापिति रूपोनगुण- २ २ २

### ५ हानिस्पद्धंकज्ञलाकासंकलनेयिदं गुणिसूत्तं विरल्-

| प्रथमपंक्तिः | द्वितीयपंक्तिः       | तृ <b>ती</b> यपंक्तिः   | <b>च</b> तुर्थंपंकिः    |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| व।वि।३।४।९   | वाबाि ३।४।९          | व। बि। ४। ४। ९। ८।<br>२ | व। वि। ४। ४। २। ३६<br>२ |
| व।वि।३।४।९   | व। व। ३।४।८          | वावाशाशाराण             | व। वि। ४। ४। २। २८<br>२ |
| व।वि।३।४।९   | वावाि ३।४।७          | वावाशाशाः १। १। १<br>२  | व (वि । ४ । ४ । २ । २१  |
| वावि।३।४।९   | व। वि। ३। ४। ६<br>२२ | वीविशिष्ठा ४।९।५        | व। वि। ४। ४। २। १५<br>२ |
| व।वि।३।४।९   | वावाि ३ । ४ । ५      | व। वि। ४। ४। ९। ४       | व। वि। ४। ४। २। १०<br>२ |
| व।वि।३।४।९   | व।वि।३।४।४           | वावि।४।४।९।३            | विविधिशाशासाह           |
| व।वि।३।४।९   | व। वि। ३।४।३         | व । वि । ४ । ४ । ९ । २  | वं विश्विश्व । २ । ३    |
| वावि।३।४।९   | व।वि।३।४।२           | व। वि। ४। ४। ९। १       | वावि। ४। ४। २। १        |
| व।वि।३।४।९   | व। वि। ३।४।१         | •                       | 0                       |

अत्र प्रयमपंक्तिःश्वमराणी गुणहानिस्पर्यकशलाकाराशिना गुणिते प्रयमपंक्तिसर्वऋणगमामो भवति व । वि । ३ । ४ । ९ । ९ पुनिःशीयपंक्तिप्रयमराशौ गुणहानिस्थिकशलाकासंकलनेन गुणिते द्वितीयपंक्ति-२ । २

२।२ ऋणसमासो भवति व।वि।३।४।९,९। पुनस्तुनोयपंक्तिप्रवमराशौ रूपोनगुणहानिस्पर्यक्रमाळाका-२२२

| व वि १६। ४। २।२ १  | व वि १६।४।<br>४           | 4 |
|--------------------|---------------------------|---|
| व वि १६। ४। ९। २ १ | व वि १६।४।<br>४           | ૭ |
| व वि १६।४। र। २१   | व वि १६।४।<br>४           | Ę |
| व वि १६। ४। ९। २ १ | व वि १६।४।<br>४           | * |
| व वि १६।४।६।२ १    | व वि १६।४।<br>४           | ¥ |
| व वि १६।४। ९।२ १   | व वि १६।४।<br>४           | * |
| व वि १६। ४। ९। २ १ | व वि १६।४।<br>४           | २ |
| व वि १६।४।९।२ १    | व वि १६।४।<br>४           | 8 |
| विवि१६।४।९।२ १     | संकलन्धन<br>एचोऽधिको भागः |   |

मूलघन

त्तीयपंक्तिसर्व्वकृणसमासमेतावन्मात्रमनकुं। व । वि ४ । ६ । द सत्तं चतुरवैपंक्ति-२ प्रयमराशियं स्वापिसि क्योनगुणहानिस्पद्धंकालाकाद्विकवासंकलनेयिवं गृणिसुत्तं विरस् चतुर्वपंक्तिसम्बद्धासमासमेतावन्मात्रमक्कुं व वि । ४ । ४ । १ । ९ । ९ - इदनपर्वातिस-

दोडियु व । वि ४ । ४ । ९ ९ ९ ई चतुत्वंपॅन्तिसम्बंद्भणचरमगुणकारवोळु द्वितोयपंक्तिसम्बं

१० धनमक्कुमिल्छिवं सुंदे तृतीयगुणहानिधनं पेळल्पट्टुपुबदे'तं दोडे तृतीयगुणहानिरचनेयिद्।

र वा वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । अथनीय कोषं व । वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ३ समञ्जेदनिमित्तं २ २ २ २ २ उपर्यमस्त्रिभिर्मृणदे दितीयगुणहानिशुद्धमृत्तरमनं अवि व । वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ एतो द्वौ राशी २ ६ विद्यालया स्त्रिक्तिया पुणहानिष्यवेषनं । इतस्तुतीयगुणहानिष्यवेषनं । इतस्तुतीयगुणहानिष्यवेषनं । इतस्तुतीयगुणहानिष्यव्यक्ते तह्यनेथं —

| 3 2               | 3                             | 3 4 3               | ₹ 6                  |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| व ९।२। वि १६-४    | व ९।२ । वि १६ – ४ ३           | व ९।२। वि १६-४ ५    | वा ९।२ । वि १६ – ४ ७ |
| 717               | रार                           | रार                 | રાર                  |
| 22 " 7            | ,,,                           | २६ ``` २            | २८ " र               |
|                   | - 017 1 - 05 1) 3             |                     |                      |
|                   |                               | व ९।२। वि १६४ ५     |                      |
| २।२               | 717                           | २।२                 | २।२                  |
|                   | 1                             |                     |                      |
| ं २               |                               | E                   | 6                    |
| सरारा कि १६-५     | बार।२। बिग१६–४ ३              | व ९।२। वि १६-४ ५    | कारारा कि १६-४ ७     |
| 211               | રાર                           | 717                 | 712                  |
| • ///             | 1                             | . "                 | , "                  |
|                   |                               |                     | المراجع على الم      |
|                   |                               | व ९।२। वि १६-४ ५    |                      |
| २।२               | २।२                           | २।२                 | २।२                  |
| ₹ १               | 3                             | 3 4 3               | 3 9                  |
| व ९।२ । वि १६–३   | व ९।२ । वि १६–४ २             | व ९।२ । वि १६ – ४ ४ | व ९।२ । वि १६ – ४ ६  |
| રાર               | રાર                           | शर                  | 212                  |
| ૨ શ ંંે           | ,,,                           | રષ ં`` ર            | રહું ર               |
|                   | ਜ਼ਾ <b>ਰ</b> ਹੁਸ਼ ਜ਼ਿਾ≎∈_ਪੁੰਤ | वे रोर। वि १६-४ ४   |                      |
|                   |                               |                     |                      |
| २।२               | २।२                           | २।२                 | २।२                  |
| e                 |                               |                     |                      |
| 8                 |                               | 4                   | 9                    |
| व ९।२ । वि १६-१   | व ९।२। वि १६-४ २              | ेव ९।२ । वि १६–४ ४  | व ९।२। वि १६-४ ६     |
| २।२               | शर                            | २।२                 | शर                   |
| 9 '''             | 1                             | 4                   | (9                   |
| ar e) D 1 far 9 = | ਜ਼ਾ 01⊃ । ਜ਼ਿਾ ≠€_ਦ ⊃         | व ९।२। वि १६-४ ४    | = 013 1 fer 94_U €   |
|                   |                               |                     |                      |
| २।२               | २१२                           | रार                 | २।२                  |
|                   | क्कीम सम                      | हानिरचने ॥          |                      |
|                   | तुताच पुर                     | Guaran u            |                      |

तृतीय गुणहानि च ९।२। वि १६-४ ८ २।२ २।२ च ९।२। वि १६-४ ८ २।२ च ९।२। वि १६-४ ८ च ९।२। वि १६-४ ८

રાર

## प्रयमपुणहानिजघन्यस्पद्धंकचतुर्वजागमं रूपाघिकद्विगुण गुणहानिस्पद्धंकञलाकाराशियवं

#### गुणिसुत्तं विरक् स्थूलकपविषं तृतीयगुणहानिप्रथमस्पद्धंकमेतावन्मात्रमक्कु व वि १६। ४। ९। २। २ ४

मी राशियं गुणहानित्पद्धंकदालाकेर्गाळवं गुणियुत्तं विरलु सर्व्यमूलघनमेतावन्मात्रमक्कुं

| 1 7      | <b>\$</b> - | 3 8               | 3 ¢      | ş-       |
|----------|-------------|-------------------|----------|----------|
| बर। २ वि | 85-8        | व ९।२ वि १६ — ४।३ | ब ९।२ वि |          |
|          |             | २४ २२ २           | २६ २२    | ۶-       |
| ब ९।२ वि | 848         | व ९।२ वि १६—४।३   | व९।२वि   | १६-४। ५  |
| १२ २     | २ १-        | <b>१</b> ४ २२ १   | १६ २२    | ŧ-       |
| ब ९।२ वि | ¥¥          | व ९।२ वि १६—४।३   | व ९।२ वि | 84-814   |
| 9 7      | 3           | ४ २२              | € २२     | 1        |
| व ९।२ वि | r           | व ९।२ वि १६—४।३   | ब ९।२ वि | 18-814   |
| }        | ١٦          | 77                | २२       |          |
| 8 8      |             | 9 9 9             | 3 4      | ş        |
| 1 9 9 F  | ₹ १६—३      | ब ९ २ वि १६—४ २   | व ९२ वि  | 88-88    |
| 7 8 7    |             | २३ २२ २           | २५ २२    | ٦ ]      |
| ब ९ २ वि | व १६२       | ब ९ २ वि १६४ २    | व ९२ वि  | 8 E-8 8  |
| 188 3    | 7           | <b>१</b> ३ २२ १   | १५ २२    | 2        |
| व ९ २ व  | व १५—१      | व ९२ वि १६—४२     | व ९ २ वि | \$ £-8 8 |
|          | ≀२          | ३ २२              | ५ २२     | 1        |
| व ९ २ व  | व १६—       | व ९ २ वि १६—४ २   | व ९२ वि  | 86-8 R   |
| 1 :      | र २         | 77                | 77       |          |

| 1 3         | 6           |          |                            | <b>₽</b> −                                               |
|-------------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| व           | ٩           | ١२       | वि                         | १६—४। ७                                                  |
| 1 7         | 6           |          | २२                         | ₹                                                        |
| ৰ           | ٩           | 1 २      | वि                         | 24710                                                    |
| 1 8         | 6           |          | <b>२</b> २                 | <b>१</b> -                                               |
| व           | ٩           | 13       | वि                         | \$ 4-X1 W                                                |
| 1           | 6           |          | <del>२</del> २             |                                                          |
| व           | 9           | 17       | वि                         | 18-810                                                   |
| 1           |             |          | 22                         |                                                          |
|             |             |          |                            |                                                          |
| 1 3         | 19          |          |                            | 3                                                        |
|             | 9           | ₹        | वि                         | ₹ <b>€—</b> ¥ <b>€</b>                                   |
| व           | ٩           |          | वि<br>२२                   |                                                          |
| व<br>२      |             |          | ₹₹                         | 18-8 4                                                   |
| व<br>२<br>व | 9           | 2        | ₹₹                         | १६—४ <b>६</b>                                            |
| वस्य        | 9<br>9<br>9 | ?        | २२<br>वि                   | 6€—8 €<br>6<br>6€—8 €                                    |
| वस्य        | 9<br>9<br>9 | <b>२</b> | २२<br>वि<br>२२             | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                               |
| वस्वश्व     | 9 9 9       | <b>२</b> | २२<br>वि<br>२२<br>वि       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                               |
| वस्वश्व     | 9 9 9       | <b>२</b> | २२<br>वि<br>२२<br>वि<br>२२ | \$ \$ <del>-</del> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

व वि १६।४। ९।२।२ मसं प्रथमगुणहानिजधन्यस्पद्धंकचतुःर्थभागाद्यसररूपोनगुणहानि-४

्<u>०</u> स्पद्धंकप्रलाकागच्छावनं तरत्यडुत्तं विरलु संकल्पितवनमेतावन्मात्रमक्कु व वि १६।४।९।९। ४ २

## मी येरडुं राज्ञिगळु तृतीयगुणहानि ऋणसहितधनमक्कुमा ऋणं तरल्पडुगुं । जघन्यवर्गागुणरूपोत-

| त्तीयगुणहानिः                     | मूलधन                                | संकलित्रघन                |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| ३९ ३ <del>-</del><br>व९।२वि १६४।८ | १—<br>वावाश्हाशारारार                | ब। वि। १६। ४। ८           |  |
| २९ २२ २—                          | × 5—                                 | 8                         |  |
| व ९ । २ वि १६—४ । ८<br>१९ २२ १—   | व।वि।१६।४।९।२।१<br>४ १—              | व।वि।१६।४।७               |  |
| बरारवि १६—४।८<br>९ ९२             | व। वि। १६। ४। ९। २। १                | व।वि।१६।४।६               |  |
| व ९।२ वि १६—४।८                   | ४ <b>१—</b><br>वावारहा४। रारार       | व।वि।१६।४।५               |  |
| २२                                | ४ <b>१</b> —<br>वावि। १६। ४। ९। २। १ | ४<br>व।वि। <b>१६</b> ।४।४ |  |
|                                   | ४ १—<br>वावि।१६।४।९।२।१              | ४<br>व।वि।१६।४।३          |  |
|                                   | ٧ - ا                                | ¥                         |  |
|                                   | वावा१६।४।९।२।१<br>४ १—               | व।वि। १६। ४। २            |  |
|                                   | वावि।१६।४।९।२।१<br>४ १               | व।वि।१६।४।१               |  |
|                                   | व। वि। १६। ४। ९। २। १                |                           |  |
|                                   | 4.14.14.14.14.14                     |                           |  |

प्रथमगुणहानिजवन्यस्पर्वकचतुर्भागे व वि १६। ४ रूपाविकद्विगुणहानिस्पर्धकशालाकाभिर्गृणिते स्यूल-

१— रूपेण तृतीयगुणहानिप्रवमस्त्वर्धकमितं व वि १६।४।९।२ गुणहानिस्वर्धकञ्चलकाभिर्मृणितं सर्वमूलवर्गः ५ ४

र— स्यात् व वि १६। ४। ९। २। ९ पुनः प्रवमगुणहानि अधन्यस्थर्थक वतुर्भागाद्युत्त रख्योनगुणहानिस्यर्थक-

शकाकागच्छतंककनमिदंव वि १६। ४। ९। २। ९ एते ≩ तृतीयगुणहानिऋणसहितवनं भवतः ।

स्पद्धंक वर्ग्गणाञ्चलाकासंकलनमात्रविशेष वर्ष।२।वि । ३ वतुःभागमं रूपाधिकद्विगुण-

गुणहानिस्यद्धं कञ्चलाकाराज्ञियंदं गुणिसि अधिकरूपनेत्तिको दु पृथक्स्थापिसुत्तं विरत्नु प्रयम-द्वितीयपंक्तिऋष्णंगळेतावन्माश्रंगळपुत्रुववि । ३।४।९।२।ववि ।३।४।१मलं द्वितीय-

२ ३ स्पद्धकसम्बद्धणामिदु वा९।२।वि।४ प्रथमद्वितीयोभयपंक्तिसंबंधिऋणमिदु। इदं

तद्णमानीयते — जबन्यवर्गगुणरूपोनस्पर्धकवर्गणाशलाकासंकलनमात्रविशेष- व ९

व ९२ वि ३ १— ४ व ९२ वि २ १— ४ व ९२ वि १

चतुर्भागे रूपाधिकडिगुणगुणहानिस्पर्यक्शलाकागुणिते ववि३।४९२ अधिकरूपे च पृथक् स्वापिते ४२

प्रथमद्वितीयपंक्तिऋणे भवतः व वि ३ ४ ९ २ व वि ३ ४ १ पुनर्द्वितीयस्पर्थकसर्वेत्रस्पर्मिः ४ २ ४ २ संकाळिति व वि ३।४।२।२ अधिकाहिक्यमं तेगबु प्रयक्त्यापितिवोडे प्रयमस्पद्धं कप्रयम-४ २ पंक्तिसमानं प्रयमपंक्तिऋणमञ्जू व वि ३।४।२। प्रयमस्पद्धं कहितीयपंक्तिऋणमं नोडकी ४ हितीयस्पद्धं कहितीयपंक्तिऋणं रूपाधिकगुणकारगुणमञ्जू व वि । ३।४।२ शेषतृतीय-

चतुत्र्यंपंक्तिप्रतिबद्धऋणमिबु

| र<br>व ९।२।वि।४<br>४ |   |
|----------------------|---|
| २<br>व ९। २। वि। ४   |   |
| २<br>च ९।२।वि।४      |   |
| २<br>वराशिवा४        | - |

जघन्य व ग्रामात्रस्पद्धं क व ग्राणाशलाकाः

अपनीताधिकऋणन्यासः

| २ ३<br>ब९२ वि ४<br>२ ४ २<br>व९२ वि ४ | प्रथमद्वितीयपंक्तिसंबन्धि ऋणमिदं | २<br>व <b>९</b><br>२<br>व ९ | 8                | संकलस्य व वि ३४<br>४२ |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| २ ४१<br>व९२ वि४<br>२ ४<br>व९२ वि४    |                                  | व ९                         | ४<br>२ वि १<br>४ |                       |

अधिकरूपद्वये पृषक्त्वापिते प्रथमस्त्रधंकश्रयमपंक्तिसमानं प्रथमपंक्तिन्छणं भवति व वि ३ ४ ९ २ प्रथमस्यक्रियमपंक्तित्रसमानं प्रथमपंक्तिन्छणं भवति व वि ३ ४ २ श्रेषत्तियस्पर्धकिर्द्वियोयपंक्तिन्छणं रूपाधिकनुष्यकारमुणं व वि ३ ४ २ श्रेषत्तियस्

चतुर्षेपीक अतिबद्ध ऋणीम दं व ९ २ वि ४ १ ४ व ९ २ वि ४ २ ४ १ ९ २ वि ४ १ ९ १ वि ४ १ ९ १ वि ४ जघन्यवर्गमात्रस्पर्धकवर्गणाशलाका-

बर्गंगुणस्वाविञ्चषंगळं द्विरूपाधिकद्विगुणहानित्यद्वंकशलोकर्गाळवं गृणिसि व वि । ४।४।९।२ अधिकदिरूपमं तेगद् प्यक् स्थापिसूत्तं विरलु दितीयस्पद्धं कतृतीयचतुर्वंपंक्तिऋणंगळेतावन्मात्रं-गळप्पु विवाधाधारारान्। चिविधाधार वृामतं तृतीयस्पद्धंकसम्बंऋणमिद्

| व | ३<br>९।२।वि।४।२       |
|---|-----------------------|
| व | ४<br>३ २<br>९।२।वि४।२ |
| व | ३<br>९।२।वि४।२        |
| व | ९।२।वि४।२<br>४        |

इल्लि प्रथमहितोयपंक्तिप्रतिबढऋणमिदु व ९।२ वि।३ ४ व ९।२ वि।२ ४ व ९।२ वि।२

५ इदं संकळिसि व वि ३।४।९।२ अधिकत्रिरूपमं तेगद् पृथक स्थापिस्तं विरलु तृतीयस्पद्धं क-

वर्गगुणस्विविशेषद्विरुपाधिकद्विगुणहानिस्पर्धकशलाकागुणिते व वि४४९२ अधिकद्वये च पयक्रमापिते

दितीयस्पर्धकततीयचतुर्थपंक्तिऋणे भवतः । व वि ४४९२

पनस्तती ग्रह्म पर्धक सर्व ऋण ग्रिटं

अत्र प्रथमद्वितीयपंक्तिप्रतिबद्धऋणमिदं

संकलस्य विवि ३४९२ अधिकरूपविये पृथक्स्यापिते तृतीयस्पर्धक-

तृतीयचतुर्थपंक्तिसंबंधिऋणमिदु



यिदनेकस्पर्द्धक**्वर्गणा**ज्ञलाव

गाँळवं गुणिसि अधिकत्रिरूपमं तेगबु पृथक् स्थापिसुत्तं विरलु तृतीयस्यद्धंक तृतीयखतुर्थपंक्तिऋणं-गळेतावन्सात्रंगळपुतु व वि । ४ । ४ । ९ । २ | व वि । ४ । ४ । ३ विंतु स्पद्धंकं प्रतिप्रथम-

र्पंक्तिगळ् अवस्थितक्रमंदिरं द्वितीयपंक्तिगळ् पदमात्ररूप गुणितक्रमंदिरं तृतीयपंक्तिगळ् रूपोन-पदमात्ररूपगृणितक्रमंदिरं चतुरर्थपंक्तियोळ् द्विगुणरूपोनगच्छसंकलनगुणितक्रमंदिरं नदेववेंदितु स्वापिति

एकस्पर्धकवर्गणाशलाकाभिः संगुण्य व वि ४ ४ २ ९ २ अधिकरूपत्रये

पृथक्स्यापिते तृतीयस्पर्धकतृतीयचतुर्थपंक्तिऋणे भवतः व वि ४ ४ २ ९ २ व वि ४ ४ २ ३ एवं

प्रतिस्पर्वकं प्रथमपंक्तयोऽयस्थितक्रमेण द्वितीयपंक्तयः पदमात्ररूपपृष्णितक्रमेण तृतीयपंक्तयो रूपोनपदमात्ररूप- १० गुणितक्रमेण चतुर्परंक्तयो रूपोनगच्छपंकलनगृषितक्रमेण च गच्छन्ति । ताः संस्थाप्य----

| प्रथमपंक्तिऋण     | द्वितीयपंक्तिऋण | ततीयपंक्तिऋण             | चतुरथंपे सिक्द्रण              |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| व वि ३।४।९।२      | व वि ३।४।९      | व वि ४।४।९।२८            | व वि ४।४।२।३६                  |
| ४२                | ४२              | ٧                        | ζ.                             |
| व वि ३।४।९।२      | व वि ३।४।८      | व वि ४।४।९।२७            | व वि ४।४।२।२८                  |
| # <del>8 4</del>  | व वि ३।४।७      | A (2) (1) (1) (1)        | व वि ४ । ४ । २ । २१            |
| 4 14 5 1 8 1 7 17 | पाव राहा ७      | 9 19 8 1 8 1 7 17 4<br>X | X 14 8 18 1 7 1 7 7            |
| व वि ३।४।९।२      | व वि ३।४।६      | व वि ४।४।९।२५            | व वि ४।४।२।१५                  |
| 8 2               | ४२              | 8                        | 8                              |
|                   | व वि ३।४।५      | व वि ४।४।९।२४            | व वि ४।४।२।१०                  |
| 83                | 8 7             | 8                        | - 6- · · · · · · · · · · · · · |
| वाव ३।४।९।२       | च वि ३।४।४      | व वि ४।४।९।२३            | वावष्ठाष्ठाराद                 |
|                   | व वि ३।४।३      | व वि ४। ४। ९।२२          | व वि ४।४।२।३                   |
| 8 7               | 8 2             | 8                        | 8                              |
| व वि ३।४।९।२      | व वि ३।४।२      | व वि ४।४।९।२१            | व वि ४।४।२।१                   |
| 8.5               | ४२              | R                        | R                              |
| व वि ३।४।९।२      |                 | ō                        | ۰                              |
| 8 7               | ४२              |                          |                                |

यिल्ल प्रथमपंक्तिप्रथमराक्षियं स्थापिति व वि ३।४।९।२ गुणहानिस्पर्ढं कशलाके-४२ गॉळढं गुणिसुत्तं विरलु प्रथमपंक्तिसरुवंऋणसंयोगमिनितक्कुं व वि।३।४।९।२।९ मत्तं ४२

|             | प्रथमपंक्तिः         | द्वितीयपंक्तिः       | तृतीयपंक्तिः           | चतुर्थंपक्तिः                |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| व। वि       | । ३ । ४ । ९।२<br>' २ | व । वि । ३ । ४ । ९ । | व। वि। ४। ४। ९।२८      | व। वि। ४। ४। २। ३६<br>४      |
| ×           | 2                    | 8 3                  | 8                      | व। वि। ४। ४। २। २८           |
|             | । ३ । ४ । ९ । २<br>२ | व।वि।३।४।७।          | व। वि। ४। ४। ९।२६<br>४ | व। वि। ४। ४। २। २१           |
| 8           | ٠ ٦                  | 8 3                  | X                      | व। वि । ४ । ४ । २ । १५       |
| ٧           | · २                  | 8 3                  | 8                      | व ) वि । ४ । ४ । २ । १०<br>४ |
| ×           | *                    | 8 4 :                | 8                      | व । वि । ४ । ४ । २ । ६       |
| R           | 4                    | 1 8 4                | 8                      | व।वि।४।४।२।३                 |
| । वि ।<br>४ | ३।४।९।२              | व।व।३।४।२<br>४२      | व। वि। ४। ४। ९।२१<br>४ | वावि।४।४।२।१                 |
|             | ३।४। ९।२<br>२        | वावा ३।४।१।          |                        |                              |

द्वितीयपंक्तिप्रथमराजियं स्थापिसि व वि । ३ । ४ । १ । गुणहानिस्पर्दकञ्जाकासंकलनेर्यियं ४ २ गुणिसुत्तं विरक्ष द्वितीयपंक्तिऋणसंयोगमिनितककु व वि ३ । ४ । ९ । ९ मत्तं तृतोयपंक्ति प्रथम-४ २ राज्ञियं स्थापिसि व वि । ४ । ४ । ९ । ९ । १ । ६ क्पोनगुणहानिस्पर्दं काञलकासंकलनविंदं गुणिसुत्तं

विरलु तृतीयपंक्तिऋणसंयोगिमिनितक्कुं व वि । ४ । ४ । ९ । २ । १ ९ मतं चतुःवंपंक्तिप्रयम४
राशियं स्थापिसि व वि ४ । ४ । २ । १ रूपोनगुणहानिस्पद्धंकशलाकाद्विकवारसंकलनेपिदं
गृणिमुत्तं विरलु चतुःयंपंक्तिऋणसमासमिनितक्कुं व वि । ४ । ४ । २ । १ ९ ९ ई चतुःयं३ ११
पंक्तिचरसगुणकारवोज् द्वितीयपंक्तिसव्यंऋणमेलापनात्यंमेकरूपचतुःवंभागमं प्रक्षेपिसि मुन्नं
स्थूलरूपांददं तंद संकलनयनदोळ् शोधमुत्तं विरलु तृतीयगुणहानिशुद्धसाविभन्नमेतावन्मात्रमक्कुं
व वि । ४ । ४ । ९ । ४ भत्तं प्रथमपंक्तिसव्यंऋणसंयोगात्यं तृतीयपंक्तिसव्यंऋणसरम-

अत्र प्रयमपंकितप्रयमराशौ व वि ३ ४ ९ २ गुणहानिस्पर्यकशकाकार्भार्गाणते प्रयमपंकितवंऋण-४ २ १ संयोगो भवित व वि ३ ४ ९ २ ९ पुनिह्वियपंकित्रयमराशौ व वि ३ ४ १ गुणहानिस्पर्यकशकाकासंकलनेन १-४ २ १ गुणिते द्वितोयपंकित्रकृणसंयोगो भवित व वि ३ ४ ९ १ पुनस्तृतीयपंकित्रयमराशौ व वि ४ ४ ९ २ १ क्योन-४ २ १ २ १

गुणहानिस्पर्यकशलाकासंकलनेन गुणिते तृतीयपंक्तिऋणसंयोगो भवति व वि ४४९२९ पुनस्चतुर्यपंक्तिः ४२ प्रयमराशौ व वि ४४२१ रूपोनगुणहानिस्पर्यकशलाकाडिकवारसंकलनेन गुणिते चतुर्यपंक्तिऋणं भवति व वि ४

| व वि । ४४।९।९।९।४ प            | व वि ।४।४।९।९।९।९। ना |
|--------------------------------|-----------------------|
| ६ व aa                         | ६। प २                |
| 0 0 3                          | а                     |
|                                | 0                     |
| 0                              | 0                     |
| व वि ।४।४।९।९।९।४।२।२।२।२।२।२। | व वि ।४।४।९।९।९।८     |
| Ę                              | દારારારારારારારારા    |
| व वि ।४।४।९।९।९।४।२।२।२।२।२।२। | व वि ।४।४।९।९।९।९।७   |
| Ę                              | દારારારારારારા        |
| 0                              | 0                     |
| o                              | 0                     |
| व वि ।४।४।९।९।९।४।२।२।२        | व वि ।४।४।९।९।९।३     |
| Ę                              | ६।२।२।                |
| व वि ।४।४।९।९।९।४।२।२          | व वि ।४।४।९।९।९।२     |
| •                              | ધારારા                |
| व वि ।४।४।९।९।९।४।२            | व वि ।४।४।९।९।९।९।    |
| \$                             | ६।२।                  |
| व वि ।४।४।९।९।९।६। आविधन       | ० उत्तरधन             |

संगुण्य तृतीयगुणहानौ शुद्धमुत्तरथनं स्यात् व वि ४४९९९ एते तृतीयगुणहानिसर्वधनं भवतः । एवं ६२२

प्रतिगुणहानि आदिधनं अर्धार्धकमं उत्तरक्षनं अर्धार्धकममण् क्योनगच्छगुणं, तेन चरमगुणहानौ धनद्वये भागहारो रूपोननानगुणहानिमात्रद्विकः । उत्तरक्षनगुणकारो रूपोननानागुणहानिमात्रः ।

| गादिषनं                      | उत्तरधनं                                |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| बबि४४ <b>९</b> ९९४           | विविध ४ ९ ९ ९ २ ना                      |
| • ६प२                        | • ६ प २                                 |
| • ठ                          | • a                                     |
| विविध ४ ९ ९ ९ १४             | व वि ४ ४ ९ ९ ९ ९ ८                      |
| २२२२२२६                      | २२ २ २ २ २ २२ ६                         |
| विविध ४९९ ९४<br>२२२२३२६<br>• | ब वि ४ ४ ९ ९ ९ ७<br>२२ २ २ २ २ <b>१</b> |
| विविध ४९ ९ ९ ४               | ववि ४ ४ ९ ९ <b>९ ३</b>                  |
| ६२२२                         | ६ २ २ २                                 |
| ववि४४९९९४                    | विविधि ४९९९९२                           |
| ६२२                          | ६२२                                     |
| ववि४४९९९४                    | विविध ४९९९ ९१                           |
| ६२                           | ६२                                      |
| ववि४४९९९४                    | •                                       |

चरमगुणहानियोळु एरड्डं धनंगळ्यो रूपोननानागुणहानिमात्रद्विकंगळु भागहारंगळपुगुलर-धनगुणकारमुं मत्ते रूपोननानागुणहानिमात्रमक्कुं । सर्व्यत्रमेरड्डं धनंगळ्यो गुणहानिस्पर्द्वकञ्चलाका-धनस्पर्द्वकवर्गणाञ्चलाकाहातिगुणज्ञचन्यवर्गमात्रविशेषं गुण्यराशिसमानमक्कुं । गुणकारमुं मत्ते आविधनकके चतुःवङ्भागाविद्विगुणहोनमक्कुं । रूपोनपवगुणितमुमक्कुमितु गुणहोनाधिकस्वरूपविदं स्थितिसब्वगुणहानिगळ संकलनसूत्रमिदुः—

पदमात्रगुणान्योन्याम्यासं वैकं सहोत्तराद्यंशगुणं । विपद्यस्यस्य विभजेद्वचेकपदान्योन्यगणहताद्यक्छिदिना ॥

ई सूत्रवत्यं सुगमसबकु । विषदध्नचयमें वितु पतेन घ्नः पवध्नः गच्छेन हत इत्यत्यंः। स चासौ चयःच पदघ्नचयः विगतः पदघ्नचयो यस्मालद्विपदघ्नचयं विभजेदृष्येकपदान्योग्यगुणहता-द्यच्छिदिनेति । विगतमेकेन वैकं वैकं च तत्परं च वैकपदं । तत्मात्रगुणकाराणामन्योग्याम्यासस्तेन-हतेनाद्यच्छिदिना विभजेदिति संबंधः। योदितिस्त्रि नानागुणहानिमात्रद्विकंगळवर्गगतसंवर्गीददं

पुट्टिब राज्ञि अन्योन्याभ्यस्तराज्ञियक्कु प मबरोळेकरूपं होनं माडि प आद्युत्तरांज्ञंगळं कूडि

गुणिसिद राजिपुमं १३ प उत्तरधनपदध्नवर्ध ऋणमधुद्दरिना ऋणराजिपुमं ९ प क्षोनपद-०० मात्रद्विकंगळ रूपोननानागृणहानिमात्रद्विकंगळं विभिन्नसंदग्गे माडि संजनितान्योग्याभ्यस्त राष्ट्यद्वं-विदं गुणिसल्पट्ट आद्यक्छेदरूपबट्कविदं आगिमुत्तं विरलु आद्युत्तरोभयथनमुं ऋणमुमक्कुं— १५

अत्र सर्वत्र चनद्वये गुणहानिस्पर्यकरालाकापनस्ययंकवर्गणासलाकाकृतिगुणव्यप्यवर्गमात्रविद्येषा गुण्यं समानं गुणकारः ब्रादिषने चतु-पद्भागार्दिद्वगुणहोनः । उत्तरयने नवषङ्भागार्थादिद्वगुणहोनोऽपि रूपोनयद-गुणितो भवति । एवं गुणहोनाधिकरूगस्वतवर्गुणहानियनसंकत्रनतूत्रं—

'पदमात्रगुणान्योन्याम्यासं ओकं सहोत्तराखंश्चगुणं विषयस्मत्रमं विभवेत् व्येकपदान्योन्यगुणहृताष्टाण्डदिना ।' अस्याथं:—[विषयस्मत्रम्यं पदेन धनः पदध्नः गच्छेन हृतः इत्यर्थः, स वासौ वयस्त्र पदध्मत्रयः, विगतः
पदध्मत्रयो यस्मातं विषयस्मत्रयं। व्येकपदान्योग्यगुणहृताष्टिष्ठिदिना विगतं एकेन व्येकं तत्त्र व व्येकपदं
तत्मात्रगुणकाराणामन्योग्याम्यासः तेन हृतेन आर्थाच्छिदिना विभवेदिति संबंधः।] पदमात्रगृणायोग्याम्यासं
नानागुणहानिमात्रद्विकानां परस्परगुणनं प व्येकं-एकक्शोनं व सहोत्तराखंश्वगुणं उत्तरप्रनाशसिद्वताविषनांव

१. कोष्ठांतर्गतपाठो व प्रतौ नास्ति ।

१५

```
ब वि ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । धर्ने प
                              धाया
                              a R
    धनस्थितऋणमनुभेषांशंगळं तेगद् व वि । ४४९९९ । १३ ऋणऋणयोरैन्यमें वित ऋण-
   राशियगुणकारदोळु रूपोननानागुणहानियोळ् कूडुत्तं विरलु सर्व्वऋणसमासमेतावन्मात्रमक्कुं-
                                        बळिवकं घतद गणकार भागहारंगळतपर्वात्तिस भागिसि
    व वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ९ । ५ – १
   मत्तं ऋणद गुणकारभागहारंगळनपर्वतिसि रूपासंख्यातैकभागमं १ कळेयुत्तं विरलु किचिदून-
    त्रिभागाधिकरूपचतुष्टयगुणकारमक्कुमदक्के संदर्ष्टः :--
            । व वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ४ मत्तमो करणसुत्राभिप्रायप्रकटनात्र्यं सर्व्यगणहानिगळ
    मध्यदोळ प्रथमगुणहानिमोदल्गो डब्टगुणहानिगळ धनं तरल्पडुगुमदे ते बोडे :-
           अंतधणं गुणगुणियं आविविहीणभे वितु गुणसंकलनसूत्रविवं तरस्पट्दवी धनसंबुष्टि -
🕫 षट्केन विभजेत् इत्युभयथनऋणे स्यातां। व वि४४९९९१३ पं व वि४४९९
    ऋष्णं पयक् इत्य व वि ४ ४ ९ ९ ९ १३ ऋणऋणयोरैक्यमिति ऋणराशौ प्रक्षिप्य
    व वि ४४९९९९१३ प अपर्वतिते रूपासंस्थातैक भागः १ अपर्वतितधने १३ अपनीतस्तदा कि विदुन-
                      ६ व
    त्रिभागाधिकरूपचतुष्टयं गुणकारो भवति । तत्संदृष्टिः व वि ४४९९८ । पुनः सूत्राभिप्रायप्रकटनायं प्रयमा-
                                                          3
    यष्ट्रगणहानीनां धनमानीयते-
```

अंतघनं गुणगुणियं आदिविद्दीणमिति गुणसंकलनसूत्रानीतादिषनं । संदृष्टि:--

# व । वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ४ २५६ उत्तरघनसमासबोळु तत्रतत्रतनगुणकारंगळोळु पृथक्-पृथक्

|                                                                       | ६५                                                      | 94                                                                         |                                                                     |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| स्थापिसुत्तं विरखु-                                                   | _ `                                                     | 2                                                                          |                                                                     |                                                            |  |
| राश आविषम<br>६।२२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२<br>९।१<br>६।२१<br>६।२१<br>९।१ | ९।१<br>६।२२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२२<br>०<br>९।१<br>६।२।२ | ६।१<br>६।२२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२<br>९।१<br>६।२२२२<br>९।१ | १।१<br>६।२२२२२२<br>६।१<br>६।२२२२२<br>६।१<br>६।२२२२<br>६।१<br>६।२२२२ | ९।१<br>६।२२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२<br>६।१ |  |
| ९।१<br>६                                                              |                                                         | ९।१<br>६।२२                                                                |                                                                     | _                                                          |  |
|                                                                       | ·                                                       | ९।१<br>६।२२२२२२२<br>९।१<br>६।२२२२२२                                        | ९।१<br>६।२२२२२२२<br>ऋ।९।१<br>६।२२२२२२२                              | ऋ । ९ । १<br>६।२२२२२२                                      |  |

|   | द्यारेयरयरयर<br>९।१ | ६।२२२२२२<br>ऋ। ९।१ | ६।२२२२२२ |
|---|---------------------|--------------------|----------|
| - | <b>६।२२२२२</b>      | ६।२२२२२२           |          |
|   | ९।१                 | ९1१                | 1        |
|   | ६।२२२२२             | ६।२२२२२            | l        |

ू\_\_\_\_\_\_ व वि ४४९९९ ४२५६ उत्तरधनसमासे तुतत्र तत्रतनगुणकारेषु पृषक् पृषक् स्वाधितेषु— ₹

| <b>९</b> 18       | 1818             | 1818                | 18/8       |                |           | 1918     |
|-------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| <b>६।२२२२</b> २२२ | [41222222        | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | ( ६।२२२२२२ | 141777777      | 181222222 | ६।२२२२२३ |
| 518               | 1918             | 1918                | 1918       | 1918           | 1918      | 1918     |
| ६।२२२२२           | <b>६।२२२२</b> २२ | ६।२२२२२             | 14144444   | ६।२२२२२२       | ६।२२२२२   | ६१२२२२२२ |
|                   | ! .              | 1415                | 615        | 315            | 1919      |          |
|                   | <u> </u>         | ६।२२२२२             | 1412555    | 1812255        | १६१२२२२   | 1        |
|                   | 1                | ९।१                 | 818        | 1818           | 1         |          |
| •                 | 1                | <b>£15555</b>       | ६।२२२२     | <b>\$17777</b> | 1         |          |
| 518               | 1918             | 1818                | ९।१        | 1              | 1         |          |
| <b>€1</b> ₹₹₹     | ६।२२२            | <b>६1</b> २२२       | ६।२२२      | 1              |           |          |
| ९११               | 1518             | 1518                | 1          | _              |           | 9.18     |
| <b>\$1</b> 77     | <b>६1</b> २२     | ६।२२                | İ          |                | _         | ६।२२२२२  |
| 918               | 1518             | 1                   |            |                |           |          |
| <b>\$1</b> 7      | ६।२              | i                   |            |                |           |          |
| 515               | 1                |                     |            |                |           |          |
| £18               |                  |                     |            |                |           |          |

सन पंतरयः स्युः । तामु वडर्थरूपेण संकलस्य ससम्यां तत्प्रमाणकृणं प्रतिष्य परचासिर्यक्संकलनार्यं ब्रह्मस्याने एतावदणं ९ । १ ६ । २२२२२२२२

६। २२२२२२

निश्चिष्य संकलस्य अष्टमस्यानिर्शितसम्हणे अपनीते उत्तरयनसमासोऽयं व वि ४४९९ ९ ९ २५६ आदि-६२५६

विहीनिमिति सर्वत्र स्वाप्यतमा अवस्थितऋणसमासः अष्टस्यानानामेतावान् व वि ४४९९९८ एवं ६ २५६

१० त्रयाणामपि सिदराधीनां विषये गुणहीनाधिकसंकलनसूत्रं प्रवर्ततः इति सूत्रामिप्रायः सम्यग्दांताः।

-----
उभयधनयोगोऽयं---व वि ४४९९९ १३ २५६ अत्रतनहोन १३१ रूपमपनीय ऋणाणंयोरैक्यमिति

६२५६ ६२५६

युक्तोऽष्टपष्टिसप्तशतहतपंचाशोतिकाशोतिगुणकारः स्यात् तत्संदृष्टः— व वि ४४९९९ ८५ पुनः वन-

१. स<sup>°</sup>क्रिवलिकं। २. स<sup>°</sup>समब्दस्थ<sup>°</sup>।

विरल् किचित्रनित्रभागाधिकचतुरूपंगळ् गुणकारमक्कुमवक्के संदृष्टि— व वि । ४।४।९।९।९।४ 246 1 3 मत्तमी करणसुत्राभिप्रायदिदमध्यपुणहानिगळ घनं तंद् तोरलुपडुगुं । पदमात्रगुणगच्छमात्रगुणकारं-गळं स्थापिति २२२२२२२२ अन्योन्याम्यस्तः परस्परं गणिति । २५६ । वैकं एकरूपमं होनं माडि २५६ बळिक्को राशियं सहोत्तराद्यंशपुणं आखत्तरधनांशंगळं कृष्टि १३। गुणिसिंदराशियोळ १३। २५६ विपदध्नचयं पदमात्रमत्तरधनविशेषंगळं।९।८। कळेवदंत कळेयतं विरल शेष-मिद् । ३२४३ । ई राशियं व्येकपदान्योन्यगुणहताद्यक्छिदिन। विभन्नेत । रूपोनपदमात्रगुणकारंगळ २।२।२।२।२।२ अन्योन्यगुणपरस्परगुणदिवं पृद्धिव लब्धराजियिवं २५६ हताद्यन्छिविना गुणिसल्पट्टा-द्यान्छददिदं ६२५६ विभजेत भागिसुबुदन्तु भागिसुन्तं विरल् ३२४३ वंद लब्बमष्टगुणहानिगळ शुद्धधनमक्कु ४ भागे १७१ मंबुदिदु करणसूत्राभित्रायमक्कुमिदु किचिदूनत्रिभागाधिकरूप-चतुष्टयं गुणकारमक्कं व वि ४४।९।९।९।४ शेषगुणहानिगळ बनानयनदोळु नवसगुण- १० हानियोळ् बाविधनदाश्चक्छेदं बेसदक्छप्पण्णहतखट्कमक्कं ४ उत्तरधनदोळमाद्यक्छेदं तावन्मात्र-£ 1 74E मयक्कुं ९।८ उभयधनाञ्चं कृष्टि सन्वंत्र खट्सप्ततिमात्रमक्कुंव वि४४।९९९।७६ ६। २५६ ६। २५६ गुणकारभागहारावपत्रत्यं ४ ऋणेऽपनीते किचिद्रनित्रभागाधिकचतुरूपाणि गुणकारः स्यात् । तत्संदृष्टिः---व वि ४४९९ ४ पुनरेतत्करणमुत्राभिप्रावेण अष्टगुणहानिधनमानीयते --१७१ २५६ ३ पदरुनं च पदमात्रगुणा २२२२२२२ स्योन्यास्यासं २५६ व्योकं रें५६ सहोत्तराद्यंशगुणं १५ १३ २५६ विषदघ्नचर्यं पदघ्नचयेन ९ ८ रहितं ३२४३ व्येकपदान्योन्यगुणहताद्यच्छिदिना विभजेत् ३२४३ ६ २५६ 946 इत्यष्टगुणहानिशुद्धधनं ४ भाग १७१ किचिद्रनत्रिभागार्धेकरूपचतुष्टयं गुणकारो भवति व वि ४४९९९४ 24513 3

घोषगुणहानिधनानयने नवमगुणहानौ कादिधनं बेसदछन्यणाहत्तवट्कभक्तवट्कसप्ततिः--

#-3**\$** 

मेकं बोडे अष्टरूपोननामाग्णहानिमात्रमध्येपरंगळोळु अष्टरूप गृणितोत्तरकरे ९।८। संयुतरूपणतुष्टयस्वविदं । यितागृत्तं विरलु नवमगुणहानियोळुत्तरधनिमल्लेकं दोडे तत्सब्ववकं स्वकावियोळ सकातत्वविद्यांतागृत्तं विरलु वशमगुणहानियोळुत्तरधनस्वलेकं दोढ गुणवेसवळपण्णहत्वयद्कमण्डुः । मेल्ल्युमयवनंगळ हारंगळ द्विणुणविद्याणंगळागि नडेववन्तु नडेडु वरमबोळु उभयधनंगळोळ ६ द्विणुणवेसवळपण्णमाजीततायोग्याम्यस्तराजिग्यणितस्वकाविच्छेद हारस्वकुपुत्रस्वमणुकारस्रमेका-व्येकोत्तरक्रमिदंवं नडेवल्यड्नितद्वेडुं । वरमबोळु नवस्योगनानागुणहानिमात्रमस्कृप्तिमिल्ल पूर्व्यकर्ममुत्रविद्यों भेणु तदिभग्रायकमिदद्युं धनंतरस्वगुगम्यस्त वर्षात्रायक्रमावद्यं धनंतरस्वगुगम्यस्त वर्षात्रगणकारंगळ अस्योग्याम्यस्यस्य

| । ७६    |         |  |
|---------|---------|--|
| ६ष      | प्रविव् |  |
| व २५६।२ | a २५६।२ |  |
| 8       | 8       |  |
| ७६      | 918     |  |
| ६।२।२५६ | ६२।२५६  |  |
| ७६      |         |  |
| ६।२५६   |         |  |

दिवं पुट्टिब रासि बेसवछप्पण्ण भक्तान्योन्याभ्यन्तराशियक्कु प मदं वैकं एकरूपींददं हीनं व २५६

्र ७६ ९ मा**डुबुड्ड । प** अन्तु माडिद राशियंसहोत्तराद्यंशगुणं आख्र तर घनांशंगठं कृडि गुणिसूदु ८५ प ०१५५६ ०२५६

| ७६      | 9 <b>4-9</b> |
|---------|--------------|
| ६प      | 4 чав        |
| a २५६।२ | a २५६। २     |
| 0       | ۰            |
| ٥       |              |
| ۰       | 0            |
| ७६      | 918          |
| ६।२५६।२ | ६।२५६।२      |
| ७६      | 0            |
| ६।२५६   |              |

```
अन्त गणिसिद राशियोळ विपदध्नचयं पदध्नोत्तरधनचय । ९ प ८ मिर कळेयल्वेळकमेंड वेरि-
रिसिया येरहं राज्ञिगळं व्येकपदरूपोनगच्छमात्रगुणकारंगळ अन्योन्याम्यासजनितराजियिवं
           गुणिसल्पट्ट आद्यच्छिदिना आद्यच्छेदिदं विभजेतु भागिसुबुद् घनं ।
   ____
   प
a२५६। प ६। २५६
a२५६। २ १६। ६ प a a
a२५६। २ | चितु स्थापिसत्पट्ट धनऋणंगळोळु धनदोळिई
a२५६। २
८५ प
ऋणरूपनुभयांशप्रमितमनेतिको डु बेरिरिसि ८५। १ ऋणराशियोळिई ऋणं राशिगे घन- ५
                                        ६ व २५६
                                          a 24812
मक्कुमापुर्वारदं । द्विसप्ततिप्रमितांशमं तेगदुको'ड् समच्छेदंगळपुर्दारदं पंचाशीतियोळ् द्विसप्ततियं
                              निदं त्रयोदशरूपं ऋणदोळे निक्षेपिसि १३
कळेट जेखऋगम १३
               २५६।६।प
                                                                919
                       a24812
                                                                RUELBAE OF
सर्व्याणहानिगळ संकलनेयोळ जनितरुगसमानम्भी ऋणम्मस्कूमेंद् निरीक्षिति धनऋणंगळ
पदामात्रगुणान्योग्याम्बासं प व्येकं प सहोत्तराद्यंकगुणं ८९ प विपदघ्नवयं पदघ्नोत्तरघनचयः
९ प-८ अपनेतब्योऽस्तीति तं पृथक् संस्थाप्य ती राशों व्येकपदान्योग्यास्यस्त प २५६। हताद्याच्छिदिना १०
   а а
विभजेत इति धनं---८५
                                  ऋणं---९ प--८
                                                     धनस्यं ऋषं पयक् संस्थाप्य
                $1746 T a 1 746
                        a 2 1 246
                                         $ 1 245 T A A
                                                 A 7 1 748
                       ऋणस्य ऋणं राशेर्घनं भवतीति द्विसप्तति ७२
 24 8
 ६।२५६ प
          a २५६ । २
                                                               a 24412
पंचाशीत्यामपनीय शेषत्रयोदशस् ऋणे निक्षिप्तेष् इदं-९ प
                                                        निरीक्ष्य धनऋणे अपवर्तयितव्ये।
                                         ६। २५६ व
```

तत्र धने अन्योन्याम्यस्तेन बेसदछप्पण्णं बेसदछप्पण्णेन द्विकं षड्रूप्स्वद्विकेन चापवर्यं शेषं ८५ २५६ । ३

a 245 1 2

गुणकारभागहारंगळनपर्वातसुवल्लि धनबोळन्योन्याच्यस्तराशियत्योन्याच्यस्तराशियोडने बेसद-छप्पण्णनं बेसदछप्पण्णनोडनपर्वात्तसि द्विकमं वङ्ग्पस्यितद्विकबोडनपर्वात्तसिदोडे शेषधनमिद् ८५ ऋणमं निरीक्षिसियपर्वात्तसिदोडेकरूपासंख्यातैकभागमक्कु १। मिर्व कळेपुत्तं विरस् २५६।३

किचित्रनाथषष्टिसन्तरातभक्तपंचाशीतिप्रमितमक्कुमदबस्थितगुण्यराशिगे गुणकारमक्कु ५ व वि ४४।९९९।८५ मिबनष्टपण्टिसन्तशतभक्तैकसप्तत्युत्तरशतदोळ् मुन्निनष्टगुणहानि-२५६।३

द्रव्यगुणकारवोद्धः ८५ प्रक्षेपिसुवंतु प्रक्षेपिसिवुविदुः २५६ किचिद्रनित्रभागमक्कुमी त्रिभागविदमान १७६७ ७६८

धिकमप्प रूपचतुष्टयमेनवस्थितगुण्यराजिमे गुणकारमं माङ्गित्तरलु सर्व्यगुणहानिद्रध्यसमासमेता-वन्सात्रमक्कु व वि ४४। ९९९ । ४ मथवा व्यतिरेकमुखींदर्व शेषगुणहानिगळ द्रव्यं तरल्पहुवस्थि

अरुट-गुणहानिद्रश्यमं व वि ४४ । ९ ९९ । ४ सब्बंगुणहानिगळ द्रव्यदोळुव वि ४४ । ९ ९९ । ४ १७१ ७६८ ३

१० कळेषुत्तं विरलु एकरुपासंख्यातैकभागोनाष्ट्रविष्टिसस्तशतभक्तपंचाशोतिगुणकारमक्कुं व वि ४४।९९९।८५ ई जवन्ययोगस्यानरचना सब्बंद्रव्यमनिदं स्थापिसि व वि ४४।९९९।४ ७६८

अपर्वतितऋणेन एकरूपासंस्यातैकभागेन १ ऊनिते अष्टपष्टिससञ्जनभक्तिकिवदूनपंचाशीतिः अवस्थितगुण्यस्य

गुणकारः स्यात् । व वि ४ ४ ९ ९ ९ ८ ५ अस्मिन् अष्टषष्टिमसञ्जतभक्तैकसप्ततिञ्जते अष्टगुणहानिद्रव्यगुणकारे २५६ । ३

प्रक्षिप्ते २५६- किचिद्दनित्रभागः । अनेन अधिकरूपचतुष्टये अवस्थितगृष्यस्य गुणकारे कृते सर्वगुणहानिद्रव्य-७६८

१५ मेताबद्भवति— व वि ४४९९९ ४ अथवा व्यक्तिरेकमुखेन शेषगुणहानिह्व्यमानीयते — १-

अष्टपष्टिसप्तशतभन्तैकरूपासंख्यातैकभागोनपंचाशीतिगुंणकारः स्यात् व वि ४४९९९८५ तज्जबन्ययोग-

१. म ेंबवस्थि।

इल्जि संदृष्टिनिमित्तमागि चारिनवगा अट्ट एॉव्तु गुणहानियनुत्पाविसि रूपत्रिभागमं बेरे तेनेदि-रिसि व वि ८४९१ गुणकारभूतचतुष्कमं भेवेसि द्विकद्वयमं माढि । २ । २ । एकद्विकविदमा

गुणहानियं गुणिसिदोडे दोगुणहानियक्कु १६ । मागळू सब्बंदाशिविन्यासिमिद्ध व वि १६ । ४ । ९९।२ ई प्रकारदिदं त्रिभागेयोळू संवृष्टिनिमित्तमागि द्विकविवं मेगेयुं केळगेयूं गुणिसिदोडे तद्विन्यास-मिद्ध व वि १६ । ४ । ९ । ९ । १ - । २ इदनी रूपवङ्भागमं व वि । १६ । ४ । ९० । १ - पूर्व्य-३ । २ ६ राशिय गुणकारद्विकदोळ् साधिकमं माडि जघन्यस्यद्वंकप्रमाणिवदं प्रमाणिसुत्तं विर्द्ध्य कृष्यतेकगुणहानिस्यद्वंकग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वंकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वेकंग्रस्थानाव्यस्यद्वस्यस्य

संदृष्टि । ९ । ९ । १ । एकगुणहानिस्पद्धंकालाकाप्रमाणलेण्यसंख्यातैकभागवर्ग्य साथिकद्विषुण-मवकुमदर प्रमाण o o मिदेसलानुं प्रतरासंख्येयभागर्भेदितु संदेहमं जनियिकुमंतादोडं श्रेण्यसंख्येय-भागमात्रमे शलाकाराशित सदिवसंकेन्द्र गृहीतत्व्यमवकु । o वेकेंद्रोडं "द्वाग ठाण यहद्वयाओ वर्गण-स्था पदेसगुणहाणी । सेद्वियसंकेन्द्रवामा" एदितु सुत्रोसकमणुदारिदं बोदकनॅद्रयनम्तु प्रतरासंख्यय-भागमेंब संदेहदिदं सुत्रविदोधमेकावयुवा श्रेणसंध्येयभागत्वमत्त्वि पडेयत्वयद्धक्रालकावर्गात्रविष्ट-भागहारभुतासंख्यातंत्रकृत गणिसिको ड असंख्यातश्रेणप्रमितंत्रकृत्युवरिदं श्रेण्यसंख्यातैकभागमेयवकु-

मेंबुदत्यं । भागहार = a लब्धं a ।

स्वानरचनासर्वद्रव्यमिदंसंस्थाप्य व वि ४ ८९९९४ अत्र संदृष्टिनिमित्तं चारिणवता अट्ट इति गुण-१—-

हानिमुत्पाच गुणकारभूतवनुष्कं संभेच डिकड्ड कृत्वा २ । २ । एकडिकेन तो संगुच्य बोगुणहानी उत्पादितायां १६ तिडित्यासोऽथं – व वि १६ ४ ९ ९ २ तेषित्रभागेन संपृष्टिनिमत्तमुप्यंचो डिपुणितेन व वि १६ ४ ९ ९ १ — ३ । २ अनेनैकरूपयङ्गागेन व वि १६ ४ ९ ९ २ तेषित्रभागेन संपृष्टिनिमत्तमुप्यंचो डिपुणितेन व वि १६ ४ ९ ९ १ - ३ । २ अनेनैकरूपयङ्गागेन व वि १६ ४ ९ ९ २ त्रचन्यस्पर्यंकेन प्रमाणितः ह्रिलेक्ट्रप्यक्तागेन भवति । तसंपृष्टिः — २० ९ ९ २ वयं श्रेच्यसंच्येयमागवर्गः व । व । २ प्रवरासंच्येय इव दृश्यते तथापि श्रेच्यसंच्येयमाग एव अन्यवा इपिठाणफट्ट्याओवेडिअसंच्येयमाग इति सुत्रं विष्ययते तथार्वर्धेय तावत एव स्थ्यादरोपः ? तस्र, तत्रासंच्यातश्रीणत्रीमतं – व अपवितिते

श्रेण्यसंस्थातंकभाग एवेत्यर्थः । अच प्रागुक्तमेव--

**शक्तियुक्तप्रदेशसदृशधनिकंगळुमसंख्यातप्रतरमात्रप्रदेशंगळपुाव**त्तुं श्रेण्यसंख्यातैकभागप्रमितद्व**चर्छ**-

''अतिभागपडिज्छेदो वश्गो पुण वस्मणा य फट्टयमें । गुणहाणोतिय जाले टालं पहि होदि लियमेण ।।'' इति सत्रार्थ पत्रविशदयति —

िक स्थानं ? एकसमये एकस्य जीवस्य संभवद्गुणप्रानिगृहः । का गुणहानिः ? रुपर्यक्रममुरः । १५ कि स्थानं ? कामपृद्धितानिवर्गणानगृहः । का वर्गणा ? गर्नसमुः । को वर्गः ? जीवभाषप्रति-च्छेदसमृहः । कोऽनिवानिवर्णेया ? जीवप्रदेशस्य कर्मारान्त्रवत्ती जपन्यवृद्धिः योगस्याधिकृत-स्वात् । कि तन्त्रमय्यवृद्धिप्रमाणं ? लोकमापत्रनीवप्रदेशान् संस्थाप्य = गुण् सर्वज्ञय्यदात्तिकस्मेकं प्रदेशं स्वीकृत्य १ तद्गत्वावित बुद्धणा प्रमायं पुनः ततोऽनियापाप्रतिच्छेदोत्तरप्रदेशं स्थोकृत्य १ तद्गत्यावित पूर्वप्रतात्तिवानतिवरित प्रसायं अधिकप्रमाणेन प्रथमप्रमारितप्रदेशव्यको स्विद्यायं असंस्थारलोकसमावा-२० विभागप्रतिच्छेदा भवित । स्वित्तर्याः । चि च वसम्बातिकाश्वप्रताशाः, येण्यसंस्थातिकसारमाथाः

अविभागप्रतिच्छेर, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि और स्थान ऊपर कहे हैं। एक जीवके एक समयमें होनेवाळे गुणहानि समृहको खान कडते हैं। स्पर्धकांके समृहको गुण- हानि कहते हैं। कससे बुद्धिहानिरूप वर्गणाओंके समृहको स्पर्धक कहते हैं। वर्गके समृहको १९ वर्गणा कहते हैं। और अविभागप्रतिच्छेरोंके समृहको वर्ग कहते हैं। जीवके प्रदेशोंमें कर्मको प्रहण करनेको शिक्तमें जो जवन्य बुद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेर कहते हैं। यहाँ योगका अधिकार होनेसे योगरूप शक्ति अविभागों अंशका प्रहण किया है। आगे जवन्य बुद्धिका प्रमाण कहते हैं—

जीवके प्रदेश छोकप्रमाण हैं। उनको स्थापन करके इन सब प्रदेशोंमें से जिस प्रदेशमें ३० योगों की जावन्य शक्ति पायी जाये, उस प्रदेशको अठग रखकर उस प्रदेशमें जितनी योगशक्ति हो उसको अपनी बुद्धिसे फैडाइये। उस जावन्य शक्तिसे जीपक और अन्य शक्तिसे होन शक्ति जिसमें पायी जाये ऐसे किसी अन्य प्रदेशको प्रशा करके, उसमें जितनी योगशक्ति पायी जाये उसे पहले फैडायी गयी जावन्य शक्तिके ऊपर बुद्धिसे हो फैडाइए। सो उस

धितु रबधिसल्पट्टु संश्यातप्रतरमात्रवर्षगळसप्रहरूके वर्गणेथें ब संजेषक्रुं । मसमी रिवतवर्ष्णगळ मेले अविभागप्रतिच्छेदोत्तरंगळप्प पूर्व्यवर्षगणेळं नोडलु बोगुणहानिभाजितादिवर्ग्गणाप्रवेशमात्र-विशेष ।-वश्वत होतप्रदेशंगळ रचने रिविधिसल्पडण

ववव

मन्तु रचियसत्पदृवगंगाको द्वितीयवागंणेये व व्यपदेशमक्कुमितविभागप्रतिच्छेदोत्तरमुं विशेष-हीनक्रमिदंदं श्रेण्यसंख्यातेकमागप्ययंवस्थितंगळप्य वर्गाणेगक सभूहनेकस्पद्धंकमक्कुं । मत्तविभाग-प्रतिच्छेदोत्तरंगळप्य प्रदेशंगळिल्ल । मत्ते तप्य शक्तियुक्तप्रदेशंगकोळवे दोडे आविवागंणेय वर्गामं नोडलु द्विगुणा व । २ विभागप्रतिच्छेदसंयुक्तप्रदेशंगकोळववर सदृश्यनिकगळमे पूर्व्यंक्ते प्रयम-स्पदंकवरस्वागंगळ मेळे रचनेयं माडि:—

द्वचर्थगुणहान्या लोकमात्रजीवप्रदेशोषु भक्तेषु च ३ आदिवर्गणाजीवप्रदेशागमनात् = a a २ तद्वर्गणाविभाग-

प्रतिच्छेदाः पृषक्पृथक्वर्गसंज्ञाः प्राव्तनपार्थे रचियतव्याः । एवं रचिताऽसंख्यातप्रतरमात्रः वर्गसमूहस्य

वर्गणेति संज्ञा स्यात्



इयं प्रथमा वर्गणा । पुनरेषा वर्गणामुपर्यविभाग-

प्रतिच्छेदोत्तरा अपि पूर्ववर्गेस्यः एकविशेषहीनसंख्याका वर्गा लिखितव्याः



इयं द्वितीया वर्मणा । एवमविभागोत्तरविशेषहीनक्रमेण श्रेण्यसंस्येयभागमात्रवर्मणासमूहः एकं रूपर्धकम् । पुनः द्विगुणादादिवर्गणावर्मात स्त्रोकशक्तिकाः प्रदेशा न संति ततस्त्रेषां द्विगणानामेव सदशघनिकानां प्रथमस्पर्धक-

जघन्य राक्तिके ऊपर स्थापन की गयी शक्ति जितनी वृद्धिको लिये हुए हो उतनी वृद्धिका नाम योगोंका अविभाग प्रतिच्छेद हैं। इसका आशय यह है कि जघन्य शक्तिवाले प्रदेशसे

| वारावार |            |
|---------|------------|
| 8       |            |
|         |            |
| व व व   | <u>a</u> \ |
| 2 2 2 2 | m m        |

यवर मेले अविभागोत्तरमं विशेषहीनक्रममुमागी सद्श-

धनिकागळ्यो पूर्व्यंबन्ते श्रेष्यसंस्थातेकभागमात्रवर्गाणेगळ को बु रिचियमुणं विराष्ट्र द्वितीयस्पर्दंकमक्कुमिन्नु मेले मेले "पङ्डयसंखा हि गुणं जहण्णवर्गा तृ तत्य तत्यादी" याँदिती सुत्रोक्तक्रमांददमसंस्थातलोकमात्राविभागप्रतिच्छेदोत्तरंगळप्य श्रेष्यसंस्थातेकभागमात्रस्पर्द्धकंगळ्यो प्रथमगुणहानियोकु बच्यामोहिंदिदं रचने माइत्पड्डमुमांत्लव्दं मेले प्रयमगुणहान्यादिवर्गणासदुव्यविकालकंगळे

भोडल् द्वितीयगुणहान्यादिवर्गणासदुव्यविकालकंगळ्येत्रसंस्थि द्विगुणहोत्तममञ्जूमांत्लव्दं सेले विशेषहोनकमंगळप्पु वु । नवीनमुंददायुवें डोर्ड ग्रुनिन्त विकास नोडली द्वितायगुणहानिविज्ञयमद्वमात्रस्यसम्बद्धकम्मगण्यापासप्यातममञ्जूषित्व व्यक्तिभागमार्गण्याप्यातम्यस्यात्रम्यस्यानमञ्ज्ञपित्व 
प्रस्वातम्यमार्गाम्यातममञ्जितम् व्यक्तिभागमार्गाण्यास्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यानमञ्ज्ञपित्व 
प्रवातम्यमार्गम्यातममञ्जूषित्व व्यक्तिप्रमानमार्गि पेळल्पट्वु । मत्तमिवर संकलनितिमिण प्रदेशप्रयातम्यस्यानम्यस्यानमञ्जूष्यस्य

विभागोत्तरविद्योवहीनक्रमेण श्रेण्यसंख्यातैकमायमात्रीयु वर्गणामु रिवतामु द्वितीयं स्वर्थकं। एवमुपर्युवीर फट्टमसंसाहि पुणं जहण्णवमां तु तस्यतःयादीत्युक्तक्रमेण श्रेण्यास्ययमायस्यर्थकानि प्रवमगुणहामो रिवतश्यानि । तत वर्गारे द्वितोयपुणहात्यायिवर्गणा प्रवमगुणहात्यादिवर्गणार्थमात्री वर्गारे विद्योवहोनक्रमेण गण्छति । अर्थ विद्योवोऽपि पूर्वविद्योषार्थमात्रः । एवं पित्रतोयमासंस्थातैकमायमात्रमुणहानिष् गण्डंतीयु एकं योगस्यानं । इर्द १५ सर्वजवस्यं विवेतप्रावास्योगालं । पतः तदेव प्रदेशप्रायान्येन संक्रस्यति—

यक अविभागी अंश अधिक शक्तिके घारी दूसरे प्रदेशमें उस जबन्य शक्तिले जितनी शिक्त बदती हुई हो उस बदती हुई शकिक प्रमाणको योगका अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। पहले केलायी गयी प्रदेशकी जघन्य शक्तिके उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण, खण्ड करनेपर असंख्यात लोक प्रमाण खण्ड होते हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद केह होते हैं। इसीसे एक वांमें असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद केह हैं। उसकी सहनानी (पहचान) 'व' अकार है। उसके आगे जिन प्रदेशोंमें जघन्य शक्ति पायी जाती है वे सब लिख। इस प्रकार जचन्य शक्ति के घारक जीवके प्रदेश असंख्यात जगरप्रतर प्रमाण होते हैं क्योंकि लोक प्रमाण जीवके घारक प्रदेशों हैं दे गुण्ह हानिसे भाग दैनेपर जो प्रमाण आवे उतने जघन्यशक्ति प्रमाण शक्ति घारक प्रदेश हैं। सो १५ एक गुणहानिसे जितना वर्गणाका प्रमाण कहा है उसका ड्योदा करनेपर ढेंद गुणहानिका

प्रथमगुणहानिप्रयमस्यकंप्रयमवर्गणाप्रदेशकलापे = ० ० २ दोनुणहास्या ० ० भवते विशेषः स्यात्— २ २ ० ० ० तस एव पनः लब्संदृष्टिनिमित्तं वि इति कृत्वा दोगणहास्या गुणितः प्रयमगुणहानौ प्रयमस्यकंदिवर्गणा

३ स्थात् वि १६। इयं तदवस्यैत न च होनाधिकेत्ययः। पुनर्जवन्यवर्गमात्रवाक्तं प्रति सद्श्रधिकरूतवात् त्रैराशिक-विधानेन य १ क व ६ वि १६ लब्बं प्रयम्पणुलहानौ प्रयमस्पर्धकाविवर्णणा भवति व वि १६। एवपुपर्युपरि १५ सर्वत्रविभागोत्तरादिज्ञजन्यवर्गः त्रैराशिकोत्यक्षणुककारः भुगमः, किंतु गुणहानि गुणहानि प्रति आदितः आदिः अपोर्थक्रमः । कुतः ? पूर्वगृत्रहान्यादिवर्गणायाः गुणहानिमात्रस्वविशेषहींनायाः चलरगुणहान्याविवर्गणास्यात् । तवा विशेषोऽप्यधीर्यक्रमः स्वस्वादेः दोगुणहानिभक्तस्य तस्प्रमाणत्यात् । तासु सर्वगुणहानिषु तावत् प्रयमन

प्रमाण होता है। वह जगतश्रेणीके असंख्यातर्वे भाग सात्र ही है। उसका भाग जीवके प्रदेशोंमें देनेपर असंख्यात जगतप्रतर प्रमाण प्रदेशोंका प्रमाण होता है। सो इतने प्रदेशोंके २० समृहको प्रथम वर्गणा कहते हैं। इसीसे एक वर्गणामें असंस्थात जगतप्रतर प्रमाण वर्ग कहे हैं।

आगे उस जबन्य शक्तिरूप वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण कहा उससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाये आये ऐसी शक्तिक धारक जितने प्रदेश हों उतने प्रदेश हों उतने प्रदेश कहें थे उनसे एक २५ व्य होत होते हैं। प्रथम वर्गणामें जो प्रदेशोंका प्रमाण है उसे हो गुणहासिसे भाग देनेपर जो प्रमाण है। वही च्य या विशेषका प्रमाण जानता। सो विशेषका सहनानी 'वि' अखर जानता। एक गुणहासिमें जो वर्गणाओंका प्रमाण है उसको दूना करनेपर दो गुणहासिका

१. म मिल्लदेश्द्दंतिर्पृवुवें बु<sup>°</sup>।

प्रयमगुणहानियरमवर्गाणेयेंबुविदु। बं ९ वि १६—४। ८ द्वितीयगुणहानिप्रथमवर्गाणेयेंबुविदु। बं ९। वि १६-४। ८। द्वितीयगुणहानिप्रयमस्पद्धं कप्रयमवर्गाणेयोज्ञिद्धं ऋणमनिदं। वि ४। ९। चारि नवगा बहु एविन्तु गुणहानियनुत्पाविसि वि ८। दोगुणहानियोज्ञु विद्येषमात्रगुणहानियाज्ञो

चारि नवगा अट्ट एंदिन्तु गुणहानियनुत्पादिस वि ८। दोगुणहानियोज् विशेषमात्रगृणहानियज्ञे विशेषमात्रगृणहानियज्ञं तोरि तोरिजल्लव ढिकवोज्ञात्मप्रमाणसेकरूपं कळेपुत्तरलु शेषसेकगुण-५ हानिमात्रविशेषेगळेयण्युवदं वि ८। संदृष्टिनियत्तं सेलेयुं केळसेयुं ढिगूणिसुत्तं विरलु प्रयसगुण-हानिप्रयसस्यदंकप्रयसवार्गणाप्रदेशंगळं नोडलो द्वितीयगुणहानिप्रयसस्यदंकप्रयसवर्गणाप्रदेशं

द्विगुणहोनमागि स्फुटमागि काणल्पट्टुदु । व ९ । व ८ । १।२। गुणिसल्पङ्क्तिरलिंदर न्यासीमितिक्कु

व ९ । वि १६ । सिन्तु सब्बंत्र नेतब्यमक्कुसिल्बंद मेले सर्व्वाविभागप्रतिच्छेदमेलापविधानं २ पेळल्पडुगुमल्लि मुन्नं प्रयमगुणहानित्पद्धंकंगळसंयोजनक्रमं पेळल्पडुगुमदेतेंदोडे जघन्यस्पद्धं-१० काविवर्गाणोयनेकस्पद्धंकवर्गाणाञलकोगळिदं गुणिसुत्तं विरलु स्थूलरूपाँददं जघन्यस्पद्धंकमेताः

पुणहानिवरसवर्गणेयं व ९ वि १६-४८ द्वितीयगुणहानिव्यसवर्गणेयं व ९ वि १६-४९ । अतस्यमृणमिदं वि
४९ चारिनवया बहु इति गुणहानिमुस्याच वि ८ दोगुणहानी विशेषमाश्रृणहानीनां विशेषमाश्रृणहानीः
प्रदर्श्य तत्रस्यद्विके आरमप्रमाणीकक्षेत्रानीते श्रीयमेकगुणहानिमावविशेषमिति । तस्मिन् वि ८ १ संदृष्टिनिमत्तमृत्यंभो द्वाम्यां गुणिते अषमगुणहानिव्यसस्पर्धकवर्षणात्रदेशस्यः
। तस्मिन् वि ८ १ संदृष्टिनिमत्तस्वर्षभो द्वाम्यां गुणिते अषमगुणहानिव्यसस्पर्धकवर्षणात्रदेशस्यः
। तस्मिन् वि ८ १ संदृष्टिनिमत्त-

१५ डिगुणहीनाः स्फुटं दृश्यंते व ९ वि ८ १२ गुणिते तन्त्याक्षोऽयं व ९ वि १६ एवं रावंत्र नेतन्त्र्यं । इतः परं २ सर्वाविभागप्रतिच्छेदान् संकन्त्र्यति—

तत्र जधन्यस्पर्धकस्यादिवर्गणायां एकस्पर्धकवर्गणाशलाकाभिः गुणितायां स्थलस्येण जधन्यस्पर्धकं

प्रमाण होता है। सो प्रथम वर्गणाके प्रदेशोंके प्रमाणमें से विशेषको घटानेपर जो प्रमाण रहे बतने प्रदेशोंके समृहको दितीय वर्गणा कहते हैं। यहां पूर्वोक्त जघन्य शक्तिसे एक अवि२ भाग प्रतिच्छेद अधिक शिक्किश घारक जो प्रदेश हैं उसे वर्ग कहते हैं। उनका समृह
दूसरी वर्गणा है। द्वितीय वर्गणा सम्बन्ध्यों वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उससे एक
अविभाग प्रतिच्छेद अधिक जिसमें हो ऐसी शक्तिके धारक जितने प्रदेश हाँ उतने उनके
उत्तर छिल्लें। वे प्रदेश द्वितीय वर्गणामें जितने कहे थे उनमेंसे विशैषका प्रमाण घटानेपर
जितवा प्रमाण देश देश देतिये वर्गणामें जितने कहे थे उनमेंसे विशैषका प्रमाण घटानेपर
पक् अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग हो देश यहाँ द्वितीय वर्गणा सम्बन्धी वर्गके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे
२५
पक् अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिक वर्गक प्रदेशको वर्ग कहते हैं। उनका समृह तीसरी
वर्गणा है। इसी क्रमसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिको छिये और एक एक
विशेष हीन प्रमाणको छिये दुए जो वर्ग हैं उनका समृह एक एक वर्गणा होता है। हसे

```
वन्मात्रमक्कं व वि १६। ४। यिदनेयाद्य त्तरमागेकगुणहानिस्पद्धंकशलाकागच्छसंकलनेयं तरुत्तं
विरल ऋणसहितमाणि प्रथमगणहानिद्वव्यमिनितक्क व वि १६।४।९।९। मिल्लि प्रथम-
स्पत्र कदोळ ऋणंतरत्वडगमल्लि यन्नेवरं द्वितीयादिवरगीगेगळोळ जघन्यवर्गाद मेले एकाद्ये-
कोत्तरक्रमदिनिहं अविभागप्रतिच्छेदधनमं तेगद पथक स्थापिसत्तं विरल अदक्के संदृष्टि :--
                                                                                        4
वि १६-३।३
               इल्लिटंऋणमं तेगद पथक स्थापिसत्तं विरल अदक्के संदृष्टि
वि १६-२ । २
वि १६-१।१
                                                                       वि । १ । १
यिल्लि संकलनानिमित्तं प्रथमपंक्तियगुणकारंगळोळेकैकरूपं सर्व्वत्र तेगदुप्रथक स्थापिसल्पड्यूं-
                                                      यिल्लि ऋणद्वयदोळ चरमराशिय
विषय । ३
           ऋणद्रयं
                      वि१।३
                                  धन
                                         वि१६।१
वि १।२
                                         वि १६।२
                      विशास
                                         वि १६।३
   ٥
                      विष् १।१
एकविशेषादि एकविशेषोत्तररूपोनैकस्पर्द्धकवर्गाणाशलाकागच्छसंकलनमात्रमं
द्विरूपोनैकस्पर्द्धं कदर्गणाञ्चलागच्छद्विगुणद्विकवारसंकलनमात्रविशेषंगळोळ —
स्यात । व वि १६ । ४ । एतदादयक्तरैकगणहानिस्पर्धकशलाकागच्छसंकलनायां ऋणसहितं प्रथमगणहानि- १०
द्रव्यमिदं व वि १६ ४ ९ ९। अत्र प्रथमस्पर्धके ऋणमानीयते —
       तत्र तावद द्वितीयादिवर्गणामु जघन्यवर्गस्योपरि एकाद्येकोत्तराविभागप्रतिच्छेदधनं पथक् संस्थाप्यं,
तत्संदृष्टि:- वि १६-३ ३ अत्रस्यं ऋणमपि पथक् संस्थाप्यं, तत्संदृष्टिः वि ३ । ३
           वि १६-२ २
                                                            वि२।२
          वि १६-१ १
                                                            वि१।१
निमित्तं प्रथमपंक्तोर्गणकारेष्वेकैकरूपे सर्वत्र पथकस्थापिते ऋणद्वयं-
                                                    वि २ ३
                                                                  वि १३ धनं वि १६३
                                                    वि १२
                                                                  वि१२
                                                                              वि १६२
                                                                  वि११
                                                                              वि १६ १
अत्रं ऋणदये चरमराशेरेकविशेषादात्तररूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकामञ्जसंकलनमात्रं वि ३ । ४ दिरूपोनैक- १५
```

जगत्रशिणके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण वर्गणा होनेपर एक स्पर्धक होता है। इसीसे एक स्पर्धकर्मे जगतश्रीणके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण वर्गणा कही है। उसकी सहनानी चार ४ का अंक है। इस प्रथम स्पर्धकको जबन्य स्पर्धक कहते हैं।

इस प्रथम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाकै वर्गमें अविभाग प्रतिच्छेद्देंका जो प्रमाण है उसके ऊपर प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा सम्बन्धी जवन्य वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद २० हैं उनसे दूने अविभाग प्रतिच्छेद जिनके हों ऐसी शक्तिके धारक पाये जाते हैं। उससे हीन

वादा १६-१ विविश्ह-१ विविश्हा

ऋष्णमं तेगदु पृथक् स्थापिसुतं विरलु अदनके संदृष्टिः व वि ३ सिदं संकल्पिसुतं विरलु रूपो-व वि २ व वि १

नैकस्यद्धंकवर्मणाञ्चलकामण्डसंकलनगुणितज्ञचय्यवर्गमात्रं विशेषमक्कु व वि ३। ४। २ २ एतस्मात्कारणात् यिद्ध कारणमाि पृथ्वंनािनताधिकािवभागप्रतिल्छेदाधिक धनिमृद्ध। वि १६३।४॥ एतस्मात्कारणात् यिद्ध कारणमाि पृथ्वंनािनताधिकािवभागप्रतिल्छेदार्गाम् । वित्तेयाविस्पर्दकं अवय्यवरगंभात्रासंव्यातलोकगुणकाराभावविद्यमिद्ध अविभागप्रतिल्छेदागंगळािवकाेपुसक्कु-स्पर्धकर्मणणाळालागच्छित्गणादिकाेपुसक्कु-स्पर्धकर्मणावलाकागच्छित्गणादिकवारसंकलनमात्रविरोपु व २३ ४ २ साधिक कृत्वा व २२ ३४ अनेन ३ १ १ कोने कर्मणेकर्मणावलाकासंकलनमात्रादिवर्गणायदेवेषु किविद्दित्वेषु व्यवनािनदं वि १६ ३ ४ प्रतप्ततीता-

धिकाविभागप्रतिच्छेददोषजघन्यस्थर्धकरचनेयं----

वि हि १६-३ अत्र डितीयाविवर्गणास्यं ऋणं पृथक् स्वाप्यं। तत्संनृष्टः – व वि ३ वि १६-२ वि १६-२ वि १६-१ वि १६-१

नैक्स्पर्धकवर्गणाखरूकागण्डसंकलनगृणितह्रसम्यवर्गमात्रविदेशयः व वि ३ ४ तच्च प्रानामीताधिकाविभाग-२१ प्रतिच्छेदाधिकवनमिदं वि १६ ३ ४ वयन्यवर्गमात्रासंन्यातलोकमात्रगुणकाराप्रावान्य विवक्षितं तत एव

१५ शिकका धारक प्रदेश नहीं पाया जाता। अतः जिनमें जपन्य वर्गसे दृने अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाये ऐसी शिक्तके धारक जितने प्रदेश ही उनकी रचना प्रथम स्पर्धककी अत्मिम वर्गणाके उत्तर करें। वे प्रदेश प्रथम स्पर्धककी अतिना वर्गणाके प्रदेशोंके प्रमाणमें-से एक विशेष बटानेपर जो प्रमाण रहें उतने जाता। यहाँ जचन्य वर्गसे दृने अविभाग प्रतिच्छेद्र रूप शक्तिक घारक प्रदेशको वर्ग जाता। उत्तका समृह दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणा है।
२० इस प्रथम वर्गणाके वर्गसे एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें अधिक हो। ऐसी शक्तिक धारक

व वर्गक्ष । २. व लोकगुण० ।

मीगळ दितीयस्पद्धंकऋणमेतरस्यक्तं विवे विवागोत्तररहितदितीयस्पद्धंकिमद्-

```
व २ वि १६-४ अत्रतन ऋणमं कळेद पथकस्थापिसत्तं विरलिद
                                                                        यिल्छियधिक-
वर वि १६-४
बर वि१६-४
वर वि१६-४
                व २ वि ३ इदर संकलने जधन्यवर्गमात्रविशेषमादियमतरमं रूपोनैक
रूपगळ रचनंदर
                 बार बिर
                 बार बिर
स्पद्धेकवर्गणाञ्चलकागच्छनंकलनमात्रं दिगणितप्रमाणमक्क व वि३।४।२ मिद प्रथम-
स्पर्धं कऋणद मेले स्थापि सल्पडगुं। शेषमित्
                                              व २ वि ४
                                                         त्रेराशिकदिवं सिद्धमप्प राशिय
                                              ਗ ੨ ਗਿ ਖ
प्रमाणज्ञचन्यवर्गमाञ्चविद्येषमनेकस्पर्देकवर्गणाज्ञलाकावर्गदिवे
                                                         गणिसस्पटदुदं
द्वितीयादिस्पर्धकानां द्वितीयादिवर्गणास् अपि एकाद्येकोत्तरक्रमस्यिताविभागप्रतिच्छेदवनानि न विवक्षितानि ।
संप्रति दितीयस्पर्धकऋणानयने अविशागोत्तररद्रितदितीयस्पर्धकमिदं
                          अधिकरूपरचनेयं-
                                                      अस्याः संकलनाजघन्यवर्गमात्रविद्येषा-
                                          व २ वि ३
                                          व २ वि २
                                          व २ वि १
```

युत्तररूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशालाकागच्छसंकलनं द्विगृणितं स्थात । व वि ३ ४ २ इदं प्रथमस्पर्धकऋणस्योपरि १०

जो प्रदेश हैं वे ही वर्ग हैं। दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणोके प्रदेशोंके प्रमाणसे एक विज्ञेष हीन जो प्रदेशरूप वर्ग हैं उनका समृह दूसरे स्पर्धककी दूसरी वर्गणा है। इसी प्रकार कमसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिको लिखे हुए और एक-एक विशेष घटते हुए जो वर्ग हैं उनके समृह एक-एक वर्गणा होते होते जगतश्रेणीके असंख्वातवें माग प्रमाण वर्गणा होती हैं। उनका समृह दूसरा स्पर्धक है।

संकलनाढिगुर्णीवं गुणितमात्रं द्वितीयस्पर्वकेत्रितोयपंत्रितः स्प्रमेतावन्मात्रमक्कुं। व वि ४।४।१।२। स्वकोयपुर्व्वस्तृणं पादवंदोळ् स्थापिसस्पडुगु। मो येरडुं राजिगळ् द्वितीयस्पर्वकंकरणमक्कुं।

भत्तमविभागप्रतिच्छेबोत्तररहिततृतीयस्यद्धंकमिदु व ३ वि १६-४। र अत्रतनऋणमं तेगदु २ व ३ वि १६-४। र

व ३ वि १६-४।२ व ३ वि १६-४।२

२ पृथक् स्थापितनिदु व ३ वि ४ । २ इल्जियबिक्ररूपंग्रजस्थापनेग्रिदु व ३ वि ३ मिदर संक २ व ३ वि ४ व ३ वि ४ । २ व ३ वि १

व ३ वि ४। २ व ३ वि ४। २ व ३ वि । ४। २

५ स्वाप्यं । दीर्वामदं विश्वं विश्वं त्रैराशिकसिद्धप्रमाणं अवन्यवर्गमात्रविशेषः एकस्पर्यक्रवर्गणादालाकावर्गण व २ विश्वं व २ विश्वं

व २ वि ४ : द्विगणक्योनगर्कसंकलनेन च गणितः द्वितोयपंक्तिऋणमिदं व यि ४ ४ १ २ स्वकीयपूर्वऋणपाद्वं स्थापयेत ।

यन है द्वितीयस्थर्भक्षाणं स्थातां । पुनरविभागप्रतिच्छेरोत्तररिहतनृतीयस्थर्भक्षातं । व ३ वि १६—४ २ २ — व ३ वि १६—४ २ १ - ४ २ — व ३ वि १६ —४ २ १ — ४ २ — व ३ वि १६ —४ २ १ — ४ २ — व ३ वि १६ —४ २ ४ — व ३ वि १६ —४ २ ४ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ३ वि १६ —४ २ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व ४ — व

व ३ वि १६ — ४२ व ३ वि १६ — ४२

**अत्रस्यम्**णं पृथक् संस्थाप्य

व ३ वि ४ २ २-व ३ वि ४ २ व ३ वि ४ २ १-व ३ वि ४ २ व ३ वि ४ २

वस दूसरे स्पर्धककी अनिस वर्गाणाके उपर प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा सम्बन्धी १० जपन्य बर्गके अविभाग प्रतिच्छेद्रीसं तिगुने अविभाग प्रतिच्छेदवाछे हार्वतके धारक प्रदेश पाये जाते हैं, उससे कम शक्तिवाले नहीं पाये जाते। अतः जघन्य वर्गसे तिगुने अविभाग प्रतिच्छेद्रस्प शक्तिके धारक जो प्रदेश हैं वे हो वर्ग हैं। उस द्वित्य स्पर्धककी अनिसम बरोणाके प्रदेशोंसे एक विशेष हीन प्रदेशरूप वर्गोका जो समृह है वह तीसरे स्पर्धककी लने जघन्यवर्ग्गमात्रविज्ञेषाद्युत्तररूपोनस्पद्ध'कवर्ग्गणाञ्चलकागच्छसंकलनात्रिमुणितप्रमाणसङ्क । व वि ३।४।३ मिदु द्वितोयस्पवृर्थकप्रयमञ्चलव मेळे स्थापिसल्पढुगुं विज्ञोवसिदु । व ३ वि ४/३

व ३ वि ४।

श्रेराजिकदिवपुरपन्तराज्ञिप्रमाणं जयन्यवर्गमात्रविज्ञोवमनेकस्यद्धंक वर्ग्गणाञ्जलावर्गमदिवं गुणितमं क्योनगच्छसंकलनेय द्विगुणविदंगुणितमात्रमक्कु । व व ४ । ४ । २ । ३ । मिदु द्वितीय-स्पव्धंकिद्वितीयऋणपंक्तिम मेले स्थापितत्यकुग्मी एरडुं राज्ञिगळुं तृतीयस्यद्धंकऋणमक्कुमिन्तु प्रथमगणाञ्चातियोळुं स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चातियोळुं स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चातियोळुं स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चातियोळुं स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चातियोळुं स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चात्रम्व स्वत्यं प्रथमगणाञ्चात्रम्व स्पद्धंक प्रथमगणाञ्चात्रम्य स्पर्धंमक्ष्यं प्रथमगणाञ्चात्रम्य स्पर्धंमक्ष्यं प्रथमगणाञ्चात्रम्य स्पर्धंमक्ष्यं प्रयाप्य स्पर्धं स्वत्यं प्रथम प्रथमित स्वयं प्रयाप्य स्पर्धं स्वर्धंमक स्पर्धं स्वयं स्वयं प्रयाप्य स्वर्धंमक स्पर्धं स्वर्धंमक स्पर्धं स्वर्धंमक स्पर्धं स्वर्धंमक स्पर्धं स्वर्धंमक स्पर्धं स्वर्धंमक स्वर्धंमक स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्व

| व वि ३।४।९ | व वि ४।४।८।९।२ |
|------------|----------------|
| व वि ३।४।८ | व वि ४।४।७।८।२ |
| 2          | २              |
|            | 0              |
| व वि ३।४।२ | व वि ४।४।२।३।२ |
| व वि ३।४।१ | व वि ४।४।१।२।२ |
| 7          | 7              |

. जघन्यवर्गमात्रविशेषाद्युत्तररूपोनस्पर्धकवर्गणाशस्राकामण्छसंकलनं त्रिगुणितं स्यात्— व वि ३ । ४ । ३ इदं

द्वितीयस्पर्धंकप्रथमऋणस्योपरि स्थाप्यं । शेषमिदं

वि ४।२ वैराशिकोत्पन्नराशिप्रमाणं जधन्यवर्ग-

मात्रविशेषः एकस्पर्यक्वमंगाक्षालाकावर्गेग द्विगुणक्पोनगच्छ्यक्रलनेन च गृणिवः व वि ४४३२। इदं द्वितीयस्पर्यकद्वितीयम्हण्यक्तेवर्षाः स्वाप्यं । एते द्वे तृतीयस्पर्यकम्प्रवतः । एवं प्रवमगुणहानौ प्रतिस्पर्यक प्रवस्पन्तौ क्योनैकस्पर्यक्विर्याणाकाकासंकलनागणितज्ञवस्पर्यमात्रवित्रेषाणां गच्छमात्राः गणकारा अस्वा

प्रथम वर्गणा है। इससे ऊपर पूर्ववन एक-एक अविभाग प्रतिच्छेर अधिक शक्तिको लिये हुए और एक-एक विशेष होने प्रमाणको लिये हुए वर्गीके समृह्ह्स एक-एक वर्गणा

व० सार्धक संकलनागुणितस्थन्यवर्गमावविशेषाणां गच्छमात्राः । द्वितीययंक्ती तु स्पर्धकवर्गणाशलाकाका-वर्गगुणितज्ञवन्यवर्गमात्र विशेषाणां रूपोनगच्छद्विगुणऋणे भवतः । एवं प्रयमगुणहानी प्रतिस्पर्दकं प्रयमपंक्ती रूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकासांकलनमात्रास्य गणकारा भवन्ति । एवां संकलना० ।

ई प्रथमगुणहानिय प्रथमिहतीय पंक्तिय ऋणंगळं संकलिमुत्तं विरल् क्पोनगुणहानिस्पर्क क-संकलिमुत्तं विरल् क्पोनगुणहानिस्पर्क कञालाकेगळ् दिगुणदिकवार संकलनीयदं स्पद्मकेवर्गणा-शलाकावर्गगुणितकाधन्यवर्गामात्रिन्शेषंगळ् गुणिसत्पद्वतं विरल् वितीयपंक्तिसक्ष्रेक्षणसमास्रेता-वन्मात्रमक्कु । व वि ४।४।९।९। मत्तं गुणहानिस्पर्क कञालाका संकलनीयदं रूपोन-रू

५ रूपोनस्पद्यंकवर्गाणाञ्चालासंकलनीयदम् गुणिसत्पट्ट जघन्य वर्गामात्रविशेषाग्त्रु प्रवसपंक्तिसन्त्रं-ऋणसमासमेतावन्मात्रमक्कु । व वि ३ । ४ । ९ । ९ । मो राज्ञियं मेलापिसत्त्रां ड द्वितीयपंक्ति-

प्रयमर्थाकऋषानि, द्वितीयपंकौ तु स्पर्यक्रवर्गणाञ्जकावरंगुणितज्ञषम्यवर्गमात्रविशेषाणां रूपोनगच्छदिगुण-संक्ष्यनात्रात्व गणकारा द्वितीयपंकिऋणानि भवति —

| प्रथमपंक्तिऋणं |     |   | द्वितीयपंक्तिऋणं |  |      |   | î  |   |   |   |   |   |
|----------------|-----|---|------------------|--|------|---|----|---|---|---|---|---|
| ववि            | J.  | X | 9                |  |      | व | वि | 8 | 8 | 2 | 9 |   |
| ववि            | n a | ٧ | ۷                |  | 1    | व | বি | 8 | 8 | 9 | ć |   |
|                | 0   |   |                  |  |      |   |    |   | 0 |   |   |   |
|                | 0   |   |                  |  |      |   |    |   | 0 |   |   |   |
|                | ю   |   |                  |  | 1    | व | वि | ٧ | У | 7 | ₹ | • |
| ववि            | 3   | ٧ | 3                |  | (    |   |    |   |   | 2 |   |   |
|                | 2   |   |                  |  | 1    | व | वि | 8 | ٧ | 8 | ₹ | 1 |
| व वि           | 3   | X | 3                |  | - 1  |   |    |   |   | ₹ |   |   |
|                | 7   |   |                  |  | 1    |   | -  |   | _ | 0 | _ |   |
| व वि           | ₹   | ¥ | ٤                |  | - '- | - |    |   |   |   |   |   |
|                | 3   |   |                  |  |      |   |    |   |   |   |   |   |

एषां संकलनायां रूपोनगणहानिस्पर्धकशलाकामच्छद्विगणदिकवारमंकलनगृणितस्पर्धकवर्गणाशलाका-

.... १--१० वर्गगृणितज्ञचन्यवर्गमाविक्षेषाः दितीयपंक्तिसर्वऋणं भवति व व ४ । ४ । ९ । ९ । ९ पृनुगुणहानिस्पर्वक३

गालाकावन्द्रसंकलनेन च्योनस्पर्यकर्गणावालाकायन्वसंकलनेन च गणिते ज्ञवस्यवर्गमाविक्षेत्रः प्रकारिक-

होते-होते जातवंशिणके असंस्थातवें भाग प्रमाण वर्गणाओं होनेपर उनका समृहरूप तीसरा स्पर्धक होता है। इसी अनुक्रमसे जयन्य वर्गको स्पर्धकं होता है। इसी अनुक्रमसे जयन्य वर्गको स्पर्धकं होता है। इसी अनुक्रमसे जयन्य वर्गको स्पर्धकं हो संस्थासे गुणा करनेपर प्रथम वर्गणा होती है। प्रथम स्पर्धकं प्रथम वर्गणा सम्बन्ध अविभाग १५ प्रतिक्छेदोंक प्रमाण से चौगुना करनेपर चौथे स्पर्धकं प्रथम वर्गणाके वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। या करनेपर एवं क्रिक्सा वर्गणाके वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। छह गुणा करनेपर छठे स्पर्धकं प्रथम वर्गणाके वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। इस प्रकार जिस संस्थाके स्पर्धकं प्रथम वर्गणा विवक्षित हो जयन्य वर्गसे उतना गुणा करनेपर इस स्पर्धकं १२० प्रथम वर्गणा वेविष्ठित हो जयन्य वर्गसे उतना गुणा करनेपर इस स्पर्धकं १२० प्रथम वर्गणा वेविष्ठ विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष विवक्ष वर्गके उत्तर होते उत्तर हो स्पर्धकं वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्गणा वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्गणा वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्गणा वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्गणा वर्गके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्गणा वर्गके वर्गके वर्गके वर्गके वर्गके वर्गक वर्गक वर्गके वर्गके वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्गक वर्नक वर्गक वर्यक वर्गक वर्यक वर्गक वर्यक वर्गक वर्यक वर्गक वर्गक वर्यक वर्यक वर्गक वर्यक वर्यक वर्यक वर्यक वर्गक वर्य

सम्बंद्गणसमासचरमणुणकारदोळेकरूपचतुर्वांगमं प्रश्नेषिषुसं विरक्षभवपंक्तिकृणसमासमेता-वन्मात्रमक्कु । व वि ४ । ४ । ९ । ९ ९ मी प्रवमगुणहानिऋणमं संवृष्टिनिमत्तमाणि द्विक-वृष्ट् विव मेलेगुं केळगेयुं गुणिसिदुवनिवं व वि ४ । ४ । ९ ९ । ९ । २ मुग्नं सामार्ग्याववं तंव प्रवम-गुणहानित्रययोळ्— व वि १६ । ४ । ९ । ९ अञ्चलनगुणहानियं द्विकांववं भोविसि द्विकमं भुंदे स्वापिस गुणहानियं भेविसि एकगुणहानिस्ववृष्टंकाञ्चलकागुणितस्ववृष्टंकवागंणाञ्चलकेळं माहि । ४ । ९ । चतुष्कमं चतुष्कव नवकमं नवकव पाउवेबोळ् स्वापिसस्वय्द्वं सूर्रारवं समञ्चेवमं माहि । व वि ४ । ४ । ९ ९ ९ ह् वो धनराजियोळ् कळेयुनं विरल् प्रयमगुणहानिगुद्धसर्वाविभागत्रतिच्छे-वंगळे तावन्मात्रंगळ् यवास्वरूपतिवं बर्णुवु । तत्प्रमाणमितु व वि ४ । ४ । ९९९ । ४ पी प्रयमगणहानियोळ्देयाविधनमक्कपत्तर्थनमित्छ ।।

अनंतर हितीयगणहानित्रव्यं पेळल्पड्गुमस्लि प्रथमाबिस्पर्यक्रंगळ प्रथमाबिसग्गेगलेक गुणहानिस्पद्धंकालाकेगळ मेलिर्देधिकरूपंगळं तेगडु मुग्नं संकलिसुत्तं बिरलु प्रथमगुणहानिदव्य-

तत्र प्रयमादिवर्धकंत्रवमादिवर्गणानां एकगुणहानिवर्धकंत्राजाकोपरि त्यिताधिकरूपणि पृषक्त्रय वर्गसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ानेपर द्वितीयादि वर्गणाओं के वर्गोके अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। और आगे प्रत्येक वर्गणाओं एक एक विशेष होन वर्गोंका क-४१ बर्वर्षमेताबन्मात्रमेयक्कुः। वंवि४।४।९।९।९।४ मिवक्काविधनसंजेयक्कुमिदु मुन्तिनं ६।४

प्रवस्ताणहानिष्ठव्यव सेलं स्वापिसल्पङ्गं। प्रथमगुणहानिप्रथमवर्गाणाः मनेकस्पवृधेकवर्गाणाः सालाकेराळिवसेकगुणहानिस्पवृधेकशलाकेराळिवसुं गूणिसुत्तं विरल् द्वितीयगुणहानिप्रथमस्पवृधेक मेलाबन्सात्रमक्कु। व वि १६।४।९। मी राशियं स्पवृधेकं प्रतिगच्छमात्रमवस्थितस्वरूपविव

 मिश्चित्दंषुवे दु त्रेराशिकक्रमिदिदं गुणहानिस्पद्धंकशलाकेगींळ्वं गुणिमुत्तं विरल् द्वितीयगृणहानि-योळु ऋणसहितपुत्तरधनमेतावन्मात्रमक्कुः व वि १६ । ४ । ९९ । मीयुत्तरधनव ऋणं तरल्य-२

इनमदे ते बोडे उत्तरधनद प्रथमस्पद्धंकसंस्थानमिद् :--

व ९ वि १६-३ विल्लि द्वितीवादि वर्गाणेगळोळिई ऋणमं तेगदु पृथक् स्थापितिमदु :--

ष ९ वि १६-२

व ९ वि १६-१

व ९ वि १६ –

तेषु पूर्वं संकल्पितेषु प्रथमगुणहानिव्ययस्यार्धं स्यात् । व वि ४४९९९ । इदमादिघनसंज्ञितं प्राक्तन-

१० प्रथमगुणहानिद्रव्यस्योपिर स्थाप्यं । प्रथमगुणहानिप्रयमवर्गगार्थं एकस्यर्थकवर्गगावलाकाकाभिरेकगुणहानिस्वर्धक-श्रालाकाभिश्यं संगणितं द्वितीयगणहानिप्रयमस्पर्यकं स्यात ।

व वि १६ ४ ९ अन्यं राशिः प्रतिस्पर्धकं गच्छमात्रमवस्थितरूपेण तिष्ठतीति त्रैराशिकक्रमेण गुणहानिस्पर्धक-२

शलाकागृणितो द्वितीयगुणहानौ ऋणसहितमुत्तरक्षमं भवति व वि १६४९९ अस्य ऋणमानीयते —

उत्तरधनप्रथमस्पर्धकसंस्थानिमदं व ९ वि १६-३ अत्र दितीयादिवर्गणास्थितमुणं पृथक् संस्थाप्य

१५ प्रमाण होता है। तथा जागतश्रीणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्गणाओं के समृहका एक स्पर्यक होता है। इस प्रकार जगतश्रीणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्यक होनेपर एक गुणहानि होती है। इसीसे एक गुणहानिमें जगतश्रीणिके असंख्यातवें भाग स्पर्यक कहे हैं। इसकी सहनानी नौका अंक ९ है। उसके ऊपर दूसरी गुणहानिके प्रथम स्पर्यककी प्रथम

```
ब ९ । वि । ३ मिंदं संकल्पित्तं विरल रूपोनैकस्पदर्वकवर्गाणाञ्चलाकमञ्चलंकलनगणितज्ञचन्ध-
व ९ । वि । २
व ९। वि । १
बर्गामात्रस्यविशेषमेकगणहानिस्पदर्धकशलाकेर्गाळदं गणितमात्रमक्कं । व वि ३ । ४ । ९ ।
                              व ९ वि १६-४ यिल्छिह ऋणमं तेगद् पृथक्त्यापितमिद्-
                              व ९ वि १६-४
                              व ९ वि १६-४
                              व ९ वि १६-४
           अत्रतनाधिकऋणरूपस्थापनेविद---
व ९ वि ४
व ९ वि ४
व ९ वि ३ संकलितं रूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छसंकलनगुणितजयन्यवर्गमात्रस्वविशेषं एकगुणहानि-
व ९ वि २
 व ९ वि १
स्पर्षकरालाकागुणितं स्यात्—व वि ३ ४ ९ पुनवत्तरषनस्य द्वितीयस्पर्धकमिदं—ैव ९ वि १६—४ अत्रस्यमूणं
```

वर्गणाके प्रदेशक्ष वर्ग हैं। वे प्रथम गुणहानिके प्रथम स्पर्मककी प्रथम वर्गणासे आवे

व ९ वि १ यिवर संकलने रूपोनैकस्पढं कवागेणाशलाकागच्छसंकलगगुणितज्ञघन्यवर्गमाञ्चय-२ व ९ वि २

विशेषमेकगुणहानिस्पर्यर्थकञ्चलकंगाँजदमुं गुणितमक्कु। वृ वि २।४१९। मितु प्रथम-२ स्पर्यर्थक ऋणव मेळे स्पापिसल्पङुगुं।शेषमितु। व ९ वि । ४ त्रैराशिकाँवदमुत्यन्तरागिप्रमाणं

ज्ञधन्यबर्गामात्रस्वविशेषमनेकस्पद्धं कवर्गाणाशलाकावर्गादिवमेकगुणहानिस्पद्धं कशलाकेर्गाल्यसुं ५ गुणितमात्रं द्वितीयस्पवृष्ठंकद्वितीयपंक्तिऋणमेताबन्मात्रं व विशाशार्थः २ २ बोळ स्थापिसस्पङ्गमी एरङं राशिगळ द्वितीयस्पद्धं कऋणमन्त्रं। मतमृत्तरधननतीयस्पद्धं करचना-

३ पूपक् संस्थाप्य व ९ व ४ अवतनाधिकरूपस्थापनेयं व ९ व ३ संकलिता रूपोर्गकरपर्धकवर्गणासलाका-२२ व ९ व ४ व ९ व २

गच्छसंकलनगुणितावयस्यवर्गमात्रस्वविद्योषा एकगुणहानिस्पर्धकशलाकागुणिता व वि ३ ४ ९ प्रयमस्पर्धकञ्चण-२ २ १ स्योपरि स्याप्पा शेषमिदं व ९ वि ४ त्रैराशिकोत्पन्नप्रमाणयेकस्पर्धकर्यणाशलाकावर्षेण एकगुणहानिस्पर्धकः

श्वालाकाभिश्च गुणितज्ञघन्मवर्गमात्रस्यविद्येषं द्वितीयस्यर्थकद्वितीयपंकिक्षणं स्थात् व वि ४४९३ स्वपूर्व-२

१० होते हैं। इस वर्गणाके वर्गोंमें अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण एक अधिक एक गुणहानिके

अत्रस्थिताधिकरूपऋणविज्यासमिदु व ९ वि ३ इदरसंकलने रूपोनैकस्पद्धंकवर्मणाझलाका-द व ९ वि । २ द व ९ वि । १

गच्छनंकलनागुणितज्ञचन्यबर्गमात्रस्वविज्ञेषमेकगुणहानिस्पर्धकञ्चलाकेगळिद*नुं* पुणितमक्कु। व वि ३।४।९। मी राज्ञिद्धितीयस्पद्धंकप्रयमयिकऋणव मेले स्थापिसत्पदुर्गुः। ज्ञेषमिदु— २ २

ऋणपाव्वें स्थाप्यं। एतौ द्वौ राशी द्वितीयस्पर्धकऋणं भवतः। पुनवत्तरधनतृतीयस्पर्धकरचनेऽयं —

व ९ वि १६-४ । २ अत्रतनमृणं पृथक्संस्थाप्य---व ९ वि ४ । २ अत्रस्थाधिकरूपऋणविन्यासोऽयं---२ २

व ९ वि १६-४ २ व ९ वि ४। २ २ १ २ १ व ९ वि १६-४ २ व ९ वि ४। २ २ २ व ९ वि ४। २

व ९ वि ३ संकलितो रूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकामण्छसंकलनेन एकगुणहानिस्पर्धकशलाकाभिश्च गुणित-

स्पर्धकोंके प्रमाणसे जवन्य वर्शके अविभाग प्रतिच्छेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना जानना । सो अविभाग प्रतिच्छेदोंका अनुक्रम तो पूर्ववत् ही जानना । और प्रदेशरूप वर्गीका व ९ वि । ४ । २ त्रेराधिकविंदशुत्पन्तराशिप्रसाणं जघन्यवर्गमात्रस्वविधेवसनेकस्पद्धेकवर्गणा-द ९ वि । ४ । २ ९ व ९ वि । ४ । २ २

र डालाकावर्गादिव द्विगुणितैकगुणहानिस्पव्यंक्वालाकर्गाळवसुं गुणितमात्रमक्कु । व व । ४४४९२।२। २० भी राशि द्वितीयस्पव्यंकद्वितीयऋणव भेळे स्वापिसत्पङ्गुभी थेरडुं राशिगळुं तृतीयस्पद्धंकऋण-मक्क्रमाल्लं मुंबे चतुर्वाविस्पद्धंकंगळोळत्तरमावङ्गुणानयनं सुगममेकेंबोडे प्रयमपंक्तिऋणस-

५ वस्थितरूपविदं

वरविष्ठा २

| विविश्वार  | बिवा४।४।९।८।         |
|------------|----------------------|
| विवि ३।४।९ | विविष्ठा४।९।७        |
| , ,        | ,                    |
| ٥          | 0                    |
| 0          | 0                    |
| व वि ३।४।९ | व वि । ४ । ४ । ९ । २ |
| २ २        | 2                    |
| ब वि ३।४।९ | व वि । ४ । ४ । ९ । १ |
| २ २        | 7                    |
| ववि३।४।९   |                      |
| २ २        |                      |

व ९ वि ४ २ २ व ९ वि ४ २

> र व ९ वि ४ ३

त्रैराधिकेनोत्पत्रश्रमाणं जवन्यवर्गमात्रस्वविधेयं एकस्पर्यकवर्गणाञ्चकाकावर्गणः हिम्पणितेकगुणहानिस्यर्थकः सञ्जाकानिषय गुणितं व वि ४४९२ द्विवीयस्पर्यकहितीयक्षणस्योपरि स्थाप्यं । उभी राशी तृतीयस्पर्यकहितीयकृणस्योपरि स्थाप्यं । उभी राशी तृतीयस्पर्यक

ऋणं भवतः । अग्रे चतुर्वादिस्पर्धकेषु उत्तरधनस्य ऋणानयनं तु प्रथमपंक्ताववस्थितत्वेन---

१० प्रमाण प्रथम गुणहानिक प्रथम स्वर्धकर्ता प्रथम वर्गणाके प्रमाणसे दूसरी गुणहानिक प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाका प्रमाण आघा जानना। उसमें एक विशेष बटानेपर दूसरी वर्गणा का प्रमाण होता है। सो इस दूसरी गुणहानिमें विज्ञयक प्रमाण प्रथम गुणहानिक विज्ञयक

हित्तीयपंक्तियोळ् रूपोनगच्छगुणकारगुणिततत्वर्षिदं गमनदर्शनिवंद महु कारणमागि रूपोन-गुणहानिस्पद्धं कञालाकासंकलनेद्दंदमेकगुणहानिस्पद्धंकञालाकेगळिदभुमेकस्पद्धंकवर्गाणाञ्जाकाव -वर्गीवंदसुं जघन्यवर्गमात्रस्वविद्येषाळ् गुणिसल्पद्वतिरल् द्वितीयपंक्तिसर्व्यंक्रणसमासमेतावन्मात्र-मक्कु । व वि ४।४।९९९ । मत्तमेकगुणहानिस्पद्धं कञालोकगळिदं रूपोनेकस्पद्धं कवर्गणा-

शालाकासंकरूनेपिदसुं गुणितकाघन्यवर्गामात्र स्वविशेषाज् सस्वैत्राविस्यतस्वरूपिदविमित्तीसह पर्वे दितु त्रैराजिकक्रमिववेमेकगुणहानिस्पद्धं कञ्जाकेगिळ्डं गुणिसुत्तं विरलु प्रयमपीक्तऋणमेतावन्मा-त्रमक्कु। व वि ३।४।९।९। मी राजियं मेलापिसत्वेडि द्वितीयपिततस्व्वैऋणसमासव २ २

ऋणसहितमागिद् गुणकारवोळेकरूपं प्रक्षिप्तमागुत्तंविरलु उभयपंक्तिसब्धैऋणसंयोगमेताबन्मात्र-मक्कु । व वि ४।४।९।९।९। ।। को रुणमुं मुन्नं स्यूलरूपाँददं तरल्पट्टत्तरथनदोळु २

| व वि ३ ४ ९        | व वि ४ ४ ९ ८<br>२        |
|-------------------|--------------------------|
| वाव ३४९           | व वि ४४९७<br>२           |
| 0                 | . 0                      |
| विवि३४९           | व वि ४ ४ <b>९</b> २<br>२ |
| व वि ३ ४ ९        | व वि ४४९ १<br>२          |
| व वि ३ ४ ९<br>२ २ | •                        |
| प्रथमपंक्तिऋगं    | द्वितीयपंकिऋणं           |

द्वितीयपंक्ती रूपोनगण्डगृणितत्वेन च गमनदर्शनात् । सुगमं । तता रूपोनगुणहानिस्पर्धकाराकाः १० संकलनया एकगुणहानिस्पर्धकाराकासिः एकस्पर्धकवर्गणाशकार्कावर्गेण च गुणितजपन्यवर्गमात्रस्यविशेषः

हितीयपंक्तिसर्वऋणं स्यात् । व वि ४ ४ ९ ९ ९ पुनरेकगुणहानिस्पर्वकणाकाशिः रूपोनैकस्पर्यकवर्गणा-२ २ शक्ताकासंकलनेन व गुणितजवन्यवर्गमात्रस्वविशेवः सर्वत्रावस्थितरूपेण तिष्ठति इति त्रैराशिकक्रमेण एकगुण-

हानिस्पर्यक्तकाकाकापृणितः प्रथमपंक्तिऋणं स्यात् । व वि ३ ४ ९ ९ इदं मेळापयितुं हितीयपंक्तिसर्वऋणस्य २ २ ऋणसहितस्यतम्यकारे एकरूपे प्रक्षिपे उभयपंक्तिपर्वऋणं स्यात् व वि ४ ४ ९ ९ ९ इदं पुनः पूर्वे स्युल- १५

प्रभाणसे आधा होता है। इसी प्रकार एक एक विशेष घटानेपर तीसरी आदि वर्गणाओंका प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरी गणहानिसे तीसरी गुणहानिकी वर्गणाओंमें वर्गोंका

१५ गुणहानौ शुद्धमुलरथनं स्थान् व वि ४४९९९ १ १ नस्त्वीयगुणहानिद्वव्यमुख्यते—

तत्र प्रयमादिवर्गणामु दिगुणगृणहानिस्पर्यकशाकामानुपरिस्वताधिकरूपाणि स्वीकृत्य प्राक् संक्रिकतानि द्वितीयगुणहान्यादिधनार्थस्यान् व वि ४४९९९४ इदं द्वितीयगुणहान्यादिधनस्योपिर स्वाय्यं। ६२२ पनकत्तरथनमानीयते —

प्रयमगुणहानित्रयमवर्गणावतुर्भीगः एकस्पर्धकवर्गणाञ्जाकाभिः हिगुणगुणहानिस्पर्धकाकाकाभिरः २० गुणितः तृतीयगुणहानित्रयमस्पर्धकं स्यात् व वि १६४९२ एतावत्वत्तिस्वर्धकमस्त्रीति गुणहानिस्पर्धकः

शलाकागुणितं ऋणसहितोत्तरघनं स्यात् व वि १६४९९२ अत्रत्यमणमानीयते—

जपन्यवर्गगुणस्वविधेवाजुत्तरूगोनै कस्यवं वर्गगागजाकाकामञ्जयंकजना द्विगुणगुणद्वासिस्पर्यक्र**ताकाका** गुणिता प्रयमसार्थकच्चणं स्मात्—व वि ३४९२ गतावस्वतिस्धावमस्त्रीति गुणद्वासिस्पर्यक्**षालाकागुणितै** ४२

प्रमाण तथा विशेषका प्रमाण आधा-आधा जानना । इस प्रकार पल्यके असंख्यातवें भाग २५ गुणहानियोंके होनेपर एक योगस्थान होता है । इसीसे एक स्थानमें पल्यके असंख्यातवें

र्गाळवं गुणिसुत्तं विरलु प्रयमपंक्तिसर्व्यकःणसमासमेतावन्मात्रमक्कु । व वि । ३ । ४ । ९ । २ । ९ । मत्तं जघत्यवर्गंगणस्वविशेषम्मनेकस्पद्धंकवर्गाणाञ्चलावर्गादिवं द्विगणगणहातिस्पदर्धंकञ्चा-केगळिदम्ं गुणिसत्तं विरलु द्वितीयस्पद्धंकद्वितीयपंक्तिऋणमेतावन्मात्रमक्क् । व वि ४।४।९।२। मिन्तु ततीयादिस्पर्दकंगळीळं द्विगुणत्रिगुणादिकमदिदं रूपोनगच्छमात्रमिरुत्तिः कुमें दितु रूपोनैक-गुणहानिस्पद्धंकञलाकासंकलनींददं गुणिसूत्तं विरल् हितीयपंक्तिसर्व्यंऋणसमासमेताबन्मात्रमक्क् । व वि ४।४।९।२९९। मी द्वितीयपंक्तिऋणसमासदोळु प्रथमपंक्तिसब्बंऋणमं कृडत्वेडि द्वितीयपंक्तिसर्वंऋणदोळ ऋणसहितमावृदोंद् गुणकारमा गुणकारदोळेकरूपु प्रक्षेपिसल्पड्लं विरल उभयपंक्तिसर्व्यऋणसंयोगमेतावन्मात्रमक्कु। व वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । २ । मी ऋणसं मुन्तं स्थलरूपदिवं तंद्रत्तरधनकोळु। व वि १६।४।९।९।२। निरोक्षिसि जोधिसिकोडिद्र। व वि ४ । ४ । ९ । ९ । २ । ३ । विदंमेले युंकेळ गेयुंत्रिगुणितं माडल्पडुतं विरलु तृतीय-गुणहानियोळु शुद्धमुत्तरधनमेतावन्मात्रमक्कु। व वि४।४।९।९।९।२ चतुत्र्यादिनुणहानिगळोळ् चरमगुणहानिषर्यन्तमुभयधनंगळद्धाद्धं क्रमंगळप्पुतु । विशेषमुंटदाबुदे दोडे उत्तरधनदोळ् रूपोनपदमात्रगुणकारंगळोळव् चरमगुणहानियोळ् वेरडुं धनंगळगे रूपोननाना-प। २ द्विकंगळु भागहारंगळप्युव्। उत्तरधनगुणकारम् मत्ते रूपोननानागुणहानि-

भाग गुणहानियाँ कही हैं। यह सब कथन जधन्य योगस्थानका है। जो शक्तिकी प्रधानता क-४२

मात्रमक्कुं । सर्धत्रमेरड्ं धनंगळ्गे गुणहानिस्पर्धकालाकाधनस्पर्धकवर्गणाञ्चलाकावग्गंगणज्ञध्य-वर्गमात्रविद्येशं गुष्यमानराशिसदृञ्जमेयक्कुं । गुणकारमुं मत्ते आदिधनक्के चतुःषङ्भागमुपरयूंपरि द्विगुणहोन्तमक्कुपुसरधनक्के नवषङ्भागार्द्धमुपरयूंपरि दिगुणहोनमुं रूपोनपवगुणिरःभुमक्कुमिन्तु गुणहोनाधिकस्वरूप्यंवं नेडववर सर्बन्गगार्ह्यान्यः—

| • (               |                                          |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| आविधन             | उत्तरधन                                  |  |  |  |  |
| विवाशाशादादादादा  | व वि । ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ |  |  |  |  |
| ० ६प              | e § aa                                   |  |  |  |  |
| o a13             | о ч                                      |  |  |  |  |
|                   | al?                                      |  |  |  |  |
| व वि ४।४।९९९।४    | व वि ४।४।९।९।९।३                         |  |  |  |  |
| ६।२।२।२           | ६।२।२।२                                  |  |  |  |  |
| व वि ।४।४।९।९।९।४ | व वि ४।४।९।९।९।२                         |  |  |  |  |
| ६।२।२             | ६।२।२                                    |  |  |  |  |
| व वि ४।४।९।९।४    | व वि ४।४।९।९।९।१                         |  |  |  |  |
| ६।२               | ६।२                                      |  |  |  |  |
| व वि ४।४।९।९।४    |                                          |  |  |  |  |
| 8                 |                                          |  |  |  |  |

धनसंकलनासुत्रमिद् ॥ "पदमात्रगुणान्योन्यान्यासं वैकं सहोत्तराद्यंकागुणं । विषदध्नस्ययं विभजेद्वयेकपदान्योन्यगुणहताद्यन्त्रिवेता ॥" एंदिनु मुन्नं संकलितवनं तरत्पटू क्रमदिदं समस्त-गुणहानिगळ सब्बोविभागप्रतिच्छेदंगळू तरत्पडुगुं । पदमात्रगुणान्योन्यान्यासं पदं नानागुणहानि

मुत्तरक्षतं स्यात्— व वि ४४९९९९ र एवं चतुर्वादिगुणहानिषु चरमगुणहानिषयँताषु उभयथनानि ४६२र अविर्धकमाण्यपि उत्तरप्रनानि रूपोनपदगुणितानि स्युः । संदृष्टः—

| आदिधनं                                   | उत्तरधनं                                     |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| व वि ४४ ९ ९ <b>९</b> ४<br>० ६ प २<br>० ठ | १ —<br>विविध ४ ९ ९ ९ ९ प<br>• व<br>० ६ प व व |  |  |  |
| व वि ४४९९९४<br>६२२२                      | •                                            |  |  |  |
| व वि ४४९९९४<br>६२२<br>व वि ४४९९९४        | व वि ४४९९९९२<br>६२२<br>व वि ४४९९९१           |  |  |  |
| व वि ४४९ <b>९९</b> ४<br>६                | , ६२                                         |  |  |  |

१० लेकर किया है। प्रदेशोंकी प्रधानतासे कथन करते हैं। सब जीवके प्रदेश लोक प्रमाण है।

पत्यासंख्यातैकभागमक्कुं प एताबन्मात्रद्विकंगळनन्योन्यास्मासमं माड्क्तं विरक् पुद्दिव राशियुं वर्व पत्यासंख्यातैकभागमात्रमप्य अन्योन्याम्यस्तराशियक्कुं प ब्येकं एकस्पदिवं होनमप्प राशियं व व

्र प्रहोत्तराद्यंशगुणं आञ्चतरवनांशंगळं कृष्टि गुणिति १३ प्य बी राशियं विपदध्नचयं पर्वीदवं व गुणितत्पट्दुत्तरथनचर्यादवं ९ प हीनं माडिदी राशियं १३ प ९ प ब्येकपदान्योग्यगुणहताछ-

पुणिसत्यद्दुत्तरथनवयदिवं ९ प होनं माडिबी राशियं १३ प ९ प व्येकपशान्योग्यगुणहताद्य-०० ००० चित्रदिना विभजेत् । रूपहोनपदप्रसित् प्रशोननानागुणहानिमात्रद्विक संवर्गाविदं पुट्टिब राशि-

ออ यन्योग्यान्यस्तरादयर्द्धसन्द्रु व पिदनादिक्छेद्रॉबर्व बङ्कूतंगळिवंगुणिसि प ६ व राजियिवं ठ२ ।

भागितुबुदंतु भागिसिद राज्ञियं तन्नवस्थितगुण्यराज्ञिने गुणकारमाज्ञि व वि ४।४।९।९।९३ प-९प ० ००

ऋणमं तेगदु प्रथक्त्थाविसिदोडे धनऋणराशिद्वयमिन्तिकर्तुः —

व वि ४ । ४ । ९ । ९ । ९ १ १ प्रव वि ४ । ४९ । ९९९ पिल्लि ऋण्यन्योरैक्यमें बिंतुधन-६ पुक्र । ६ प्र

संकलनसूत्रं परमात्रं प गुणान्योन्याभ्यासं य खोकं प सहोत्तराखंशगुणं १६ प विपरम्बर्ध ठठ ठ ठ ठ ठ

गुण्यस्य गुणकारं कृत्वा व वि ४ ४ ९ ९ १ १ — ९ पः ऋषे पृषक्त्वाधिते धन ऋणे एतावती स्वातां ठ ठ ६ प २

क वि४४९९९ १३ व वि४४९९९ ९ जज ऋषीर्णयोरैनयमिति यनस्यं उपयथनगुणकारांश-६ प ठ ठ२ ६ प

पीछे अं ह संदृष्टिमें ३१०० बताया है। नानागुणहानि पत्यके असंख्यातवें भाग। इसकी

बोळिह्बुभयषनगुणकारांशमात्रऋमं पृषग्पूतं साढि व वि४।४।९।९।९।१३।१ ऋण-६ प २

५५०० ३२ गुणिसि भागिसिदोडे रूपचतुब्टयगुणकारम् त्रिभागाधिक ग्रमक्कः। व वि ४ । ४ । ९ । ९ । ९ । ४

And white enables of a factor of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

मो त्रिभागदोळु ऋणमं निरीक्षिसियपर्वात्तिसदोडेकरूपासंस्थातेकभागमञ्जुं १ मेकेंदोडे नाना-

 गुणहानिगुणकारमं नोडलु भागहारभुतान्योन्याम्यस्तराशियद्वंममंख्यातगुणितमप्युर्दारदमा रूपासं-स्यातियकभागमं कळेदोडे किचिद्रनत्रिभागाधिकरूपचतुष्टयं गुणकारमक्कः —

चारितवमा अट्ट एंडु गुणहानियतुरवाबिस चतुर्गुणकारदोळेकद्विकसं को डु गुणिस दोगुणहानियं माडि चतुष्कांदंदं गुणिसि जधन्यस्यद्वंकमृत्यादिसि द्विगुणितैकगुणहानिस्यद्वंकशलाकायगीदंदं १० गुणिसि । व वि १६ । ४ । ९ । ९ । २ । चरमगुणकारद्विकदोळु सुन्तिनंते किचिद्तस्यदुर्भागमं— व वि १६ । ४ । ९ । ९ । १ - । साधिकं माडि । ज्ञा व । वि । १६ । ४ । ज्ञा १ । इ व वि १६ ।

व वि १६।४।९।९।१-।२। साधिकं माडिं। प्राःव । वि । १६।४।फ १।इ. व वि १६। ३२

४।९।२।२।लब्बमिनितुस्पर्द्धकंगळप्पुतु।९।९।२।इतुगुणहानिस्पर्द्धकशलाकावर्ग्यमं

मार्चकरणं पृषक्तरस्य व वि ४४९९ ९१३ ए का बॉलिलं ६ प - ৪ ৪ ৪ २ ६ ए

१ कपासंक्यातैकभागः स्वात् a धनस्य गुणकारभागहारावत्त्रस्यं भक्त्या तृतीयभागे तट्ट्यासंक्यातैकभागेऽपनोते १५ किचिद्रनत्रिभागाधिकरूपचतुष्टयगुणकारः स्वात् । व वि ४४९९५ असमे सर्वज्ञवस्योपपाटयोगस्यान-

स्याविमावप्रतिच्छेदाः प्राम्बत् चारितवमा बहु इति गुणहानिगुत्माय चतुर्गुणकारे एकदिकं स्थोकृत्य दोगुणहानि कृत्वा चतुर्कन संगुष्य अवय्यस्यर्षकमुत्याच दिगुणितैकगुणहानिस्यर्षकसङ्गकावर्षेण संगुष्य व दि १६४९० २ चरमगुणकारदिकं प्राम्बत् किचिद्दनयद्भागेन व वि १६४९ २—र साथिकं कृत्वा प्र व वि १६४।

अंक संदृष्टि पाँच है। एक गुणहानिका आयाम जगतश्रेणिका असंख्यातवाँ भाग। इसकी

अंगुलअसंखभागप्पमाणमेत्तवरफड्ढया उड्ढी । अंतरछक्कं ग्रन्था अवरद्वाणाट उक्कस्सं ।।२३०॥

अंगुलासंख्यभागप्रमाणमात्रावरस्पद्धं कवृद्धिरन्तरषट्कं मुक्त्वावरस्थानादुत्कृष्टं ।।

अवरस्यानात् सूक्ष्मितगोवलन्ध्यय व्यक्तिभवंगळ चरमभवव त्रिविष्ठदंगळोळ प्रयमविष्ठहदुवपादयोगसन्ध्यंज्ञधन्यस्यानवस्त्रिण्ननस्स्स्यानं मोवत्गो डु प्रयमस्य हानिन्धां नास्ति वृद्धिकां १०
नास्ति ये वनंतरयोगस्यानवोळु वृद्धियुंटरपुर्वारवमा द्वितोयस्थानं मोवत्गो डु सभ्वंशकुष्टयोगस्यानं
पुददुवन्नेवरं सांतरिनरंतर सांतरिनरंतरतरतळेव त्रिविषयोगस्यानंगळोळु सभ्वंश निरंतरकर्माववं
सुम्पंगुलासंस्थातेकभागमात्र प्रमितंगळु जवन्यस्थ्यकंगळु। युगपत् स्थान स्थानं प्रति पूर्ध्यपूर्ण्वस्थानं नगळ मेळे बद्धियागियसरोस्तरस्थानंगळागृसं पोष्ठवन्त पेन्क्सं पोष्ठस्य विरल ।

फ १। इव वि १६४९९२ लब्धमेतावंति स्वर्थकानि ९९२। साधिकद्विगुणगुणसुणिस्वर्धकशलाका- १५

वर्गमात्राणि a a २ । इमानि प्रतरासंख्येयभाग इति नाशंकनोर्य 'इगि ठाणप्फडुयाओ' इति सूत्रेण श्रेण्य-

संस्थातिकमाराप्रतिपादनात् । a ॥२२९॥ तज्ज्ञचन्ययोगस्थानस्योपरि सूच्यंगुलासंस्थातिकभागमात्रज्ञचन्य-स्पर्धकानि विधित्वा विश्वता एकैकमपूर्वस्पर्धकं, एवं गत्वोत्कृष्टस्थानमृत्यवते इत्यप्रतनसूत्रद्वयेन आह्—

तस्मात् सुक्ष्मिनगोरलञ्चाययीसकस्य सर्वज्ञय-योगपादयोगप्रधानादनंतरस्यानगादि इत्या सर्वोरकृष्ट-योगस्थानोरपत्तिवर्यतं सांतरेषु निरंतरेषु सांतरिनरंतरेषु च अमोत् योगस्यानेषु निरंतरं सूच्यंगुलासंस्थानीकमाग- २० मात्राणि जयन्यस्त्यंशानि युगवरप्रतिस्यानं वर्षते तदा एकैक्युलरोत्तरस्थानमुत्रयते ॥२३०॥ तथा सर्ति—

अक संदृष्टि आठ है। इत्यादि सब पूर्ववत जानना। ऊपर टीकामें अविभाग प्रतिच्छेदोंके मिलानेका विधान विस्तारसे किया है। यह जघन्य योगस्थानका कथन हुआ ॥२९९॥

सूक्ष्म निर्माद लब्ध्यपर्यामक जीवके सबसे जधन्य उपपाद योगस्थान होता है। उसके अनन्तरवर्ती स्थानसे लेकर सर्वोक्त्वर योगस्थानको अत्यत्ति पर्यन्त सान्तर, निरन्तर और २५ सान्तर, निरन्तर और ३५ सान्तर, निरन्तर सब ही योगस्थानों ने से अर्थेक योगस्थानों निरन्तर सूक्यंगुलके असंख्यातर्वे साग प्रमाण जधन्य स्पर्थक युगपन् बढ़ते हैं। तब उत्तरोत्तर एक-एक स्थान उत्पन्न होता है।।२३०॥

विशेषार्थ — जघन्य स्थानमें प्रथम गुणहानिक प्रथम स्पर्धकमें जितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उनसे सूच्यंगुरुक असंख्यातवें भाग गुने अविभाग प्रतिच्छेद उससे ३० जपरके दूसरे योगस्थानमें होते हैं। इसी प्रकार दूसरेसे तीसरेमें सुच्यंगुरुके असंख्यातवें

## सरिसायामेणुवरिं सेढियसंखेजजभागठाणाणि । चिडिदेक्केक्कमपुट्वं पड्डयमिह जायदे चयदो ॥२३१॥

सदुशायामेनोपरि श्रेश्यसंख्येयभागस्यानानि । चटित्वा एकैकमपूर्वां स्पर्धकमिह जायते चयतः ॥

वृद्धिप्रमाणमायामः । इति प्राक्तगतिपर्द । सद्गायामेनोपरि सभ्यंज्ञघन्ययोगस्यानायामय समानायामय मेळे चयतः सच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रजचन्यस्पद्धं कंगळु सभ्यंज्ञघन्यदनंतर द्वितीय-स्थानं मोहला। हु पेन्चूंतं पेन्चूंतं पोगियो देडेयोळु जघन्यस्थानायामय मेळे पेक्चित्र चयदिवमो दु अपूर्व्यस्पद्धं कं पुदरुषुं । अवनितु स्थानंगळं नडेबु पुदरुषुमं वोडे अनुपातत्रेराज्ञिकदिवमा स्थानंगळ साधिसल्पङ्कृषु । प्र व व । १६ । ४ । र । क । स्था । १ । इ । व । व । १६ । ४ । र ना इनितिनित्

रः तिवभागप्रतिच्छेदंगळर्शिच्यो दुस्थानविकल्यं युट्दुलं विरलागळिनितविभागंगळ् पेच्चित्रलिक्पोनित् स्थानविकल्यंगळप्युवे दितु त्रेराशिकमं माडि बंद लम्बप्रमितं विर्माद १६।४ अथवींतत-व वि अ १६।४।२

तस्तर्वज्ञयन्ययोगस्यानस्य समानायामस्योपरि उक्तप्रमाणवयेन एकमपूर्वस्यर्थकमुत्यदाते । कति स्थानानि गस्त्रा गस्त्रा ? इति चेत् यद्येतावस्तु अजिमागप्रतिच्छेटेषु प्र-च वि १६४२ व्यक्तिषु एकस्यानं फ स्था १

तदैतावत्सु इ व वि १६ ४ ९ ना विधितेषु कति स्थानानि ? इति त्रैराशिकेन लब्धमात्राणि

१५ भाग प्रमाण जमन्य स्पर्धक अधिक होते हैं। तीसरेसे चौथेमें, चौथेसे पाँचवेंमें, इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट योगस्थान पर्यन्त एक-एक स्थानमें सुरुवंगुंडके असंस्थातवें भाग प्रमाण जमन्य स्पर्धक बढ़ते-बढ़ते होते हैं। आगे छह अन्तर कहेंगे, उनको छोड़कर जमन्य स्थानसे स्कृष्ट पर्यन्त जीवोंके योगस्थान होते हैं।।२३०।।

सबसे जयन्य योगस्थानके समान आयामके कार पूर्वीक प्रमाण युद्धिरूप चयके २० होनेपर एक एक अपूर्व सर्थक उरपन्त होता है। कितने-कितने स्थान जानेपर होता है? इसके उत्तरमें बेराक्षिक करना चाहिए। सुरुयंगुरुके असंख्याव आगेपर माण जयन्य स्पर्थकों के जितने अविभाग प्रतिच्छेन हो उनके बहुनेपर यदि एक स्थान होता है तो जनन्य स्थानके सब अविभाग प्रतिच्छेन हो उनके बहुनेपर यदि एक स्थान होता है तो जनन्य स्थानके सब अविभाग प्रतिच्छेन के प्रमाणमें एक गुणहानि सम्बन्धी स्पर्थकों को संस्थान स्थान गृणहानिसे गृणित उनको अन्योन्याभ्यस्त राजिका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतने अवन्य सर्थक बहुनेपर कितने स्थान होंगे, ऐसा बैरादिक करनेपर उच्चपराधिका प्रमाण जावाश्रीणका आसंस्थातवाँ भाग आता है। इसो प्रकार इसके अनन्यर समान आयाजा लिये दितीय स्थानसे छेकर, सूच्योगुण्के असंस्थातवें भाग प्रमाण जावन्य स्पर्थक एक स्थानमें

अ इत्यपूर्व्यस्यद्र्घकं कथयति नायं भागहारः ।

१५

मिनितु ९ ना श्रेण्यसंख्यातैकभागमात्रस्थानंगळप्पुषु । ३ । = । भत्तवन्ते तदनंतरसदृशायामद अ २

द्वितीयस्थानं मोदल्यो ड्र श्रेण्यसंख्यातैकभागमात्रतद्योग्ययोगस्थानंगळ् सबृद्धिकंगळ् नस्डु मत्ते वो द् द्वितीयाषुर्व्यस्यद्वंकं युट्डुगुमो क्रमविवमेकगुणहानिस्पद्धंकग्रकाकाराशिशमित के मपुश्चेस्पद्वं-मपुश्चेस्पद्यंकंगळ् पेव्विवस्तिः जपन्ययोगस्थानं द्विगुणमक्कुमो क्रमविदं तद्विगुणद्विगुणकार्यवं नडदु संतिपंवेदियपर्याप्तजीवसर्व्यांत्कृष्ट योगस्थानं युट्टुगुमी यर्थमं प्रद्योतिसल्समस्थमप्य रचना-विशेषसंबृद्धियद्



| <b>?</b> —           | 1 9       | _                                                         |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| व वि १६४९ ना अपवर्ति | तानि ९ ना | श्रेण्यसंख्यातैकभागमात्राणि भवंति a तथा तदनंतरं सदृशायामं |
| व वि १६ ४ २ अ        | ब २       |                                                           |
| a                    | a         |                                                           |

द्वितीयस्थानमादि कृत्वा श्रेण्यसंस्थातैकभागमात्रतद्योग्ययोगस्थानानि सवृद्धिकानि गत्वा पुनरेकं द्वितीयमपूर्व-

बढ़ें इस प्रकार जागतश्रेणिके असंख्यातर्चे भाग प्रमाण स्थान होनेपर दूसरा अपूर्व स्पर्धक होता है। उसके उपर जागतश्रेणिके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण स्थान होनेपर तीसरा अपूर्व स्पर्धक होता है। इसी प्रकार एक गुणहानिर्मे जितने स्पर्धकोंका प्रमाण कहा था उतने अपूर्व स्पर्धक होनेपर ज्वान्य योगस्थान दृना होता है। यहाँ अपूर्व स्पर्धक होनेका विधान समझमें न आनेके कारण नहीं खिला है।



विशेषार्थ—एक गुणहानिमें स्वधंकांका प्रमाण जगतश्रीणमें दो बार असंस्थातका भाग देनेसे जो भमाण आवे उतना कहा था। सो बतने ही अपूर्व स्पर्धक होनेपर जो यान-स्थान होता है उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं वे जबन्य योगस्थानके अविभाग प्रतिच्छेदसे दूने हैं। उससे उत्तर उतने ही अपूर्व स्थाक होनेपर जो योगस्थान होता है वह उस योगस्थानसे भी दूना होता है। इस प्रकार कमसे दूना-दूना होते संश्री पंचित्तर प्रयोगक







अट्ठघणं व २२२२२ गृण गृणिय व २२२२२२ आविविहीणं व २३१ ई ऊणुत्तरअजियं व २३१ a a १



विविश्हाशा वारारारावाविश्हाशा वराराराराविविश्हा ४ वराराराराउ

जीवका सर्वोत्कृष्ट परिणाम् योगस्थान होता है। यहाँ स्थान भेद लानेके लिए त्रैराशिक करना चाहिए। उसमें सर्वत्र प्रमाणराशि सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ भाग मात्र जघन्य स्पर्घक है, फलराशि एक स्थान, इच्छाराशि जगतश्रेणिके असंख्यातवाँ भाग मात्र जघन्य स्पर्धकोंको

## रूपोनगुणेन हतं गुणितं व २३१।१ प्रभिवेण भाजितं व २ ३१ सैकं ३२ यतिकृत्यो व ववर

गणभक्तं ३२ । रूपं स्थातित भवेदगच्छः । इवन्योन्यस्यतगुणकारशलाकेगळक्कुं । ई प्रति-२२२२२



प्र—विविद्धर फ—स्वा१।इ−विविद्धर a जब्बस्यानविकल्पाः a २ पुनः प्र—विविद्धर २ a ə

फ—स्या १ इव वि १६ ४ व २ । लब्बस्यानविकल्पाः व २ २ पुनः प्र-व वि १६ ४ २ फ-स्या १ इव व

५ वि१६ ४ a २ २ लब्धस्यानविकल्याः a २ पृतः प्रविवि १६ ४ २ । फ—स्वारे । इ विवि १६ ४ a

— २२२ । कर्यस्थानविकल्पाः व २ पुनः प्र-य वि १६४२। फ-स्था १६व वि १६४व २२२२। व

— ३१ ७ २ ३१ क्ळणुत्तरअजियं इतीदं सर्वयोगस्थानविकल्पत्रमाणं भवति ७ २ १ इदं पुनः रूपोनगुणेन हतं गुणितं

१० कससे एक, दी, चार, आठ, सोळह और वत्तांस गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना जानना। यहाँ फळसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर जगतश्रीणके असंख्यातवें भागको १ व. स्यान = तावान = यावतो वारान १ ति भ.। पायने मुंबे ब्याख्यानदोळु बरेयल्यट्रपुदिबरभिन्नायनेने दोडे जयन्ययोगस्थानव व मेले तावन्मान्नं पेच्चि व विद्युणस्थानं पुट्टिब कारणं प्रथमनैराजिकबोळ् व इनितु पेच्चिगे यिच्छाराजियं दरि-बुदु । इदार प्रथमांतराळव योगविकल्पंगळु बंदवु मत्ते द्विगुणस्थानव व २ मेले अनिते व २ पेच्चिच्चपुर्गुणस्थानं व २ । २ पुट्टिब कारणं द्वितीयनैराज्ञिकबिल्ज व २ इदु इच्छाराज्ञि । यिवरि द्वितीयांतरालविकल्पंगळु बंदुबु मत्ते मुंबे इदे कममेंदु आविसिको बुदु ।।

ई जयन्ययोगस्थानं सोदल्गों इ सर्व्वात्कृष्टयोगस्थानपर्यन्तिमहें समस्तयोगस्थानविकल्पंगळू तरत्वडुगुमदें ते दोडे जयन्ययोगस्थानं मोदल्गों इ सब्धिकस्थानंगळू नडेदावुदों देडेयोळू जयन्ययो-गस्थानं द्विगुणमबक्कमिल्कगोनितु स्थानविकल्पंगळबकुमेंदोडे त्रैराशिकं माडल्पडुगुं। इनितविभाग-प्रतिच्छेदंगळु पेचिददोडों दु स्थानविकल्पमबकु मागळेनितविभागप्रतिच्छेदंगळु पोच्चदिल्लगोनितु स्थानविकल्पंगळपुर्वे दितनुपातत्रत्रेराशिकमं माडि प्रति क सा १ इ त । लक्ष्यस्थानविकल्पंगळिक १०

इरवस्योग्याभ्यस्तगुणकारशकाकाः स्युः । जधस्यात् ब्रा उस्कृष्टं सर्वयोगस्थानविकल्पेषु यत्र यत्र अधस्यं द्विगूर्ण द्विगुणं नात् तत्र तत्र कित कित विकल्पाः स्युः ? इति चेत् उच्यंतै—एताबदविभागप्रतिच्छेददुदौ एको विकल्पः तदा एताबद्वृद्धौ कित इति प्र—च वि १६४२ फ-स्या १ इ व वि १६४—। छम्धाः स्थान-

सुच्यंगुळके असंस्यातवें भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसको अनुक्रमसे एक, दो, चार आठ और सोळहसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने स्थानभेद होते हैं।

यहाँ अंकसदृष्टिकी अपेक्षा सोलह पर्यन्त ही गुणकार कहा है। इनका जोड़ देते हैं—

'अंतथणं गुण्गुणियं आदिविहीणं रुडणुत्तरमाजियं' इस गणित सुत्रके अनुसार अन्त-का घन जगतअणिके असंस्थातवें भागको सुन्धंगुलके असंस्थातवं भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उससे सोलह गुना है। उसको गुणकार दोसे गुणा करें। उसमें आदिका प्रमाण, जगतअणिके असंस्थातवं भागमें सुन्धंगुलके असंस्थातवं भागसे भाग दें उतना है। उसको १० घटानेपर जगतअणिके असंस्थातवें भागको सुन्धंगुलके असंस्थातवें भागसे गुणा करके इकतीससे गुणा करें, उतना होता है। तथा एक होन उत्तर एक, उससे भाग देनेपर भी इतना हो रहा। सो इतना सव योगस्थानोंके भेरोंका प्रमाण है। उसको एक होन गुणकार एकसे भाग देनेपर भी इतना ही रहा। उसको आदिसे भाग देनेपर लब्ध इकतीस आया। उसमें एक मिलानेपर बत्तीस हुए। सो जितनी बार गुणकार दोका भाग देनेपर एक रहता है है उनना गच्छ जानना। सो पाँच बार रोका भाग बत्तीसमें देनेपर एक रहता है अतः अत्योग्याध्यस्य राशिको गुणकार शलाका पाँच है। पाँच जगह दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याध्यस्त राशिका प्रमाण बत्तीस आवा है।

ँ इसी प्रकार जघन्य स्थानसे लेकर उल्लुष्ट स्थान पर्यन्त सब योग स्थानोंके जघन्य भेदोंमें जबन्यु योगस्थान जहाँ-जहाँ दूना होता है चहाँ-यहाँ योगस्थानोंके कितने भेद होते ३०

हैं सो कहते हैं-

नित्तपुत्रु — १ मतं प्रव वि १६ । ४ । २ १ ए स्था १ इव वि १६ । ४ । ० लब्बस्थानविकत्य । १ । १ मतं प्रव वि १६ । ४ । २ । ए स्था १ इव वि १६ । ४ । - २२ लब्बस्थानविकत्यं । १ । ए स्था १ इव वि १६ । ४ । - २२ लब्बस्थानविकत्यं । १ । ए स्था १ । इ । व वि १६ । ४ । - २२२ लब्बस्थानविकत्यं । १ । ए स्था १ । इ । व वि १६ । ४ । - २२२ लब्बस्थान । १ । इ । व वि १६ । ४ । - १२२ लब्बस्थानविकत्यं । १ । इ । व वि १६ । ४ । । लब्बस्थानविकत्यं । ए लब्बस्थानविकत्यं । १ । इ । व वि १६ । ४ । । लब्बस्थानविकत्यं । १ । इ । व वि १६ । ४ । । लब्बस्थानविकत्यं । १ । इ । व वि १६ । ४ । । लब्बस्थानविकत्यं । ० ० ० ० २ २ । वि १६ । ४ । लक्ष्या । विकत्यं । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । लब्बस्थानविकत्यं । विकत्यं । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । ४ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । ४ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६ । वि १६

निकारको राजित । र १ कुन र जिल्ला ११६० । ४ १६४ — १ लक्बस्यानावकत्प त

रि॰ एतावंतः ठरेपुनः प्र—व वि १६ ४ २ फ.—स्या१ इ. व वि १६ ४ — २२।लक्ष्याःस्पानविकल्पाः एतावंतः ठ ठ

a २२२ पूनः प्र−व वि१६४ २ ।फ ∸स्या१ ।इ. व वि१६४ — २२२ । लब्बाःस्यानविकस्पाः a

एतावंतः ३२२२ एवं गस्वा सर्वोत्कृष्टयोगस्याने इच्छाराशी कृते प्र—व वि १६४२ फ-स्वा १ इ व वि

१६४ — छे छब्बस्थानविकल्पाः एतावंतः — २ छे एते च अंतवणं गुणगृणियं २ २ छे २ आदिविहीणं २०२ २ ३०२

प्रमाण फल और इच्छाराशि कमसे पूर्वोक्त प्रमाण जानना। इतना ही विशेष है कि १५ यह कथन अंक संदृष्टिकी अपेक्षा न होकर यथार्थ अपेक्षा है। अतः पूर्वमें जैसे अन्तधनमें

स्थानविकल्पंगक्रमे नानागुणहानिज्ञालाक्रेगळिरियल्पडबबु कारणमागि तत्तवस्तराळस्वानंगळू द्विगुण-द्विगुणक्रमविवमेनितु स्थानंगळंनडेवबेंजि नानागुणहानिज्ञलाकेगळ् गच्छमक्कुमबु तरल्पड्तिवे रूपोन गुणेन हतं गुणिञ्चतं प्रभवे भाजितं सैकं । यतिकृत्वो गुणभक्तं रूपं स्थान्तति भवेदगच्छं ॥

एंबिती करणसूत्राभिप्रायदिवं नानागुणहानिकालाकेगळेनितप्पुवेंदोडे केळवेळवरें :— रूपोनगुणेन द्विगुणगुणसंकलनिधानमप्पूर्वारंदं गणकारमेरडरोळो द्व रूपं कळेदोडो वे

रूपमनकुमर्वारदं हतं गुणितं गुणिसल्पट्ट धनरूपसर्व्यस्थानविकल्पंगळं व २ छ प्रभवेण भाजितं a a

प्रभनमेंबुरादियस्थानिकल्पंगळवॉरंद भागिसल्पट्ट राशियं व रेखे अपर्वात्ततिसर्गु छे सै - व aaa २ a a

एकरूपं कूडिडुवं छे यतिक्रुत्वः वारे क्रन्व...एंडु यावतो चारान् यतिक्रस्वः एनितु वारंगळनु गुण-भक्तं रूपं गुणकारभूतद्विकविदमी वन्योन्यान्यस्तराधियं छेबासंख्यातैकभागमात्रराधियं भागिसिव वारंगळ रूपं तित तावरप्रमितं गच्छं स्यात् गच्छमबकुर्षेवितु तिरुपंषूपविद्यं नानागुणहानिद्यालाकेगळ् १० असंख्यातरूपहोनपत्यवनगांजलाकाप्रमितमाणु । व । वेकंदीडे छेबराक्षिय अर्ड च्छेबंगळप्य वनगैद्याला कंगे द्विकमनित् तंव गर्गमं माब्तिरल् पत्यच्छेबराजि पुद्दुगं । विरलनराजीवी पुण जेतियमेत्ताणि होणक्ववाणि । तेसि अप्णण्णहवी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ एंबा वर्म्मांजलाकेय होनरुपुणळ्डसंख्या-

विकारमकेन भक्ताः संतो रूपं जागंते ते बाराः तियंग्रूपेण नानागुणहानिशलाकाः स्युः । तास्व असंख्यातरूपैहीन-

सोखहका गुणकार कहा, बैसे हो यहाँ क्रमसे दूना-दूना परवके अघेन्छेदों के असंख्यातवें भागका आधा प्रमाण मात्र गुणकार जानना। सो 'अंतवणं गुणगूणियं' स्वादि सुत्रके अनुसार जोड़नेपर सब योगस्थानोंके मेदोंका प्रमाण होता है। उसको एक हीन गुणकारसे गुणा करके आदिस्थानसे भाग दें, एक सिळानेपर परवके अघंन्छेदोंका असंख्यावनों भाग द० होता है। उसमें जितनी बार गुणकार दोसे भाग देनेपर एक रहे उननी नाना गुणहानि झखका है। से असंख्यात हीन एक्यकी बगंतळाका प्रमाण जानना। क्योंकि परवक्त वगंतळाका प्रमाण होते के अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर परवक्त अदिक्ष्य मात्र प्रमाण होता है। और उसमें घटाये असंख्यात । उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यातका

<sup>ु-0</sup> -- २ छे ६ऊणुत्तरभित्रयं इति सर्वयोगस्थानविकल्याः स्युः । त एव पुन। रूपोनगुणेन एकेन हताः व २ छे १ व व व

प्रभवेन श्रादिस्यानिकल्पैभीजिताः ८ २ ई १२ अवर्तिताः छै १ एकल्पसहिताः छै यावतो वारान् गुणेन ८ ०० ० ० ०

₹.

तंगळं विर्क्रिति रूपंप्रति द्विकमं कोट्ट वर्गिगतसंवर्गं माइनिरलावुवो हु लब्बराशियवुवुमसंस्थात-मेयक्कुमा राशि छेदराशिगे हारमक्कुमपुर्वरिदमसंस्थातरूपहोनवर्गाशलाकेगळे नानागुणहानि-शलाकेगळिल्लिगः वेंबुदु निम्बीधवोधविषयमक्कुमी सस्वयोगस्थानंगळोळगे पविनास्कुं जीव-समासंगळ उपयाययोगएकातानुवृद्धियोग परिणामयोगमं वो योगत्रयंगळ जघन्योत्कृष्टीवषयंगळ ५ ८४ नेभक्ताल्कं पर्वराळिदसस्यबद्धस्यमं गायानवर्कीदं वेळव्यवः —

> एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरवर विषयं । चउरासीदिपदेहिं अप्पाबहुमं परूवेमी ॥२३२॥

एतेषां स्थानानां जीवसमासानामवरवरविषयं । चतुरशीतिपदैरल्पबहत्वं प्ररूपयामः ॥

र्ड पेळल्पट्ट सर्क्यगेगस्यानविकल्पंगळ जीवसमासेगळ जघग्योत्कृष्टीवयवमं च शब्दांदरपु-१० पपादयोगमेकान्तानुवृद्ययोग परिणामयोगमें च योगत्रवमनाश्रविसि चतुरशीतिपदंगळिदगळन-बहुत्वमं पेळदेसेंदू पेळल्पकमिसि मुंदण सुत्रमं पेळवपर :—

> सुहुमगलद्धि जहण्णं तिण्णिञ्वत्ती जहण्णयं तत्ती । लद्धियपुण्णुकमस्सं वादरलद्धिस्स अवरमदो ॥२३३॥

परयवर्गरालाकामार्थ्यो भवति व—० कुतः परयवर्गरालाकाप्रमितदिकसंवर्गरान्त्रवर्णकरूररारोहीनस्पासंक्यात-मात्रद्विकसंवर्गीत्वन्त्रासंक्यातस्य हारत्वसभवान् ॥२३१॥ अवानंतरं अभिषेयस्य प्रशिक्षात्रसम्हान्सः

एतेषामुक्तयोगस्यानानां मध्ये चतुर्दशजीवसमासाता जयन्योत्कृष्टविषयमस्यबहुत्वं चशक्रात् उपपादादि-योगन्नयमान्नित्व चतुरशोतिषदैः प्रकृषयामः ॥२३२॥ तथया —

अत्र सूक्ष्मवादरैंकेंद्रियद्वित्रचतुरसंज्ञिसंज्ञिपंचेंद्रियाणा संृष्टिः --

भागहार होता है। आह्मय यह है कि असंख्यातहीन पत्यकी वर्गश्रकाका को प्रमाण है इतनी बार जबन्य योगस्थान दूना होनेपर उत्कृष्ट योगस्थान होता है। इससे इसको नाना सुणहानि श्रकाका कहा है। इस नाना गुगडानि प्रमाण होके अंक स्वकर परस्परमें गुणा करनेपर पत्यके अर्द्धक्षेत्रोंके असंख्यातवें भागमात्र अन्योन्यास्थस्त राश्चि होती है। इससे २५ जायन्यकी गुणा करनेपर उत्कृष्ट योगस्थानके अविभाग प्रतिक्छेदोंका प्रमाण होता है। इस तरह योगस्थानोंका प्रमाण होता है। इस

आगेके कथनकी प्रतिज्ञा करते हैं-

जबर कहे इस योगस्थानोंमें चीदह बांब समामींक जघन्य-उस्कृष्टकी अपेक्षा और 'च' शब्दसे उपपाद आदि तीन योगोंकी अपेक्षा चौरामी पर्टोक द्वारा अल्पबहुत्व कहते हैं ॥२३२॥ ३० यहाँ सूक्स, चादर, एवं न्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंजीपेचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियकी संदृष्टि इस प्रकार जानना—

| सू | <b>बा</b> | बि<br>०२ | ति<br>०३ | 98 | अ<br>०५ | सं<br>०६ |
|----|-----------|----------|----------|----|---------|----------|
|    |           | 0        | 0        | 0  | 0       | 0        |
|    | ĺ         |          | 0        | 0  | 0       | 0        |
|    |           |          |          | 0  | 0       | 0        |
|    |           |          |          |    | 0       | 0        |
|    | }         | l        | l        |    |         | 0        |

सक्ष्मलब्धिज्ञचन्यं सक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्ध्यात्रैकेंद्रियजीवनुपपादजचन्ययोगस्यानं स्तोकमञ्कु १ मदं नोडल तन्निवत्तेरुर्जधन्यकं आ सुक्ष्मनिगोदनिर्वत्यपर्याप्रजीवज्ञधन्योपपादयोग-स्थानं पत्यासंख्यातेकभागगणितमककं ।२। ततः तस्मात अदं नोडल लब्द्रघपुणीत्कव्हं सहमलब्ध्य-पर्ध्याप्तजी वोत्कृष्ट्रोपपादयोगस्थानं पत्यासंस्यातैकभागगृणितमक्कं ।३। अतः अदं नोडल् बादरलब्धे-रवरं बादरलब्ध्यपर्याप्तजीवोपपादज्ञघन्ययोगस्थानं पत्यासंख्यातैकभागगुणितमक्कु ।४।

| सू | वा | वि | ं ति | ৰ   | भ  | सं |
|----|----|----|------|-----|----|----|
| 90 | ०१ | ०२ | • 3  | 80  | 04 | ०६ |
|    | ŀ  | 0  | 0    |     | 0  | ۰  |
|    | ļ  | ĺ  | . 0  | 0   | •  | ۰  |
|    |    |    |      |     | •  | ۰  |
|    |    | 1  |      | 1   |    | 0  |
|    |    | -  | 1    | ( ) |    | 0  |

सङ्मिनिगोदलङ्क्ष्यप्यातिकस्य उपपादअधन्यं स्थानं सर्वतः स्तोकं १ । ततः तन्तिर्वस्यपर्यासज्ञ्यन्यं पत्यासस्यातगण २ । ततः सक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तस्य तदत्क्रप्टं पत्यासस्यातगणं ३ । ततः बादरलब्ध्यपर्याप्तस्य तज्जधन्य पत्यासंख्यातगणं ॥४॥२३३॥

|     |     |      |     |    |     | 1.50 |  |
|-----|-----|------|-----|----|-----|------|--|
| सू. | वाः | वित. | ति. | च. | अ.  | सं.  |  |
| ٥٩  | ۰۶  | ०२   | ۶۰  | 08 | oly | ०६   |  |
|     |     | 0    | 0   | 0  | ٥   | 0    |  |
|     |     |      | 0   | 0  | 0   | 0    |  |
|     |     |      |     | ٥  | ۰   | •    |  |
|     |     |      |     |    | 0   | ٥    |  |
|     |     |      |     |    |     | 0    |  |

सुक्मिनिगोद् लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य उपपाद योगस्थान सबसे थोड़ा है।१। उससे सहम निगोद निर्वत्यपर्याप्तकका जघन्य उपपाद योगस्थान पत्यका असंख्यातवाँ भाग गणा १० है। अर्थात पत्यके असंख्यात भागों मेंसे एक भागके द्वारा पूर्व योगस्थानके अविभाग प्रतिच्छेदोंको गणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने अविभाग प्रतिच्छेद दसरे स्थानमें हैं। ऐसे ही आगे भी समझ होना २। उससे सहम लब्ध्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान पत्यके असंख्यातवें भागगणा है ३। उससे बादर लब्ध्यपर्याप्रकका जघन्य उपपाद योगस्थान प्रत्यके असंख्यातवें भाग गणा है ४ ॥२३३॥

## णिव्वत्तिसुहुमजेहुं बादरणिव्वत्तियस्स अवरं तु । बादरलद्विस्स वरं बीईदियलद्विगजहण्णं ॥२२४॥

निव्वंतिसुक्ष्मोत्कृष्टं बावरनिवृ तेरवरं तु । बादरलब्धेव्वं रं द्वीद्रियलब्धिजधन्यं ।।

निर्नृतिसुक्ष्मोत्कृष्टं आ बावरलब्ध्यपय्याप्तजीवज्ञवयोपपावयोगस्थातमं नोडलु निर्नृत्यपर्य्यासुक्ष्मजीवोत्कृष्टोपपावयोगस्थातं पत्यासंख्यातेकभागगुणितसबकुं १५। तु पुनः सनसर्व नोडलु
बावरनिर्नृतेत्वरं बावरनिर्कृत्यपर्याप्तजीवज्ञघय्योपपावयोगस्थातं पत्यासंख्यातेकभागगुणितसबकु
१६। सर्व नोडलु बावरलब्ध्येवरं बावरलब्ध्यवयामजीवोपपावयोगोत्कृष्टस्थानं पत्यासंख्यातीयकः
भागगुणितसबकु । अ। सर्व नोडलु द्वावियलब्ध्येजज्ञयन्यम् द्वावियलब्ध्यपर्याप्तजीवोपपावज्ञधन्ययोगस्थानं पत्थासंख्यातीकभागगुणितसबकुं । ८।।

बादरणिव्वत्तिवरं णिव्वत्तिविधिदियस्स अवरमदो । एवं वितिवितित्वितिच चडविमणो होदि चडविमणो ॥२३५॥

बादरनिव्वृत्तिवरं निर्वृत्तिद्वाँद्रियस्याऽवरं अवरः । एवं द्वित्रिद्वित्रित्रचतुरुचतुरित्रचतुर्व्यमनो भवति चतुर्विवमनः ॥

आ इींद्रियलब्ब्यपर्धानजीवजयन्योपपादयोपस्थानमं नोडलु बादरैकेंद्रियनिब्बृतिवर्श् १५ बादरैकेंद्रियनिब्बृत्यपर्धानजीवोपपादयोगोत्कृष्टस्थानं पत्यासंस्थातैकभागगुणितमक्कु १९।। मतः अदं नोडलु इींद्रियनिब्बंत्तेरवरं निब्बृत्यपर्धानद्वीद्रियजीवोपपादजयन्ययोगस्थानं पत्यासंस्थातगुणित मक्कु ११०। एवं ई प्रकारींवरं द्विजिलब्धपर्थ्यात्त हींद्रियजीदियजीवेगज यथासंस्थमागि उत्कृष्ट-जयस्योपपादयोगस्थानंगळु पत्यासंस्थातैकभागगुणितकसंगळपुष्ठु। उ। ज। अयं नोडलु द्विजि

ततः सुश्वनिर्वत्यययौत्तस्य तदुत्कर्यः पत्यसंस्थातगुणं ! ५ । तु-तृनः ततो बादरनिर्वृत्यययौत्तस्य २० तरुष्वमयं पत्यसंस्थातगुणं ६ । ततः बादरलब्ध्यपयितस्य तदुक्रस्यं पत्यसंस्थातगुणं ६ । ततः बोदियलब्ध्य-प्यात्तस्य तज्ज्ञपत्यं पत्यसंस्थातगुणं ।।।। २२४।।

ततो बादरैकंद्रियनिर्वृत्यवयानस्य तदुरकुर्यः पत्यासंस्यातमुणं ९ । अतः होहियनिर्वृत्यवयान्तस्य तज्जनस्यं पत्यासंस्थातमुणं १० । एवं लब्ध्यवयान्तिहिययोर्ययासंस्यं तदुनकुष्टजनस्योपवास्योगस्यानं

उससे सूक्ष्म निर्कृत्यपयोगकका बत्कृष्ट उपपार योगस्थान पत्थके असंख्यातर्थे भाग २५ गुणा है ५। उससे बादर निर्कृत्यपयोगकका जयन्य उपपाद योगस्थान पत्थके असंख्यातर्थे भाग गुणा है ६। उससे बादर लब्ध्यपयोगकका उत्कृष्ट जपपाद योगस्थान पत्थके असंख्यातर्थे भाग गुणा है ७। उससे दो इन्द्रिय लब्ध्यपयोगकका जयन्य उपपाद योगस्थान पत्थके असंख्यातर्थे भाग गुणा है ८।।२३॥।

उससे बादर एकेन्द्रिय निर्कृत्यपर्शाप्तकका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान परुयके असंख्यातवें ३० भाग गुणा है ९। उससे दो इन्द्रिय निर्वृत्यपर्शाप्तकका जवन्य उपपाद योगस्थान परुयके असंख्यातवें भाग गुणा है १०। इसी प्रकार उससे दो इन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट और

निवर्दृरयपर्याप्तर्रीवियत्रीदियज्ञीबंग उपयासंस्थानागि उत्कृष्टज्ञचन्योपपास्योगंगजू पत्यासंस्थातेकः भागगुणितंगळपुत्रु उ । ज अयं नोडलु त्रिच दुः लाज्यपर्याप्तत्रीवियत्र द्विपत्नोबंगळ प्रयासंस्थ-१३ । १५

मागि उत्कृष्टअवन्त्रोपवाबयोगस्यानंगजु पत्यासंस्थातैकभागगुणितंगज्ञप्वुबु उ । ज त्रिचतुः मत्तं १५ । १६

निर्वृत्यपटर्याप्तत्रीद्वियसर्विरियसोवंगळ ययासंस्थमागि उत्कृष्टज्ञयन्योपपादयोगस्यानंगळ् पत्था-संस्थातेकभागगुणितकमंगळपुत्रु उ। ज सर्तुव्विमनः मत्तमंते लब्ब्यपर्याप्तसर्तुरिद्विय असीत-१९५१ १८

पंचेदियजीवंगक ययासंख्यमाणि उत्कृष्टज्ञवन्योपपावयोगस्थानंगकु पत्यासंख्यातेकभागगुणितकसं-गळपुतु । १९ । २० । अवं नोडल् अत्तर्भते चतुर्विवमनः निव्वृत्यप्य्याप्तचतुर्विदय असंद्विपंचेद्विय-जीवंगळ यथाक्रमदिदमुपपावयोगोत्कृष्टजवय्यस्थानंगकु पत्यासंख्यातेकभागगुणितक्रमंगळपुतु । २१ । २२ ॥

> तह य असण्णी सण्णी असण्णिसण्णिस्त सण्णिउननादं । सुहुमेहंदियलद्विग अनरं एयंतनहि्दस्स ॥२३६॥

तथा चासंज्ञिसंद्रयसंज्ञिसंज्ञिन संद्रयपपादः । सुक्ष्मैकेंद्रियलब्ब्यवरमेकांतबद्धेः ॥

तथा च आ प्रकारविदससंतिसंति असंतिपंचेंद्वियसंतिपंचेद्वियलब्ध्यपर्याग्तजीवंगळ यथा-क्रमदिदयुवपादयोगोरकुष्टस्यानयुं जवन्यस्थानयुं परवासंख्यातैकभागगुणितकसंगळपुषु । २३१२४ ॥ मत्तसंते असंतिसंत्रिनां निवृत्यपर्याप्तासंत्रिसंत्रिजोवंगळ यथाक्रमविदयुवपादयोगोरकुष्टस्थानयुं

परयासंस्थातमुणे भवतः । ११ । १२ । ततः निर्वृत्ययर्थातिद्वित्तीद्विययेर्थवासंस्यं तदुरक्रष्टवयन्ये परमासंस्थात-गुणे । १३ । १४ । ततः क्रम्यप्यभित्तवित्तृतिद्विययोर्थवासंस्यं तदुरक्रष्टवयन्ये परमासंस्थातमुणे । १५ । १६ । पुनः निर्वृत्ययर्थात्तवित्तवृत्तिद्वयोर्थवासंस्यं तदुरक्रष्टवयस्य परमासंस्थातमुणे । १७ । १८ । तताः निर्वृत्ययर्थात्त-बतुःसित्तपर्वेदिययोर्थयासंस्यं तदुरक्रष्टवय्यं परमासंस्थातमुणे । १९ । २० । ततः निर्वृत्ययर्थात्वचतुरसित-पंचित्तयोर्थयास्त्रमं तदुरक्रष्टवय्यं परमासंस्थातमुणे । २१ । २२ ॥ १२६ । १३ ।

तया च असंज्ञिसंज्ञिल्डब्यपर्यान्तयोर्ययाक्रमं तदुत्कृष्टजघन्ये पन्यासंख्यातगुणे २३ । २४ । पुनस्तया

तेइन्द्रिय लब्ध्यपयीप कका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग पल्यके असंख्यातें भाग पुणे हैं। ११।१२। उससे निवृत्यपयीप दो-इन्द्रियका उत्कृष्ट और निवृत्य-पयीप दो-इन्द्रियका उत्कृष्ट और निवृत्य-पयीप दो-इन्द्रियका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१६।११। उससे निवृत्यपयीप तोइन्द्रियका उत्कृष्ट और लब्ध्यपयीप चौइन्द्रियका जधन्य उपपाद योग-२५ स्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१५।१६। उससे निवृत्यपयीप तोइन्द्रियका उत्कृष्ट और लिक्ट्रियपयीप तोइन्द्रियका उत्कृष्ट और लब्ध्यपयीप असंबी पोचिन्द्रयका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१९।१८। उससे लब्ध्यपयीप असंबी पोचिन्द्रयका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१९।१८। उससे लब्ध्यप्ति के असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१९।१८। उससे उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१९।२०। उससे असंबी पोचिन्द्रयका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं।१९।२२।। उससे असंबी लब्ध्यप्ति भाग गुणे हैं।१९।२२।। उससे असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति असंबी लब्ध्यप्ति लब्ध्यप्ति असंबी लिंदि लब्ध्यप्ति असंबी लिंदि लब्ध्यप्ति

जधन्यस्थानमुं पत्यासंस्थातेकभागगृजितक्षमंगळप्युत्र । २५ । २६ ॥ आ पूर्वमं नोडलु संस्युत्पार्वे कक्ष्यप्रथ्याप्तमंत्रिपंबीद्रयजीबोत्कष्टोषपावयोगस्थानं पत्यासंस्थातेकभागगृजितसक्कु । २० । सर्वे नोडलु सुक्षमेकद्रियलस्थ्यपर्याप्रजीवजधन्यमेकान्तानुतृद्धियोगस्थानं पत्यासंस्थातेकभागगृजितसक्कु । । २८ ॥ सर्वे नोडलः —

सण्णिस्सुववादवरं णिव्वत्तिगदस्स सुद्रुपजीवस्स ।

एयंतविद्ध अवरं लिद्धिदरे प्रस्पृते य ॥२३७॥

संज्ञिन उपपादवरं निव्वंत्तिगतस्य सुक्ष्मजीवस्य । एकान्तानुवृद्धिजघन्यं लब्धोतरस्मिन्

स्थलस्थले च ॥

सिन्नाः उपपादवरं निवृत्तिगतस्य सिन्निन्दृत्यपर्याप्तभौवोपपादयोगोरुङ्ग्टरस्यानं पल्या१० संस्थातैकभागगुणितसम्कु । २९ ॥ अवं नोङलु सुद्वसनोवस्य सुःशनिन्दृत्यपर्याप्तभोचन एकान्तानुबृद्धिन्नपर्य एकान्तानुबृद्धियोगनाव्यत्यानं पत्यासंस्थातेकभागगुणितमस्कु । ३० ॥ मदं नोङलु
छक्ष्यीतरित्मन् लक्ष्यपर्याप्तभिन्नवृत्यपर्याप्तभोवे स्थूलस्युले च बादराजे वादरवोजं एनं युदरवंमंबोडे बादरङ्ग्यपर्याप्तभोन्नविन्यपर्याप्तभोनो त्युलस्युले च बादराजे एनं युदरवंमंबोदे बादरङ्ग्यपर्याप्तभोन्नविन्यपर्याप्तभोन्नविन्यपर्याप्तभाग्निन्यपर्याप्तभान्यस्य स्थानानुबृद्धियोगस्थान्तु पत्यासंस्थातेकभागङ्गिकभगजे बुदस्य । ३२ ॥

१५

सङ्ग्रस्य-महम्ब-वृद्धं तो वादरवादर्य नां होति ।

तह सुहुम-सहुम-जेड्ड तो वादग्वादरे वरं होदि । अंतरमवरं लढिगसहमिदरवरंपि परिणामे ॥२३८॥

तथा सूक्ष्मसूक्ष्मज्ञेष्ठं ततो बादरबादरे वरं भवति । अंतरमवरं लब्बिगसूक्ष्मेतरमिप परिणामे ॥

अविश्विचीतिर्वृदययपित्योर्पयाक्रमं तदुःकृष्टजयन्ये पत्यासंस्थातपुर्वे । २५ । २६ । ततः सङ्क्यपर्यात्तराज्ञिनस्त २० दुन्कृष्टं पत्यासंस्थातगुर्वे २७ । ततः सूरुभैनेदियलब्बयपर्याप्तस्य एकातानुवृद्धिजयस्यं पत्यासंस्थातगुर्वे ।२८। ततः —

संक्षितिवृद्यययोत्तस्योपपादोत्हर्ष्ट्रं पत्यासंस्थातगुणं २९.। ततः मृश्यकंद्रियणिवृद्यययोत्तस्य एकांतानु-वृद्धिकपन्यं पत्यासंस्थातगुणं २०। ततः बार्टरेकेन्द्रियजक्रयययोत्तिकृद्यययोत्त्रसंदेतातुबृद्धिकपन्ये पत्या-संस्थातगृणितकमे । ३१। २२।।२२७।।

२५ पर्याप्तकका उन्कृष्ट और संज्ञों लब्ध्यप्याप्तका जबस्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गणे हैं १२३१२४। उससे असंज्ञों निमृत्यपर्याप्तका उन्कृष्ट और संज्ञी निमृत्यपर्याप्तका जनस्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ॥२५॥२६॥ उससे संज्ञी पनिष्य लब्ध्यपर्याप्तका उन्कृष्ट उपपाद योगस्थान पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा है १२०। उससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यप्याप्तकका जवस्य एकान्तानुषुद्धि योगस्थान पल्य- के असंख्यातवें भाग गणा है १२०। उससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यप्तकका जवस्य एकान्तानुषुद्धि योगस्थान पल्य-

उससे संजी पंत्रीन्य निर्हृत्यपर्याप्तकका उत्क्रस्ट उपपाद योगम्थान पहयके असंस्थातवें भाग गुणा है। २९। उससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय निर्हृत्यपर्याप्तकका जयन्य एकान्तानुदृद्धि योग-स्थान परयके असंस्थातवें भाग गुणा है। ३०। उससे बादर एकेन्द्रिय उत्कथपर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय निर्हृत्यपर्याप्तकका जयन्य एकान्तानुदृद्धि योगस्थान क्रमसे पहयके ३५ असंस्थातवें भाग गणे हैं। ३९१३२॥२३॥।

१५

۲,

> अंतरमुबरीबि पुणो तप्पुण्णाणं च उवरि अंतरियं । एयंत बिडिटडाणा तसपणलिद्धिस्स अवरवरा ॥२३९॥

अंतरमुपरर्याप पुनस्तःपूर्णानां चोपर्यंतरितमेकान्तानुवृद्धिस्थानानि त्रसपंचलब्येरवर-वराणि ॥

ता भाग्यस्मित्रियलब्ब्ययमितिर्गृत्वप्यसित्रोः एकांतानुबृद्धपुत्कृष्टे वस्यसंस्थातगुणक्रमे ३३ । ३४ । ततः बादर्शिद्धयनब्द्ययमित्रभृत्वपयित्रयोशेकातानुबृद्धपुत्कृष्टे वस्यसंस्थातगुणकक्रमे । ६५ । ३६ । ततः अंतर्रामित बादर्शिद्धयनिर्गृत्वपयस्तिकांतानुबृद्धपुत्कृष्ट्यमैत्रीद्धयलब्द्ययसित्ररित्यामयोग्यस्ययोर्द्रराले श्रेथ्य-संस्थातकमायमायस्योगस्यानि निम्स्यामिकानि तानि चातीत्य सुक्ष्यादरलब्ब्ययस्त्रीः वरिणामयोगस्य जयन्योरकृष्टः।नि वस्यसंस्थातगुलकमाणि ॥ ३७ । ३८ । ३९ । ४० ॥२३८ ॥

डससे सुइम एकेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक और सुइम एकेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तक के उत्कृष्ट एकानातुष्ट्राह्म योगायान कमसे पह्यके असंख्यात्व भाग गुणे हैं २२१३१ । उससे बादर एकेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तक उत्कृष्ट एकान्तातुष्ट्राह्म योगायान कमसे पह्यके असंख्यात्व भाग गुणे हैं २५१३६ । उसके परचान जरत है । अर्थात बादर एकेन्द्रिय निर्वृत्यवर्याप्तके उत्कृष्ट एकान्तातुष्ट्राह्म योगायान के स्वयमें जगतश्रीणिक असंख्यात्व भाग योगायान के सध्यमें जगतश्रीणिक असंख्यात्व भाग योगायान से सिंहें जिनका कोई स्वामी नहीं है । ये गोगयान किसी जीवके नहीं पाये जाते । इससे यह अन्तर पढ़ा है । इस स्थानोंको उत्कृषकर या छोड़कर सुक्म एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय उद्धर्म पढ़ान पत्रके जयन्य और उत्कृष्ट परिणाम योगायान अनुक्रमसे पत्रवक्त असंख्यात्व माग गोग्त है। इस सुक्ष उत्कृष्ट परिणाम योगायान अनुक्रमसे पत्रवक्त असंख्यात्व माग गोग हैं। यहाँ सुहमका जचन्य, बादरका जचन्य, सुक्षमका उत्कृष्ट, बादरका उत्कृष्ट ३० यह कम छना। ३०३८।३९५। ऐसे ही आगे भी जानना।।२२८।

٤.

अंतरं तद्वावरैकेंद्वियकेक्यपध्योग्रजीवपरिणामयोगोग्हुण्टरस्थानव सूद्रमपद्याग्रजीवपरि-णामयोगजप्रन्यस्थानद द्वितीयांतरगतश्रेष्यसंख्यातैकभागमात्रयोगस्थानविकत्यंगळनिकामिति उपध्येषि पुनः मेलेयुं मत्ते तत्पूर्णानां च आ सूक्ष्मेकेंद्वियपध्योग्रजीवंगळ वावरैकेंद्विययध्याग्रजीवंगळ जप्तत्यपरिणामयोगस्थानंगळ्मा सूद्रमबावरपध्यांतजीवंगळ परिणामयोगोग्हुण्टर्थ्यानंगळ् मिन्तु ५ नात्कुं स्थानंगळ् यन्धासंख्यातैकभागगुणिगक्रमंगळपुत्रु । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ ।। उपध्यंतरितं मेले तृतीयांतरगत्यश्रेष्यसंख्यातैकभागस्थानंगळनंतरिस्तयदद्वितपुर्वतं त्रसपंचलक्थः द्वीद्वयांद्विय बतुरिह्यपंचित्रया स्थानम्बर्धानंगळ्च पर्वाचानंगळ प्रकानतानुष्ठियोगजनस्थानंगज्ञपद्वा । ४५ । मबत्वस्थानंगळ्चप्रस्थानंगळ्च पर्वाचानंगळ्च परिवासंख्यातैकभागगुणितकर्मगळपुत्रु । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ४ । ४४ ।

> लद्धीणिव्यत्तीणं परिणामेयंतविड्ड्डाणाओ । परिणामद्वाणाओ अंतरियंतरिय उबस्वरि ।।२४०॥

ल्राध्यितिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तवृद्धिस्यानानि परिणामस्यानानि च अंतरिस्यांतरिस्यो-पर्व्यपरि ॥

मत्तमा संक्षिपंबेद्रियलब्ध्यपद्यांप्तजीवैकान्तानुबृद्धियोगोरकुष्टश्यानद द्वीद्रियलब्ध्यपद्यांप्त-१५ जीवपरिणामयोगजद्यन्यस्यानद चतुन्वीतरतत्रत्रेण्यसंख्यातैकभागस्थानविकत्यंगळनतिक्रमिति लब्ध्यपद्याम द्वीद्रियत्रीद्रियचर्नुरिट्य असन्नियंचेद्रिय संन्नियंचेद्रियजीवंगळ जदम्यपरिणामयोग-

इसके परचान चौथा अन्तर ई। अर्थान संद्री पेचेन्द्रिय लब्ध्यपयीपके उन्छप्ट एकान्तानु-वृद्धि योगस्थानके परचात् जगतश्रीणके असंस्थातवें भाग योगस्थानीका कोई स्वासी नहीं

तत चयरि श्रेण्यसंस्थातैकभागमात्रयोगस्थानानि द्विवीयमंतरं। तदतीस्य पुनः तत्पृथमशादःकेंद्रिया-पर्यात्तयोः परिणामयोगस्य जयप्योत्कृष्ठानि यस्यासंस्थातपुणकमाणि ४१। ४२। ४३। ४४। उत्तरं तृत्येयातरं श्रेण्यसंस्थातिकनागस्थानाम्यतीस्य द्वित्रबनुरशीजपंत्रियस्यपर्यात्रानामेकातानुर्वेश्वरस्योत्त्व द्वारस्या-२० संस्थातपुणकमाणि ४५। ४६। ४७। ४८। ४५। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४॥ १३२॥

<sup>(</sup> पुँनः तत्संज्ञिलक्ष्यपर्याःतैकांतानुवृद्धियोगोत्कृष्टदीद्रियलक्ष्यपर्यातपरिणामयोग अधन्ययोरंत रगतं )

इसके बाद दूसर अन्तर है अर्थात बादर एकेन्द्रिय उज्यवपायिककं अरहण्ट परिणाम योगस्थानके परवात जातअधिको असंस्थातवें साग प्रमाण योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई स्थामी नहीं है। अतः इनको छोड़कर सुक्ष्म एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके जान्य रूप और उन्हरूट परिणाम योगस्थान ये बार अजुक्रमसे पत्यके असंस्थातवें साग गुणे हैं ४%। प्रशुश्शाश्रा उसके ज्यर तीसरा अन्तर है अर्थात बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट परिणाम योगस्थानके पड़वात जातश्रीकि असंस्थातवें माग योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई स्वासी नहीं हैं। उनको छोड़कर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौड़न्त्रिय, असंबी पेकेन्द्रिय, संबी पेकेन्द्रिय उज्जयपर्याप्तके जवन्य और उन्हरूट एकालातुबुद्धि योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पत्रयके असंस्थातकों माग गुणे हैं ४५।४६।४०।४८।४९।५०।५१।४९।४९।४।१९।॥३२९।।

१. कोष्ठकान्तर्गतपाठो नास्ति व प्रती ।

पुनः चतुर्वतरं श्रेथसंस्थातैकभागस्यानान्यतीस्य द्वित्रचतुर्गनिक्षंत्रियलेक्य्यपर्यासानां परिणामयोगस्य १५ जमन्योत्कृष्टानि पस्यसंस्थातैकभागगुणितक्षमाणि ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५० । ६१ । ६२ । ६२ । ६३ । ६३ । ६३ । ६३ । ६३ । ६४ । पुनः ( तैरं तरुक्रक्यम्यग्रीस्तरम्त ) श्रेथसंस्थातैकभागस्यानानि प्रवानिक्ष्यातेकभागस्यानानि प्रवानिक्ष्याते क्रितान्य विक्रान्य विक्रा

हैं। उनको छोड्कर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंझी पंचेन्द्रिय और संझी पंचेन्द्रिय स्टब्स्यपर्धाप्तकके जयन्य और उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पत्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं प्याप्ट्रीय्वण्यात्वकें उत्तर है। अवश्रीत संझी पंचेन्द्रिय रुक्ष्यपर्थाप्तकके उत्तर है। अवश्रीत संझी पंचेन्द्रिय रुक्ष्यपर्थाप्तकके उत्तर प्रशास योगस्थानके परचान जगतश्रीणके रूप असंख्यातवें भाग योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई स्वामी नहीं है। उनको छोड्कर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझी पंचेन्द्रिय जीर संझी पंचेन्द्रिय निष्टृत्यपर्थापकके जयन्य और उत्तर है। अर्थात् संझी पंचेन्द्रिय निष्टृत्यपर्थापकके जयन्य और उत्तर है। अर्थात् संझी पंचेन्द्रिय स्वाप्त संझी पंचेन्द्रिय स्वाप्त संझी पंचेन्द्रिय प्रशासकके उत्तर है। अर्थात् संझी पंचेन्द्रिय प्रशासकके उत्तर है। अर्थात् संझी पंचेन्द्रिय प्रशासकके उत्तर है। सा इनकी छोड्कर दोइन्द्रिय, प्रसाय योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई स्वापी नहीं है। सो इनकी छोड्कर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, असंझी पंचेन्द्रिय और संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके जयन्य और उत्कृष्ट

व. संस्थातग ।
 २.-३. कोष्ठकाम्तर्गतपाठो नास्ति व प्रतौ ।

द्वियपस्याप्तजीव परिजामयोगोस्कृष्टस्थानपर्यंतं पत्यासंस्थातैकभागगुणितकमंगळें दु वैळ्डुदनीगळु ग्रंथकारं मुंदण गाथासुत्रादिवं पेळवर्ष ।

> एदेसि ठाणाओ पन्हासंखेज्जभागगुणिदकमा । हेड्रिमगुणहाणिमहा अण्णोण्णव्यत्यमेत्रं त ॥२४१॥

् एतेषां स्थानानि पल्यासंख्यातैकभागगुणितक्रमाणि । अधस्तनगुणहानिशलाकाः अन्योग्या-भ्यस्तमात्रं तु ॥

ई वेळल्यट्ट बतुरक्रीति अल्यबहुत्वयोगस्थानंगज् पल्यासंस्थातैकभागगृणितकमंगळप्युवंता-गुत्तं विरक्त सर्थित्कृष्टयोगस्थानं ज्ञवन्ययोगस्थानमं नोडल् पल्यच्छेदासंस्थातैकभागगृणितमप्युद् । आ जवन्योत्कृष्ट योगस्थानंगज् अधस्तनगुणहानितलाक्षेत्रग्नु कियत्प्रमितंगजप्युवंदी डे मुन्तं वेळल्पट्ट , असंस्थातक्ष्योनयस्यवसर्गजलाकाप्रमितंगळप्यु । ब-० विबु । अन्योग्यान्यस्तगुणकारकालकेगळं बु.

बणुदरिदमदेतेदोडेः— प्रविविश्६।४।२ फस्यान१ इ।विविश्६।४।वे१लब्ध

स्थानविकल्पंगळु वेर मत्तं:--

प्रविविद्दाप्राप्त र करमारेद्दाववि।१६।४-छ लक्ष्यस्थानविकल्पंगतु उँछै a əə२ a

अन्तर्थणं गुणगुणियं वरछे२ आदिविहीणं वर्रछे रूऊगुतर भजियमें दु तावस्मात्रमे-ववर वव

१५ **यन्कुम**न्ता<mark>गुत्तं विरलु</mark>रूपोनपुणेन हतं गुणितं वर्र्छ १ प्रमवेन भाजितं वर्र्छ वर्व

७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ ॥२४०॥ इममुक्तगुणकारं ग्रन्थकारः प्राह—

एतेषां चतुर्रशाजीवसमासागः मुग्गादादियां गत्रवस्य जयस्योः कृष्टचतुरशातिस्यातानि वस्यासंस्थातगुणित-क्रमाण्यपि सर्वोत्कृष्टं जयन्यात् पश्यब्छेदासंस्थातं स्थानगुणमंत्र । तथोजेपन्योत्कृष्टयोरेतरालस्या अधस्तमगुणन

परिणाम योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पत्यक असंख्यानवं भाग गुणे हैं ७५।७६।७५।७५। ८०।८१।८२।८३।८४। इस तरह ये चौरासी स्थान जानना ॥२४०॥

आगे प्रन्थकार स्वयं उक्त गुणकारको कहते हैं।

चौदह जीव समामोंके उपपाद आदि तीन बांगोंके जवन्य और उल्कृष्ट भेदसे ये चौरासी स्थान यद्यपि कासे पत्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। तथापि जवन्य योगस्थानसे

१. गुणकारशलाकेगलेंबुदर्यं।

सैकं। छे। यतिकृत्वो गुणभक्तं रूपं यावतो वारान्। गुणेन भक्तं रूपं। व−ठ। तिति भवेदगच्छः। ,

र्णंदितिबु असंस्थातक्त्योनपत्यवर्गाशालामात्रमन्योन्यास्यस्तगुणकारशलाकंगळ प्रमाणमवकुमवर प्रमाणसयस्ततगुणहानिशलाकेगळप्युवेंबुदस्य ॥

अनंतरमुपपादादियोगत्रयक्के जघन्योत्कृष्टिविदं निरंतरप्रवृत्तिकालप्रमाणमं मुंदण गाथासूत्र-विद पेळदपरः :—

अवरुक्कस्सेण हवे उववादेयंतविड्टाणाणं । एक्कसमयं हवे पुण इदरेसि जाव अद्वोत्ति ॥२४२॥

जघन्योरकृष्टेन भवेदुपपादैकान्तवृद्धिस्थानानामेकसमयो भवेत्पुनरितरेषां यावदष्टौ समया-स्नावन्यदर्थनं ॥

उपरादयोगमेकान्तानुवृद्धियोगमेंबी एरड्डं योगस्थानंगळो जघन्योत्कृष्टिविदं येकसमयमे १० प्रवृत्तिकालप्रमाणसक्कु । नितरेषां इतरंगळप्प परिणामयोगस्थानंगळो द्विसमयाद्यिगेगद्वट्टसमयं-गळेलेवरमन्नेवरं निरंतरप्रवृत्तिकाल प्रमाणमक्कुं । उक्तार्त्योगयोगियोगस्तंभरचनेयिद् :—

अस्यां स्तंभरचनायां जून्यानि त्रिकोणानि च किमरर्थमिति चेदुच्यते—एकं झून्यं सूक्ष्मजीव इति संज्ञार्थ । हे जून्ये द्वीद्रियजीव इति संज्ञानिम्ततं । त्रिचतुः पंचयद् जून्यानि त्रिचतुः संज्ञाउसीज्ञ जीव प्रतिपादकानि लघुसंदृष्टिनिमित्तं जून्यानि कृतानि । अत्र रचनायां त्रिकोणाकारं किमस्यं १५ इत्यारेकायां इत्युच्यते त्रिकोणाकारमत्र बादरजीवसंज्ञा निमित्तं । अत्र जून्यावस्थितगोद्याकारं ्र ग्रोभार्थमेव जून्यं सुक्षत्रीव संज्ञा इति अथ्यामोहेन इयं स्तंभरचना प्रतिपादनीया ।

हानिशलाकाः कति ? पूर्वोक्ता असंख्यातक्योनगश्यवर्गशलाकामात्र्यः व-a ता एव अन्योन्यास्यस्तस्य गुणकार-सलाका नाम ॥२४१॥ अद्योपपादादीना ज्ञष्योत्कृष्टेन निरंतरप्रवृत्तिकालप्रमाणमाह—

उपपार्दकातानुबृद्धियोगद्वयस्थानानां प्रवृत्तिकालो जवन्येन उत्कृष्टोन च एकसमय एव स्यात् । इतरेषां २० परिणामयोगस्थानानां द्विसमयाद्यक्षमयपर्यंतं स्थात् ॥२४२॥ उक्तार्थोगयोगिनी योगस्तंप्ररचनेयं —

सर्वोत्कृष्ट योगस्थान परयके अर्घच्छेदोंके असंख्यातवें भाग गुणा हैं। इन जघन्य और उस्कृष्ट योगस्थानके मध्यमें स्थित अधस्तन गुणहानिशलाका असंख्यात होन पर्यकी वर्गे-शलाका प्रमाण हैं। वे हो अन्योग्याभ्यस्त राशिको गुणकार शलाका हैं॥२४१॥

आगे उपपाद आदिके जघन्य और उत्कृष्टसे निरन्तर प्रवर्तनका काल कहते हैं-

उपपाद योगस्थान और एकान्तानुबृद्धि योगस्थानोंक प्रवर्तनेका काल जबन्य और उस्कुष्टसे एक समय ही है। और परिणाम योगस्थानोंके प्रवर्तनेका काल दो समयसे लेकर आठ समय पर्यन्त है।।२४२॥

विज्ञेषार्थ—उपपाद योगस्थान जन्मके प्रथम समयमें ही होता है और एकान्तानुबृद्धि योगस्थान प्रतिसमय बृद्धिक्ष हानेसे अन्य-अन्य होता रहता है। अतः इन दोनोंके प्रवतेने ३० का जयन्य और उत्कुष्ट काल एक समय कहा है। एक परिणाम योगस्थान ही ऐसा है जो हो समयसे लेकर आठ समय चक रहता है।।२४२॥

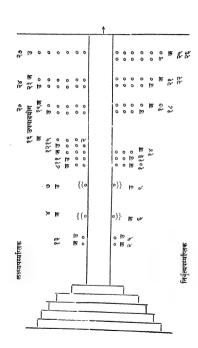

|                                      |                                                                                                               | <b>↑</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (                                    |                                                                                                               | 1 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्र त्य<br>१५० व<br>१५० व<br>१५० व   | 000000                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्रकान्ता नुवृद्धि<br>४७ ज॰<br>४६ ज०० | अ००००                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (                                    |                                                                                                               | o)} by \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                               | m, m, m, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                               | % अ (०)<br>भ % अ (०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                               | के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (                                    |                                                                                                               | ि क क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | o)} et %                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E                                    | or in a (a                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परियाम योग                           | ₩ F {(a                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परिय                                 | 2 <b>७</b> ० (c                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (                                    |                                                                                                               | 1 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ع الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا على الا | (o)} m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | we has a (c                                                                                                   | त्यं क्षा ० (०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ख्या है।<br>इंक                      | ° 15 {(c                                                                                                      | ्रम् (०)<br>स्थान्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्यानुस्या |
| एकात्तानुष्टुद्धि                    | % ≥ o (c                                                                                                      | (0) 5 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E.                                   |                                                                                                               | 1 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

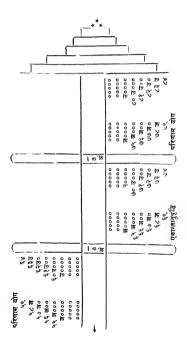

## अद्वसमयस्स थोवा उभयदिसासु वि असंखमंगुणिदा । चउसमयोत्ति तहेव य उवरिं तिदसमयजोग्गाओ ॥२४३॥

अष्टसमयस्य स्तोकाः उभयविशास्त्रपि असंख्यसंगुणिताः । चतुःसमयपर्य्यंतं तथैव चोपरि त्रिद्विसमययोग्याः ।।

दींदियपर्ध्वाप्रजीवपरिणामयोगज्ञचन्यस्थानमादियागि संज्ञिपंचेंदियपर्ध्याप्रजीवपरिणाम-

योगोत्फृष्टस्यानपृथ्यतमाद सर्व्वनिरंतर योगस्यानंगळोळू - १ छ पत्यासंस्थातभाजितबहुभाग-१९ ३

स्थानंगञ्ज २ छे व द्विसमयनिरंतरपरिणामयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगञ्जपुत्रु । शेषेकभागपत्या-३००

संख्यातबहुभागस्थानविकरुपंगळ् त्रिसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिपरिणामस्थानविकरुपंगळप्पूबु —

ू... २ छ प शेर्षकभागपत्यासंख्यातबहुभागाद्धं स्वानविकल्पंगळ् अधस्तन चतुःसमयितरंतरयोग-२२०२० २४ प

प्रतिपन्तिस्थानविकरुपंगळपुत्रु । शेषाद्वं स्थानविकरुपंगळुपरितनचतुःसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्थान- १० डीडियपर्यापप्रियागयोगस्थानावारस्य वीक्षप्रतिपरिणामयोगोजकरूषान्ययेते सर्वेय निरस्तरयोग-

पत्यासंख्यातबहुभागस्त्रियमय — निरंतरप्रवृत्तिस्थानविकल्याः — — छ प शेषेकभागस्य पत्या-४२० ७ ८ प

दो-इन्द्रिय पर्याप्त जीवके जधन्य परिणाम योगस्थानसे लगाकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके उन्क्रष्ट परिणाम योगस्थान पर्यन्त अन्तरहर योगस्थानीकी छोड़कर जो निरन्तर १५ योगस्थान हैं उनकी जी नामक अन्नके आकार रचना कालकी अपेक्षा करते हैं। जो योगस्थान निरन्तर आठ समय तक होते हैं उन्हें मध्यमें लिखें। जो योगस्थान निरन्तर सात समय तक होते हैं उनमें से आचे तो आठ समयवालोंके जगर लिखें और आपे नीचे ्रि<u>०</u> ७ विकल्पंगळपुषु । — छे प । २ शेषंकभागपल्यासंख्यातबहुभागंगळढ्ढांद्वंगळु मुन्तिनंते अधस्तन-प प प ८ २ ० २००० ०

पंचसमयनिरंतरयोगप्रवित्तस्यानविकल्पंगळ्मूपरितनपंचसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्यानविकल्पंगळ्म -

द्धार्द्धगळ् मुनिनंते अधस्तनोपरितनषट्समयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगळप्पुबु-

मुन्निनंते अधस्तनोपरितनसप्तसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगळप्पुबुः—

हिल्लां। जो योगस्थान निरन्तर छह समय तक होते हैं वे आधे तो अनके नांच और आधे ऊपर लिलां। जो योगस्थान निरन्तर पाँच समय तक होते हैं वे आधे तो नांच और आधे चनके ही उपर लिलां। जो योगस्थान निरन्तर चार समय तक होते हैं, वे आधे उनके नींचे

स्थानविकल्पंगळपु — छ १ प प प प प व बुकारणमानि अघ्टसमयस्य स्थानविकल्पाः स्तोकाः १२ ०७ ००००००

एंदितु पेळल्पर्युदु । उभयदिवास्विप असंस्थातगुणिताः अवस्तनोपरितनोभयदिवेग्नेजेजमसंस्थातः गुणित क्रमंगळप्युविन्तु अथस्तनोपरितनोभयदिवेगळोळं चतुःसमयनिरंतरयोगअवृत्तिस्थानविकल्पं-

शेर्पंकभागोष्टसमयनिरंतरप्रवृत्तिमध्यस्थानविकल्पाः — २३० प प प प प प १

अत एवं अष्टसमयस्य स्तोका इत्युक्तं । उभयदिशासु च असंख्यातगृणिताः । तत्र चतुःसमयनिरंतरप्रवृत्ति-

और आधे ऊपर छिखें। जो योगस्थान निरन्तर तीन समय तक होते हैं वेसवचार समयवालोंके ऊपर ही लिखना। जो योगस्थान निरन्तर दो समय तक होते हैं।वेसब तीन १० समयवालोंके ऊपर लिखें।

अब इन स्थानोंका प्रमाण कहते हैं-

दो इन्द्रिय पर्याप्तके जयन्य परिणाम योगसे लेकर संज्ञी पर्यापके उत्हृष्ट परिणाम योग पर्यन्त योगस्थान जगतविणिसे असंख्यातवें आगको एक वाटि प्लयके अर्घन्छेद्रिके असंख्यातवें आगसो पूर्णा करें और सूच्यंगुकके असंख्यातवें आगसो भाग हैं। जो प्रभाण हो १५ उसमें एक जोड़ें — इतने हैं। उनके इस प्रमाणमें प्लयके असंख्यातवें आगका आग हैं। एक भाग विना बहुआग तो निरन्तर हो समय तक होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण है। उस एक भागमें प्लयके असंख्यातवें आगक। आग हैं। एक भाग विना बहुआग तोन समय निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण है। इस एक भागमें पल्यके असंख्यातवें आगका। आग हैं। एक भाग विना बहुआग तोन समय भाग हैं। एक भाग विना बहुआग तोन तोन लेके चार समय निरन्तर होनेवाले २०

गळ् पर्यंतमसंख्यातगुष्मितक्रमंगळप्युवृपरितनित्रसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्यानविकल्पंगळसंख्यात-गुणितंगळप्युववं नोडलुमुपरितनद्विसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्यानविकल्पंगळसंख्यातगृणितंगळप्यु-वल्लि कालं विवक्षितमप्युवीरंवं यवाकाररचनेयक्कुमदक्के संदृष्टियद् :—

स्थानविकस्पपर्यतमुभयिदयासु असंस्थातमुणितक्रमाः त्रिसमर्यानं तरत्रवृत्तियोग्याः द्विसमयानरं तरत्रवृत्तियोग्यास्च ज्वर्यपर्येव असंस्थातमुणितक्रमा भवति । अत्र कालो विवक्षितोऽस्तीति यवाकारण्यता । तन्संदृष्टिः—

योगस्थानोंका प्रमाण है। और आधा ऊपरके चार समय निरन्तर प्रवर्तनेवाले योगस्थानीकः प्रमाण है। उस एक भागमें भी पहलके असंख्यातवें भागका भाग दें। एक भाग विना बहुभागका आधा तो नीचके पाँच समय निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण हैं और आधा बहुमाग ऊपरके पाँच समय निरन्तर होनेवाल योगस्थानोंका प्रमाण है। उस एक १० भागमें भी पत्यके असंख्यातवें भागका भाग द। एक भाग विना बहुभागका आधा तो नीचेके छह समय निरन्तर होनेवाल योगस्थानका प्रमाण है और आधा ऊपरके छह समय निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण है। उस एक भागमें भी पल्यके असंख्यातवे भागसे भाग दें। एक भाग बिना बहुभागका आधा तो नीचके निरन्तर सात समय तक होनेबाले योगस्थानोंका प्रमाण है और आधा ऊपरके निरन्तर सात समय तक होनेवाल योगस्थानोंका १५ प्रमाण है। शेष जो एक भाग रहा उतने निरन्तर आठ समय तक हानेवाले योगस्थान होते हैं। इसीसे गाथामें आठ समयवालोंका प्रमाण थोड़ा कहा है। और शेपका ऊपर और नीचे असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा कहा है। सो चार समयवालों पर्यन्त नीच और ऊपर दोनों दिजामें स्थापित किये हैं। किन्त तीन और दो समयवार्ड योगस्थान ऊपर की ओर हा स्थापित किये हैं। इस प्रकार यह कालकी अपेक्षा यवाकार रचना है। जैसे यव (जी) २० मध्यमें मोटा और कार-नीचेकी ओर पतला होता है। उसी प्रकार मध्यमें आठ समयवाल लिखे और ऊपर नीचे एक एक कम समयवाले लिखे। एसे यवाकार रचना होती है। ११४३।। आगे पर्याप्त त्रस जोवोंके परिणाम योगस्थानांमें जीवोंका प्रमाण कहते हैं और उसकी

यवाकार रचना रचते हैं-

## कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका

|             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             | aर ३१ प<br>a प प a<br>a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अंद्रेड<br>-<br>-         |
| -           | वर ३१३ च<br>वचच व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | े ० ० ।<br>नियत्ति नोडिको |
| _           | वर ३१४ प<br>वपपप२व<br>ववव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ००० ०                     |
|             | a२ ३१ <b>५</b> प<br>a <b>प प प</b> व<br>a a a a a ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <i> </i>    | बेर इश्ह प<br>व्यवप्रवाद २ व<br>व्यवप्रवाद २ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|             | 5     5     0     0       प     प     प     प       प     प     प     प       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0     0     0     0       0 <td>0</td> | 0                         |
| 5<br>7<br>8 | ३१ ८<br>प्रप्रप्र<br>व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| \<br>\<br>\ | aर ३१७ प<br>aपपपपपप२a<br>aaaaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                       |
| \           | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| \_          | वर हर ५ प<br>व पपपप२ व<br>वववव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o<br>  o<br>              |
| \_          | बर ३१ ४ प<br>क पपप २ व<br>व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.                        |

```
- 38 2
       а २ प
       аа
      - 38
              ३ प
      аэчч
      ааа
     - 28
              8 45
     агчч
     8 8 6 S
                  9.3
   агчччч
    a a a a a
    3.8
                     4.5
  . २ प प प प प
  888688
                       ___
                     ७ पर
a २पपपपपप
 . . . . . . . .
 ·
 - 38
                  ८ प१
  a २ प प प प प
                     а
   88888
   -- ३१
                  प २
   a २ प प प प प प
    666666
    - ३१ ६ प २
    8 8 8 8 8 8
      · 38
              ५ व २
      а २ ч ए ч ч
       86666
        - ३१ ४ परे
       а २ प प प
         a a a a
```

.

मध्ये जीवा बहुगा उमयस्य विसेसहीणकमञ्ज्ञा । हेट्टिमगुणहाणिसलागादुवरि सलागा विसेसहिया ॥२४४॥

मध्ये जीवा बहुकाः उभयत्रविशेषहीनकमयुक्ताः। अधस्तनगुणहानिशाणकाया उपरि शलाका विशेषाधिकाः। जीवयवमध्यवोळ् जीवंगळ् बहुकंगळरुग्व । अधस्तनोपरितनोभयत्र विशेष-हीनकमयुक्तंगळ् अधस्तनगुणहानिशलाकेगळं नोडलुमुपरितनगुणहानिशलाकेगळ् विशेषाधिकंगळ-पुत्रवंते दोडं:—

> दव्वतियं हेट्ड्वरिमदलवारा दुगुणग्रुभयमण्णोण्णं । जीवजवे चोहससयवावीसं होदि बचीसं ॥२४८॥

इव्यत्रयमधस्तनोपरितनदलवारा द्विगुणमुभयवन्योन्यं । जीवयवे चतुर्द्शशतदार्विशति-वर्भवति द्वात्रिशतु ॥

> चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अट्ठं तदो य बत्तीसं। किंचुणतिगुणहाणिविभजिदे दब्वे दु जवमज्झं।।२४६।।

चत्वारि त्रीणि क्रमठाः पंचाष्टाष्टौ ततश्च द्वात्रिशत्। किचिद्दनत्रिगुणहानिविभाजिते इन्ये तु यवसध्यम् ॥

हॉर्त्रियपट्यांग्त जीवपरिणामयोगजघन्यस्थानामङ्गु ँ व प् उप इवनपर्वात्तासवीडिहु ँ । १५ व यिदर नंतरस्थानविकत्पमित्रु २ इहु मोदलागि सबुद्धिस्थानंगळु संज्ञिपचेद्विद्यपट्यांग्तजीवपरिणाम-

а

जीवयवमध्ये जीवा बहुकाः अघ उपरि च विशेषहोनक्रमयुक्ताः अधस्तनगुणहानिशलाकास्यः उपरितन-गुणहानिशलाका विशेषाधिकाः ॥२४४॥ तद्यथा—

जीवोंकी संख्याकी अपेला यवाकार रचनामें मध्यमें जीव बहुत हैं। उपर और नीचे अनुक्रमसे विशेष हीन-हीन हैं। नीचेकी गुणहानि शळाकासे उपरकी गुणहानि शळाकाका प्रमाण कुछ अधिक हैं।।२४४॥

विशेषार्थ—जैसे यव (जौका दाना) मध्यमें मोटा होता है और उपर-नीचे कमसे घटना-घटता होता है। उसी प्रकार पर्याप्त त्रस सम्बन्धी परिणाम योगस्थानोंसे यवाकारमें जो मध्यका स्थान है उसमें जीव बहुत हैं अर्थान् उन योगस्थानोंके घारी जीव बहुत हैं। उस बीचके स्थानसे उपरक्ते और नीचेके स्थानोंमें जोबोंका प्रमाण क्रमसे घटता हुआ है। अर्थान् उन योगस्थानोंके घारक जीव कमसे घटते हुए हैं। इस तरह यह यवाकार रचना है। सिप्टशा

जीवोंकी संख्याकी यवाकार रचनामें प्रथम अंकसंदृष्टिसे कथन करते हैं-

योग सर्व्वोत्कृष्टस्यानवर्धतं निरंतरबृद्धिस्थानंग्रज् नडबु सर्व्वोत्कृष्ट परिणामयोगस्थानमित्रु क्रिके व बादीयंते सुद्धे बेड्डिह्हिके स्थ्यसंजुदे ठाणा येंदु सर्व्यनिरंतरपरिणामयोगस्थानविकल्पंगीळितिप्पुंदु व वि १६ । ४ । व छे । उ ई योगस्थानंग्रक्तो स्थामगळ द्वीदियादित्रसप्यान्तजीवर।शिरव्य-

सठवें व इश

व वि १६।४। ३१

में बुबबर्जं । स्थितियें बुढ् क्षुं निरंतरपरिणाभयोगस्थानिकरूपंगळवर्जुं । गुणहानियें बुढ् सामान्य-पे च्छेदासंख्यातेकभागप्रमितनानागुणहानिमकस्यत्येकभागमब्जुं । यित् द्रव्यत्रयमुं अधस्ततोपरितन-दळवाराः अधस्ततोपरितनतानागुणहानिमालाक्ष्यळं दुग्णं दोगुणहानियं उभयमस्योग्ध्य अधस्ततोप परितनान्योग्ध्यान्यस्तराजिद्वययुग्नी यावकारजोवसंख्यारचनेयोळ् मुन्नसंकसंदृष्टियियं मनंत्रुगि-सहेबिष्ट ययासंख्यमाणि द्रव्यप्रमाणं चतुरंशताद्वावितान्यस्ति तावित्व तानृत्यः तेरङ् करिप-सत्यदुद्ध । स्थितिप्रमाणं द्राणियात् व्यव्यार्थिक्षात्रयां नास्कुं क्ष्युगळवर्ज्यस्तानेयरितनानानः र णुणहानिशलाकागळ् कमविदं त्रीणि पच भूरुक्यंगळ्मस्यु रूपंगळपुत्र । वोगुणहानिप्रमाणं अष्ट ये दु क्युगळवर्जुं । अधस्तनोपरितनान्योग्यास्यस्तरराजिगळ् कमविद्यमेंहुं मूत्रतर्वस्वपुत्र । यितुक्त-

यवाकारओवसंस्थारचनायां तावदंकसंदृष्टमा प्रतात्युत्पादनायं द्वव्यं चतुर्दशस्तदद्वाविसतिः १४२२, स्थितिः द्वोदिसत् ३२, गुणहान्यायामध्वस्वारः ४ । अधस्तनांगरितननानागुणहानिणलाकाः क्रमेण तिन्तः पंच ।

नाना गणहानि प्रमाण दोके अंक रख उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्तर॰ राज़िका प्रमाण होता हैं। सो नौचेक्री अन्योन्याभ्यस्तराज़िका प्रमाण आठ और उत्परकी अन्योन्याभ्यस्तराज्ञिका प्रमाण बत्तीस २२, इस प्रकार सब चालीस हैं। द्रव्यके प्रमाण में कुछ कम तिगुनी गुणहानिका भाग देनेपर यवाकारक मध्यमें जीवांकी संख्या होती हैं। सो गुणहानि आयामका प्रमाण बार ४ है। उसको तिगुना करनेपर बारह हुए। कुछ कम कहने-से इसमें-से एकके बौंसठ भागोंमें-से सत्तावन भाग घटानेपर समक्छेर विधानके अनुसार

सो इन्य पर्योग्न जसजीबोंका प्रमाण चीतह सौ बाईस ४४२२ है। और स्थित अर्थान् १५ पर्याग्न जस जीव सम्बन्धी परिणाम यांगध्यानींका प्रमाण वत्तीस ३२ है। गुणहानि आयाम अर्थात् एक गुणहानि स्थानोंका प्रमाण चार ४ है। ऐसी सब गुणहानियों आठ ८ हैं। इनको नाना गुणहानि कहते हैं। उनमें से नीचेकी गुणहानिका प्रमाण तीन ३ और उत्तरकी गुणहानि-का प्रमाण पौंच ५, इस प्रकार आठ नाना गुणहानियाँ हैं।

२५ १. म बहिंद्र ऽ२ ६।४।२ हिंदे। 🛛 २. म रूपगलुमयिदुरूपुर्गं।

द्रव्यादिराजिगळ विन्यासमिदुः —

तदपरितनगणहानिविशेषप्रमि १६ त विशेषदिवमे :--

| द्रव्य स्थिति<br>१४२२ ३२ | न् ।<br>गुवा | नाना<br>८ | दो गुण-<br>८ | अन्योन्या-<br>२५६ |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| '                        |              | ٧         |              | ३२                |
|                          |              | ₹         |              | 6                 |

गळप्य जीवंगळसंख्ये मोदल्गोंड अधोधस्तनगणहानिवरमयोगस्यानस्वामिजीवसंख्ये पर्यंतं १०

३। ५। दोगुगहानिः अष्टौ ८। अपस्तनोपरितनान्यान्यान्यस्तराची क्रमेण अष्टौ द्वाविचत् ८। ३२। तु-पुनः तिगृणगुणहान्या १२ सप्तपंत्राज्ञचतुःषष्टिमानैः किविद्गनया ७११ द्वय्यै मक्तै १४२२ ४६४ जीवयवनस्यं

स्वात् । १२८ । तम्भव्यं जीवा बहुकाः इत्युक्तम् । जभयत्यविसेसहीणकमजुत्ता । तैम्यः यवमध्यजीवेम्यः तम्भव्यात् अपस्तनीयरितनपुणहानिनिवेषेषु जीवाः तत्तदुणहानिविवेषेण हीनक्रमयुक्तः भवति । तत्तिह्योय- १५ प्रमाणं तु तत्तदुणहानेरादिनिवेषे दोगुणहान्या भवते, वरसनिवेषे वा रूपाधिकगुणहान्या भवते भवति । तेन

सात सी ग्यारहका चौंसठवाँ भाग हुआ। इसका भाग सर्व द्रव्य चौदह सी बाईसमें देनेपर एक सी अहाईस आया। यही यवाकार रचनाके मध्यमें जीवोंका प्रमाण है इसीसे मध्यमें जोव बहुत कहे हैं। मध्यसे ऊरर और नीचेक गुणहानि तिचेकों अपनी-अपनी गुणहानि में तिवता विशेषका प्रमाण है उतना कमसे घटता जानना। सो अपनी-अपनी गुणहानिके २० प्रथम नियेकको दो गुणहानिसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो अथवा अन्तिम नियेकको एक अधिक गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण हो अथवा अन्तिम नियेकको एक अधिक गुणहानि आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण हो बतना विशेषका प्रमाण जानना। अअतः नीचेकी और ऊपरकी गुणहानिका द्रव्य तथा विशेष कमसे आधा-आधा होता है। यही कहते हैं—

उपरकी गुणहानि पाँच, उनमें पहली गुणहानिके पहले निषेकका प्रमाण एक मौ २५ अठाईस है। उसको दो गुणहानि आठका भाग देनेपर सोलह आये। वही विशेष है। सो एक-एक निषेकमें सोलह-सोलह बटाइए। अन्तके निषेकमें एक कम गुणहानि आयाम

१. व उभय तत्रतम्मध्या<sup>°</sup>।

| - 1 | 1 4        | 1 ==     |
|-----|------------|----------|
| •   | ₹          | १२८।४।३  |
|     | 9          | ४।२।२।२। |
|     | 6          | L.       |
| 3   | 80         |          |
|     | १२         | १२८।४।३  |
|     | 68         | ४।२।२।२  |
|     | १६         |          |
| 8   | २०         |          |
|     | 28         | १२८।४।३  |
|     | २८         | ४।२।२    |
|     | <b>३</b> २ | _        |
| 6   | 80         | -        |
|     | 86         | १२८।४।३  |
|     | ५६         | ४।२      |
|     | ६४         | _1       |
| १६  | 60         |          |
|     | ९६         | १२८।४।३  |
|     | ११२        | 8        |
|     | १२८        | 1        |
|     | 1          | _        |

| १६ | १६ ऋ         | धन             |
|----|--------------|----------------|
|    | ११२          |                |
|    | १६ ऋ         | १२८।४।३        |
|    | ९६           | 8              |
|    | १६ ऋ         | 1 1            |
|    | 60           | ऋ ६४           |
|    | १६ ऋ         | !!!            |
|    | ₹8           |                |
| 4  | ₹ 6          | धन             |
|    | 46           |                |
|    | 変 6          | १२८।४।३        |
|    | 86           | 818            |
|    | 変し           | 1              |
|    | 80           | !              |
|    | ऋ८           | <b>अक्ट</b> ३२ |
|    | ३२           | 1 1            |
| 8  | <b>ऋ</b> ४   | घन             |
|    | 26           |                |
|    | <b>≫</b> € ४ | १२८।४।३        |
|    | 28           | , ४।२।२        |
|    | ऋ४           |                |
|    | २०           | 1              |
|    | ऋ४           | 1              |
|    | १६           | ऋ १६           |
|    |              |                |

विशेषहीनक्रमंगळप्णुजभयत्रमा विशेषप्रमाणभेतित्वकुभेवोडे हानिविवक्षेद्वं स्वस्वादिनिषेकंगळं-१२८। बोगुणहानियंवं भाषिसिटोडे विशेषं वक्कु । १२८ वृद्धिविवक्षेयवं स्वस्वादिनिषेकंगळं ४१२ ८० रूपाषिकगुणहानियंवं भागिमुत्तं विरस् ८० विशेषं वक्कुंमबु कारणमाणि यवमध्यराशियं भू बोगुणहानियंवं भागिसिदोडे १२८ लब्धं विशेषप्रमाणमक्कु १६ मेकेंबोडा विशेषमं बोगुणहानि-८ य्वं गुणिसिवोडादिवर्गणाप्रमाणमक्कुमप्पुर्वारवमा विशेषविवं हीनक्रमंगळपुवेबुबर्यमस्लि चळक्कामबस्तनोपरितनगुणहानि इव्यंगळढाँढंकमंगळपुवरिदस्वय विशेषाळुमढाँढंकमंगळय-पत्रव । अवं तं बोड :—

> व्येकपदं चयगुणितं भूमौ मुखे च ऋणधनं च कृते। मृखभुमियोगदले पदगुणिते पदधनं भवति॥

१० अवस्तनोपरितनपुणहानीनां द्रव्याणि विशेषास्य अर्घाधक्रमेण अवस्ति । तदाया —

प्रमाण विशेष पदानेपर आदि निषेक एक सौ अराष्ट्रिय, मध्य एक सौ बाउट औ

प्रमाण विशेष घटानेपर आदि निषेक एक सौ अठाईस, मध्य एक सौ बारह और छियानवे, तथा अन्त निषेक अस्सी हुआ १२८।११२।९६।८०। इन सवको जोड़िए । करणसूत्र ई—'सुंह-

येंबी रूगोनपदमात्र १६। इ विशेषंत्रळं । ४८। श्रुमियोळं १२८ कळेबोडे शेषांत्र ८० प्रुखनक्कुमी मुखमं श्रुमियुमं कृडिबोडे २०८ वष्टोत्तराईकातमक्कुमवं बळियिसिबोडे १०४ चतुत्तर-श्रुतमक्कुमवं पर्दावदं ४ गुणिसिबोडे १०४। ४। पद्यवनमक्कु ४१६। इडुपरितनप्रथमगुणहानि-द्रव्यमक्कुमिदं संवृष्टिनिमित्तं नाल्करिदं केळगेथुं मेगेथुं गुणिसि ४१६।४ मूबतर्द्रारंदं ४ भेदिसिबोडिड ३२।१३।४ इवं गणिसिबोडिड । १२८।१३ विल्क गुणकारस्वत्रस्योदसङ्कु-

गळं रूपाधिकत्रियुणहानियं माडिरिसिदोडिंदु १२८ । ४।३ उपरितनप्रथमगुणहानिद्रध्यमक्कुं। स्वतंतरोपरितनपुणहानियळोळद्वांद्वंकमाँवदं योगि चरमगुणहानियोळु रूपोनोपरितननानागुणहानिप्रप्रात्तिकाळु भगाहारंगळपुत्रु १२८। ४।३ अधस्तनगुणहानिगळोळमी प्रकारविंदं ४।२।२।२ यवसध्यवो १२८। छोदु स्वविद्योषमं कळेदोडे १२८-१६। ठोषमधस्तनगुणहानिप्रथमयोगस्थानस्वानिजीवंगळ प्रमाणसक्कु ११२ मिदरोळ रूपोनगुणहानिमात्रस्वविद्येषंगळं १६ ४। ४।

उपरि प्रवसगुणहानौ मुल ८० भूमि १२८ योग २०८ वले १०४ यव ४ गुणिबै ४१६ वर्ष संदृष्टिमिम्सं चतुर्भित्रय उपरि संगुण्य ४९६।४ द्वानिश्वता संमेध ३२। १३। ४ गुणिबत्वा १२८। १३ गुणकारमूलवयो-

दशमु रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिकृतेषु १२८। ४। ३ प्रथमगुणहानिकृष्यं स्थात् । इदं उपरि प्रतिगुणहान्यधीर्ध-४

कळेबोडे मुक्तमदवत्तनात्कवकु ६४। मी मुक्तपुमं भूमियुमं ११२। कृष्ठि १७६। बिळिसिबोडेण्य-संटक्कु । ८८। मबं पर्वावं गुणिसिबोडे । ८८। ४। इतितककुमिवधस्तनप्रथमगुणहानिद्रव्यमककुमर्य संदृष्टिनिमित्तमागिकेळोगूं मेगेयुं नात्करिबं गुणिसि ८८। ४। ४ गुण्यभूताष्टाशोतियं गुणकारभूते-कळातुष्कविबं गुणिसि पविनारिवं भेबिसिबोडिबु १६। २२। ४ ई राशिय गुणकारभूतद्वाविद्यातियं १४ डिकविबं भेबिस गुणकारभूतवतुष्कमं द्विग्णिसिद्यक्ष्युगांळवं गुण्यभूतपविनारं गुणिसवाडेकावश-गुणितयवमध्यचतुष्कमांगमककु १२८। ११ मिवरोळु ऋणमनितित १२८। २ निविक्वोडे

रूपाधिकत्रिगुणहानिगुणितयबमध्यचतुरुभागप्रमितमक्कु १२८ ४।३ मधोऽघः अद्धार्द्धकमंग-४

अत्र रूपोतपुणहानिमात्रहः विशेषपु १६ प्राप्त । युवनोतेषु चरमनियेतः ६४ । मुख्यमूमियोग १७६ वले ८८ गय-गुणिते ८८ । ४ । अवस्तनप्रवमगुणहानिद्वर्श स्थात् । युरं संदृष्टिनिमत्तं अपयेषवचतुनिः संगुष्य ८८ । ४ । ४ ४ ४ १ अष्टाशीति गुणकारचतुण्केन संगुष्य षोडशाभिभित्व १५ । २४ । ४ हाविशति हिकेन भित्वा तेन चसुल्यं १ संगुष्य अष्टिभिः योडशके गुणिते एकादशगुणिउयवमध्यवदुर्भागः स्थात् १२८ । ११ अर्थतावित ऋर्ण

१२८।२ निक्षिप्ते रूपाधिकतिगुणगुणहानिगृणितयवमध्यचनुर्भागः स्यात् १२८।४।२। अधो-

ळप्युवंतागृत्तं पोगि चरमाधस्तनगुणहानियोळु रूपोनाधस्तननानागुणहानिप्रमितद्विकांगळु आगहारं-गळप्यु १२८ ४। ३ ऋणमुं प्रथमाधस्तनगुणहानियोळु निक्षिप्रऋणमं नोडलु गुणहानि प्रति-४।२।२

यदाँदीनळपु १२८।२ १२८।२ १२८।२ वी ऋणंगळं संकळिसिदोडे अन्तवणं ४ ४।२ ४।२।२ गुणपूणियं १२८।२।२ आविविहीणं नाल्करिदं ४ समन्छेदमं माडि कळेदोडे १२८।१।६।२ १६ ई सव्वंऋणप्रमाणं गुणहानिगुणितचरमाध्यस्तनगुणहानिविशेषवि हीनमप्पयबमध्यराशिप्रमाण-मन्त्रकुं ।११२। अन्तवणं १२८। ४।३ गुणपूणियं १२८।१३।२ आविविहीणं नाल्क-

रिदं समच्छेदमं माडि गुणिसि आवियं कळेद शेवनिडु। ७२ँ८ अघस्तनगुणहानिगळ सर्व्यंद्रव्य-मक्छु। मसं अन्तपणं १२८। १३ गुणगुणियं १२८। १३। २ आविनिहीणं। ई राशियं पवि-

धांऽपीर्थक्रमण वरमगुणहानी क्योनाघस्तननानागुणहानिमात्रहिकंभेकः स्यात् १२८। ४ ३ ऋणमपि प्रयम-४ । २ । २ गुणहानितिसिप्तात् प्रतिगुणहान्यपीर्थं स्थात् । १२८ । २ | १२८ । २ | १२८ । २ स्कलिते अतमणं गुण-१० ४ । २ ४ । २ । २

निपेकों में से नीचेकी गणहानिके निषेकों में ऊपरकी गणहानिके चय प्रमाण ऋण होता है। जैसे ऊपरकी गणहानिका प्रथम निषेक एक सौ अठाईस है। उसमें-से चयका प्रमाण सोलह घटानेपर नीचेकी गुणहानिके प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। तथा प्रत्येक गणहानिका द्रव्य आधा-आधा जानना । एक कम नीचेकी गणहानि प्रमाण दओंका भाग आदि गुणहानिके द्रव्यमें देनेपर अन्तकी गुणहानिका द्रव्य होता है। तथा प्रथम गणहानिमें जो ऋण कहा है वह भी आगे-आगेकी गणहानिमें आधा-आधा होता जाता है जैसे ६४।३२।१६। सो 'अंतधणं गणगणियं आदिविहीणं' इस सत्रके अनुसार अन्तधन चौसठको गणकार दोसे गणा करनेपर और आदि सोलह घटानेपर सबसे नीचेकी गणहानिमें ऋणका प्रमाण होता है। सो गणहानि आयामके प्रमाणसे नीचेकी अन्तिम गण-हानिमें जो विशेषका प्रमाण है उसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना यवसध्यके प्रमाणमें-से घटानेपर जो प्रमाण हो उतना जानना । सो गुणहानि आयाम चारसे नीचेकी अन्तिम गणहानिके विशेष चारको गुणा करनेपर सोलह हुए। सो यवसध्यमें-से घटानेपर एक सी बारह रहे। सो सर्वऋण होता है। चौंसठ, बत्तीस और सोलहको जोडनेपर भी एक सौ बारह ही होता है। तथा नीचे को और ऊपरकी सर्वगुणहानियोंका सर्वद्रव्य 'अंतथणं गण-गणियं इत्यादि सत्रके अनुसार जोडनेपर तथा उसमें से उक्त ऋणको घटानेपर शुद्ध द्रव्य २०० चौदह सौ बाईस १४२२ होता है।

नार्रोरवं समज्जेबसं माडि ब्राहियनदरोज्रहळेब शेवानितु । ८०६ । उपरितनगुणहानिगळ समस्त-धनमक्कुं । कृष्टिबुभयधनानितु १९६४ विवरोळगे अध्यस्तनगुणहानिगळोळ् प्रविष्टकाणमनि-नितं ११२ कळेबोडे जुढब्यध्यमाणनितु । १४२२ । इन्तु "सन्मोतजीवा बहुगा उभयस्यविसेस सीमकमजुना । हेर्द्ठमगुणहाणिसळावृबरि सळागा विसेसहिया ॥ एंदी गाया सूत्रास्य विद्यवं पुण्यं १२८ । २ । २ आविविद्याणीनिति १२८ । १६-२ इदं वर्वकृष गुणहानिगुणितवरमाधस्तनगुणहानि-

| 2   | 4          |           |
|-----|------------|-----------|
| - ( | Ę          | १२८।४।३   |
| - 1 | 9          | 8 2 2 2 2 |
|     | 6          | i         |
| 7   | 80         |           |
| - 1 | १२         | १२८।४।३   |
| - } | 58         | 8171717   |
| 1   | 8 £        |           |
| 8   | ₹0         |           |
|     | 28         | १२८।४।३   |
|     | 26         | ४।२।२     |
|     | <b>३</b> २ | 1         |
| 6   | 80         | -0_       |
| - 1 | 86         | १२८।४।३   |
| - 1 | ed &       | 815       |
|     | €8.        |           |
| 8 6 | 60         | -         |
| 1   | 98         | 1861813   |
| 1   | 885        | 8         |
|     | 555        |           |
|     | 1          |           |

|    |              | 1       |
|----|--------------|---------|
| 88 | ऋ १६         | धन ू    |
|    | 288          | 2261813 |
|    | ₹ <b>१</b> ६ | 8       |
|    | 0,8          |         |
|    | ऋ १६         | 1 :     |
|    | 63           | ऋ६४     |
|    | ऋ १६         | 1       |
|    | ६४           | 1       |
|    | 軍と           | घन "—   |
|    | ५६           | १२८।४।३ |
|    | ऋ८           | 813     |
| 6  | 86           |         |
|    | 短く           | i 1     |
|    | 80           | 1       |
|    | 変く           | 1 1     |
|    | 3.5          | ऋ ३२    |
|    | <b>雅</b> w   | घन -    |
|    | २८           | 8261813 |
|    | 雅と           | 81313   |
| 8  | 58           |         |
|    | 7E 8         | ,       |
|    | 20           | 1       |
|    | Έιχ          |         |
|    | 8 €          | ऋण १६   |

गुणहानिके निषेकोंमें घटाये जानेवाले विशेषोंका प्रमाण, योगस्थानरूप निषेकांमें जीवोंका प्रमाण, गुणहानिमें सर्वद्रव्यका प्रमाण, नीचेकी और ऊरस्की गुणहानिमें घटाये जानेवाले च्छणका प्रमाण ये सब दिखानेके लिए आशे यन्त्र लिखते हैं— इस यन्त्रका आशय इस प्रकार जानाग

त्रस पर्योप्त सम्बन्धी परिणाम योगस्थान बत्तीस कहै। उनमें जररकी गुणहानिक प्रथम निवेकक्ष जो योगस्थान हैं उनके धारक जीव एक सौ अठाईस हैं। उसको यवसम्य कहते हैं। उस स्थानसे पहले और पिछले दो योगस्थानोंके धारी जीव एक सौ बारह, एक सौ बारह हैं। इसी प्रकार सब योगस्थानोंके जोतेका प्रमाण जानना। जैसे १५ अंकोंके हारा कथन दिखाया है बैसे ही यथार्थ कवन जानना।

माङल्यट्टुदु । चिल्लियुपरितननानापुणहानिश्चलाकृ अधस्तननानापुणहानिश्चलाकेगळं नोङल् विशेषाधिकंगळेयप्पुर्वेबुदुं तिद्धमाबुर्वेतेबोडभस्तनगुणहानिश्चलाकेगळ् ३ । इवं नोङल् उपरितनना-नागुणहानिश्चलाकेगळ्चिदु ५ अधिदु । अदु कारणमागि द्विगुणंगळल्लवेरड् कपुगळिबमधिकंगळपुर-वॉरवं विशेषाधिकंगळेयप्युर्वबुदर्थ ।।

एतानि अवस्ततोषरितनगुणहानिहण्याणि पृषयंत्रधनिमत्यादिना संकलस्य मेलविस्ता तत्र तदृणेश्रमीते शुद्धहण्यं तावस्मात्रमेव स्थात १४२२ । तदानीयते—

[अंतेषणं गुणगुणियं १२८ । १३ । २ चतुर्भिः समच्छेय संगुण्यादिविहीणं ७२८ अवस्तनगुणहानिसर्व-

टब्यं स्यात् । पुनः अंतपणं १२८ । १३ गुण २ गुणियं १२८ । १३ । २ वोडविमः समच्छेद्यादिविहीणं ८०६

उपरितनगुणहानिसमस्तपनं स्यान् । मिलित्वा उभयथनमिदं १५ । २४ । अत्राथस्तनगुणहानिप्रविष्टऋणे ११२ १० अवनीते गुद्धदर्थं स्मान् । १४२२ ] ॥ २४५–२४६ ॥

|                              |                       |                                |                                       |                 |    | 1                                               |                                                |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| नाम                          | विशेष<br>का<br>प्रसाण | निपेकों में जीवों<br>का प्रमाण | गुणहानिमें<br>सर्वेद्रव्यका<br>प्रमाण | । प्रथम         | १६ | ऊपरकी प्रथम<br>गुणहानिके निषेकोंमें<br>से ऋण १६ | सबद्रव्यम                                      |
| उत्परकी<br>पाँचवी<br>गुणहानि | 8                     | ن و چه <del>د</del>            | २६                                    | गुणहानि         |    | <b>११२</b><br>९६<br>८०<br>६४                    | ऋण ६४ शेष<br>रहे<br>३५२                        |
| ऊपरकी<br>चौथी<br>गुणहानि     | ٦                     | १०<br>१२<br>१४<br>१६           | ષર                                    | नीचेकी<br>दूसरी | ۷  | ऊपरकी दूसरी<br>गुणहानिके निषेकों में<br>ऋण ८    | ऊपरका द्वितीय<br>गुणहानिके<br>सर्वद्रव्यमें-से |
| ऊपरकी<br>तीसरी<br>गुणहानि    | 8                     | २०<br>२४<br>२८<br>३२           | १०४                                   | गुणहानि         |    | ષ ६<br>૪૮<br>૪૦<br>૨૨                           | ऋण ३२<br>शेष रहे<br>१७६                        |
| ऊपरकी<br>दूसरी<br>गुणहानि    | ۷                     | ४०<br>४८<br>५६<br>६४           | २०८                                   | नीचेकी<br>तीसरी | 8  | ऊपरकी तीसरी<br>गुणहानिके निषेकोंमें-<br>से ऋण ४ | सवद्रव्यम                                      |
| ऊपरकी<br>प्रथम<br>गुणहानि    | १६                    | ره<br>عو<br>الإع<br>الإع       | ४१६                                   | गुणहानि         |    | <b>૨૮</b><br>૨૪<br>૨૦<br>१६                     | ऋण १६<br>शेष रहे<br>८८                         |

१. को एकान्तर्गतो पाठः व प्रतौ नास्ति ।

वनंतरमर्थंसंदृष्टियं तोरिवपरः--

पुण्णतसजोगठाणं छेदासंखस्ससंखबहुभागे । दलमिगिभागं च दलं दन्वदगं उभयदलवारा ॥२४७॥

पूर्णां त्रसयोगस्यानं च्छेवासंस्थस्यासंस्थाबहुआगे । दलमेकआगं च वलं द्रव्यहयमुभय-५ बलवाराः ॥

अत्यंसदृष्टियोळ् इष्यप्रमाणं पर्याप्तयसराज्ञियककुं । अवर प्रमाणमुमेनितं वोडे मुग्नं जीव-कांडदोळ् पेळव "आवाळ्जसंखसंखणवहिवपवरंगुळेण हिवपवरं। कमसो तसतप्पुण्णा" येवितु प्रसप्तयंसराज्ञियुं संख्यातभाजितप्रतरांगुरूभक्तज्ञयस्त्रतरप्रमितमक्कुं के योगस्थानं द्वीदियपस्यां-

प्रजीवपरिणाम योगजधन्यस्थानमपर्वाततिविद्यारि व वि १६।४। व । संजिपंचेंद्रियपर्यात्र-

१० जीवपरिणामयोगोत्कृष्टस्थानपर्ध्यंन्तमाद सर्व्वनिरंतरपरिणामयोगस्थानंगळु 👨 । आदी अंते ।

a ३२। सुद्धे a ३१। बिह्वहिदे a २३१ रूवसंजुदे ठाणा a २३१ ऐदितिनितुं योग-

यथार्थसंदृष्ट्या आह—

द्रव्यं संस्थातभाजितप्रतरांगुरूभक्तजगरप्रतरप्रमित ।यध्तित्रसराशिः = हीद्विषपर्याप्तपरिणामयोग-×

प्रजयन्ति — अपवर्तितात् — अनंतरस्यानिमदं २ आदिकृत्वः प्रागुक्तवृद्ध्या विश्वतानि सन्निप्यक्षेतपरिणामa प a a ५ —

a १५ योगोत्कृष्टपर्यंतानि ८४ व वि १६।४। −। छे उ बादौ − १ अंते − शुद्धे − वह्रहिंदे-

यथार्थ कथन दिखाने के लिए कहते हैं---

जैसे द्रस्यका प्रसाण चौदह सौ बाईस कहा उसी प्रकार संख्यातका भाग प्रतरांगुलमें देनेपर जो प्रमाण कावे इसका भाग जात प्रतरमें देनेपर जो प्रमाण हो उतना पर्याप्त प्रस जीवोंका प्रमाण है। इसे ही यहाँ दृष्य जानना। तथा जैसे स्थितिका प्रमाण बत्तीस कहा था उसी प्रकार दो-इन्द्रिय पर्योगके जनन्य परिणाम योगस्थानसे लगाकर संक्षी पर्यापकके उन्क्रप्र परिणाम योगस्थान पर्यन्त जितने योगस्थान हैं उतनी स्थित जानना। स्थानंगळिल्किगे स्थिति येंबुदशकुमेकं दोडे जवन्यस्थानं मोत्तल्यों बुत्कुटस्थानपर्ध्यन्तमागिर्द् परिणामयोगसमस्तस्थानविकरुपंगळोळकैकस्थानं प्रति स्थामित्वविदं द्वीद्रियाविपर्ध्यामत्रसरागि पसत्यदुगुमप्पुर्विदं छेदासंस्थस्य पत्यच्छेदासंस्थानैकभागदः। छे । असंस्थबहुभागे यथायोग्य-

मप्प असंस्थातिवर्ष खंडितिव बहुमागेयोज् छ । व वळं अवस्थेपुं छ । व भत्तिमिगिभागं च वळं ३ ० २ त

येक भागपुं छे १ बहुभागाव्यंभुं छे ि एकभागपुतबहुभागाव्यंभेंबुदर्य छे ि भिन्तु ००२
ययाकर्मादवं इब्बद्धं द्रव्यमुं स्थितियुभेंब द्वितयमुं उभयबळवाराः अवस्तनोपरितनवळ्वारंगळेंबुवु
नानागुणहानिशलाकेगळो येसरक्कुमी सुत्रविविभन्तु नाल्कुं राशिगळ्येळस्पद्दुबु ॥

रूवसंजुदे - इत्यानीक्षत्रिकत्यानि योगस्यानानि स्थितिः, पर्याप्तत्रसराशेः तेषु स्वामित्वेन भक्त्वा दीयमानa २ ३१

त्यात् । पश्यच्छेदासंस्थातैकमागस्य छे असंस्थातेन उत्थंथोगुणितस्य छे a एकमागं पृथक्संस्थाप्य छे १ होष-

्रा बहुभागान् छे a द्वास्थां भक्त्वा तत्रैकार्यं छे a अधस्तननानागुणहानिशलाका भवेति । पृवक्स्यापितेकa a a ə ə ə

भागयुतमयरार्थं छ a उपरितननानागुणहानिशलाका भवंति ॥ २४७ ॥ a a २

जपर जो चौरासी स्थान कहे हैं उनमें से दोइन्द्रिय पर्याप्तके जयन्य परिणाम योग-स्थानका प्रमाण जनत श्रेणिके असंस्थातब मागको पिचहत्तर बार पल्यके असंख्यातव भागसे गुणा करो। अपवर्शन करनेपर जगतश्रीणका असंख्यातवा माग ही हुआ। उसमें सूच्यंगुरूका असंख्यातवाँ भाग मिळानेपर उसके अनन्तरवर्गी स्थान होता है। उसको आदि वेकर संझी पर्यामका उक्कुष्ट योगस्थान संवृष्टि अपेक्षा जयन्यसे बत्तीस गुणा और यथार्थको अपेखा पत्यके अर्थक्छेदोंके असंख्यातव भाग गणा है। वहाँ तक स्थानोंका प्रमाण कहते हैं—

दोइन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य परिणाम योगस्थानसे जो अनन्तर स्थान है वह तो आदि हुआ, और संझी पर्याप्तका उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान अन्त हुआ। 'आदी अंते सुद्धे वह्यिहेद कल संजुद राणा' इस सुनके अनुसार अनन्ते आदिको घटाइए। एक एक स्थानमें सुन्धंगुळके असंस्थातयें भाग प्रमाण अनिकाग प्रतिच्छेदोंकी षृद्धि होती है, अतः उससे भाग दें। जो प्रमाण हो बसमें एक मिळाइए तब न्नस पर्याप्त सम्बन्धी परिणाम योगस्थानोंका प्रमाण होता है। वहीं स्थितिका प्रमाण जानना।

इन स्थानोंके धारक जीव कितने हैं यह बतलानेके लिए कहते हैं-

जैसे आठ नाना गुणहानियों में तीन नीचे की कही थीं, पाँच ऊपरकी कही थीं, उसी प्रकार परुपके अर्द्ध च्छेट्रोंके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण समस्त नाना गुणहानि है। उसमें णाणागुणहाणिसला छेदासंखेजनमागमेत्राओ । गुणहाणीणद्वाणं सञ्बन्ध वि होदि सरिसं त ॥२४८॥

नानागुणहानिश्रकाकाः छेवासंख्यातैकभागमात्राः । गुणहानीनामध्वानं सर्व्यत्रापि भवति संदर्भतः ।।

अध्यस्तनोपरितनोक्त नानागुणहानिज्ञलाकेगळु कूडि छेडासंस्थातैकभागमार्थनळपुवी नाना-

गुणहानिशलाकेगळिबं स्थितियं त्रेराशिकविश्वानींदवं भागिपुत्तं विरतु प्र छे प<sup>र</sup> ३२१ इ १ बंद ह २

लन्धं गुणहान्यायासमन्तु । ३१ मोयायाममुभयत्राधस्तनोपरितननानागणहानिगळोळु सदृशं २ छे

समानं तु नियमदिवं ॥

١.

अण्णोण्णगुणिद्रासी पन्लासंखेजजभागभेत्रं तु । हेटिडमरासीदो पुण उवरिन्लमसंखसंगुणिदं ॥२४९॥

अन्योन्यगृणितराज्ञिः पल्यासंख्येयभागमात्रस्तु । अधस्तनराज्ञितः पुनद्यरितनोऽसंख्य-गृणितः ।।

ता उभयनानागुणहानिघालाका मिलितादच्छेदासंस्यार्तकभागमाध्यः। क्षाप्रिः स्थितौ शक्तायां

प्रछेक — इ.१. इन्हरून्यायामः स्वात् – रिष्ठे ३१ स.च अवस्तनोपरितननानागुणहानिषु सद्शः a a २११ a

१५ समानः तु-नियमेन ॥२४८॥

असंख्यातसे माग दें। एक भागको प्रथक् रखकर शेष बहुभागके आधा प्रमाण तो नीचेकी नाना गुणहानि जानना। तथा बहुभागका आधा और अख्य रखा एक भाग मिलकर ऊपर-की नाना गुणहानि जानना ॥२४७॥

यही आगे कहते हैं-

तीचे और ऊपरकी नाना गुणहानियाँ मिलानेपर पल्यके अद्धेल्लेटोंके असंख्यातवें भाग हैं। उससे स्थितिमें भाग हेनेपर जो प्रमाण आवे उत्तरा एक गुणहानि आयामका प्रमाण जानता। जैसे पूर्वमें स्थिति बत्तीस कही थी। उसको सर्व नाना गुणहानि आठसे भाग दैनेपर चार आये। सो चार एक गुणहानि आयामका प्रमाण है। वैसे ही यहाँ भी जानता। गुणहानि आयामका प्रमाण करा है। एक एक गुणहानि आयामका प्रमाण करा है। एक एक पृणहानि आयामका प्रमाण करा है। एक एक दें। एक एक दें। एक एक स्थान होते हैं। इस गुणहानि आयामका द्वारा प्रमाण दोगुणहानिका प्रमाण है। विश्वस्थान होते हैं। इस गुणहानि आयामका द्वारा प्रमाण दोगुणहानिका प्रमाण

अन्योग्यगुणितराज्ञिः अन्योग्याम्यस्तराज्ञि पत्यासंस्थातैकभागमात्रं सामान्यविदसक्कुं। पा वु पुनः मत्ते विशेषविद अधस्तनराज्ञितः अधस्तनान्योग्याम्यस्तराज्ञियं नोडल् उपरितनः व उपरितनान्योग्याम्यस्तराज्ञि असंस्थातंगुणितः असंस्थातंसंगुणितमक्कुं। अधस्तनान्योग्याम्यस्तराज्ञि व उपरितनान्योग्याम्यस्तराज्ञि व इन्तुक्तनवराज्ञिगळणे संदृष्टिः—

| द्रव्य ह स्थिति व ३१ गुणहानि व ३ | a                        | सामान्याान्योन्याम्यस्त प<br>a     |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                  | उपरि छे a<br>a a २       | उपरि मन्धीन्याम्यस्त प<br>a a      |
|                                  | अधस्त क्षेत्र<br>a a । २ | श्रधस्तनान्योग्याम्यस्त प<br>a a a |

बनंतरं जधन्यपरिणामधोगस्थानस्थितिमोदन्मो बुस्कृष्टपरिणामयोगस्थानस्थितपरुर्धतं प्रति स्थित पर्ध्याप्रमस्याधिभाजिसस्यबुगुमदेते दोडे किञ्चणितगुणहाणिविभाजिबे बच्चे दु जबमज्सं ्राप्तिकृष्टिक्षिक्षेत्रस्थानस्थितं द्वव्यं भागिसस्यद्वतिरक् लब्धं यवसध्यसङ्क ४१। गृह सी राशियं

वो गुणहार्नियवं भागिमुत्तं विरलु लब्धं प्रचयप्रमाणमक्कु ४ गु ३ गु२ मी प्रचयमं मत्ते दो-

अन्योग्याभ्यस्तराशिः पत्यासंस्यातैकभागमात्रः सामान्येन भवेत् प तु-पुनः विशेषेण अधस्तनान्योन्या-

म्यस्तराशितः प जयरितनान्योन्याम्यस्तराशिरसंस्यातगुणितः स्यात् प । अव जयन्यपरिणामयोग-। व । व । व जयन्यपरिणामयोग-व । व जयन्यपरिणामयोग-स्पानमादि कृत्व। उत्कृष्टपरिणामयोगस्यानपर्यतेषु स्थितिविकस्येषु पर्यातम्बस्रराशिरिभञ्चते तव्या—

नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राग्नि होती है। जैसे नीचेकी आठ और उत्परको बत्तीस अन्योन्याभ्यस्त राग्नि कही थी वैसे हो सामान्ये परवर्षक असंख्वातवें भाग अन्योन्याभ्यस्त राग्नि है। तथापि नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त राश्नि कपरको अन्योन्याभ्यस्त राश्नि कपरको अन्योन्याभ्यस्त राश्नि असंख्वात गुणी है। अब ज्ञयन्य परिणाम योगसे छेकर उत्कृष्ट परिणाम योग पर्यन्त योगस्थानों में जीवोंका विभाग अंक संदृष्टिकी तरह इस प्रकार जानना—

पुणहानियंदं गृणिसुत्तं विरल् लब्यं यवमध्यप्रमाणयेयकुं हूँ गु ३ गु २ मेल दितीयपुंचं मोवस्गों हु तत्थ्यमगुणहानिवरमयर्थंन्त मेकैकविशेवहीनकमविवं गीगि वरमदोळ् रूपोनगुणहानि-मात्रवर्थगळ् हीनमक्कु हुँ गु ३ गु २ मा वरमदोळ् होत्रवर्ध कळेबोर्ड उपरितनदितीय गुणहानिप्रमाणविवं प्रमाणविवं 
किंचिन्यूनित्रगुणगुणहान्या द्रव्ये अस्ते सवसध्यं स्थात् == तत्त्व दोगुणहान्या अन्तं प्रचयः ४ गु३− ७

१० स्थात्≕ स एव पुनः दोषुणहान्या गुणितः यवसम्बर्धस्यात्≕ गु२ ४ गु३— गु२ ५

राशिप्रमाणं स्यात् = गु । इदं संदृष्टिनिनित्तं उपर्यश्रोद्धिकेन गुणिते जीवस्यसम्ब्यार्थं ४ गु २- गु २

किंचित् न्यून तिगृनी गुणहानि आयामका भाग सर्वद्रव्यको देनेपर यवमध्यका १५ प्रमाण होता है। उसको दो गुणहानिसे भाग देनेपर चयकाप्रमाण होता है। चय और बिहोचका एक ही अर्थ है। इस चयको दोगुणहानिसे गुणा करनेपर यवमध्यका प्रमाण होता है। ऊपरकी गुणहानिमें प्रथम निषेक तो जितना यवमध्यका प्रमाण है उतना है। उससे

मेळेषुं दिगुणिसिदोडे दितीयगुणहानिप्रथमद्रव्यमं नोडळी तृतीयगुणहानिप्रथमद्रथ्यमद्धैमक्कु = - गु२ ४ गु३ गु२।२।२ मिन्तु मेळे चयहीनमागुत्तं योगि चरमडोळू रूपोनगुणहानिप्राव-

स्विविज्ञेषगन्ह्रीनमक्कु ४ गृ३ गु२।२।२ मिल्कियो हु विज्ञेषमं कळेदो डे बतुत्व-

्ट्र — गु गुणहानिप्रयमहष्यभक्कु-। ४ गु ३ गु २। २।२ मिल्लियुं संबृष्टिनिमित्तभागि केळगेषुं भेगेषुं द्विग्णिसिदोडे तृतीयगृणहानिप्रथमद्रध्यमं नोडली खतुर्यगुणहानिप्रथमराधिद्रध्यमद्वं भक्कु-। ट्र — गु ४ गु ३ गु २। २। २। २ मिल्लिटं मेले चयहीनमागृनं गोगि चरमदोळ् क्योनगुणहानिमात्र-

स्यात् = गु२ उपरि डिबीयगुणहानिचरमपर्यंतं स्वविशेषहोनक्रमेण गरवा चरमे रूपोनगुणहानि-४ गु३— गु२ २ ५

मात्रचयहीनाः स्युः ===  $\int_{\mathbb{T}}^{\pi}$  तिस्मन् पूनः एकविशेषेश्रनीते उपरितनत्तीयगुणहानिप्रयमशीवराशिप्रमाणं  $\mathbb{Y}$  गु २- गु २ १

स्यात् = गुं तन्त्र उपर्यंथो हाभ्यां गुणितं स्कुटं हितीयगुणहानिमात्रप्रथमद्रव्यार्थं दृश्यते ४ गु २ न गु २ २

= ं गु२ वर्षार चयहीनक्रमेण गत्वा चरमे रूपोनगुणहानिमात्रस्वविशेषा हीनाः स्युः-४ गु३ - गु२ २ २

च गुं अत्रैकविशेषेऽपनीते चतुर्थगुणहानित्रवसद्ध्यांस्थात् = गुंत च्यायंथी ४ गु३−गु२२२ ४ गु३−गु२२२

क्तर द्वितीयादि निषेक एक एक क्य हीन जानना। सो एक कम गुणहानिक आयाम प्रमाण वय यवसम्बर्भेन्से चटानेपर प्रथम गुणहानिक अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है। उसमें एक व्य यदानेपर यवसम्बर्स आधा प्रमाण होता है वहीं द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक होता है। इससे क्षपर एक-एक क्य घटानेपर द्वितीयाहिन निषेक होते हैं। सो एक कम गुणहानि आयाम प्रमाण क्योंके घटानेपर अन्तिम निषेक होता है। यहाँ प्रथम गुणहानिमें जो चयका प्रमाण वा वस्त्रे आधा दूसरी गुणहानिमें जो चयका प्रमाण बाता। तथा दूसरी गुणहानिक अन्तिसमें से एक क्य घटानेपर दूसरी गुणहानिक प्रथम निषेकसे आधा प्रमाण होता है।

स्विवशेषेगळुं होनमन्त्रकुं ४ व ३ गु २ । २ । २ । २ मिन्तु यंबमहिगुणहानियाळोळं तत्त्वगुण-हानि प्रयमजीबद्दव्यंगळ्ळळिकमहिंदं पीणियुपरितनपुणहानियळ बरमपुणहानियोळु बरमजीबद्दव्य-बोळ उपरितनहपोननानगुणहानियात्रिकंगळ हारंगळल्यबनन्योन्यान्यासं माडिबोडे लब्धमपरि-

तनान्योग्याभ्यस्तराशियद्धं हारमक्कुमागि रूपाधिकगुणहानिगुणकारमक्कुं-। ४ गु ३ गु २ प ठ००

मत्तमबस्तनगुणहानिगळोळ् यवमध्याधस्तनानंतरप्रथमगुणहानिप्रथमजीवद्रध्यं मोदल्गों बुगुणहानिगुणहानि प्रति समस्तिस्थितिद्रध्ययोळ् चरमगुणहानिबरमस्थितिद्रध्यप्रयंत्तमेकैकस्त्रस्यगुणहानिप्रचर्यगळं ऋण्यनिकिक्योडे अधस्तननानागुणहानिकालाकाप्रमितोपरितननानागुणहानिगळ
स्थितिद्रस्यंगळोळ् समानमक्कुमन्तु ऋणमिक्कल्यडुन्तिरल् अधस्तनप्रयमगुणहानिप्रथमस्थितिद्रध्यमु-

हिकेन गुणितं तृतीयगुणहानिप्रयमद्रव्यार्थं स्कुटं स्यात् = गु२ उपरि वयहीनं सत् यः मे रूपीन-४ गु३-गु२२२२ ४

ং गुणहानिमात्रस्यविधेषहीनं स्यात् = गुणहानिमात्रस्यविधेषहीनं स्यात् = गुणहानिमात्रस्यमजीबदस्याणि ४ गु३– गु२२२२

अर्घाधक्रमेण गत्वा चरमगुणहानौ चरमजीवद्रव्ये रूपोनोपरितननानागुणहानिमावद्विकानि हारा भयंति

तेवामम्यासे उत्तरितनाच्योन्याम्यस्तराध्यर्थं स्थात् । नुषकारो स्थाधिकनुषहानिः स्थात् = मु ४ मु ३- गु २ प

पुनरभस्तनपुणहानिषु यनमध्याषस्त्रनानंतरप्रयमगुणहानिप्रयमत्रोबद्दश्यमादि कृत्वा गुणहानि पुणहानि प्रति समस्तिस्यतिद्रव्येषु चरमगुणहानिचरमस्यितिद्रव्ययययेषु एकैकस्वस्वगुणहानिप्रयमप्रमितकृष्णे निश्चित्ते अयस्तन-नानागुणहानिशालाकाप्रमितोपरितननानागुणहानिस्यतिद्रव्येष समानं स्यात् तेन अयस्तनप्रयमगुणहानिप्रयम-

वही तीसरी गुणहानिका श्रथम निषेक जानना। यहाँ चयका प्रमाण दूसरी गुणहानिक चयसे आधा जानना। उतना चय चटानेपर द्वितीयादि निषेक होते हैं। इस तरह अत्वक्षं गुणहानि पर्यन्त जानना। प्रत्येक गुणहानिमें जीवोंका प्रमाण आधा-आधा होता जाता है। नांचेकी गुणहानिक यसम्बस्त से व्यवस्थ्यसे नोचे प्रथम गुणहानिक प्रयम निषेक्ते त्याकर अत्वक्षं गुणहानिक अस्ति निषेक्तें जो जे उपरक्षं गुणहानिक अस्ति निषेक्तें जो जो उपरक्षं गुणहानिक निषेक्तें में जो अपनी अधानिक समस्त निषेक्तें जो जो उपरक्षं गुणहानिक निषेक्तें में प्रमाण कहा है उनमें से अपनी-अपनी गुणहानिक जितना चयका प्रमाण कहा है उतना-उतना निषेक्तें घटानेपर निषेक्तेंका प्रमाण होता है। वहीं कहते हैं —

१६ परितनप्रयमगुणहानिप्रथमस्यितिद्रव्यसमानमक्कु र गुँ३ गुँ२ मिल्छिवं केळगेकैक-११२ ११२ विशेषहीनक्रमदिवं पोगि चरमस्यितिद्रव्यदोळु क्पोनगुणहानिमात्रस्वविशेषंगळु ह — ग् ४ गु<sup>°</sup> ३ गु<sup>°</sup> २ मिल्लियों दु विशेषमं होन माडिबोडेयघस्तनद्वितीयगुणहानियोळ् प्रयम-स्थितिद्रव्यमुपरितनिद्वतीयगुणहानिप्रथमस्थितिद्वय्यसमानमक्कु 🖁 गु 🤻 गु २ मिल्लि संदृष्टि-निमित्तं पूर्ववंते केळ्पेयुं मेगेषुं द्विगुणिसुर्त्तं विरुत् जीवयमध्यप्रमाणवर्द्धमक्कु 😴 ग् 🗧 गु २ मल्लिदं केलगे केलगे स्वविशेषहीनक्रमदिवं पोगि चरमस्यितिव्रव्यदोळ रूपोनगणहानिमात्रस्य-विशेषंगळु होनमक्कु हूँ गुँ ३ गुँ २। २ मल्लियों दु विशेषमं होनमं माडिबोर्ड तृतीयाधस्तन-गुणहानि प्रथमस्थितिद्रव्यमनकु हुँ गुँच गुरार मिल्लियुं संदृष्टिनिमित्तमागि केळगेषु स्थिति इच्यं उपरिवनप्रथमगुणहानिप्रथमस्थिति इच्यं च समानं = गु २ इतोऽषः एकैकविधेषही नक्षमेण ४ गु ३ - गु २

गत्या चरमस्यितिद्रव्ये रूपोनगुणहानिमात्रस्विश्वोषा हीयंत्रे =  $\frac{1}{2}$ पुनरेकविश्वेषेञ्जनीते अवस्तनिहितीय- १० ४ मु २- मु २

गुणहानौ प्रथमस्थितिङय्यमुपरितनद्वितीयगुणहानिप्रथमस्थितिङ्क्यं समानं स्थात् = यु इरं संदृष्टि-४ तु ३ – गु २

निर्मित्तं उपर्यंचो द्वास्यां गृणितं जीवयवमध्यप्रमाणार्थं स्यात् = गु २ इतोऽयः विशेयहीनक्रमेण गरवा ४ गु २ न गु २ २

चरमस्यितिद्रव्ये रूपोनगुगहानिमात्रस्यविद्येषा द्वीयंते = गु अत्रैकविद्येषहीने तृतीयायस्तनगुण-४गृ३ – गृ२२

ऊरस्की गुणहानिका प्रथम निषेक ववसम्ब प्रमाण है। वसमें से प्रथम गुणहानिमें जितना विशेष (चय) का प्रमाण कहा है, वतना घटानेपर नीचेको प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। वथा ऊपरकी प्रथम गुणहानिके दूसरे निषेकका जो प्रमाण कहा

मेलेषु डिपूणिसिदोङ उपरितन डितीयगुणहानि प्रवमस्थितिङ्ग्धार्डसमानमागियधस्तनडितीय-गुणहानिप्रयमस्थितिङ्ग्यदर्धमात्रमी तृतीयाधस्तनगुणहानिप्रयमस्यितिङ्ग्यमक्कुं । ई पू ३ गु २।२।२ पू पू ३ गु २।२।२ स्

गुणहानिप्रमितस्वविशेषंगळ् होनमक्कु। 🗸 गुँ३ गुँ२।२।२ मिल्लियों दुविशेषमं होनमं

साडिदोड चतुरचेंगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यमक्कु हूँ गुँ है गुँ २।२।२ सिल्लियुं संदृष्टिनिमित्तमागि कंड्योयुं मेगोयुं द्विशुणितिदोडे चतुरचेंगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यपुर्यातन तृतीयगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यप्रदेतमान मुसागि तृतीयाधस्तनगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यप्रदेनी चतुर्वाधस्तनगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यप्रवस्य हुँ गुँ गुँ २।२।२।२ मल्लिवं कंड्यो दितीयस्थिति
द्वर्ष्यं मोदल्गो डेकैकस्वविद्येवह्मक्रमदिवं गोगि चरमस्थितिद्वय्यनेवृह्वमोनगुणहानिमात्रम्थविद्येवंगव्य

१० **होनमक्**ष्ठा हूँ गृँ३ गृँ२।२।२।२ मितु पंचमाद्यथस्तनगुणहानिगळोळं तसदगुणहानि-

हानिज्ञबमस्मितिहम्बंभवेत् = गु इदमांग संदृष्टिनिमित्तमुप्यंथो डाम्या गुणितं उपरितनदितीय-पृत्र ३ – गु२२ पृ

गुणहानिप्रवयस्थितिङ्यार्थसभागं अवस्तनद्वितीयगुणहानिष्टव्यार्थनात्रं तृतीयायस्तनगुणहानिप्रयमस्यितिङ्यः स्यात् = गु २ अयः एकैकस्वविद्येषहोनक्रमेण मत्या चरमस्यितिङ्ये स्योनगुणहानिप्रमितस्य-४ गु ३ - गु २ २ ९

विशेषा हीयते - गुंबनंबियेपं हीने चतुर्यगुणहानिप्रथमस्यितिदश्यं स्यात् = ४ गु २- गु २ २ २ ४ ४ गु २- गु २ २ २ ५

१५ इसमि संदृष्टिनिमितं उपसंषोद्धिकेन गुणितं चतुर्यमुणहानित्रयमस्वितिद्वय्यं चरित्तनत्तीयगुणहानिप्रयमस्थितिः द्रश्याचं समानं व्यवस्वनत्तीयगुणहानिप्रयमस्थितिः व्याचं सात् = गु२ द्रशीषः एकैकस्व-४ गु३- गु२२ २

है उसमें-से प्रथम गुणहानिके चय प्रमाण घटानेपर नीचेकी प्रथम गुणहानिके दूसरे निषेकका प्रमाण होता है। इस तरह प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त जानना। तथा उत्परकी दूसरी गुणहानिमें जो प्रथम निषेकका प्रमाण कहा था उसमें-से दूसरी गुणहानिमें जो विशेष-

प्रयमस्यितिङ्क्ष्यंग्रळ्डीर्द्धकर्मावर्वे पोपियमस्तन चरभगुणहानियोक्त्र चरमस्यितिङक्षयोज् अक्स्तन-रूपोन नानागुणहानिमात्रद्विकंगळ् हारमागिरपुंचवनन्योग्याम्यासं माडिबोडे कव्यमक्स्तनान्योन्या-

राधियु मीयषस्तननानागुणहानिगळ अळाकाप्रमिलोपरितनगुणहानिगळ वरमगुणहानिवरमस्विति-ब्रव्यबोळु समानमबङ्गमिन्तुकाषस्तनगुणहानिगळ्गमवर ऋणंगळगमुपरितनगुणहानिगळ्गं ययाक्रम-विदं विन्यासरचनाविशेषमिदः —

| अधस्तनगुणहानि                                                      | मुखभूमीत्यावि                                            | ऋणं                                                       | उपरितनगुणहानि                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम गुण<br>॥ स् । गु २<br>४                                      | = न्यु गुरु<br>४ गुरु गुरु।२<br>५                        | प्रवसगुणहानि<br>समस्त ऋण<br>ङ्रु— गु१<br>४ गु३ गु२<br>५   | बरमगुणहानि<br>= गुरुष<br>४ गुरुष<br>४ गुरुष<br>४ गुरुष<br>४ गुरुष<br>४ गुरुष<br>४ गुरुष |
| अधस्तन चरमगुणहानि  = गुरे ४ गुरे गुरेष ५ ०००२  = गुरे गुरेष ५ ०००२ | मुखभूमीरयाबि  - गुन  - गुन  अ गुन गुन  ४ गुन गुन  ० ०००२ | चरमगुणहानि<br>समस्त ऋण ॥<br>= —गु १<br>४ गु ३ गु २ प<br>५ | उपरितन<br>- गुर<br>४ गुरे गुरे<br>५ - गुरे १<br>५ गुरे १<br>४ गुरे १                    |

विशेषहीनक्रमेण गस्त्रा वरमस्थितिद्रश्ये रूपोनगुणहानिमात्रस्यविशेषा हीयंते = गु एवं ४ गु३ – गु२ २ २ २

पंचमाध्यवस्तनगुणहानिषु उत्तद्गुणहानिप्रयमस्यितिद्रव्याणि अवीर्षक्रमेण गत्वा अवस्तनचरमगुणहानी चरम-स्थितिद्रव्ये कपोनाधस्तननानागुणहानिमात्रद्विकानि हाराः स्युः । तेषामध्याते अवस्तनान्योन्याध्यस्तार्थं स्यात् ।

गुणकारो रूपाधिकपुणहानिः स्यात् = गुं अयं राशिः अवस्तननानागुणहानिशकाकाप्रसिदी-४ गु २- गु २ प ०००२

का प्रमाण कहा है उतना घटानेपर नीचेकी द्वितीय गुणहानिमें प्रथम निषेकका प्रमाण जानना। उसमें से उतना हो घटानेपर उसके दूसरे निषेकका प्रमाण जानना। इस तरह अन्तके निषेक पर्यन्त जानना। इसी प्रकार एतीय आदि गुणहानिमें भी जानना। नीचेकी गुणहानियोंकी रचनामें चयका प्रमाण जोड़ देनेपर नीचेकी गुणहानिका प्रमाण ऊपरकी १५

|   | मुखभूमीत्यादि                                   |
|---|-------------------------------------------------|
|   | म् न गुरुष २<br>५ व व २<br>५ व व २              |
| + | मुखभूमोत्यादि<br>≅ ्रगु३ गु<br>४ गु३ गृ२।२<br>५ |

परितनगुणहानिचरमगुणहानिचरमस्यितेद्रव्यसमः । उक्ताबस्तनगुणहानीनां तद्णानामुगरितनगृणहानीनां क्रमेण विच्यासीऽयं—

| अवस्तनप्रथमगुणहानिः      गुर ४ गुर- गुर ५ गुर- गुर ५ गुर्- गुर | मुब्बसूमीत्यादिनानी-<br>ताबस्तनप्रयमगुण-<br>हानिद्रव्यं<br>= गु३- गु<br>४ गु३- गु२ २ | ऋणं उपार<br>= गु १<br>४ गु ३— गु २<br>५ | विविश्तिन बरमगुणहानिः = गु ४ गु३ - गु२ व ५ ०००२ = गु२ ४ गु३ - गु२ व ५ ०००२ | ्—<br>= गु३ गु<br>४ गु३ – गु२ ग २                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| •                                                              | 0                                                                                    |                                         | 0                                                                          |                                                   |
| ٥                                                              | •                                                                                    |                                         |                                                                            |                                                   |
| बाह्ततबरमगुण.      गुरे     ४ गुरे-गुरे प                      | ४ वृ ३— गुरपर<br>५ वव व २                                                            | च गु१<br>४ गु३−गु२ प                    | उपस्तिनप्रसमगुणहानिः                                                       | मुलभूमीत्यादि<br>= गु३ गु<br>४ गु३ – गु२ । २<br>५ |

गुणहानिके समान हो जाता है। इस तरह जिस-जिस निषेक्षमें जितना-जितना प्रमाण हो इस-उस योगस्थानमें उतना-उतना जीवोंका प्रमाण होता है। अनंतरमी त्रिविधपंक्तिगळ संकलन पेळल्पडुगुमवे तेवोडे :-अधस्तनप्रथमगुणहानिप्रथम-

तेषां संकलनोच्यते—अधस्तनप्रथमगुणहानित्रयनस्थितिद्रव्यभिदं =  $\mathfrak{q}$  २ तच्यरमस्थितिद्रव्य- ४  $\mathfrak{q}$  ३— $\mathfrak{q}$  २

होदि इति तदघस्तनप्रयमगुणहानिद्रव्यं स्यात् । अधस्तनवरमगुणहानिप्रयमस्यितिद्रव्यमिदं-

गुणहानियोंमें सब द्रव्यको जोड़तेके लिए 'ग्रुह मूमि जोगदले पदगुणिदै पदयणं होदि' इस सुत्रके अनुसार मुख हुआ अन्तिम निषेक, मूमि हुई आदि निषेक, दोनोंको जोड़कर

च - गुँ ३ व ४ गुँ ३ २ ०००२व इंडु अधस्तनगुणहानिगळ समस्तवनमक्कुमी धनबीळिई ऋणमेनिते बोडे प्रथमाधस्तनगुणहानियोळ् गच्छमात्रस्वविशेषंगळक्कुं । हुँ गुँ ३ गुँ र चरमाध-स्तनगुणहानियोळं गच्छमात्रस्वविशेषंगळक्कु ४ गु२प मन्तागृत्तं विरलन्तघणं ५ २००२ गुणगुणियं आविधिहोणं रूक्कणुतरभजियमें दृ तंद समस्ताघस्तनगुणहानिगळ ऋणमिनितक्कुं। र् पूर्व २००२ प उपरितनप्रथमगुणशानिप्रथमस्यितिह्रव्यमिदु र गूर तर् १ २००२ गुणहानिचरमस्यितिहब्धमिदु 🖁 गुँ३ गुँ२ सुल्लभूमीजोगदळे पदगृणिदे पदधणं होदि एंडु अपवर्तितं = गु ३ ब्रादिविहीणं रुऊणुसरभिवयं = गु ३ व व हत्यसस्तनगुणहानिसर्व-४ गु १-२ ५ षर्मं स्थात् । जनस्यं ऋणं तु प्रथमाधस्तनगुणहानौ गण्छमानस्यविशेषाः स्युः─ ⇒ गु चरमाधस्तन-४ गु३—गु२ गुणहानाविपि तार्वतः स्युः = गु ४ गु३−२ गुप ५ ०००२ अंतधणं गुणगणियं बादिविहीणं रूऊणुत्तरभजिय-मिरयभस्तमसर्वगुणहानिऋणं स्यात्— = प प उपरितनप्रयमगुणहानिप्रयमस्यिति-४ गृ३ - २०० ००० हरूयमिर्द - गुर तञ्चरमस्थितिहर्थ्यामिर्द - गु मृहसूमीओगदले पदगुणिदे पदयणं ४ गु दे-गुर ५ ५ आधा करें। फिर उसे गुणहानिके आयामसे गुणा करें। जो-को प्रमाण हो उतना-उतना अपनी-अपनी गुणहानिमें सब इब्यका प्रमाण जानना। सो प्रथम गुणहानिके सब इब्यसे

दूसरी गुणहानिका द्रव्य आधा है। इस तरह उत्तरीत्तर गुणहानिका द्रव्य आधा-आधा १५ जानना। सब गुणहानियोंके द्रव्यको जोड़नेके ठिय 'अंतधण गुणगृणिय' इत्यादि सूत्रके अतुसार प्रथस गुणहानिका द्रव्य अन्तयन, उसको गुणकार होसे गुणा करो। उसमें अन्तिम गुणहानि

संदुपरितनप्रथमगुणहानिद्रव्यमिदु र्थं गुँ ३ गुँ १। २ उपरितनबरमगुणहानिप्रथमस्थिति-द्रव्यमिदु  $\sqrt[3]{2}$  मु  $\sqrt[3]{2}$  प तद्गुणहानिकरमस्यितिद्रव्यमिदु  $\sqrt[3]{2}$  मु  $\sqrt[3]{2}$  प  $\sqrt[3]{2}$  प  $\sqrt[3]{2}$  ।  $\sqrt[3]{2}$ भूमीजोगदळे 🔻 गुँ३ गुँ२ प २ प्रवृत्तिक प्रविध्या होइ एंदु 🤘 गुँ३ गुँ१।२ प २ तंद चरमोपरितनगुणहानि द्रव्यमक्कुं। मत्तमंतवणं गुणगुणियं 🕏 गुरु गुरु गुरु अथर्वात्ततमिदु ह पुरि र बाविविहीणं रूडणुत्तर अजियमेंदु बावियं कळेबोडे हें गुरि र ३००९ प यिद् उपरितनगुणहानिगळ समस्तधनमक्कृमिन्तुक्तमुर्व राश्चिगळं कर्माददं स्थपिसल्पड्रत्तिरलु उपरि-होदीति उपरितनप्रवामुणहानिद्रव्यमिदं = गुँ३ गु उपरितनवरमगुणहानिप्रवमस्थितिद्रव्यमिदं ४ गु३ - गु२ । २ । = गुर तब्बरमस्थितिङब्धिः = गुँगमुहमुमीश्रोपदके = गुँग ४गु१-गुरुप ५ ७७२ ५ ७७२ ५ ७७२ ५ ००२ पदगुणिदे वदयणं = पु ३ पृ १ हत्युपरितन वरमगुणहानिहरूषं अवति । पुनः अंतवणं गुण-४ मु १-मु २ । २ प ५ ००२

च गृहेगुर अपवर्षितं चित्रु के आविषिहीणं रूजणूसरभिजयं च गृहे प ४गु३-गुरार ४गु३-र ४गु३-र ४गु३-र ० ००

के द्रव्य आदि धनको घटाकर एकका भाग देनेपर ऊपर और नीचेकी सब गुणहानियोंके द्रव्यका प्रमाण होता है। नीचेकी गुणहानियोंके के अपना-अपना विशेष प्रमाण घटाया है उसको गुणहानि आयाससे गुणा करनेपर अपनी-अपनी गुणहानिमें घटाये गये विशेषका प्रमाण होता है। सब बटाये गये ऋणको जोड़नेके किए. 'अंतमध्ये गुणगुणियं' हत्यादि सूत्रके

# ई मूर्व राशिगळ तंतम्म ऋणरूपुगळं तंतम्म केळगेस्यापितिदोडे यथाक्रमविद्यमितिरपुंतु :

| ्यु प<br>=                   | र गुँ३ र व्वव<br>इ. गुँ३ र व्वव | ऋण = , प<br>४ गु३ ००० प<br>५ ००० |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| इ.स.च. १<br>४ मुहर व<br>५ ०० | इ गु ३ २ व<br>४ गु ३ २ व        | ≅<br>४ गुँ३ <b>प</b><br>५        |

### मलमी मूर राजिगळनपवर्वालिस स्थापिसिदोडितिर्प्युंबु

| उपरि       | 4   | <b>अ</b> धस्त | q          | ऋणं    | 9 1   |
|------------|-----|---------------|------------|--------|-------|
| <b>?</b> — | аа  | <b>?</b> —    | 866        | ==     | 666   |
| = ग ३      |     | = ग ३         |            | ४ म ३- |       |
| V 73 27    |     | V # 3         |            |        |       |
| ४ गु३−२ प  |     | ४ गु३−        | र पः       | . 4    | 9 a a |
| 4 a        | а   | ٩             | a a a      | į      |       |
| 2-         | •   | ₹ <del></del> | 0          |        |       |
|            |     |               |            | 1      | ٠     |
| = गु३      | ζ.  | = गु३         | ζ          | EC.    | 8     |
| ४ गु३ - २  | 4   | ४ गु३−        | <b>२</b> प | ४गु३⊷  | i l   |
| 4 4        | 6 e | 4             | ааа        |        |       |
| <u> </u>   |     | <del></del> _ | 000        | 1 4    | 888   |

अनुसार प्रथम गुणहानिके ऋणको गुणकार दोसे गुणा करके तथा अन्तिम गुणहानिके ऋणको चसर्मेन्से घटाकर एकंका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतने ऋणके प्रमाणको उत्परकी

| म गुरु १<br>४ गुरु             | भ गु के १<br>भ गु के १            | ऋण<br>= १<br>४ गु३<br>५ |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| = न्यु ३१<br>४ गु ३ २ व<br>५ व | = न्यु ३ १<br>४ गु ३ २ प<br>५ ववव | ह पुरेष<br>५ ववव        |

उभयधनराजिगळं कूडिसियपर्वात्तसियधिकरूपं केळगे स्थापिसिवोडिदु हूँ गुँउ के केळचे = गुँउ केळचे = गुँउ

स्यापितित अधिकरूपियो प्रथमऋणं समानमें दु शोधिति कळेडु मत्तं ऋणस्य ऋणं राझेर्डनं भवति यें दु प्रथमऋणवऋणमं द्विकदिवं समच्छेवमं माडिदुवनिवं र्रे गु ३ प २ ०००

हितीयऋणरूपिनोळु शोधिसिदोडिंदु ४ गुँ ३ २ प ई हितीयाधस्तनगुणहानि ऋणरूपि ०००

#### अपवर्तिते एवं

| <b>?</b> —  | ₹ <b>-</b> - | ऋणं      |
|-------------|--------------|----------|
| = गु३ १     | ⇒ गु३ १      | =        |
| ४ गु३- २    | ४ गु३− २     | X 3−     |
| 4           | 4            | ٩        |
| <b>?—</b> • | <b>?— •</b>  |          |
| = गु३ १     | = गु३ १      | = १      |
| ४ गु३ – २ प | ४ गु३ - २ प  | ४ गु३− प |
| ٩ ٥٥        | ч ааа        |          |

ड अयधने संयोज्य अववर्तिते अधिकरूपमधः संस्थाप्य = गु३ | = १—न्तेन प्रयमऋणं समानमिति ४ गु३-|४ गु३-

देयं पुनः ऋणस्य ऋणं राहोर्धनमिति प्रथमऋणस्य ऋणं द्वाभ्यां समिष्ठितः = २ अधस्तनगुण ४ गुन्य २ ५ व व व

गुणहानिके द्रव्यमें घटानेपर अथवा नीचेकी गुणहानिके द्रव्यमें मिलानेपर नीचे और उपरकी गुणहानियोंका द्रव्य समान हो जाता है। तथा उपर और नीचेकी सबैगुणहानियोंके सब नोळु उपरितनगुणहानिच्छणकपमसंस्थातेकभागमक्कुमेददं साधिक माडिदोडे शेवऋणमिनितककु । = ४ - गु ३ । १ ३ गु ६ पदं क्यस्थासंस्थातेकभागमनुभयधनयुतियोळु गुणकारभूतत्रिगुणहानियोळु ५ ०००

किंचिद्रनमं माडि 🕏 गुँ३ किंचिद्रनत्रिगुणहानिगे किंचिद्रनत्रिगुणहानियनपर्वात्तिसेदोडे

सन्वेद्रस्थप्रमाणं पर्ध्यातत्रसराशियककु र्हे मी संकलनविधानदोलु ग्रंथकारनप्पाचार्थ्यन्यस्तन-५ गुणहानियळोळु संकलनातिमित्तमाणि ऋणमनथस्ततत्रवमगुणहानित्रयमस्थितिद्रव्यमप्पन्तु यय-मध्यप्रमित्तऋणमनोम्में ये यिमिक १२८ वरमायस्तनगुणहानि चरमस्थितिद्रव्यमनिनितं १६ धनमं माडि संकलिसिदनव् कारणमाणिययस्तनप्रयमादिगुणहानिगळ प्रथमचरमस्थितिद्रव्यंत्रल रूपहोनं-

गळुं गुणहानिमात्र गुणकारंगळागि ऋणरहितंगळु सुचिसल्पट्दुवु :--

हानिदितीयऋणक्ये संबोध्यं = गु३ इदं पुनः उपस्तिनगुणहानिऋणेन स्वासंक्यातीकभागेन ४ गु३—२ प ५ ववव

क्षपर्वतिते सर्वद्रव्यं पर्यातत्रसराजिः स्यात् । म्र्यं अत्र संयक्षारेण अवस्तनगुणहानिषु संकलनायं अयस्तनप्रयम-गुणहानिप्रयमित्वितद्रव्यभुत्यवमन्त्रप्रशितमृणं युगपरेवः तिक्षित्यः । १२८ । चरमायस्तनगुणहानिप्रसारिवितः द्रव्यमिदं । १६ । वनं कृत्वा संकलितं ततोषरः अन्यवादिगुणहानीनां प्रयमिद्वितद्वयाणि स्पोनानि चरम-स्वितिद्वयाणि गुणहानिमावगुणकाराणि ऋणरहितानि सूचितानि—

१५ हन्यको जोड़नेपर पर्याप्त श्रस जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार पर्याप्त सम्बन्धी परिणास योगस्थानों में पर्याप्त श्रस जीवों का प्रमाण जानना। सो जगरकी गुणहानिका प्रथम निपेकरूप

अबु कारणमागि वृत्तिकारं पेळव संकलने प्रथकारन संकलनेयोळु विरोधिसत्पडुगुमें दु भ्रांतिसत्वेडके दोडे धनकृणंगळ्गे होताधिकभाविम्हल्यूवरित ।

| 。<br>600 × 11 ≤ −11 ≤ d<br>= 11 = 12 ≤ d | ू<br>मु२<br>४ गु३- गु२<br>४ | = गु <b>र-</b> गुर | प<br>= गुर<br>= गुर<br> | = गु                               |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                          |                             |                    |                         | ००० ४ गु३—गु२ प<br>५ ∂ <b>∂∂</b> २ |

ठह्यंतेन वृत्तिकारोक्तसंकलना विष्यते तन्न । धनण्योहींनाधिक्याभावात् ॥ २४९ ॥ अघोण्तं दीदित्यश्यीतपरिचासयोगोत्क्वष्टयंतेषु निरंतरं सूच्यंगुलासंक्येयभागमात्रज्ञचन्यस्थांकवृद्धधा वस्तितेषु सासत-योगस्यानेषु जबन्यादेकैकस्यानस्थामिनः यवाकाररचनाक्ष्येण स्वस्याने च्याधिकाः परस्थाने द्विणृष्टीनास्च सून्य सर्वोदिक्रस्योगस्थाने सर्वतः स्तोकाः ते रचिता जीवाः स्वस्ययोगस्थानेन कियंतं प्रदेशवंधं कुर्वेतीति प्रस्ते तदुर्वदिकामणाहरू—

योगस्थानोके घारक जीव बहुत हैं। उसके नीचे या उपर जो योगस्थान हैं उनके धारक जीव पूर्वीक क्रमानुसार योद्दे-थोदे हैं। इसीसे यवके आकार रचना कही है॥२४९॥

## इगिठाणफड्ढयाओ समयपबद्धं च जोगबड्ढी च। समयपबद्धचयद्वं एदे हु पमाणफल इन्छा ॥२५०॥

एकस्थानस्पर्वकानि समयप्रबद्धस्य योगवृद्धिस्य । समयप्रबद्धचयार्व्यमेताः खलु प्रमाण-फलेस्थाः ॥

अधन्ययोगस्थानस्यद्वंकंगळुं समयप्रबद्धमुं योगवृद्धियुं समयप्रबद्धचयनिमित्तमागिक्रमदिवं

प्रमाणफलेच्छाराशिगळप्पुबु

प्रवि १६।४ - फस इवि १६।४।२

अन्तागुत्तं विरलु लब्धं समयप्रबद्धवृद्धिप्रमाणमिनितवकु स २ मिनितु वृद्धि निरंतरक्रम-

विद्यमागुत्तं पोनियो दो देवेयोळ् ज्ञवन्यसमयप्रवडं द्विगृणमुं चतुर्गणमण्टगणमी कर्मादं द्विगुणम द्विगुणमागुत्तं पोनि पोनि चरमदोळ् पत्यच्छेदासंस्थातैकमागगणितमण्डकेतिल्ल योगस्थानं द्विगुण-प्रमुमिल्ल समयप्रवद्धमुं द्विगुणमङ्कमिल्ल योगस्थानं चतुर्गणमण्डकिल्ल समयप्रवद्धमुं चतुर्गणमण्डकिल्ल समयप्रवद्धमुं द्विगुणमण्डकिल्ल समयप्रवद्धमुं विद्यमाणम् छेदासंस्थातैकभागगणितमादोडल्लि समयप्रवद्धमुं सावस्माप्रगणितमेयक्क्रमेंबदर्वं ।

तद्द्वीविधययोक्तस्य जनन्यपरिणामयोगस्यानस्यर्ककानि समयप्रबद्धः (योगवृद्धिस्यामी त्रयः समय-प्रबद्धवयनिर्मित्तं क्रमेण प्रमाणकलेच्छाराययो भवति । प्र=व वि १६ ४ – । क्र-स । इ व वि १६ ४ २ व व

तत्र द्विगुणः, यत्र चतुर्गुणं तत्र चतुर्गुणः एवं गत्वा चरमे छेदासंख्यातगुणः ॥२५०॥

आगे इन योगस्थानोंके धारी जीव कितना-कितना प्रदेशवन्ध करते हैं इस प्रश्नके समाधानके छिए समयप्रयद्धकी वृद्धिका प्रमाण कहते हैं—

दो-इन्हिय पर्याप्तकके जघन्य परिणाम योगस्थान सम्बन्धी स्पर्धक, समयअबद्ध और योगोंकी बृद्धि ये तीन एक-एक योगस्थानमें समयअबद्धकी बृद्धिका प्रमाण लानेके लिए क्रमशः प्रमाण, फल और इम्लागिक्स होते हैं। जघन्य परिणाम योगस्थानमें लेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक पाये जाते हैं। जघन्य परिणाम योगस्थानमें लेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक पाये जाते हैं। जोर क्वान्य योगस्थानके द्वारा जो जघन्य समयअबद्ध स्माण प्रदेशोंका बन्य होता है वह फलराशि हुई। और एक-एक योगस्थानमें स्वर्थगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़तें हैं यह इच्छान राशि हुई। और उत्तरिक एक-एक योगस्थानमें सम्वय्यवद्ध बँधता है। जार्यी वतना-वतना विक्र प्रदेशोंको लेखे हुए सम्वय्यवद्ध वैद्या है। उस्त तरह स्वर्तन्तर वर्तने व्योगस्थान हुना होता है वह सं अधिक प्रदेशों को लिथे हुए समयअबद्ध व्यवता है। जहाँ वह चौगुना होता है वहाँ समयअबद्ध भी दूना बँधता है। जहाँ वह चौगुना होता है कहाँ समयअबद्ध भी सुना बँधता है। जहाँ वह चौगुना होता है कहाँ समयअबद्ध भी सुना बँधता है। जहाँ वह चौगुना होता है

80

अनंतरं द्वीद्रियपर्ध्याप्तजीवजवन्ययोगस्थानं भोवलागि संज्ञिपर्ध्याप्तोत्कृष्टयोगस्थानपर्ध्यत्स-वस्थितवृद्धियिवं नडेव योगस्थानंगळ क्रममंगाथापंचकविवं वैळवपरु :---

> बीयिंदियपज्जत्तत्त्वहण्णद्वाणा दु सण्णिपुण्णस्स । उनकस्सद्वाणोत्ति य जोगद्वाणा कमे उडढा ।।२५१॥

होंद्रियपर्ध्याप्तज्ञधन्यस्थानारसंज्ञिपूर्णस्योत्कृष्टस्थानपर्ध्यतं च योगस्थानानि क्रमेण बृद्धानि ॥ ५ होंद्रियपर्ध्याप्तजोश ज्ञधन्यपरिणामयोगस्थानमादियागि संज्ञिपर्ध्याप्तजोश्रोत्रज्ञछ्यपरिणाम-योगस्थानपर्ध्यतं परिणामयोगस्थानंगळुं अवस्थितवृद्धिक्रमविवये पेच्चंत्पर्दुबु । अन्तु पेच्चंत्पट्ट स्थानंगळोळ : —

> सेढियसंखेज्जदिमा तस्स जहण्णस्स फड्ढया होंति । अंगुलअसंखभागा ठाणं पढि फड्डया उड्डा ॥२५२॥

घेण्य संस्थातेकभागप्रमितानि तस्य जघन्यस्य स्पर्धकानि भवंति । अंगुलासंस्यभागप्रमि-तानि स्थानं प्रति स्पर्धकानि वृद्धानि ॥

तस्य इंद्रियपय्योप्न जीवज्ञघन्यपरिणामयोगस्यानकके स्वद्धंकंगळुश्रेण्यसंख्यातैकभागमार्श्र-गळप्युषु १. व वि । १६ । ४ । व । तज्जघन्यस्यानानंतरस्यानविकल्पं मोदल्गो'डु स्यानं प्रति सुच्यंगुळासंस्यातैकभागमात्रज्ञघन्यस्यद्धंकंगळु वेच्चंत्यटुडुवंतु वेच्चंत्यटुडु:—

तत्र छेदासंख्यातगुणः इतीमं क्रमं गाथापंचकेनाह-

द्वीद्वियमयासजीवपरिणामयोगजवत्यस्यानात् संज्ञिपर्याततदुरकृष्टस्यानपर्यतं परिणामयोगस्यानानि अवस्थितनुद्धिक्रमेण बुद्धानि संति ॥२५१॥

तेषु द्वीद्रियपर्याप्तजयन्यपरिणामयोगस्यानं श्रेण्यसंख्येयभागमात्रस्पर्धकं । व वि १६४ - । तदनंतर-

विकल्समादि कुरवा प्रतिस्थानं सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रजवन्यस्पर्धकानि वर्धन्ते ॥२५२॥

जयन्य योगस्थानसे पल्यके अर्थच्छेरोंके असंख्यातर्वों माग गुणा होता है। तो उससे जो समयप्रवद्भ बँधता है वह जघन्य समयप्रवद्भसे पल्यके अर्धच्छेरोंके असंख्यातर्वे भाग गुणा होता है।।२५०।।

आगे उक्त कथनको पाँच गाथाओं से कहते हैं-

दो-इन्द्रिय पर्याप्तकके जघन्य परिणाम योगस्थानसे लेकर संज्ञीपर्याप्तकके उत्कृष्ट २५ परिणाम योगस्थान पर्यन्त परिणाम योगस्थान क्रमसे समान वृद्धिको लिये हुए बढ्ते हैं॥२५१॥

उत्तमें से दो-इन्द्रिय पर्याप्तकके जवन्य परिणाम योगस्थानके स्पर्धक जगतश्रीणके असंख्यातवें भागमात्र होते हैं। उसके अनन्तरवर्ती स्थानसे छेकर प्रत्येक स्थानमें सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग प्रमाण जवन्य स्पर्थक बढ़ते हैं। बर्खात जवन्य स्पर्धकके जितने अविभाग ३० प्रतिच्छेत हैं हन्हें सूच्यंगुळके असंख्यातवें भागमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने अविभाग प्रतिच्छेत एक-एक बोगस्थानमें बढ़ते हैं।।२५२॥

## धुनवह्हवीह्हंतो दुगुणं दुगुणं कमेण जायंतो । चरिमे पन्छच्छेदाऽसंखेजजदिमो गुणो होदि ॥२५३॥

ध्रुववृद्य्या वर्ढमानानि द्विगुणद्विगुणक्रमेण जायमानानि । घरमे पत्यच्छेवासंख्येयभागो गुणो भवति ।।

धृबबृद्धियिदंबद्धं सानंगळप्य योगस्थानंगळ् द्विगृणद्विगुणंगळागुन्तं योगि चरमदोज् संति-पंचेंद्रियपर्व्याप्रजीबोन्छव्यपरिणामयोगस्थानबोळ् पत्यच्छेबासंख्यातैकभागगुणकारमक्कुं । संदृष्टि

#### इदु :--

| योगस्यानं  |             | २।१।२<br>व    | श             |     | 318       | 3 3 3       |         |
|------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|-------------|---------|
|            | व वि १६।४ व | ā             | 3000          | ā ? | ā ą       | a           | 000_    |
| समयप्रबद्ध | स           | स२            | स२।२          | 0 0 | स२।१      | स२।         | 300     |
|            | "           | _<br>a a<br>स | -<br>a a<br>स | स२  | ਰ<br>ਜ। ੨ | ु<br>स २।०० | । स २।२ |

| ı | ā २।२ | २।१<br>a<br>a | २।२<br>३<br>३२।२ | 0 0 | ० व रार र   |           | ~ -    | 8  |
|---|-------|---------------|------------------|-----|-------------|-----------|--------|----|
| 1 | स २।१ | स २।          | 4                | 0 0 | 0           |           |        |    |
|   | a a   | -<br>a a      |                  |     |             | ००० स छे० | ०० स । | छे |
| 1 | स २।२ | स २।          | २                | 00  | ० स । २।२।२ | a ?       |        | а  |

ध्रुबबृद्धपः वर्धमानयोगस्थानानि दिगुणदिगुणानि भूत्वा चरमे संज्ञिययीगोत्कृष्टपरिणामयोगस्थाने पत्त्यच्छेदासंख्यातैकभागमात्रो गुणकारः स्यात । संदृष्टिः—

|             |                | ł          |              | 1          |                       |              |
|-------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|
| योगस्थान    | व वि १६४—<br>व | २ १<br>a   | २।२<br>a = २ | २   १<br>a | २1२ —<br>a २००० a २1२ | २ । १        |
|             |                | -          | а            | -          | _                     | - 22         |
|             |                | a          | a            | - 1 2      | 1 _                   | 177          |
|             |                | 0 1        |              | 815        | а                     | 8            |
|             |                | स२         | स२।२         |            | स२।२                  | # 318 →      |
| समय प्रबद्ध |                | -          | -            | а          | _                     |              |
|             | ₹              | <b>a</b> a | 8.6          | -          | 6 6                   | 8.8          |
|             |                | स          | स ००० स २    | a          | स२००० स२२             | 27 2 1 2     |
|             |                |            |              | स २        |                       | 4114         |
|             | 4              | 4          | स ००० स २    | - 1        | व व<br>स २००० स २ २   | a a<br>स २।२ |

इस प्रकार ध्रव अर्थात एक समान वृद्धिसे बढ़ते-बढ़ते जवन्य योगस्थान दूना होता है फिर डससे भी दूना होता है। इस तरह कमसे दूना-दूना होते अन्तके संज्ञों पर्योप्तकके डल्कुष्ट परिणाम योगस्थानका गुणकार पत्यके अर्द्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता

अनंतरमी निरंतरस्थानविकरुपंगळेनितक्क्मेंदोडे पेळवपर :---आदी अंतेसद्धे वडिटहिंदे रूवसंज़दे ठाणा ।

सेढि असंखेज्जदिमा जोगटठाणा णिरंतरगा ॥२५४॥

आदावन्ते शदधेवद्विद्वते रूपसंयते स्थानानि । श्रेष्यसंख्येयानि योगस्थानानि निरंतराणि ॥ आदियाप जवन्यस्थानमनन्त स्थानदोळ कळेयल्पडलं विरल शेषममल्लिगे पेस्कित पेस्क-

छे मदंत्रैराजिकविषानिंददं। प्रविवि १६।४।२।फ स्था१। इविव

१६। ४ 🍃 🕏 प्रमाणराजिभूतवृद्धिप्रमाणिववं भागिसुत्तं विरस् लब्धं सबृद्धिस्थानसंस्थेयककुः

मदरोळ जघन्यस्थानमं कुडुत्तं विरल समस्तिनिरंतरयोगस्थानंगळ प्रमाणमिनितक्क

| २।२       | २२२     | ••• <del>-</del> 8•••• |
|-----------|---------|------------------------|
| 8         | а       | a a ?                  |
| २ २ ० ० ० | •       |                        |
| а         |         | )                      |
| स२।२      | 1       | ००० स छे ०००० स        |
| a         |         | а २                    |
| а         |         |                        |
| स २।२।००० | स २।२।२ |                        |

॥ २५३ ॥ ते स्थानविकस्पाः कति ? इति चेदाह-

आदौ जबन्यस्थाने व वि १६४ - । अते उत्कृष्टस्थाने व वि १६४ - छे शुद्धे शोधिते सति शेषे १०

व वि १६ ४ - छे सच्चंग्लासंस्येभागजघन्यस्पर्धकवृद्धचा भवते सवृद्धिकस्थानानि । अत्र जघन्यस्याने निक्तिसे

है। अर्थात जबन्य योगस्थानके अविभाग प्रतिच्छेडोंके प्रमाणको पत्यके अर्थच्छेडोंके असंख्यातर्वे भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योगस्थानके अविभाग प्रतिच्छेव होते हैं ॥२५३॥

समस्त निरन्तर योगस्थानोंका प्रमाण कहते हैं-

आदि जवन्य स्थानको अन्त उत्कृष्ट स्थानमेंसे घटाइए । अर्थात् अन्तके उत्कृष्ट स्थानके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनमें-से जबन्य स्थानके अविभाग प्रतिच्छेदोंको घटानेपर जो प्रमाण आवे, उसे वृद्धिसे भाग दें। सो एक-एक स्थानमें सूच्यंगुरुके असंख्यातवें भाग मिबु श्रेण्यासंख्यातैकभागप्रमितंगळेवप्पुवु ॥

अनंतरमंतरगतस्थानंगळेनितक्कुमेंबोडे वेळदपह :--

अंतरगा तदसंखेजजदिमा सेढिवसंखभागा हु । सांतरणिरंतराणि वि सञ्ज्ञाणि वि जोगठाणाणि ॥२५५॥

, अन्तरगतानि तदसंख्यातैकभागप्रमितानि खलु। सांतरनिरंतराण्यपि सर्व्वाण्यपि योगः स्थानानि।।

अंतरगतयोगस्थानंगळु निरंतरयोगस्थानंगळ असंख्यातैकभागमात्रंगळःपुवं ट्रिके तादोडं ००२०

मात्रंगळेयक्कुं । सर्व्वाष्यपि योगस्यानानि ई निरंतर सान्तर सांतरिनरंतरंगळें ब त्रिविषयोग-

समस्त्रिनरंतरयोगस्थानानि - २ छे एतानि श्रेथ्यसंख्यातैकभागमात्राण्येय - ॥२५४॥ a a a a

2---

्र\_\_\_ अंतरगतयोगस्थानानि निरंतरयोगस्थानानामसंस्थातैकभागोऽपि - २ छे श्रेष्यसंस्थातैकभाग एव ।

हांतरिनंदंतराष्यि अंतरगतानामसंख्यातैकभागोऽपि — छे श्रेण्यसंख्यातैकभाग एव । तानि त्रिवि-२२ २० २० २०

स्पर्धकींके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हों उतनी दृद्धि होती है उससे भाग दें। जो प्रमाण १५ आवे जतनी दृद्धि सहित स्थान जानना। उनमें एक जघन्य योगस्थान मिलानेपर जो प्रमाण हो, उतने सर्व निरन्तर योगस्थान होते हैं। वे स्थान जगनभेणिके असंख्यातवें भाग हैं॥२५॥। अन्तरगत योगस्थान निरन्तर योगस्थानेकि असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेपर भी जातनभेणिक असंख्यातवें भाग हो हैं। सान्तर निरन्तर मिश्रक्रप योगस्थान अन्तरगत योगस्थानोंके असंख्यातवें भाग हैं। फिरन्तर, भी वे जगनभेणिके असंख्यातवें भाग हैं। निरन्तर, स्थानोंके असंख्यातवें भाग हैं। फिर भी वे जगनभेणिके असंख्यातवें भाग हैं। किरन्तर भी वे स्वत्यक्षिण असंख्यातवें भाग हैं। किरन्तर सान्तर और निरन्तरसान्तर वे तीनों योगस्थान मिलकर भी जगतश्रीणके असंख्यातवें मान

स्थानंगळुं कूडियुं श्रेण्यसंस्थातंकभागप्रमितंगळेषपुषु व के विस्तुक्त सर्व्ययोगस्यानंगळो-व । २ व

ळाद्यंतस्थानंगळं पेळदपरः---

सुद्रुमणिगोद अपन्जत्तयस्स पढमे जहण्णओ जोगो । पन्जत्तसर्ण्णपंचिदियस्स उनकस्सओ होदि ॥२५६॥

सुक्ष्मितगोदाणस्योमकस्य प्रयमे जघन्यो योगः। पस्योप्तसंक्षिपंचीद्रयस्योत्कृष्टो भवति ॥
अन्तुक्तसर्व्ययोगस्यानंगद्र्यो। मुन्तं पेक्ट विशेषणविशिष्टनप्प सुक्ष्मितगोदाणस्यामजोवनचरमभवप्रयमसमयदोळात्रुदो दुपपादयोगजघन्यस्यानमदादियक्कुं। पस्योप्तसंक्षिपंचीद्रयज्ञीवपरिणामयोगोरकुष्टस्यानमदवसानस्यानमक्कु-॥ मनन्तरमिन्तु पेकरस्ट्व प्रकृतिबंधस्यितवंयमनुभागवंय प्रदेशतंत्रयमं व चतव्विषवंयंवरको कारणंगळं पेक्टयकः—

जोगा पयडिपदेसा ठिदियणुभागा कसायदो होंति । अपरिणद्चिछण्णेस य बंधद्विदिकारणं णत्थि ॥२५७॥

योगारप्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कवायतो भवतः। अपरिणतोच्छिन्नेषु च बंधस्थिति-कारणं नास्ति ॥

हु १-बानि मिलित्वापि सर्वाणि श्रेथ्यसंस्थातैकभागमात्राध्येय — छ । २५५॥ एतेषु आर्यत-०२००

स्वाने आह—

उक्तविशेषणयिशिष्टं सूरमिनगोदापर्यान्तस्य चरमभवत्रयमसमये यदुपरादयोगजवन्यस्थानं तदार्थे भवति । पर्यान्तसंक्षिपंचेंद्रियस्य परिणामयोगोत्कृष्टस्थानं तदंर्यं भवति ॥ २५६ ॥ उक्तवर्तुविषयंषानां कारणान्याह—

हैं । इसका कारण यह है कि असंख्यातके बहुत भेद हैं । अतः यथायोग्य असंख्यातका भाग जानना ॥२५५॥

आगे इन योगस्थानोंमें आदिस्थान और अन्तस्थान कहते हैं-

उक्त सब योगस्थानोंमें सूक्ष्म निगोरिया छब्ध्यपर्याप्तकके अन्तिम श्रुद्रभवके पहले समयमें जो जधन्य उपपाद योगस्थान होता है वह आदिस्थान है। और संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जो उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान है वह अन्तिमस्थान है।।२५६।।

आगे चार प्रकारके बन्धके कारण कहते हैं—

२५

20

20

१०

योगात् योगांतवं प्रकृतिप्रवेशी भवतः प्रकृतिबंधगुं प्रवेशवंधमुमप्पुत्त । स्थिरधनुभागौ स्थिति-वंधमुमनुभागवंधपुमेरङ्ग कवायतो भवतः कवायस्थानोवयांवरमप्पुत्त । अपरिणतंकप्यविविक्षेक् समयपुत्कृष्टविद्यमन्तर्म्युहूर्तकालपन्यन्तं कवायस्थानोवयापरिणतनप्प उपश्चातकवायनोळं उच्छित्रेषु च अपितकवायकाळप्प शोणकवायनोळं स्योगकेविजिननोळं वंधस्थितिकारणं नास्ति तात्-५ कालिकवंधवके स्थितिवंधकारणमिळ । च शब्दविविष्योगिकविजिननोळं प्रकृतिप्रवेशवंध-कारणसप्प योगमुं स्थितवंधकारणमिळ । व्यायस्थानोवयमुमित्ल ।।

अनंतरं योगस्थानप्रकृतिसंप्रहृत्वितिविकल्पस्थितिवंघाध्यवसायअनुभागर्वधाध्यवसायकर्मः प्रदेशमेथिवक्कल्पबहुत्वमं पेळवपर गाथासुत्रावदं :—

> सेढियसंखेज्जदिमा जोगट्ठाणाणि होति सन्वाणि । तेढि असंखेज्जगणो पयडीणं संगहो सन्वो ॥२५८॥

श्रेष्यसंख्येय नागप्रसितानि योगस्थानानि अवन्ति सध्वणि । तैरसंख्येयगुणः प्रकृतीनां संप्रहः

प्रकृतिप्रदेशसंबी योगाद्मवतः । स्थिरयनुभागसंबी कपायतो भवतः । जपन्यतः एकतमय उत्कृष्टतोअनुमृहतं अवरिणतकवायस्वानोदयोपश्चातकपाये क्षितकवायशीणकपायसयोगयोग्व तात्कालिकवंघस्य स्थिति१५ बंबकारणं नास्ति । वशस्यायोगकेविलिन प्रकृतिप्रदेशवंबकारणं योगः स्थिरयनुबंबकारणं कथायस्थानोदयस्य
नास्ति ॥२५७॥ जब योगस्थानप्रकृतिसंग्रहस्थितिवकल्पस्थितिवंबाष्यवसायानुभागवंबाध्यवसायकमंत्रदेशानासत्यबहुत्वं गायात्रयेणाह—

प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं। अर्थान् जैसा गुभ या अनुभ योग होता है बैसा ही प्रकृतिबन्ध होता है और जैसा योगस्थान होता है बैसा ही ससपप्रवद्ध वँधता है। २० अतः ये दोनों बन्ध योगसे होते हैं। स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध कपायसे होते हैं। जैसी कथाय होती है बैसी ही यथायोग्य स्थिति और अनुभाग वँधते हैं। जधन्यसे एक समय और उत्कृहसे अन्तर्गुहुर्त काल तक जिसमें कथाय स्थान उदयहप नहीं है ऐसे उपज्ञानत कथाय और कपायरहित झीणकपाय और सयोगकेवलोके जो प्रतिसमय बन्ध होता है उसके दिखतिबन्धका कारण नहीं है। 'च' शब्दसे अर्थागकेवलोमें प्रकृति और प्रदेशवन्धका करण येग तथा स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धका कारण कथाय दोनों हो नहीं हैं अतः वसके बन्ध नहीं होता।।२९आ।

आगे योगस्थान, प्रकृतिसंग्रह, स्थितिभेद, स्थितवन्य।ध्यवसाय स्थान, अनुभाग-बन्धाध्यवसाय स्थान और कर्मोंके प्रदेश, इनका अल्पवहुत्व तीन गायाओंसे कहते हैं —

१. चनस्तः।

निरंतरं,सांतर,निरंतर,सांतरभेबभिन्नतव्यंयोगस्थानगळ् श्रेण्यसंख्येयभागंगळप्यु - व ३१ व २ १ । व

निरंतरसांतरतदुभयभेदिभिन्नसर्वयोगस्यानानि श्रेष्यसंस्थेयभागमात्राणि a २ ३१ a एम्योऽसंस्थात-

लोकगुणः सर्वमकृतिसंग्रहः । ⊟ อ ≅ อ २ तत्त्वा-मानावरणोयस्य उत्तरमङ्कवयः यंच तत्र श्रृतावरणानि पर्योवज्ञानस्य निरावरणत्वात् असंस्थातकोकवृद्स्थानवृद्धिविष्ययीयसमासादिमेदमानाणोत्येतावति ॼ ठ ≅ ठ 'शृतं मितपुर्व' इति मरयावरणान्यपि तार्वति ≅ ठ ॼ ठ देशावष्यावरणानि चनांगुलासंस्येयभागोने लोके सूर्व्यः

निरन्तर, सान्तर और निरन्तरसान्तरके भेदसे भिन्न सब योगस्थान जगतश्रीणके असंस्थावचें भाग हैं। उनसे असंस्थात लोक गुना सब प्रकृतियाँका समृह है। अर्थात् सब योगस्थानोंके प्रमाणको असंस्थात लोकसे गुणा करनेपर कर्मोकी प्रकृतियाँका प्रमाण होता है। वहाँ कहते हैं—

सानावरणीय कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ पाँच हैं। उनमें से श्रुतहानावरणमें पर्यायश्रुत-सानके निरावरण होनेसे असंख्यात लोकबार वट्स्थान वृद्धिसे बांचत पर्याय समास आदि भेदोंके आवरणकी अपेक्षा असंख्यात लोकको असंख्यात लोकसे गुणा करनेपर जो राशि हो उतने श्रुतहानावरणके भेद हैं। तथा श्रुतहान भतिपूर्वक होता है अतः उतने ही मतिज्ञाना-

गुलासंक्येयभागगुणिते सेके सित यस्त्रमाणं तार्थति — ≅ ६। र परमाबच्यावरणानि स्वावगाहिकित्पहृततेजस्का-

पिकराशिमात्राणि 

□ ० १ व सर्वावय्यावरणमेकं १। मनःपर्ययञ्चानावरणान्यसंस्थातकन्दमात्राणि । क व । व

१५ केवळज्ञानावरणमेकं १ मिळित्वा सर्वज्ञानावरणानि अवधिमनःपर्ययकेवळज्ञानावरणाधिकस्युत।वरणयुत्तमस्या
वरणके भेठ हैं।

अविश्वानावरणमें, घनांगुळके असंस्थावर्वे भागसे हीन लोककी सुन्यंगुळके असंस्थावर्वे भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलानेपर देशावधिक भेद होते हैं जिया देशावधि अविश्वानावरणके भेद भी हतते हो हैं। अपिनकायके जीवोंके प्रमाणको २० चनकी हारीरके अवगाहनाक भेदोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो चतने पर सावधिक भेद हैं। अतः परमावधिक भेद हैं। अतः परमावधिक भेद हैं। अतः परमावधिक भोद हैं। अतः मनःपर्यवज्ञानावरणके भी हतने ही भेद हैं। केवल्जानावरण में एक हैं। ये सब २५ मिळकर अवधिकानावरण में एक हैं। ये सब २५ मिळकर अवधिकानावरण मातःपर्यवज्ञानावरण से भी एक हैं। ये सब २५ मिळकर अवधिकानावरण मातःपर्यवज्ञानावरण से एक हैं। ये सब २५ मिळकर अवधिकानावरण मातःपर्यवज्ञानावरण से एक होंनेसे केवल्जानावरण मात्राव्यवज्ञानावरण से एक हैं। ये सब २५ मिळकर अवधिकानावरण मातःपर्यवज्ञानावरण से एक होते हैं।

वयाद्भवति तवानुपूर्व्याताम एर्वितु नामतः सिद्धमप्प क्षेत्रविषाकी सामान्यानुपूर्व्यानामकस्मै नार-कानुपूर्व्या तिर्ध्यानुपूर्व्या मनुष्यानुपूर्व्या वेवानुपूर्व्याभिति क्षुर्विक्षभमककुमिल्ल नारकानुपूर्व्या नामकस्मै मरकक्षेत्रविषाक्षयपुर्वार्य्व रतक्षेत्रवो नरकक्षेत्र त्रसनाव्योळ्यागल्वेळकुमप्पुर्वार्य्व त्रसनाव्यामित्रविक्षरक्ष भुक्षकोटिप्रमितनुष्ट्राविभुक्षाकारवोज्युपरितनोपपादस्थानवोळल्वव मत्ते ५ स्थित्या जीवनाव्य वृद्धा प्रविद्यास्य प्रमाणकुर्यपुर्वास्थाविकभागायामगुणितमप्प नरकक्षेत्र-वोळतप्प जीवनाव्य वृद्धा प्रदुप्तमे वोडे तिर्ध्यमनुष्यपंचीव्यत्रसप्यामजीवनव्य प्रविद्यास्य प्रविद्यास्य प्रविद्यास्य विव्यासमुष्य नरकानुपूर्व्यावर्यां विव्यासमुष्य प्रविद्यास्य विव्यासम्बद्धानकोवन्य प्रविद्यास्य विव्यासम्बद्धानिक्षयाः प्रविद्यास्य विव्यासमुष्य प्रविद्यासम्बद्धानिकोवन्य प्रविद्यास्य विव्यासम्बद्धानिकान्य विव्यासम्बद्धानिकान्य विव्यासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासमित्रकान्य विवासम्बद्धानिकान्य विवासमित्रकान्य विवासमित्रकान

मध्यमविकत्प्पंगळ् नडदु संज्ञिपंचेंद्रियप्प्यांप्रजीवावगाहनगृणितक्षेत्रं चरमयिकल्पमण्कु 🚅 २। ६७ ४९ ८

मिन्तागुत्तं विरक् आदीयंते सुद्धे बड्डिहिबे रूवमंजूदे ठाणा । एंडु लब्धं सर्व्वविकत्पंगिळि इनितप्युच्च २६ ७।७ तिर्ध्यगानुपूक्वांनामकम्मं तिर्ध्यागतिक्षेत्रविपाकियप्युवर्षिदं तिर्ध्यगायुः ४२ ८ । ७

वरणमात्राणि स्युः = a = a २ सवी प्रकृतयो नामकर्मप्रस्थयाः इति नारकानुपूर्णं नरकक्षेत्रविषाकिस्वा-सन्त्रीयमेकरञ्जुत्रतरमुष्ट्रादिमुद्धाकारम्योज्यकोत्स्यकायात् प्रमाणसूर्य्यमुकासंव्यातेकमागायामगुणितं तिर्यममु-ष्यार्थेद्रियायात्रीमानां तत्र मामनकाले नरकानुपूर्व्योदयेन पूर्वाकाराविनाद्याज्ञ्यस्यावगाह्यकानृपसंव्यातेकमाणेन गुणिते प्रवमिककस्यः = २६ संव्यात्रकानागृकैर्गुणिते चरमः = २६ व आदी अंते सुद्धे इत्यादिना ४९ a व

सब प्रकृतियों नामकर्मके निमित्तसे होती हैं। अतः नामकर्मकी प्रकृतियों में आनुपूर्वी प्रकृतिके उत्तरीत्तर भेद कहते हैं। आनुपूर्वी क्षेत्रविष्याकी है। अतः क्षेत्रकों अपेक्षा उसके भेद होते हैं। नारकानुपूर्वी नरकक्षेत्र विपाकी है। नरकक्षेत्र एक राजु प्रवरप्रमाण है वहाँ उप्टूर्वि २० सुखाकारोंके सिवाय अन्यत्र उत्तरित नहीं होती। अतः प्रमाणक्त पूर्व्यावके असंक्यातवें भाग प्रमाण आयामसे उसे गुणा करें। तथा पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य जब नरकको जाते हैं तब नारकानुपूर्वीका उदय होता है। उससे पहले वियंच या मनुष्य पर्याप्तमें जो आकार होता है उसका नाश नहीं होता। इससे वहाँ पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्तमें जो आकार होता है उसका नाश नहीं होता। इससे वहाँ पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य पर्याप्तमें अप्त अपान हो। साल पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त पर्वाप्त पर्याप्त का प्रमाण हो। सान गिर्मागुक्त संख्यातवें भाग है। उसकी पूर्वीक क्षेत्रकों गुणा एक्सियर जो क्षेत्रका प्रमाण हो। सान प्रविक्त प्रमाण हो। असको पूर्वीक अनित्तम मेद है। अद्याद्वी अपित हो। उपाणे हो सो नरकानु-पूर्वीक अनित्तम मेद है। अद्याद्वी अपित हो। उपाणे हो सा स्वत्रके अनुसार अनित्तम भेदमें जितना क्षेत्रके प्रदेशीका प्रमाण हो वसमें स्वत्व के भेदके क्षेत्रके प्रदेशीके

विकल्पंगळोळेकैकप्रवेशोत्तरक्रमर्दिङं पूर्वजंतरकतिर्ध्यंभनुष्यवेजनीवंगळ जारीरावगाहनविकल्पं१० गळेल्लमिल्लि मध्यमविकल्पंगळागुन्तं गोगि पर्ध्याप्तपंबेद्वियतिर्ध्यंजीवोत्कृष्टावगाहनसंक्यातचर्नागुलगृणितप्रमितमङ् चरमविकल्पमक्कु ≔६७ मन्तागृन्तं विरलादो अन्ते सुद्धे विद्ध हिटे रूवसंजुदे

ठाणा येंबिती सूत्रेष्टिविदं तंद सर्व्वावगाहिषकत्पगुणितसभ्वंक्षेत्रविकत्पंगळितितलपुतु ≅ ६ ७ ० ० मनुष्यानुपुत्र्वर्यनामकम्मै मनुष्यक्षेत्रविपाकियपुरिदं मनुष्यक्षेत्रवृत्वर्यसुगुमा मनुष्यक्षेत्रप्रमाणमु

र-एताबद्विकरूपं स्यात् । = २६। १। १ वियंगानुषूच्यं तिर्यक्ञेत्रविपाकीति तत्सेत्रं सर्वेळोकः । नारकत्रस-४९७१

१५ स्वावरकर्मभूमिमनुष्यसहलारपर्यवदेवानां तत्र गमनकाले आधुर्गीतगहचरिततिर्यगानुष्योदयान् सूक्ष्मीनगोद-लम्मपर्याप्तजवन्यावगाहनेन गुणिते प्रथमविकत्यः ः ६ व त्रकृष्टावगाहनेन गुणिते चरमः ः ३ ६ १ आदो अते

सुद्धे बिह्दिहिदे रूबसंजुदे ठाणाः इत्वेताबिहित्त्पं स्यात् 😑 ६ ३ ठ । मनुष्यानुपूर्व्यं मनुष्यक्षेत्रविपाकित्वात्

प्रमाणको घटानेपर जो शेष रहे उसमें एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने नरकानुपूर्वीके उत्तरोत्तर भेर होते हैं। इसी प्रकार तियंचानुपूर्वी तियंच क्षेत्रविपाकी है। २० सो तियंचका क्षेत्र मित्र के कि तियंचका क्षेत्र विपाकी है। तियंचका क्षेत्र सर्वेक्षक है। नारकी, त्रस-स्थावर-वियंच, कर्मभूमिया सनुष्य तथा सहस्रार सर्वो तकके देव तियंचपानिमें उत्तरन होते हैं। सो वे आनुपूर्वीक उत्तरसे पूर्व सर्वारक आकारको नहीं छोड़ते। अतः सुरुम निगोदिया उच्चप्याप्तिककी जावन्य अवगाहना चर्चामुलके असंस्थातव भाग प्रमाण से पूर्वीक जेत्रको गुणा करनेपर तियंचानुपूर्वीका प्रथम भेद होता है। तथा उत्तरहरू अवगाहना संस्थात चर्नाणु प्रमाण है। उत्तरे त्रियंचानुपूर्वीक जिल्ला संस्थात चर्नाणु प्रमाण है। उत्तरे स्थानिक प्रयस्थ अपिको चर्चाक संस्थात चर्नाणु प्रमाण है। उत्तरे से आपिको चर्चाकर स्थे एकसे भाग देकर और उसमें एक मिळानेपर जो प्रमाण हो। उतने भेद तियंचानुपूर्वीक

मेनिते'बोडमनुष्यरेल्लरः त्रसप्य्यांप्रापय्यांप्रपंदीव्यजोवंगळणुवरिदमा जीवंगळ स्वोरपत्तियोग्य-मनुष्यक्षेत्रप्रमाणमुं पंचोत्तरः चत्वारिशल्लसयोजनवृत्तविष्कंभगृणितत्रसनालप्रतरप्रमितमन्त्रुः = ४५ ल नात्वत्तेदु लक्षयोजनसमबतुरस्रमेके प्रहिसल्पदे'बोडे मानुवोत्तरपर्व्यतिर्दि पोरगग-

व्युक्कोणमनुष्यक्षेत्रबोळ् मनुष्यगुरिप्ति यत्कपुर्वारितः । ई मनुष्यक्षेत्रबोळ् पुद्दुब मनुष्यक्षणाः प् वावगतिजरप्यतः वोडे षष्ठप्रस्थित्यपर्यासमनुष्यक्षण्यः सम्बद्धिक्षण्यः हः ।वरत्रसभेवभिभक्षममं भूमितिप्यंत्रकः कम्मेलूनिपर्य्यामापर्यासमनुष्यक्षण्यः सम्बद्धिक्षिद्धिवमानावसानमाव वेवगतिजरः पुद्दुवरा जीवंगळ् अरीरपरित्यागमं माडि विग्रहातियितः मनुष्यातिक्षेत्रबोळ्युट्टवेडि बप्पांगळ् मनुष्यापुष्यम् प्र्यातिनामकम्मोवयसहचिर्त्तमनुष्यानुषुक्षर्यनामकम्योवयविवं पृक्षपरित्यक्तशरीरा-वगाहनाकाराऽपरित्यागमुंद्रपुर्वारवं तिप्यंत्रतेष्ठः सूक्ष्मनिगोवक्रव्यपप्याम्बीवशरीरावगाहनाकारः १० जयन्ययनागुलाऽसंख्यातेकभागगुणितमनुष्यक्षेत्रः प्रयमविकत्यमम्

विकल्पंगळृमेकैक प्रदेशोत्तरकर्मीदर्द चतुर्गातिकरवगाहनाऽकारंगळु मध्यविकल्पंगळागुत्त पोगि पंचेंद्रियपर्याप्तजीवोश्कृष्टावगाहनाकारं संख्यातघनांगुळगुणितप्रमितमिदु चरमविकल्पमक्कु ≘४५ ल । ६७ मिन्तागुत्तं विरलु आदो अंते सुद्धे विष्ठिहेदै क्वसंजुदै ठाणा एंदी सुत्रेष्टविंदं तंद ४९

तत्क्षेत्रं तेषाः त्रसपर्यातापर्यातपंत्रंदियत्वात् उत्पत्तियोग्यमनुष्यक्षेत्रवृत्तविष्कंत्रगुणितत्रसनालीप्रतरप्रमितं = ४५

ल । तरसमबनुरलं कृतो न गृह्यते मानुषोत्तराद्वहिश्वतुःकोषेतु मनुष्याणामनृत्यत्तेः । बाद्ययद्पशीनारकत्रस-स्यावरकर्मभूगितिर्यगमनुष्यदेवानां तत्र गमनसमये तदायुगीतस्रह्वारितानुषुर्व्योदयाज्यवन्यावगाहनेन गृणिते प्रयमिकरूपः = ४५ ल ६ उत्कृष्टावगाहनेन गृणिते वरमः = ४५ ल ६ १ बादो अते सुद्धे इत्यादिना

होते हैं। मनुष्यात्यानुपूर्वों मनुष्यक्षेत्र विषाको है। मनुष्यक्षेत्र मनुष्योंके पर्याप्त अपर्याप्त प्रेवेन्द्रियपना होनेसे बनकी उत्पत्तिके योग्य पैताठील ठास्त्र योजन प्रमाण गोछ विष्करूमसे गृणित त्रसनाडी एक राजू प्रतर प्रमाण है। मानुषोत्तरसे बाहर चारों कोनोंमें मनुष्योंकी उत्पत्ति न होनेसे चौकोर क्षेत्र नहीं कहा है। आदिको छह पृथिवियोंके नारकी, त्रस, स्थावर, कर्मभूमिया विषय और मनुष्य तथा देव मनुष्योंमें उत्पन्त होते हैं। वे मनुष्यानुपूर्विक वहससे अपना पूर्व आकार नहीं छोड़ते। अतः जन्य अवगाहना संव्यात चनांगुरुके असंस्थातवे मानसे गुणा करमेपर पहला मेद और उत्कृष्ट अवगाहना संव्यात चनांगुरुके असंस्थातवे मानसे गुणा करमेपर पहला मेद और उत्कृष्ट अवगाहना संव्यात चनांगुरुसे गुणा करनेपर अन्तिस मेद होता है। अतः 'आदी अंते सुद्धे' सुत्रके अनुसार अन्तमें से

देवगतिकोत्रम्बुद्धयिषुगुमा देवगतिकोत्रप्रमाणमेनिते दोडे देवम्कँजेल्डर 'त्रसपर्य्याप्तपंचेंद्रियजोवंगळे-यप्पुदरिदं आ जीवंगळगुरुपत्तियोग्य देवगतिकोतं विवक्षितज्योतिर्लोकावसानमादनवज्ञतयोजन-गुण्सितसमाळप्रतरमबम्हं 💂 ९०० दोषदेवकोत्रनोळ् पुट्टुव जीवंगळल्वंगळययुद्धिरदं अविवक्षित-

सक्कुमी भवनत्रयदेवतित्तेश्वर्योख्य पुरदुव जीवंगळावावातित्वरं वोडे कम्मंभोगभूमितिर्ध्यवपंविद्रय-पर्ध्यातकरं कम्मंभोगभूमिमनुष्यपर्ध्यातकरं पुरदुवरुळिववावुं जीवंगळगुटुवेकः वोडे तद्गतित्रेत्र-जननकारणाभावविद्यतिले पुरदुव तिर्ध्यमनुष्धकोवंगळु डारोरपरित्यागमं माडि विष्रहगतिर्धयं भवनत्रयदेवगतिकोत्रदोळपुटुत्वेडि बर्पागळु देवाषुष्यदेवगतितासकम्मांद्यसहवरितदेवागुद्रध्यं-नामकम्मांदर्धावदं पूर्वं परित्यक्तवरोरावगाहुनाकारागरित्यागांदरं, पंचेद्रियपर्धाप्तत्रजीवनारीर-ज्ञथन्यावगाहुनाकारं धनागुलसंख्यातैकभागगुणितदेवगतिकोत्रमदु प्रथमविकत्यमनकु - ९००। ६

द्वितीयाविविकल्पंगळुमेकेकप्रदेशोत्तरक्रमिंबरं गोगि तिर्ध्यक्षंचेद्वियपर्याप्तत्रसजीवोत्कृष्टावगाहनाकारं संख्यातघनांगुर्लीवरं गुणिसल्पट्ट क्षेत्रमतु चरमविकल्पमक्कु = ९००१६७ मन्तागुत्तं विरत्नु आवी

अंते सुद्धेत्याविसूत्रींददं तरल्पट्ट लब्बं देवानुपुरुर्योवकल्पंगळिनितप्पु ह्यो ९००।६।ँ२९ ४९ १

विधंमानुष्याणामेव तत्र गमनकाले देवायुर्गतिसङ्गिरिसानुपूर्व्यादयेन प्रनागुलसंख्येयमायेन गुणितं प्रयमिकस्यः

- १०० । ६ संख्यातभनागुलैर्गृणितं वरमः
- १०० । ६ श्र खाद्रा असे सुद्धे इत्यादिनामीतेताविङ्गक्तं
४९
9

आदिको घटाकर एकका भाग देकर और एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने भेद मनुष्यातु-पूर्वीके हैं

देवानुपूर्वी देवक्षेत्रविपाकी है। और देव सब त्रस होते हैं अतः उनका क्षेत्र विवक्षित र॰ क्योतिर्लोक अन्तपरंन्त नी सौ योजनसे त्रमनाशीक प्रतरक्षेत्रका गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना जानना। देवोंका उत्पत्ति क्षेत्र योड़ा है इससे उसको विवक्षा यहाँ नहीं की है। क्योतियों वेवोंकी ही मुख्यतासे कथन किया है। पंवेद्धिय प्याप्त निर्यंव और सुदृष्य ही देवोंमें जन्म छेते हैं। देवातिमें गमन करते समय देवायु और देवगितके उद्यक्ते साथ देवासुपूर्वीके उदयसे पूर्व आकारका नाश न होनेसे उनकी ज्ञयन्य अवगाहनाको संख्यात १५ मानुख्ये उक्त क्षेत्रको गुणा करनेपर प्रयम भेद होता है। उक्तष्ट अवगाहना भी संख्यात वनांगुळ प्रमाण है उतसे गुणा करनेपर अस्तिम भेद होता है। सो 'आदी अंते सुद्धे' इत्यादि

नाल्कुमानुपूळ्यंगळ्गो क्षेत्रविषयभेदिवयुत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पंगळाड्डाँवव पुन्निन साधिकद्विगुणाऽ संस्थातलोकमतिज्ञानोत्तरोत्तरप्रकृतिगुणकारबोळ् साधिकं माडिबोडे प्रकृतिसंग्रहमिनितु प्रमाणक्कु ≝ ठ ≋ ठ र्रे युळिबुत्तरप्रकृतिगळ उत्तरोत्तर प्रकृतिगळगुण्येशमिल्लवे पोण्डु । इंतु प्रकृतिसंग्रह-रचनानुसारमागि व्यास्थानिसल्यटुतु । बहुकृतदगळिवं झोधिसल्यडुतु ; ।

वनंतरं स्थितिविकरुपंगळमनवर स्थितिबंधाध्यवसार्थगळगरुप बहुत्वमं पेळदपरः :--

तेहि असंखेजजगुणा ठिदि अवसेसा हवंति पयडीणं । ठिदिवंधज्झवसाणट्ठाणा तत्तो असंखगुणा ॥२५९॥

तैरसंस्थेयगुणा स्थितिविशेषा भवति प्रकृतीनां । स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि ततोऽसंस्थेय गुणितानि भवति ॥

प्रकृतिगळ सम्बंस्थितिवक्तस्यंग्य्यु तैरसंख्येयगुणितानि भवति तरम्रकृतिसंग्रहभेवंग्य्यं १० नोडलुमसंख्यातगुणितंगळ्यु । स्थितवंबाध्यवसायस्थानानि स्थितिबंबाध्यवसायस्थानंगय्यु ततोऽ-संख्येयगुणितानि अशेषस्थितिवक्तरंगय्यं नोडलुमसंख्येयगुणितंगळपुडु अदे ते बोडे विवक्तितैक-झानावरणविशेषोत्तरोत्तरप्रकृतिज्ञधन्यस्थितियन्तःकोटीकोटिसागरोपमप्रमितमक्कुमबु संख्यात-पत्यप्रमितमक्कु। ए १। मदर द्वितीयाविस्थितिवक्तरंगळु समयोत्तरचुढिक्रमविंवं पोगि चरम-स्थितिवकत्यमयं नोडलु संख्यातगुणमक्कु। ए ११। मत्तागुत्तं विरलु आवी। ए १। अन्ते। १५

स्यात् = ९०० । ६ १ १ अमीमिरानुपूर्वातरोत्तरमेदैः प्रायानीतज्ञानावरणोत्तरमेदेवु साधिकीकृतेवु । ४९

प्रकृतिसंग्रहः एताबान् स्थात् ﷺ a ﷺ a २ विवोत्तरप्रकृत्युत्तरोत्तरभेदानामुपदेशो नास्ति । इत्ययं संप्रहो रचनानुसारेण व्याख्यातो बहुव्युतीः शोजितव्यः ॥२५८॥

तेम्यः प्रकृतिसंग्रहभेदेम्यः प्रकृतीनां सर्वेस्थितिविकल्पा असंख्यातगुणा भवंति । कृतः ? एकप्रकृति-

सूत्रके अनुसार अन्वसें-से आदिको घटाकर एकका भाग देकर एक मिछानेपर जो प्रमाण हो जनने भेद देवगरयानुपूर्वीके जानना। आनुपूर्वीके इन जचरोत्तर भेदोंको पूर्वीक जाना-बरणके उत्तरीत्तर भेदोंने मिछानेसे प्रकृति संग्रह होता है। टीकाकारका छिखना है कि शेष प्रकृतियोंके उत्तरीत्तर भेदोंका उपदेश प्राप्त नहीं है। यह प्रकृतिसंग्रह रचनाके अनुसार किया है। यह प्रकृतिको इसको शद्ध कर छेना चाहिए ॥२५८॥

प्रकृतिसमहसे प्रकृतियोंकी स्थितिक भेद असंस्थात गुने हैं। क्योंकि जयन्य स्थितिको उन्कृष्ट स्थितिमें से घटाकर एक समयसे भाग हे और उसमें एक मिलानेसे जयन्य स्थितिसे उन्कृष्ट स्थिति पर्यन्त एक-एक स्थितिक संस्थात पृक्ष प्रमाण भेद होते हैं। यदि एक स्थितिक भेद संख्यात पृष्ट भमाण होते हैं तो पूर्वोंक सब उत्तरोत्तर प्रकृतियोंक भेदोंको स्थितिक भेद कितने होंगे ऐसा नैराजिक करनेपर प्रकृति संग्रहक प्रमाणसे संस्थात पृष्ट गुणे स्थितिक भेद कितने होंगे ऐसा नैराजिक करनेपर प्रकृति संग्रहक प्रमाणसे संस्थात पृष्ट गुणे होंगे हिंगी जिन

प ११। सुद्धे। प ११। बाह्यहिबे रूबसंजुदे ठाण । प ११। ऍदितिनितु मेकप्रकृतिस्थिति-विकल्पनळपुर्वतापुत्तं विरलु वैराशिकं माहत्पङ्गुमये ते बोडेकप्रकृतिविकल्पनिकनितु स्थिति-विकल्पनळपुर्वतापुत्तं विरल्जितु प्रकृतिविकल्पनळोनेतु स्थितिविकल्पनळनकुमे वितु माहत्पदुत्तं विरल्जु

प्र १। कप १ व इ ≡ a a र बंद लब्धं सर्व्यक्रकृति सर्व्यस्थितिविकल्पप्रमाणमक्कु

५ 🗃 ८ च १ प १ १ मडु कारणमागि सम्बंग्रकृतिविकल्पंगळं नोडलुमवर स्थितिविकल्पंगळ् संस्थातपत्यगुणितगळल्प्रवित्वसंस्थातगुणितंगळेडु पेळल्परदुवी स्थितिविकल्पंगळं नोडलुमिवर स्थितिबंधितविध्यत्तकषायपरिणासस्थातविकल्पंगळससंस्थातलोकगणितंगळल्प्यवं ते वोडे एकः

प्रकृतिस्थितिविकस्पंगळगे । प ११। स्थितिबंधकारणकवायपरिणामस्थानंगळुमसंख्यातलोकः

प्रमितंगळण्युबद्ध इच्यमबङ्कु ≅ a मा येकप्रकृतिस्थितिबिकल्पंगळृ स्थितियें बुदक्कु । प ९ १। १० मिवर नानागुणहानिद्यलाकेगळ्ळु पत्यच्छेदासंख्यातैकभागमार्थगळककु छ मदक्कयोग्याभ्यस्त-

विकल्पस्य यद्येतावंतः — प १९ स्थितिविकल्पाः तदैतावतां ऋ a ≡ a २ प्रकृतिविकल्पानां कति

हिमतिबिक्त्याः स्युः ? इति त्रैराशिकेन संस्थातपत्थीर्गुणतत्वत्रतिद्येः— 😑 a 😑 a । २ प 🎙 एस्यः स्थितिबिक्त्येम्यः स्थितिबंबास्यवसायस्थानानि कसंस्थातगुणितानि तय्या-एकप्रकृतिस्थितिबंबकारणक्यायः

परिणामा बसंल्यातशेकाः द्रव्यं ≡ a एकप्रकृतिस्थितियिकस्थाः दिखतिः पृथ्ये नानागुणह्र(निसलाकाः १५ परिणामोसे स्थितिबन्ध होता है उनके स्थानोको स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं। इनका कथन अर्थकसंदिक्ष्मि करते हैं—

एक प्रकृतिके स्थितवन्थके कारण कपाय परिणाम इकतीस सौ २१००। यह तो ह्रव्य हुआ। उस एक प्रकृतिकी स्थितिके भेद चालीस ४०। यह स्थिति स्थान हुए। नाना गुण-हानि पाँच ५। नानागुणहानि प्रमाण दोके अंक रसकर परस्परमें गुणा करनेसे अन्योन्या-स्थात राहि हुई बनायणहानि प्रमाण दोके शिखितका जो प्रमाण है वहीं गुणहानि आयाम है। सो नाना गुणहानि हालाकाका भाग सर्वस्थितिमें देनेपर जो प्रमाण हो उतना हो गुण-हानि आयामका प्रमाण जानना। सो नाना गुणहानि पाँच ५ का भाग स्थिति चालीस १० से राशियुं पत्यासंख्यातेकभागमनकुं प गुणहान्यायाममुं नानागुणहानिशलाकाराशिभक्तस्थित्येक-

भागमनकुमी गुणहान्यायाममं हिगुणिसिदोडे दोगुणहानियक्कु प २ २ मन्ता पुत्तं विरलु स्थिति-क्षे

विकल्पंगळोळ् सब्बंजघन्यस्थितिविकल्पस्थितिवंधीनबंघनकवायाध्यवसायस्थानंगळ् सब्बंतस्तोकं-गळ्णुवंतावोडमसंस्थातलोकप्रमितंगळपुत्र ≅ ० पदहृतसृखनावि धनमें दो राजियं गुणहानिस् पदमंबुदा पर्दिदं गुणिसुत्तं विरस्तु प्रथमगुणहानियोळाविधनमक्कु झ ० गु । ध्येकपद पदबोळेक-स्ट्रं कळेदोडे रूपोनगुणहानिववकु । गु । मिदनिद्धिसिदोडे रूपोनगुणहान्यद्वंमक्कु गु । मुदं स्वयन्नं

माडिदोडेयिनितनकु गु। 🗷 a मी चयमुं बृद्धिविवलीयिदमादियं रूपाधिकगुणहानियिदं भागिसि-२ ्र —

वोडे चयमनकुं । हानिविवक्षेयावोडे बोगुणहानियिबमावियं भागिसिरोडे चयमनकुमिल्छि इंढि-विवक्षितमध्युर्देरवं रूपाषिकगुणहानियिवं भागिसत्यदृष्ट्वं बुदर्यं । गुणो गच्छः गच्छविव गुणि-

पत्यच्छेरासंस्थेयभागाः छे अन्योन्याभ्यस्तराशिः पत्र्यासंस्थातैकभागः प गुणहात्यायामः नानागुणहानि- १० ।

शजाका अक्तस्थितिमात्रः प १ १ अयं द्विगुणितो दोगुणहानिः प १ १ २ तेषु स्थितिषिकस्पेषु सर्थ-छे

जपन्यस्थितिर्वेशनकवायाध्यवसायाः सर्वतः स्तोका अपि असंस्थातलोकमात्राः ≅ ० 'पदहृतमुखमादिषनं ≅ ० गु 'व्येकपदा गु प गु प्रेन रूपाधिकनृणहृतिमक्तादिमात्र प्रयोग मु ≅ ० गुणो गण्डस्वययनं २ १-

देनेपर आठ आये। आठ एक गुणहानि आयाम जानना। उसको दूना करनेपर दो गुणहानि आयाम होता है। उन स्थितिक भेदोंमें से सबसे जमन्य स्थितिक वन्यके कारण कपाया- १५ भ्यवसाय सबसे योड़े हैं। उनका ममाण नी ९। 'पदहतनुक्षमादिषमं' इस मुत्रके अनुसार एक गुणहानि आयाम तो पद हुआ। उससे गुणित मुक्त अर्थान् आदि स्थान नी ९ वह आदि घन हैं। सो आदिधन ८×९-७२ हुआ। एक अधिक गुणहानिका माग आदिस्थानको देनेपर जो प्रमाण हो। वह चय जानना। सो यहाँ गुणहानिका प्रमाण आठ, उसमें एक अधिक करने पर नौ हुए। उसका भाग आदिस्थान नोमें देनेपर एक आया। वही चय २० अजनना । अतः एक-एक स्थानमें एक-एक बदता क्वायाध्यवसाय स्थान प्रथम गणहानि-

सल्पट्डराबोडे चयधनमर्क् मु 🚁 a । गु उभयधनमं क्रिडिदोडिदु प्रथमगुणहानिद्रव्यमवकु । ग

≅ a पु च हितीयाविषुणहानिद्वव्यंगळ हिगुणहिगुणंगळागुत्तं पोगि चरमगुणहानियोळ रूपोन

ुष । २ मानायुणहानिज्ञालाकाप्रसितिहिकांगळु गुणकारंगळेण्युववनन्योग्याम्यासं माधिवोडे अन्योग्याम्यस्त-राह्यद्वं गुणकारमनकु ≅ ७ गु र्यु ३ प ७ सिदंतचनमपुदर्शिरमन्तचणं गुणगृणियमें दु दिगुणकाय-राह्यद्वं गुणकारमनकु का गुणगृणियमें दु दिगुणकाय-राह्यद्वं गुणकारमनकु का गुणगृणियमें दु दिगुणकाय-

९ झल्ब्रुडॉर्स्स गुणकारमेरडु रूपुगळवॉर्स्स गुणिसिरोडेडिडु ≡०गु गुँ३ प२ अपर्वास्ततिमदु २०२

नु ≅ o गु तमोबॉनः प्रवस्तृणहानिहव्यं ≅ o गु । गु २ इदं प्रतिगुणहानिहिनुणं हिनुणं भूत्वा चरम-१ - गु २ -

पर्यस्त जानना। सो व्येकपदार्ध व्यवस्त्रणो गच्छ उत्तरधर्मं एक हीनगच्छके आधेको चयसे गुणा करें। किर गच्छ से गुणा करें। जो असाण हो उतना सर्व चयधन होता है। यहाँ १ गण्छ आठमें-से एक घटानेपर सात रहें। उसका आधा साहे तीन। उसे चयके प्रसाण एकसे गुणा करनेपर साहे तीन हो रहे। उसे गच्छके प्रमाण आठसे गुणा करनेपर अठाईस हुए। यह चयधन जानना। आदिधन और उत्तरधन सिठानेपर प्रथम गुणहानिका सर्व हुव्य होता है। सो आदिवन बहनतर और उत्तरधन रेट को सिठानेपर १०० हुए। यहाँ प्रसम गुणहानिका सर्व हुव्य होता है। सो आदिवन बहनतर और उत्तरधन रेट को सिठानेपर १०० हुए। यहाँ प्रसम गुणहानिका सर्व हुव्य जानना। आते प्रयोग गुणहानिका हुव्य दुना-दुना होता है- १५ १००, २००, ४००, ८००। १६००। इस तरह एक कम नामगुणहानि प्रमाण वार दुना-दुना होता है। सो अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधेसे प्रयमको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सो अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधेसे प्रयमको गुणा करनेपर बार रहे। सो चार जगह दोके के स्कर र दरस्पर में गुणा करनेपर सो होता हो अन्योन्याभस्त राशि व्यवस्त्रका आधा प्रमाण है। सोवहसे प्रथम स्थान सौको गुणा करनेपर सोवह सौ हुए। १०० होता हो अन्योन्याभस्त राशिक व्यवस्त्रका आधा प्रमाण है। सोवहसे प्रथम स्थान सौको गुणा करनेपर सोवह सौ हुए। १०० होता हो अन्यान माणहोनिका द्वय जानना। इन सबको जोहिए—

१. म<sup>°</sup>सवनम्यो<sup>°</sup>।

अ व गु गु २। प बाहिबिहोणमें बाबियं कळेबोडिड अ व गु गु २। प सल्बंग्णहानिगळ
् २०
गु
सम्बद्धमनभक्तुमबंतरं जैराशिकं माङ्गण्युन्यं ते बोडं :—एकप्रकृतिस्थितिविकस्पंगळिनितक्कं
स्थितिबंधाध्यक्षसायस्थानंगळिनितागुनं चिरलु इनितु प्रकृतिस्थितिविकस्पंगळोनितु स्थितिबंधाः

प्यवसायस्थानंगळपुबें दु जैराशिकं माडि प्र प ५ २ क कळ गु गु ३ प इक्ज कळ २ प १ २ १

ग

र ००० १८०० सर्वपुणहानियनं स्यात् । एकप्रकृतिस्थितिविकल्यानामेयां प ९०० वर्षेत्राव्यंतः ﷺ उपुः। गु३प १००० वर्षेत्राव्यंतः अधिवपुः। गु३प १००० वर्षे

स्यितवंबाध्यवसायाः तदा एतावतां 🚍 a 🚍 a २ प १ 🤋 स्थितिविकल्पानां कति स्थितिवंबाध्यवसायाः

'अंतथणं गुणगुणियं आदिविहोणं रूउणुत्तर भिजयं' यह सूत्र जहाँ प्रत्येक स्थानका गुणकार समान होता है उनके जोड़ करनेके लिए है। सो गुणा करते-करते अन्तमं जो प्रमाण आवे उसको गुणकारसे गुणा करके उसमें से आदि घटा हो। वो प्रमाण आवे उसको एक है। होत उत्तरसे भाग देनेपर सर्वधन होता है। यहाँ अन्तस्थानका प्रमाण सोखह सौ १६०० और दूना-दूना किया था, इससे गुणकारके प्रमाण दोसे गुणा करनेपर बचीस सौ २०० सौ हुए। उसमें आदि का प्रमाण सौ घटानेपर इकतीस सौ रहे। यहाँ दूना-दूना किया है इससे उत्तरका प्रमाण हो हुआ। उसमें से एक घटानेपर एक रहा। उसका भाग देनेपर इसतीस सौ ही रहें। सो पंची गुणहानिका जोड़ है। इस तरह एक प्रकृतिके स्थितिबन्धके कारण इकतीस सौ १५ जानना।

यह तो अंक संदृष्टिसे कहा है। अब यथार्थ कथन करते हैं—एक प्रकृतिके स्थिति-बन्धके कारण असंस्थातछोक प्रमाण कषायाध्यवसाय हैं सो द्रव्य जानना। एक प्रकृतिकी जयन्य स्थितिसे छेकर वक्कष्ट स्थित पर्यन्त संख्यात एक प्रमाण स्थितिके मेव हैं। सो स्थित स्थान जानना। नानागुणहानि पत्यके अर्थच्छेदोंके असंस्थातवें भाग मात्र है। अन्योन्या-भ्यस्त राशि पश्यके असंख्याववें माग है। नानागुणहानिश्राजकाका स्थितिमें भाग हेनेपर जो प्रमाण हो उसे गुणहानि आयास जानना। वसको दोसे गुणा करनेपर हो गुणहानि होती है। वंद सन्त्रं सन्त्रंत्रकृतिविकश्यितिवंचान्यवसायप्रमाणमवकु ≡ a ≡ a र ≡ a गुगुर प — २ a ग

मबु कारणमानि सर्व्यवञ्चतिस्थितिविकल्पान्यं नोडलु स्थितिवंधाध्यवसायस्थानंगळमसंख्यातलोक-गुणमं दु पेळल्पटटुदी स्थितिवंबाध्यवसायस्थानंगळानुमृश्चिवधानमुंटप्दुवीयल्पपहुस्वकथनवीळ् प्रस्तुतसरलप्दुवीरंदं पेळल्पडह् गुंदे पेळल्पड्गु ।

अनंतरमनुभागवंबाध्यवतायंगळ्यां कर्मात्रदेशंगळ्यामस्पवहुत्वमं मुंवण सूत्रविदं पेळवपर । अणुभागाणं वंथज्झवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । एत्तो अणंतगणिदा कम्मपदेसा मुणेदव्या ॥२६०॥

अनुभागानां वंधाध्यवसायोऽसंख्यलोकगुणितोऽतः। इतोऽनन्तगुणिताः कम्मँप्रदेशा मानव्याः।।

१० स्युः ? इति त्रैराशिकेन एषां → ≡ a ≡ a ₹ ≡ a ७ १ ≡ a ७ १ छ त्यां स्थातिक स्लेम्योऽसंस्थातलोक गुणि- १ <math>→ ♀ a ग २

तस्वदर्शनात् । तेषां स्थितिवंधाध्यवधायानामनुकृष्टिविधानमस्त्यपि अत्राप्रस्तुतत्वान्नोक्तम् । अग्रे वद्ध्यति ॥२५९॥

सब स्थितिक भेट्रों में जधन्य स्थितिवन्यक कारण क्यायाध्यवसाय स्थान सबसे थोड़ हैं। वे असंख्यात छोकमान हैं। 'यहहत्युक्यादियमें अर्थात आदिस्यानको गच्छसे गुणा करनेयर आदि धन होता है। एक अधिक गुणहानि आयामका भाग आदिमें देनेयर चयका गुणा करनेयर आदि धन होता है। एक अधिक गुणहानि आयामका भाग आदिमें देनेयर चयका गुणा हिन्य स्थान प्रत्येक गुणहानिक सर्वे हच्य होता है। सो प्रत्येक गुणहानिक इत्य जानता। सो 'अंतथण गुणाकार वोसि ह्यां कुत्य जानता। सो 'अंतथण गुणाकार दोसे गुणा करके उसमें से आदिका गुणहानिका इत्य जानता। सो 'अंतथण गुणाकार दोसे गुणा करके उसमें आदिका सुणहानिका इत्य जानता। सो 'अंतथण गुणाकार दोसे गुणा करके उसमें से आदिका १० प्रमाण बटावे। वत्तरके प्रमाण हुआ उमको गुणाकार दोसे गुणा करके उसमें आदिका १० प्रमाण बटावे। वत्तरके प्रमाण हुआ उमको हत्ते स्वत्यात होता है समें प्रत्य करनेपर जो प्रमाण रहा उसे सर्वगुणहानिका प्रमाण स्थितिवन्याप्यक्षाय स्थान हुए तो सर्व वत्तरोत्तर प्रकृति संग्रहके भेदोंके कितने स्थितिवन्याध्यवसाय स्थान हुए तो सर्व वत्तरोत्तर प्रकृति संग्रहके अर्थह्वाताओं क्र गृते होते हैं। इन स्थितिवन्धा-ध्यानिक अप्राप्त व्यानों अप्राप्त व्यानकरणको तरह अपनुष्ठि विधान होता है सो आगे कहेंगे। यहाँ सुक्ष कथन न होने से नहीं कहा।।२५९॥

इन सब स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंसे अनुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक गुने होते हैं। बही कहते हैं— अतः तत्सर्व्यस्थितवंषाध्यवसायस्यानंगळं नोडळुमनुभागवंषाध्यवसायस्थानंगळुमसंख्यात-क्रोकगुणितंगळपुत्र । इतः पिवं नोडळुं कस्मीप्रदेशाळूमनंतगुणितंगळपुत्र वितु संतर्थगळपुत्र स्थिल जघन्यस्थितिवंषनिवंधनस्थितिबंषाध्यवसायस्थानंगळो अनुभागबंधाध्यवसायंगळु असंस्थातलोक-गुणितासंस्थातलोकप्रमितंगळु इथ्यमक्कु ⇒०⇒० मा जयन्यस्थितिवंधनिवंधनासंस्थातलोकमात्र-वट्ग्यानगतस्थितिवंषाध्यवसायस्थानविकत्यंगळुमसंस्थातलोकमात्रगळु स्थितयं बुशक्कुं। ⇒ ० मानागृणहानिद्याकाकेगळुमावस्यसंस्थातेकभागमक्कु २ मो नानागुणहानिद्यालोकोकंगळिवं स्वितियं

नानागुणहानिशलाकेगळ्गे द्विकमिनित् वर्गिगतसंवग्गै माइतिरलुमम्योग्याम्यस्तराशिग्रमावस्य-संस्थातैकभागमेयक्कु । २ । मिन्तागुत्तं विरलु संकलितवनं तरस्पङ्गुमदेते वेडि जयन्यस्थिति-

यंथकारणस्थितियंधाष्यवसायंगळ जघन्यस्थितियंषाष्यवसायस्थानदोळनुभागवंधाष्यवसायस्थान- १० विकल्पगळुनसंख्यातलोकप्रमितंगळु स्तोकंगळिबु ≝ә≋ә मुखमें बुदक्कुं । पदहतमुखमादिथनमें बु मुखमें गुणहानियिदं गुणिसिदोडादिधनमक्कुं । ≅ेेें चे ज्येकपदार्ड्डन्नयगुणो गच्छः उत्तर-धनमें बु गुणहानियोळों बु रूपं कळेर्दाद्धित चर्यादवं गुणिसि गुणहानियिदं गुणिसिदोडे चयघनमक्कु ।

णिती दोगुणहानिः ≅ a २ आवल्यसंस्थातिकमागोऽन्योन्याध्यस्तराशिः २। अत्र जयन्यस्थितिबंबाध्यव-२

सायस्वाने अनुभागवंबाध्यवसाया असंस्थातलोकाः सर्वतः स्तोकाः 🕾 a 🛎 a मुखमित्युच्यते । पदहतमुख-

जायन्य स्थितिबन्धके कारण जो कपायाध्यवसाय स्थान हैं उन सम्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकसे असंख्यात लोकको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने हैं।
वही यहाँ दृष्य जानना। जायन्य स्थितिबन्धके कारण जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान
असंख्यात लोकबार षट्स्थान बृद्धिको लिये हुए हैं तथापि असंख्यात लोक मात्र ही हैं। उन्हें
यहाँ स्थिति स्थान जानमा। नातागुणहानि झलाका आवलीको हो बार असंख्यातसे भाग
दे उतनी हैं। नानागुणहानिका भाग स्थिति स्थानमें देनेपर जो लब्ध आवे उतना एक गुणहानिका आयाम होता है। उसको दुना करनेपर हो गुणहानि होती है। आवलीके असंख्यातवें
माग प्रमाण अस्योग्यथस्त राहि है। यहाँ जयन्य स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय स्थानमें
अनुभागाध्यवसाय स्थान अर्थक्यात बोकप्रमाण है। वे सबसे थोके हैं। उनको गुल कहें।

्यु ळ a ळ । गु सो व्यवनपुमनादिवनमुमं कूडिबोड्सयवनमुं प्रवसगुणहानिद्रव्यमक्कुमिवादि २ गु

धनमण्कु ≅ ə ≅ ə गु गुँ ३ दितोषाविगुणहानिद्रव्यंगळू द्विगुणद्विगुणक्रमंदिरं पोगि चरम-रू— २

गुणहानियोळु रूपोननानागुणहानिशलाकामात्रद्विकंगळु गुणकारंगळप्युवरिदमवनत्योग्याम्यास साडुतं विरलु लब्धमावल्यसंस्थातैकभागप्रमितमप्प अन्योग्याम्यस्तराज्ञ्यळे गुणकारमक्कु

५ ≡ ठ ॼ ठ गु गृँ ३ २ निबन्तधनमप्पुर्वीरदमन्तवर्णं गुणगुणियं एंडु अन्तवनमं गुणकार्रादवं — २ ३ २ गु

मादिषतं  $\equiv$  a  $\equiv$  a  $\eta'$  व्येकपदार्थण्यवयम्णोगच्छ उत्तरवतं'-  $\eta'$   $\equiv$  a  $\equiv$  a  $\eta$  तदोथोंगः प्रथमगुण- १ — १ - २  $\eta'$ 

हानिद्रव्यं 😑 o 😑 गु । गु ३ प्रतिगुणहानि हिगुणहिगुणक्रमेण चरमगुणहानौ रूपोननानागुणहानिमानहि-१-गु

कर्मुणिवमित्वन्योग्याज्यस्तराथ्यर्थं गुणकारः स्थात् । ≡ a ≊ a मू । मू रे र इदसंतवणं गुणगृणियं ≅ a १- a र १-मू मू

१० 'पदहत्तमुख्यादिषनं' अर्थात् पव-गुणहानि आयामसे मुखको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, छसे आदिधन जानना। 'ब्लेकपदार्थकनवयगुणो गच्छ उत्तरपर्म'—एक हीन पद जो गुण-हानि आयाम है, उसको आया कर तथा चयसे गुणा कर, जो प्रमाण हो उसको पदसे गुणा करें। ऐसा करनेसे जो राशि आवे उसे ख्य धन जानी। आदिषन जौर चयधनको तिव्यानेपर प्रथम गुणहानिका सर्वेद्रव्य होता है। और आगे कमसे प्रत्येक गुणहानिमें दूना १५ दूना होता जाता है। एक हीन नाना गुणहानि प्रमाण दोके खंक रखकर उन्हें परस्पर्से गुणा करनेपर अन्योग्याध्यस्त राशिका आया प्रमाण होता है। उससे प्रथम गुणहानिके द्वय्यको गुणा करनेपर अनित्य गुणहानिका सर्वेद्रव्य होता है। उससे प्रथम गुणगुणियं आदिबिहीणं क्रुज्युत्तर मजियं, इस मुक्ते अनुसार अनित्य गुणहानिक द्वयको गुणायं त्रारे से गुणा करें। गुणा करनेसे जो आवे चसनें-मे प्रथमगुणहानिका द्रव्य घटावं। तथा वत्तर दोनें-से २० एक घटानेपर एक शेष रहा, उससे भाग देनेपर उतना ही रहा। ऐसा करनेसे जो प्रमाण

बरोळाबियं कळेबोबे का a च a गुँगु वे र ई राशि क्रयन्यस्थितिवंशाध्यवसायस्थानंगळगनु-भागवंबाध्यवसायस्थानंगळप्युविन्नु त्रेराधिकं साहत्यबुगुमवे ते वो े एकक्रयन्यस्थितिविकत्य-कक्नुभागवंबाध्यवसायस्थानंगळक्कुमेंबिन्तु त्रेराधिकं साहत्विबर्कु स्थितिविकत्यंगळगेनितु अनुभाग-वंधाध्यवसायस्थानंगळक्कुमेंबिन्तु त्रेराधिकं साहत्विबरक् प्रश्च = a ≡ a गुँगु विश्

इ = a ≤ a र प १ १ वंद स्टब्धं सर्व्वस्थितिविकत्पंगळगनुभागवं याध्यवसायस्थानविकत्पं

गळपुतु 😑 a 😑 a र प 🤦 १ 😑 a 😑 a गु गु ३ २ अहु कारणमागि सहवंस्थितिवंषाध्यव-पु २ a सायस्थानविकल्पंगळं नोडलनुभागवंषाध्यवसायस्थानविकल्पंगळुमसंख्यातलोकगुणितंळें हु परमा-

विकल्पस्य अनुभागसंबाध्यवसायस्यानविकल्पा एतावंतः तदा एतावतां स्थितिविकल्पानां कति अनुभागसंधाध्य- १०

बसायस्यानामीति त्रैराशिकेन-प्र-१ फ - ॾ a ≡ a पूर्व र ह - ≡ a ≡ a र प १ र् र १-यु

हरुषानां एताबन्मात्रस्वात् ≅ ठ ⊞ ठ २ प १ १ ≅ ठ ⊞ ठ गु। गृ३ २ एस्योऽनुभागवंषाघ्य-१ – २ ठ ग

हुआ, जतना सब गुणहानियोंका द्रव्य हुआ। सो जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानसम्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थानसम्बन्धी अनुभागाध्यवसाय स्थानोंका इतना प्रमाण होता है। जो एक स्थिति भेदके अनुभागाध्यवसाय स्थानके कितने मेद इतने हुए तो पूर्वोंक सब स्थिति भेदोंके अनुभागाध्यवसाय स्थानके कितने मेद हुए। इस प्रकार नैराशिक करनेपर उच्चराशिका जो प्रमाण होता है वह स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंसे असंस्थात गणा होता है।

णमबोज्येळस्यस्टुविन्तु कर्म्भप्रवेशंगळ प्रमाणमरियत्यबुगुमवे ते बोडेमध्यमयोगाष्टिजतसमयभवर्धे इच्यमात्राधारहितकम्मस्थितसंख्यातपत्यं स्थितिपत्यवर्ग्गशलाकार्धे च्छेबराशिक्षीत्यत्यात्यं च्छेबर् राश्चिमानागुणहानिप्राजितस्थितिगुणहानिद्विगुणितगुणहानि वोगुणहानि नानागुणहानिप्रमितदिकः संबर्गासंजनितस्ववर्गाशलाकाभक्तपत्यमन्योन्याम्यस्तराशियक्कुमिवकके यथाक्रमविवर्मकसंदृष्टियु-५ सर्व्यसंबष्टियनिवः —

| द्रवय ६३०० | स्थिति । ४८ | नाना ६  | गुणहानि ८       | दोगुण १६         | अन्योन्या ६४ | Ì |
|------------|-------------|---------|-----------------|------------------|--------------|---|
| ₹a         | पश          | छे-व छे | प १।२<br>छेब छे | प १।२<br>छे-च छे | q            |   |

अनंतरं त्रिकोणरचनास्यरूपाँवद्यिह्ं कम्भंप्रदेशंगळ संकल्तिचर्न तरस्पङ्गुमा त्रिकोण-रचनास्यरूपमें ते दोडनादिचंधनवद्वगळितावशेषसमयप्रवद्यंगळावाधारहितोत्कृष्टकम्मीस्यितिसप्तित-कोटोकोटिसागरोपमप्रमितंगळ् विवक्षितवर्तामानसमयदोळकैकनियंकाधिकक्रमाँवदं पोगि चरमसमय प्रवदेबोळावाधारहितोत्कृष्टकम्मीस्यतिप्रमितनियंकंगळण्युवा समयप्रवद्वचरमगुणहानिचरमनियंकं

**१० वसायेम्यः कर्मप्रदेशाः अनंतगुणाः तदाया**-

अनादिवंचनवद्याण्वावशेषसमयप्रवद्धानां आवाधारहितोत्कृष्टिस्थितः सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमे-प्रमिता, विवित्तवर्तमानसमये एकैकनियेकाथिकक्रमेण गत्वा चरमसमयप्रवद्धे आवाधारहितोत्कृष्टस्थितिप्रमित-

इन अनुभागाध्यवसाय स्थानोंसे कर्मके प्रदेश अर्थात् कर्मपरमाणु अनन्त गुणे हैं। क्से ही अंक संदृष्टिसे दिखाते हैं—

३. १. व<sup>°</sup>पमाणि, वि<sup>°</sup>।

मोबल्गोंडबोबोनानागुणहानिगळोळु प्रथमगुणहानिप्रथमोबयनिवेकपर्यंन्तमिळिबु तत्प्रयमनिवेक-माबियागितिर्यंनसप्तिकोटीकोटिसागरोपमाबाधारहितकरमेस्थिति प्रमितगळिताबशेषसम्यप्रबद्धं-गळोळकेकनिवेकंगळ्बियसलुबयनकेकसमयप्रबद्धमन्त्रमा त्रिकोणरचनासंबृष्टियिद् :—

|                                                 |         |      |      |         |          |      |      | ९।      |        |
|-------------------------------------------------|---------|------|------|---------|----------|------|------|---------|--------|
|                                                 |         | चरम  | गणहा | नि      |          |      | ९।   | 108     |        |
|                                                 |         |      |      |         |          | શ    | 108  | 188     |        |
|                                                 |         |      |      |         | 91       | 105  | 881  | १२।     |        |
|                                                 |         |      |      | 91      | 108      | 881  | 831  | 153     |        |
|                                                 |         |      | 81   |         | 188      |      |      |         |        |
|                                                 |         | 91   |      |         | 831      |      |      |         |        |
|                                                 | 01      |      |      |         | \$31     |      |      |         |        |
|                                                 |         | •    |      |         |          | •    |      |         |        |
|                                                 | ۰       | 0    | ٥    | •       | 0        | 0    | 0    | 0       |        |
|                                                 | 0       | 0    | ٥    | 0       | 0        | 0    | 0    | 0       |        |
|                                                 | •       | •    | 0    | 0       | ٥        | 0    | ۰    | •       |        |
| 900                                             | १४४।१   | 5018 | 4130 | ९२।     | 2021     | १२४। | 108  | १५६।    | 9      |
| 91 000 8                                        |         |      |      |         |          |      |      |         | 8      |
| \$1 901 000 8                                   |         |      |      |         |          |      |      |         | Ħ      |
| ९। १०। ११। ००० १                                |         |      |      |         |          |      |      |         |        |
| લા શ્રા શ્રા શ્રેમ ૦૦૦ વ                        | 2 7 7 2 | 2017 | V-12 | P & 7.2 | 1 / 41 / | Dali |      | 1/418/0 |        |
| ९। १०। ११। १२। १३। ००० व                        |         |      |      |         |          |      |      |         |        |
|                                                 |         |      |      |         |          |      |      |         | e<br>F |
| ९। १०। ११। १२। १३। १४। ००० २                    |         |      |      |         |          |      |      |         | 14     |
| ८। १०। ११। १२। १३। १४। १५। ०००                  |         |      |      |         |          |      |      |         |        |
| रारेण हरा रेना रेना रेक्ष रेक्ष रेना रेना ००० व | २८८।३   | रा   | ५२।  | (88)    | ८१६॥     | 2851 | ४८०। | ५१२।    |        |

निवेका भवंति । तस्समयप्रबद्धवरमगुणहानिषरमनिवेकासारम्याघोघो नानागुणहानिषु प्रयमगुणहानिप्रयमोदय-निवेकपर्यतमवतीयं तस्ययमनिवेकमार्वि कृत्या वियोगावाधोनितोत्कृष्टस्यितप्रमितवास्त्रवाचेवससमयप्रबद्धेव्येकैक- । निवेकेष शीयमानेष एकानिवेकसमयप्रबद्ध वदेति तसिनकोणरचनासंद्राधः---

रहें। उसका भाग सध्यथन चार सीमें देनेपर बत्तीस आये। यही प्रथम गुणहानिमें चयका प्रमाण है। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सो आदिनिषेक जानना। सो बत्तीसको सोळहर्स गुणा करनेपर पाँच सी बारह प्रथम निषेक जानना। उसमें से एक ज्या क्षेत्री एक ज्या करी से एक सी बारह प्रथम निषेक जानना। उसमें से एक ज्या करी से एक एक प्रथम गुणहानिक अन्तिम स्विके पर्यन्त पटाना। प्रथम गुणहानिक अन्तिम निषेक प्रयन्त पटाना। प्रथम गुणहानिक अन्तिम निषेक में प्रथम गुणहानि सम्बन्धी चय घटानेपर प्रथम गुणहानिक प्रथम निषेक होते हैं। वही दितीय गुणहानिक प्रथम निषेक होते हैं। प्रथम गुणहानिक प्रथम निषेक होते हैं। प्रथम गुणहानिक दितीय गुणहानि सम्बन्धी एक एक व्य घटानेपर दितीयादि निषेक होते हैं। प्रथम गुणहानिक दितीय गुणहानि सम्बन्धी एक च्य घटानेपर विसरी गुणहानिक प्रथम निषेक होते हैं। इसके अन्तिम निषेक होते हैं। उसके अन्तिम निषेक होते हैं। उसके अन्तिम निषेक होते हैं। उसके प्रथम निषेक होता है। उसके प्रथम निषेक होता है। उसके प्रथम निषेक होता है। उसके प्रथम निष्क होता है। उसके एक एक चय घटानेपर दितीयादि निषेक होते हैं। यहाँ भी चय तथा निषेकोंका प्रमाण दूसरी गुणहानिसे आधा जानना। इसी तरह प्रत्येक गुणहानिमें आधा-आधा होता जाता है। गुणहानि चन्त्र इस प्रकार है—

۹1 ₹01 21 201 ११। 105 19 155 १२। ९। १०। ११। १२। 831 ९। १०। ११। 831 831 १४। 169 159 199 109 241 188 133 १२। 153 188 १५। 251 ٥ ९। ००० १६०। १७६। १९२। २०८। २२४। २४०। २५६। २८८। 91 201 000 2051 2871 2061 2781 2801 2451 2661 3701 ९। १०। १ १। ००० १९२। २०८। २२४। २४०। २५६। २८८। ३२०। ३५२। 91 801 881 881 000 ROZI RRXI RX01 RYEI RZZI BR01 BYRI BZXI 41 801 881 851 831 000 5581 5801 5451 5801 3401 3451 381 8851 81 801 881 881 881 881 000 8801 8481 8881 3801 3481 3881 8881 8881 91 201 281 281 281 281 241 000 2451 2881 3481 3481 3881 8851 8881 8801 81 501 551 551 531 581 541 5E1 000 5CC1 3501 3451 3CR1 85E1 88C1 8C01 4551

| गुणहानि | चय का  | निषेको का     | सर्व द्रव्य | 1       |   | <b>↑</b> |     |
|---------|--------|---------------|-------------|---------|---|----------|-----|
| ॅक्रम   | प्रमाण | प्रमाण<br>५१२ | काप्रमाण    |         |   | ξ8<br>ξο |     |
|         |        | 860           |             | चतुर्थ  | 8 | 48       | 800 |
| प्रथम   | ३२     | 884           |             | गुणहानि | - | વર       | •   |
| गुणहानि |        | ४१६           | ३२००        | શુપાલા  |   | 85       |     |
| 9 . 4   | 1      | 368           |             | 1 :     |   | 88       |     |
|         |        | ३५२           |             | 1       |   |          |     |
|         |        | ३२०           |             | 1       |   | 80       |     |
|         | 1      | २८८           |             |         |   | ३६       |     |
|         | Ī      | २५६           |             |         | - | ३२       |     |
|         | 1      | २४०           |             | पंचम    | 2 | 30       |     |
| द्वितीय | १६     | २२६           | १६००        | गुणहानि |   | २८       |     |
| गुणहानि | 1      | २०८           |             | 1       |   | २६       | 200 |
| •       |        | १९२           | 1           | 1       |   | રજ       |     |
|         | 1      | १७६           |             | 1       | ĺ | २२       |     |
|         | 1      | १६०           |             | 1       | l | 20       | }   |
|         | 1      | 688           |             |         |   | 86       |     |
|         | 1      | १२८           |             |         |   | १६       |     |
|         | 1      | १२०           |             | 1 !     |   | १५       |     |
| वीसरी   | 6      | ११२           | €00         | षष्ठम   | ę | 90       | १०० |
| गुणह।नि | ł      | 808           |             | गुणहानि | , | 88<br>83 | 100 |
|         |        | <b>९</b> ६    |             |         |   | 66       |     |
|         | 1      | ٧.            |             | 1       |   | १२<br>११ |     |
|         | 1      | ۷٥            |             |         |   | 80       |     |
|         | }      | <b>↓</b> ৩२   |             | 1       |   | ا فر     |     |

इसका आशय इस प्रकार है-

समयशबद्ध तिरसठ सौ कर्मवर्गणा बन्यरूप हुई। उनका आवाधाकाल रहित शुद्ध स्थिति अड्डवालीस समय। पहले समयमें पाँच सौ वारह परमाणु खिरे। पीछे बत्तीस-बत्तीस घटते हुए खिरे। श्रथम गुणहानिके कालमें बत्तीस सौ परमाणु खिरे। द्वितीय गुणहानिके प्रथम समयमें दो सौ छप्पन खिरे। पीछे सोलह-सोलह घटते हुए खिरे। इस तरह द्वितीय गुणहानिमें सर्व परमाणु सोलह सौ खिरे। इस तरह दितीय गुणहानिमें सर्व परमाणु सोलह सौ खिरे। इस तरह प्रविक्त गुणहानिमें आवे-आघे खिरे। इस तरह स्व तरह स्व गुणहानिमें अवे अधेका दिखाते हैं । इसी प्रकारसे यथार्थ रूपमें भी जानना। यहाँ मोहनीय कर्म की अधेका दिखाते हैं —

मोहनीय कर्मके परमाणु एक समयप्रबद्धमें जितने बँधते हैं बतना द्रव्यका प्रमाण जानना। मोहनीय कर्मकी स्थिति सत्तर कोड़ाकांड़ी सागर। उसमें से आवाधा काल घटाने पर जो प्रमाण रहे उसमें जितने समय हाँ उतनी स्थित जानना। पर्व्यकी बग्रहालाकांक अर्थक्छेद्रीके पर्व्यके अर्थक्छेद्रीमें से घटानेपर जो होष रहे बतना नानागुणहानि झलाकाका प्रमाण है। इसका भाग उक्त स्थितिमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना एक गुणहानि आयामका प्रमाण जानना। वसको दूना करनेपर दो गुणहानि आयाम होता है। नानागुणहानि प्रमाण प्रमाण जानना। वसको दूना करनेपर वा अन्योग्याध्यक्त राशिका प्रमाण होता है। सो र्थ उत्पर अंकसंदृष्टिमें जैसा कहा है तदनुसार करते हुए गुणहानियोंमें और निषेकोंमें जितना इथ्यका प्रमाण होता है। बतनेपर प्रमा समयमें तो प्रथम गुणहानिक प्रथम नियेकमें जितना इथ्यका प्रमाण हो, चतनेपर प्रमाण खिरते हैं। दूसरे समयमें स्थार नियेकमें जितना इथ्यका प्रमाण हो, बतनेपर प्रमाण खिरते हैं। दूसरे समयमें स्थार नियेकमें जितना इथ्यका प्रमाण हो, बतने परमाणु खिरते हैं। दूसरे समयमें

इस प्रकार एक गुणहानिक जितने समय होते हैं जतने समयों में प्रथम गुणहानिका २० जितना हव्य होता है जतने परमाणु स्थित हैं। इसी क्रमसे प्रत्येक गुणहानिमें आपे-आधे जितते हैं। सर्वागुणहानियों से सम्पूर्ण समयप्रवद्ध इस कमसे खिर जाता है। इस प्रकार जो समयप्रवद्ध वैध्यता है उसको निजेदा होनेका यह विधान है। तथा प्रतिसमय एक समय-प्रवद्ध नथीन वैध्यता है। जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि होनेसे पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिसमय पन्थ और निजेदा होते हुए भी जीवके कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध २५ सदा सत्तामें रहता है। अर्थात् गुणहानि आयापके प्रमाणको क्योदा करनेपर जो प्रमाण हो। बसमें कुछ प्रमाण कम करनेपर जो प्रमाण आवे उतने कर्म परमाणुकोंको सत्ता जीवके सदा रहती है।

प्रति समय एक एक समयप्रबद्धका बन्ध और एक एक समयप्रबद्धका चदय होते रहते डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धका सत्ता कैसे रहती है और कैसे एक समयप्रबद्धका ३०

उदय होता है, इस बातको अंक संदृष्टिके द्वारा त्रिकोण रचना करके दिखाते हैं-

इस रचनामें नोचेकी पंकिमें नौ आदि आठ निषेक लिखे हैं। बोचके बचीस निषेक न लिखकर बिन्दीके चित्र दिये हैं फिर दो सौ अठासी आदि निषेक लिखे हैं। इसी प्रकार उररकी पंकियोंके बीचमें भी बिन्दियोंके चित्रसे कियके निषेक जानना। आठ पंकियोंके उपर बिन्दीके चित्रों द्वारा बचीस पंकियाँ एक-एक निषेक खटते हुए जानना। जीवकाण्डके ३५ योगामार्गणा अधिकारमें यह त्रिकोण रचना सन्पूर्ण दो गयी है। यहाँ संक्षेपमें लिखनेके कारण बीचमें बिन्दियोंके चित्र दिये हैं।

| _  | ī   | 1 | _  | ~  | 1 |    | _ | _  | 1 | _   | ľ  | 1   |   | _  | 1  | 1   | 1          |                          |                       |                |                   | 1                        | 6          |
|----|-----|---|----|----|---|----|---|----|---|-----|----|-----|---|----|----|-----|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------|
|    |     | - | -  |    | 1 |    | 1 |    | 1 |     |    | - 1 |   |    |    | -   | 1          |                          |                       |                |                   | Q                        | १०         |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | 1 |    | 1 |     |    | - [ |   |    |    | -   |            |                          |                       |                | ९                 | 80                       | ११         |
|    |     | 1 |    |    | 1 |    | ١ |    | 1 |     | ļ  | - 1 |   |    | 1  | 1   |            |                          |                       | ९              | 80                | 88                       | १३<br>१३   |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | ١ |    | 1 |     | }  | ì   |   |    | l  | - } | i          |                          | 9                     | 80             |                   | १२                       | 23         |
| -  |     | 1 |    |    |   |    | ļ |    |   |     | ĺ  | - 1 |   |    |    | 1   |            | Q                        | १०                    | \$ 8           | १२                | 83                       | 8 5        |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | 1 |    | 1 |     |    | - 1 |   |    | 1  | 1   | ٩          | १०                       | <b>१०</b><br>११<br>१२ | १०<br>११<br>१२ | १ २<br>१ २<br>१ ४ | 2 2 2 3 8<br>2 3 8       | 84         |
|    | 1   | 1 |    |    | ١ |    | 1 |    | 1 |     | ļ  |     |   |    |    | 9   | 80         | ११                       | १२                    | १३             | 88                | १५                       | \$ 8       |
|    | 1   | 1 |    |    | í |    | l |    | 1 |     | ł  | - 1 |   |    | 1  | 0   | 0          | ø                        | 0                     | . 0            | 0                 | 0                        |            |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | 1 |    | 1 |     | 1  | - [ |   |    |    | 0   | 0          | 0                        | 0                     | 0              | 0                 | 0                        |            |
|    |     | ١ |    |    | 1 |    | 1 |    | ١ |     | ĺ  | Ì   |   |    |    | 0   | 0          | 0                        | 0                     | ٥              | ٥                 | 0                        |            |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | 1 |    | ł |     | l  | ٩   | 0 | 00 | १६ | 0   | १७६        | १९२                      | २०८                   | २२४            | २४०               | २५६                      | 266        |
|    |     | 1 |    |    | 1 |    | 1 |    |   | Q   | 18 | 0   | 0 | 00 | 80 | E   | १९२        | १९२<br>२०८               | २२४                   | २४०            | ર્ષક              | 211                      | 350        |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 |    | 1 | Q  | 1 | ę c | 18 | 8   | 0 | 00 |    | 2   | 206        | २२४                      | 280                   | २५६            | 266               | 320                      | ३५३        |
|    | 1   | 1 |    |    | 1 | ۹, | 1 | Ì  | 1 | į   |    | २   | 0 | 00 |    |     | २२४        | 580                      | 248                   | 266            | ३२०               | 343                      | ३५३        |
|    |     | 1 |    | ٩  | 1 | 80 | 1 | 18 | 1 | 2   | 18 | 3   | 0 | 00 |    | 8   | 280        | २५६                      | 266                   | ३२०            | ३५२               | 368                      | ४१६        |
|    | 1   | 1 | ٤. | 8  | 0 |    |   |    | d | (3  | 18 | ٧   | 0 | 00 | 24 | 0   | २५६<br>२८८ | २५६<br>२८८<br>३२०<br>३५२ | ३५०                   | ३२०<br>३५२     | 368               | ३५०<br>३५२<br>३८४<br>४१६ | 886        |
|    | 9   | ŀ | १० | 9  | ę | १२ | 1 | 1  | 1 | 18  | 18 | ٤   | 0 | 00 |    | 6   | 266        | ३२०                      | ३५०<br>३५२            | ३८४            | 888               | 886                      | ४८०<br>५१३ |
| ۹_ | 18. | 0 | ११ | 8: | è | ęэ | 1 | 'n | 1 | ų   | 18 | Ę   | 0 | 00 | 20 | 6   | ३२०        | 342                      | ३८४                   | ४१६            | 886               | 860                      | 482        |

इस त्रिकोण रचनाका अभित्राय इस प्रकार है-त्रेसठ सौ परमाण प्रमाण जो समय-प्रबद्ध बँधा, आबाधाकाल छोडकर वह अडतालीस समयको स्थितिमें कमसे इस प्रकार खिरता है-4१२।४८०।४४८।४१६।३८४।३५२।३२०।२८८। यह प्रथम गणहानि हुई। २५६।२४०। २२४।२०८।१९२।१७६।१६०।१४४। यह दूसरी गणहानि हुई । १२८।१२०।११२।१०४।९६।८८।८०। ५ ७२। यह तीसरी गणहानि हुई । ६४।६०।५६।५२।४८।४४।४०।३६। यह चतुर्थ गणहानि हुई । ष्ट्य गणहानि हुई। इन छहाँ गणहानियोंमें जेसठ सौ परमाण इस प्रकार खिरते हैं। जिस समयप्रबद्धका बन्ध हए आवाधा अधिक अहतालीस समय हो गये. उससे लगाकर इससे पहले जितने समयप्रबद्ध वाँधे थे उनसे तो कोई प्रयोजन नहीं रहा. क्योंकि उनका १० कोई भी निषेक सत्तामें नहीं रहा। सब उदयमें आकर खिर गये। जिस समयप्रबद्धका बन्ध हए आबाधा अधिक सैतालीस समय हुए हैं उसके सैतालीस निषेक तो खिर गये। एक अन्तका निषेक रहा। सो त्रिकोण रचनामें नौ परमाणू रूप अन्तका निषेक ऊपर छिखा है। उसके नीचे जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए आबाधा अधिक छियालीस समय हुए उसके छियाछीस निषेक तो खिर गये दो निषेक सत्तामें रहे। सो त्रिकोण रचनामें नौ और इस १५ परमाणुके दो निषेक छिले। उसके नीचे जिस समयप्रवद्धका बन्ध हुए आबाधा अधिक पेताळीस समय हए उसके पेताळीस निषेक खिर गये तीन निषेक सत्तामें रहे। सो त्रिकोण रचनामें नी. वस और ग्यारह परमाणके तीन निषेक लिखे। इसी प्रकार जिस-जिस समय-प्रबद्धका बन्ध हुए एक-एक समय कम हुआ है उसके एक-एक घटते हुए समयप्रबद्ध तो खिर गये. जेष एक-एक अधिक निषेक सत्तामें रहे। उनको नीचे-नीचे लिखा। जिस समयप्रबद्धका २० बन्ध हुए आवाधा अधिक एक समय हुआ हो उसका एक निषेक तो खिर गया शेष सेतालीस निषेक रहे। वे नौ से छगाकर चार सौ अस्सी परमाणुके निषेक पर्यन्त लिसे हैं। उसके

एकवार द्विकवार

| -  |                 | 1 1                                          |
|----|-----------------|----------------------------------------------|
| ١٩ | 8               | - 1                                          |
| ٩  | ર               | 818                                          |
| ٠, | m 30 or ur g) V | 2   E<br>2   E<br>2   20<br>2   22<br>2   22 |
| 9  | 8               | 815                                          |
|    | ٩.              | 8180                                         |
| 9  | Ę               | 8184                                         |
| 9  | و               | 2178                                         |
| 9  | 6               | 8170                                         |

अस्याध्यरम् पुणहानी चरमनिषेकः एकः ९ । अस्याध्यतनी द्विचरमित्रवेकौ द्वौ ९ । १० । जिचरमा-स्त्रयः ९ । १० । ११ । एसमेकैकाधिकक्रतेण तत्प्रवमित्रिकै नानासमयप्रवद्धतिकद्वा पुणहानिमाजाः स्युः ९ । १० । ११ । १२ । १४ । १४ । १५ । १४ । व चरमनिषेकसमानं यद्याभवित तथा अध्यतनाध्यतन्त्रम् स्त्राभ्यति । तथा अध्यतनाध्यतन्त्रम् स्त्राभ्यति । तथा अध्यतनाध्यतन्त्रम् स्त्राभ्यति ।

नीचे अन्तमें जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए अबाधाकाल ही हुआ है और एक भी निषेक नहीं खिरा, उसके नी से लगाकर पाँच सो बारह पर्यन्त सब अड़वालीस निषेक सत्तामें हैं वे लिखे हैं। इस तरह त्रिकोण रचनामें गलनेक बाद जो होग निषेक रहे वे क्रमसे लिखे हैं। इस सव प्रकोण रचनाकों जो प्रमाण हो बतनी सत्ता जोवके सदा रहती है। इस सव त्रिकोण रचनाका जोड़ देनेपर जो प्रमाण हो बतनी सत्ता जोवके सदा रहती है। इसके जोड़नेका विधान इस प्रकार जानना—

उत्तर जो त्रिकोण रचना दो है उसकी चरसगुणहानिमें चरम निषेक एक ९ है। उसके नीचे द्विचरम निषेक दो हैं ९१९० इसी तरह त्रिचरम निषेक तीन है ९१९०११। इस प्रकार एक-एक अधिकके क्रमसे प्रथम निषेकमें नाना समय प्रबद्धोंसे प्रतिबद्ध निषेक गुणहानि प्रमाण होते हैं ९१९०१११२१६२११९११६। यहाँ जोड़नेके क्रिये सकको चरमनिषेक ९ के समान करनेके क्रिय नीचे-नीचेक निषेकोंमें स्थित अन्तिम गुणहानिक चर्योंको प्रथक् करके उन्हें अपनी-अपनी समान निषेक संख्या के पासमें स्थापत करो।

२०

| ······································                  |     | ~ · · · · |                            |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|
| चयाश्च रूपोनगच्छसंकलनमात्रतया द्विकवारसंकलनक्रमा भवंति- | 188 | 1 0       | 1                          |
|                                                         | 9 7 | 8 8       | अस्मिन् पंत्तिःहये संकलिते |
|                                                         | 93  | 8 3       | ,                          |
|                                                         | 98  | 8 €       |                            |
|                                                         | 94  | 8 80      |                            |
|                                                         | 9 8 | 8 84      |                            |
|                                                         | 90  | 8 55      |                            |
|                                                         | 80  | 8 3/      |                            |
|                                                         |     |           | ,                          |

१- १- <u>-०</u>१- १- २-१० एवं ८।८।८१। ८।८।८ उभयषनयुताबेवं ८।८।८४ तथा डिगुणहानी चरमे नानाससय-२६

अतः अन्तिम गुणहानिका अन्तिम निषेक ९ लिखकर उसके आगे एक से एक अधिक १५ लिखो । दूसरीमें अन्तमें जून्य लिखो । पीछे संकलन रूप प्रमाण लिखो—

| 8 X 8 0     | नौको एकसे गुणा करने पर पहला जोड़ नौ हुआ।         |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | गाका रकत गुणा करन पर पहला जा ह ना हुआ।           |
| 2000        | नौ दूना अठारह और एक एकम एक। दोनों मिछ उन्नीस हुए |
| 8 8 9 8 8 8 | सो ९ + १० मिलकर उन्नीस होते हैं २।               |
| <pre></pre> | नौ ती सत्ताईस और एक तिया तीन। दोनों मिल तीस हुए  |
| 2+68×28     | सो ९ + १० + ११ मिलकर तीस होते हैं।               |
| 8×48×36     |                                                  |

इसी प्रकार सबसे अन्तमें नौ आहे वहत्तर और अठाईस इकम अठाईस। दोनों मिलफर सौ हुए। सो अन्तिम गुणहानिके सब निषेकोंका जोड़ सौ होता है। नितप्पुत्रु। ९। १०।११। १२।१३। १४।१५।१६।१८।२०।२२।२४।२६। २८। २०। ३२। यितिरुत्तिहुँ त्रिकोणरचनाहिचरमगुणहानिचरमनिवेकदोळ नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्ध-निषेकंगळोळ सव्वॉत्क्रष्टनिषेकमित । १८॥

ई निषेकमावियागि तस्सहशनिषेकंगळप्यन्त तवघस्तनाघस्तननिषेकंगळोळिरुतिहं विशेषंगळं मन्तिनंते ते गतेगढ तंतस्म सददानिषेकंगळ पादवंबीळ पथक पथक स्थापिसलं विरल मन्तिनंते सदृशनिषेकंगळ गच्छमात्रंगळागतं पोपुत्र । तद्विद्वत्यसगुणहानिविशेषंगळं रूपोनगच्छसंकलन-प्रमितंगळण्यवण्यतिवं दिकवारसंकलनाकममाणि दिखरमगणहानिदिवरमनिषेकं मोवल्गों ड प्रथमनिषेकपर्यन्तं पोगि यिती तरदिनिरुत्तिप्पंत ।

| 615 | 1                | 0    | 0              |
|-----|------------------|------|----------------|
| ९।२ | 2                | 2    | 8              |
| 919 | 3                | 2    | 3              |
| 912 | er or no ye ar w | 2    | 2 11 15 0      |
| ९।२ | 4                | २    | 80             |
| ९१२ | 8                | 2    | 24             |
| 818 |                  | ર    | 38             |
|     | 6                | **** | १५<br>२१<br>२८ |

गत्वा द्विचरमगणहानिप्रयमनिषेके नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्धाः गच्छमात्राः स्यः । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४।१५। १६।१८। २०।२२।२४। २६। २८।३०। ३२। अत्र द्वियमगुणहानौ चरमे 🚜 नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्धनिषेकेषु उत्कृष्टोऽयं । १८ । इदमादि कृत्वा तत्सदशा निषेका यथा भवति तथा तदबस्तनायस्तननियेकस्थितिविशेषान प्राग्वदयनीयापनीय स्वस्वसदशनियेकपादवें स्थापितेष प्राग्वत सदश-धनिका गच्छमात्रक्रमेण विशेषा रूपोनगच्छसंकलनमात्रक्रमेण द्विकवारसंकलनक्रमा मुखा द्विचरमगुणहानि-प्रथमितिचे क्यार्थंतं सत्ता इत्थं तिस्रति— । • २ १ ० ।

| ١, | ٦. | ٠, |   | •  |   |
|----|----|----|---|----|---|
| 8  | ?  | 7  | 7 | 8  |   |
| 8  | 7  | ₹  | ? | ą  | 1 |
| 9  |    | Х  | ? | Ę  | 1 |
| ९  | 2  | ٩  | ₹ | १० | ł |
| 9  | ₹  | Ę  | ₹ | १५ | í |
| ٩  | ₹  | y  | 3 | 38 |   |
| ٩  | ₹  | c  | 2 | 35 | ۱ |

द्वितीयादि गणहानिमें भी प्रथम गुणहानिका सर्वद्रव्य तो पूर्ववत् जानना किन्तु दोनों पंक्तियों में पहलेसे द्ना-द्ना प्रमाण जानना । यथा-

BXEX 9×9×99×8 **९**×**२**×३२×३ 9×2×42×20 9 x 3 x 8 3 x 8 4

९×२×७२×२१ 9 x 9 x 6 7 x 76

नौ दुना अठारह और अठारह एकम अठारह। यह पहला निषेक हुआ। नौ दुना अठारह । अठारह दुना छत्तीस और दो एकम दो। दोनों मिळकर अडतीस हए। सो १८+२० मिळकर अखतीस होते हैं। इसी तरह अन्तमें नी दुना अठारह। अठारह अहे एक सी चवालीस। और अठाईस दूना छप्पन। दोनों मिलकर दो सी हुए। यही दूसरी गणहानिके सब निषेक्षोंका जोड होता है।

त्रिचरम गुणहानिके विशेषोंको उसमें-से निकालकर पृथक् स्थापित करनेपर यह स्थिति हुई-

| 9XXXX | 9      |
|-------|--------|
| ९×४×३ | 8×8    |
| ९×४×३ | ¥×₹    |
| <     | 8×8    |
| RXXX4 | 8 X 80 |
| 6×8×8 | 8× 84  |
| 8×8×9 | 8× 38  |
| 8×8×6 | 8X36   |

१५ यहाँ उत्तरधन तीन सौ है। जैसे नी चौका छत्तीसमें तीन सौ जोड़नेपर तीन सौ छत्तीस एतीय गुणहामिकी प्रथम पंक्तिका जोड़ होता है। तीन सौ चत्तरधन होनेका कारण यह है कि सर्वेत्र गुणहानि कायामर्से ९१०११११२११३१४४१४११८८१८०१२०१२४।२८।२०।

### हानिवयंगळं तेगतेगदु पृथक्त्थापिसुत्तं विरलु-

| 1 | 9  | 32 | 8 | 0  |    |
|---|----|----|---|----|----|
| ı | ९  | ३२ | २ | ३२ | 8  |
| i | ९  | 32 | 3 | 32 | 3  |
| i | ९  | 32 | 8 | 32 | Ę  |
|   | ١٩ | 32 | 4 | 32 | १० |
|   | ९  | 32 | Ę | 35 | 84 |
| 1 | ९  | 32 | 9 | 32 | २१ |
| 1 | ९  | ३२ | 6 | 32 | 26 |

मिन्तिरुत्तियं संकलिमुत्तं विरकुभयराशिगाँळतिर्पुंदः ८।८।८।३२ ८।८।

८। ३२ मीयुभयवनपुति इनितवकु ८। ८। ४। ३२ मिल्लियुत्तरथन मुमिनितककु । ३१००। ८। ६ -मे तें बोर्डे सर्ब्यंत्र प्रयमगुणहाल्यायामबोळिनितिनितु निषेकंगळु ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १८। २०। २२ । २४। २६। २८। ३०। ३२। ३६। ४०। ४४। ४८। ५२। ५६। ६०। ६४। ७२। ८०। ८८। ९६। १०४। ११२। १२०। १२८। १४४। १६०। १७६। १०२।

२४०।२५६।२८८।३२०।३५२।३८४। ४१६। ४४८।४८०।५१२। एवं सित तरित्रकोण-\* रचनाधनमानीयते—

अय प्रयमगुणहानौ सरमनियके नानासमयप्रसद्भियेकव्यक्तिन् सर्वोक्तृष्टसरमित्रकेः अन्योत्याम्यस्तरा-स्यर्थगृणितसरमगुणहानिसरभिवेकप्रभितः । ९ । २२ । तत्सद्ता यसाभवंति तसा तदसस्तभिवेकस्पितिप्रयम- १० गुणहानिस्यानपनीयापनीय प्रयक्तस्यापितेषु एवं तिष्ठति ।

१— १- १- १- १- १- १- २-एतेषु संकल्तियु जमयराशी एवं ८।८।८ ३२। २२ ८।८।३२। उभययुक्तिः८।८।८।४।

३२ अत्रोत्तरधनं तु । एतावत् ३१००।८ कुतः ? सर्वत्र प्रथमगुणहान्यायामे एतावतामेतावतां निषेकाणां-

२२। इतने निषेक पाये जाते हैं और इन सबका जोड़ तीन सौ है। इसी प्रकार चतुरुचरमादि २५ गुणहानियोंमें आदिधन और उत्तरधन नीचे-नीचे क्रमसे हुगुने-हुगुने होते जाते हैं। क्रिन्तु

१. व यथा संभवति ।

२०८। २२४। २४०। २५६। बोळवप्युर्वारवं। इन्युक्तसम्बगुणहानिगळ बनंगळुमुत्तरधनंगळु-मितिक्कं--

| _          | 1      |
|------------|--------|
| 616161818  | . •    |
| Ę          | 1      |
| 3          |        |
| 818151818  | 20016  |
| 8          |        |
|            |        |
| 818151818  | 30016  |
| 616161818  |        |
|            |        |
| - ~        |        |
| 218121212  | 90016  |
| Ę          |        |
|            | 1      |
| 6161618185 | 140016 |
| Ę          | 1      |
| - 8        |        |
| 6161618138 | 380016 |
| €.         |        |
|            |        |

९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १४ । १४ । १४ । २० । २२ । २४ । २६ । २८ । २० । ३२ । १ ३६ । ४० । ४४ । ४८ । ५२ । १६ । ६० । ६४ । ७२ । ८० । ८८ । ९४ । १४४ । १२८ । ५ १४ । १६० । १७६ । १९२ । २०८ । २२४ । २४० । २५६ । सञ्जावत् । तानि सर्वगुणहात्सासुत्तर-सनानि समानि —

|        | ₹          | 0         |
|--------|------------|-----------|
| 8- €   | 61818      | 300 16    |
| 616    | ₹          | 3 1 0 0 F |
| १− ६   | 61815      | 300 16    |
| 616    | ?-         | 840016    |
| १- ६   | 81815      | ₹0016     |
| 616    | ₹—         |           |
| १− ६   | 21812      |           |
| 616    | ₹          |           |
| ₹ - \$ | < 1 x 18 £ |           |
| 616    | ₹-         |           |
| १− ६   | 618133     |           |
| 616    |            |           |
| ٤      |            |           |
|        |            | 1         |

मी वर्गसंकलिसत्यहुगुमरें तें दोडे प्रथमपंक्तियं अन्तवर्णगृणगृणियं आदिविहीणं कड्यपुत्तर-— २
भिजयमें दंगणसंकलितवनमं तंबोडिनितवक् ८।८।८।४।६।३ मृत्तरवनमं संकट्यियडे

भाजयम हु गुणसकालतवनम तदा।डानतश्कु ८।८।८।४।६।३ मुत्तरवनम सकाळसुवड ६ ऋणमनिक्किडल्ळेड संकलिसल्यारदप्पुर्दारं डिब्बरमणुक्तान्युत्तरवनप्रमित १००।८। मं सब्वेन-नानागुणहानियञ्जेल गुणहान्युत्तरविषिक संकलिसिबोङ्क्तरवनिमितवकुं। ६३००।८। ऋणंगळुं नानागुणहानिमात्रडिबरमगुणहान्युत्तरवनप्रमितसकुं। १००।८।६। मिन्तुक्त मुर्र राजिगळ

ययाक्रमदिदमिन्तिपुँदु। ८।८।८।४।६३।६।३००।८।१००।८।६।ई मूर्र राजिगळ

समयप्रबद्धविदं प्रमाणिसिदोडिन्तिरुतिप्पुंवु । संदृष्टि : --

| ० आ वि                | उत्तर     | ऋण                |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 6161618               | ६।३।६३००८ | 1001619           |
| ६३००।६                | £300      | ६३००।             |
| १२                    | 1         |                   |
| स व ८१८१८ १४<br>१०० ६ | संग्र     | स a i ८ । ६<br>६३ |

इल्लियपर्वात्तत शतषट्कविधानदिदिई

१-इदं संकल्पति-अत्र प्रथमपंक्ती अंतवणं गुणगुणियं' इत्यादिना संकल्पितामां आदिधनमेतावत् ८ । ८

२ – ८।४ । ६३ द्वितोपर्यक्तीसर्वत्र क्षित्रसमृत्रकृतस्य (चितं १००।८ । क्ष्णं प्रक्षिप्य संक्रिश्रायामृत्र र- १० ६

धनमियत् । ६३०० । ८ । तानि ऋणानि एतावंति १०० । ८ । ६ । उक्तराशयः त्रयः क्रमेण क्रमी —

| १- २-    | ! !                |                 |
|----------|--------------------|-----------------|
| 87188183 | उत्तरधनं<br>६३००।८ | तदृणं<br>१००८।६ |
| गादिधनं  | 110012             | 100 514         |

समयप्रबद्धेन प्रमाणिता एवं--

| \$ - 2-<br>\$ - 2-                | \$ \$ 0 0 C | १००   ८   ६<br>६३०० |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| १०० ६<br>स a ८ ८ । ८ । ४<br>१०० ६ | ∉а ८        | स                   |

इस प्रकार अन्तिम गुणहानि पर्यन्त दोनों पंक्तियोंमें दूना-दूना प्रमाण रखकर तथा उन दोनों पंक्तियोंके एक-एक स्थानका प्रमाण सिल्लोनेपर तथा पहले हुई गुणहानियोंका सर्व-हत्य मिल्लोनेपर जो प्रमाण हो उतना-उतना त्रिकोण रचनामें पंक्तियोंका जोड़ होता है। यह जोड़ इस प्रकार जानता।

९।१९।३०।४२।५५।६९।८४।१००।११८।१३८।१६०।१८४।२१०।२३८।२६८। ३००। ३३६। ३७६।

केळ्योषुं मेरोयुं त्रिगुणिसियस्थि नात्कु रूपको इ वेलिक्कियपर्वास्तिमितु ८।४ विशेषमिवतु ३।३ स । ८।२ परितनपादवंदोळु स । ८।४ थिवरोळु कूडल्पडुगुमन्तु कूडुनविरलु इनि-८।३।३।३

१—२-अत्र सतबट्कविज्ञानेन अपवर्तितं प्रयमयनसिदं—स ठ ८ ८ ४ । अधिकरूपं पादवं स्थाप १— ८ । ३ । ३

| # a & I & I ¥ | स a ८।४।१                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 6717          | ۲ <del>-</del><br>۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲- ۲ |
| ₹ a ८ l २     | स व । २                                                    |
| <b>१</b>      | १                                                          |
| 61313         | 61313                                                      |

प्रथमदिकं स a ८ । २ <sup>'</sup>बय उपर्यंपि त्रिभिः संगुष्य रूपयर्के रूपचतुष्टयं स्वीकृत्य स्वीपरितनराशी १---८ । ३ । ३

ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା
 ଜେଟମାଞ୍ଚତା

विशेषार्थ— त्रिकोण रचनार्मे अड़तालीस पंकियाँ हैं उन सबका जोड़ ऊपर दिया है। पहली पंकिसें प्रथम गुणहानिका अन्तिम निपेक नी है उसका जोड़ नी है। दूसरी पंकिसें

१. व उपर्यंघः त्रि ।

तक्कुमिवरोळु स a । ८ । १४ दिलीयदिकमनिव स a । २ नो अलरिव केळागेयूं मेगेयुं गुणिस-

यवरोळ् पविताल्कुरूपुगळं को इ क्डूनं विरल् इनितक्कु स a i टाइ । १४ मिवनपर्वात्तिसरोडिंदु । टाइ । ३ २९

स a । १४ मतं पदिनात्कुरूपं कळेबुळिव टी.३ । ३ । शेषमिदु स a ४ विदनेकरूपा-२१ ग्री २ ११

संबेयभागमं । व । तंदु भागहारदोळेकरूपहोनत्वमनवर्गणिति पविनात्कुरूपुगळनिष्पसेळरोळप-वर्तिसिदोडेकरूपाढंमक्कु । र मिवरोळु साधिकमं मार्डि र दिदं । ऋणमिदु ८ । ६ व तुः

C131 3 C31313 8- C31313

स a | ८ | ४ वोपमिदं स a ८ | २ वपरिवनपावर्षे स a ८ ४ निश्चितं तिदं स a ८ १४ द्वितीयद्विकात् १— १— १— ३ | ८३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ |

८। ३। १ ८। ३। ४। ९ ८ ३ २७ २७ ५७ पुनर्भागहारे एकरूपहीनत्वसवगण्य चतुर्वश्रीभरपवितिमेकरूपार्थं स्यात् स ०। १ दरं ,चतुर्वश्ररूपायनीतशेषेण १०

नी और इस है उसका ओड़ उन्नीस है। उसमें ग्यारह ओड़नेपर तीसरी पंक्तिका ओड़ तीस होता है। उसमें बारह ओड़नेपर चौथी पंक्तिका ओड़ चयाळीस होता है। इस तरह पूर्व-पूर्वकी पंक्तिके ओड़में आगे-आगेका एक-एक निषेक ओड़नेसे आगे-आगेकी पंक्तिका ओड़ आता जाता है। अन्तिस पंक्तिमें सब अड़ताळीस निषेक होनेसे उसका ओड़ त्रेसठ सी है।

इन सब पंक्तियों के जोड़ों को जोड़ नेपर त्रिकोण रचनाका जोड़ होता है। यह जोड़ १५ इकहत्तर हजार तीन सी चार ७१३०% होता है। सो यह सब जोड़ किंचित न्यून डेढ गुण-हानि गुणित समयत्रबद्ध प्रसाण जानना। गुणहानि आयासका प्रमाण जाठ है। उसको क्योड़ा करनेपर बारह हुए। उसे नेसठ सीसे गुणा करनेपर पचहत्तर हजार छह सौ हुए। किंद्यु यहाँ इकहत्तर हजार ठीन सौ चार हो है। इससे गुणकार में किंचित् न्यून कहा है।

जैसे अंक सदृष्टिमें कहा है वैसे ही अर्थ संदृष्टि द्वारा भी जानना। कन्नद्र तथा २० तदसुसारी संस्कृत टीकामें अर्थसंदृष्टि और अंकसंदृष्ट द्वारा जोड़नेका विधान विस्तारसे कहा है। उससे समझ केना चार्किए।

कहा है। उससे समझ केना चा क−५४ रूपॉवरमिन्तुटक्कु प १। छे व छे — अपर्वत्तिसिरोडेसंस्थातपत्यवर्गाज्ञालाकाप्रमित-छे व छे। प

सक्कु । व १ । मिदरोजु किविद्धनं माडि । व १ ना प्रयमधन मिदरोजु स ३ । ८ । ४ गुणहान्यटा१ द्विकेभागमं ऋणमनिष्कि स ३ । ८ । ९ वन्वतिसि गुणहान्यर्द्धमं तंदु उत्तरधनदोल्जेकगुण१८
हानियोजु कृदुतं विरलु द्वचद्वंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगळपुववरोजु किविद्धनगल्यासंस्थातवर्गाशकाकाराशियं साधिकं माडिद गुणहान्यप्रविकेभागमात्रद्वितीयऋणदोजु साधिकं माडि स ३ ८११
१८
किविद्धनमं माडिदोडं जीवप्रदेशंगळोजु सच्वंवा सत्यरूपविनिद्दं कम्भेपदेशंगजु किविद्धन सम्पर्धने
गुणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगजु सक्वंतिस्थान्यनुभागर्ववाच्यवसायस्थानंगळं लोडलुमनंतगुणिनंगळं विर-

स a।४ एकक्यासंस्थातैकमागेन स a।१ साधिकीकृत्य स a१ क्ष्णेऽस्मिन् स a।८।६ चस्तुत १— a ६३ ८।३२७ २

ईवृत्ते स a प १ अपवर्तिते संस्थातवर्गरालामाने स a य १ अपनयेत् स a / १ - । प्रथमधने स a ८ ४

छे व छेप

छे व छे

१० गुणहान्यष्टारचीकभागं स । । ८ । १ ऋणं निक्षित्य स । । ८ । ९ अपवस्यं उत्तरपनं एकगुणहानी निश्चितं १८ १८ ६८ इपर्यगुणहानिमात्रसम्यत्रबद्धाः स्युः । एते किचिद्गनरुत्यसंग्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्गस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवरवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्णस्यात्रवर्यस्यत्यस्यस्यत्यस्यस्यस्यत्य

इस प्रकार किंचित न्यून डेढ़ गुणहानिसे गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण कर्मोंकी सत्ता जीवके सदा पायी जाती है। सो गुणहानि आयामके समयोके प्रमाणको त्योदा करके उसमें१५ से पत्रवकी संस्थात वर्गशालाका प्रमाण अधिक गुणहानि आयामका अठारह वो मारा घटाकर जो शेष रहे उससे समयप्रवद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने कर्म परमाणु जीवके सदा रहते हैं। इसीसे सब स्थिति सम्बन्धो अनुभागवन्याध्यवसायस्थानोंसे कर्म प्रदेश अनुभागवन्याध्यवसायस्थानोंसे कर्म प्रदेश अनुभागवन्याध्यवसायस्थानोंसे कर्म प्रदेश

जैसे प्रतिसमय एक समयप्रबद्ध बँधता है। उसी प्रकार एक समयप्रबद्ध प्रतिसमय र॰ वदयरूप होकर खिरता है, सो एक समयमें एक समयप्रबद्धका खिरना कैसे होता है, यह कहते हैं—

वर्तमान विश्वश्चित समयमें जिस समयमबद्धका बन्ध हुए आवाधा काल ही पूरा हुआ हो और एक भी निषेक न खिरा हो उसका तो पाँच सौ बारह रूप प्रथम निषेकका ही उदय होता है। शेप निषेक आगामी समयोंमें कमसे उदयमें आवेंगे। यत्पडुववें दु पेळल्पट्टुड । चितु प्रदेशबंधं सांगमागि पेळल्पट्टुबर्नसरं चतुन्तिधनंधमं पेळदु प्रकृत्यु-दयप्रकरणमं पेळलुपक्रमिसि प्रथमदोळ् गुणस्यानदोळ् पेळल्वेडि केळबुप्रकृतिगळ्गे उदयनियम-गुणस्थानंगळं पेळवपर :---

आहारं तु पमत्ते तित्थं केवलिणि मिस्सयं मिस्से । सम्मं वेदगसम्मे मिच्छदुगयदेव आणुदओ ॥२६१॥

आहारस्तु प्रमत्ते तीत्वं केवलिनि मिश्रकं मिश्रे । सम्पक्तं वेदकसम्पग्दृष्टौ मिष्यादृग्द्वया-संयतेत्वेवातपुरव्यांवयः ॥

तु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिश्वचतुष्विषयंपस्वरूपनिरूपणानंतरं मत्ते प्रमत्ते प्रमत्तः संयतनोजु आहारः आहारकाररितदंगोपांगनामकर्म्यद्वयोदयमक्कुं। कैवलिनि केवलिगजोळे तीर्थं तीरर्थंकरनामकर्मांवयमक्कुं। मिश्रे सम्यग्मिष्यादृष्टियोळे मिश्रं मिश्रकर्मांवयमक्कुं। १०

तु पुनः चतुर्विधवंधनिरूपणानंतरं गुणस्थानेषु उदयनियममाह-आहारकश्चरीरतदंगीपांगोदयः प्रमत्त-

जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए आवाधाकाल पूरा होकर एक समय हुआ हो और जिसका एक निषेक पहले लिए गया हो उसका चार सौ अस्सी रूप दसरा निषेक चर्तमान १५ समयमें उदयमें आता है। जेप छियाछीस निषेक आगामी समयोंमें कमसे उदयमें आवेंगे। जिस समयप्रवद्धका बन्ध हुए आबाधा काल और दो समय हुए हों तथा दो निषेक पूर्वमें खिर चुके हो उसका चार सौ अहतालीस कर तीयरा निषेक वर्तमान समयमें खिरता है। शेष पैतालीस निषेक आगामीमें कमसे खिरेंगे। इसी तरह कमानुसार जिस-जिस समय-प्रबद्धका बन्ध पहले-पहले हुआ है उसका पिछला-पिछला निषेक वर्तमान कालमें उदय आता 🦡 है। शेष निषेक आगामी समयोंमें क्रमसे उदयमें आते हैं। अन्तमें जिस समयप्रवद्धका बन्ध हुए आबाधाकाल और सैंतालीस समय हुए हों तथा जिसके सैंतालीस निपेक पूर्वमें खदयमें आ चुके हों उसका अन्तिम निषेक नौ वर्तमानमें उदयमें आता है। उसका कोई निषेक शेष नहीं रहा। उससे पहले जो समयप्रवद्ध वैषे थे उनके सर्वनिषेक इसी क्रमसे पूर्वमें खिर चुके। अतः उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार वर्तमान विवक्षित एक २५ समयमें पाँच सी बारहसे छेकर नी तक सब निषेक एक समयमें उदयमें आते हैं। ये सब मिलकर एक समयप्रबद्ध होता है। इस प्रकार एक-एक समयमें समयप्रबद्ध प्रमाण परमाण खिरते हैं और एक समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणु नवीन बँधते हैं। तथा किंचित् न्यून डेढ़ गुणहानि गणित समयप्रबद्ध सत्तामें रहते हैं। जैसे अंबसंदृष्टि द्वारा कथन किया है वैसे ही अर्थसंदृष्टि द्वारा जानना । इसीसे अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानीसे कर्म परमाण अनन्तगणे 👡 कहे हैं ॥२६०॥ प्रदेशबन्धके साथ बन्धका निरूपण समाप्र होता है।

आगे उदयका निरूपण करते हैं — चार प्रकार बन्धका कथन करनेके अनन्तर गुजस्थानोंमें उदयका नियम कहते हैं —

आहारक शरीर और आहारक अंगोपांगका उदय प्रमत्त गुणस्थानमें ही होता है।

वेदकसम्बाद्द्दौ वेदकसम्बाद्दियोळ. वेदकसम्बाद्दिसामान्यप्रहणविदमसंबतादि नात्कं गुण-स्थानंगळगे प्रहणसक्तं । सम्यवस्वसहज्जितत्विवि । सम्यवस्वप्रकृतिगं सम्यवस्वव्यपदेशमञ्जूमदु कारणमागि असंयतादिनात्कं गुणस्थानदोळे सम्यक्त्वप्रकृत्युदतमक्तुं।

मिष्यादुग्रह्मासंयतेष्वेव मिष्यादुष्टिसासादनसम्यग्दुष्टि असंयतसम्यग्दुष्टि ये व मूरुं गुण-५ स्थानंगळोळे बानपुरुखोदयः बानपुरुखंनामकरमोदयमक्कुमो प्रकृतिगळ्गो गणस्यानंगळोळल्लन्यत्र गणस्थानांतरंगळोळदयमिल्लं बो नियममरियल्पडग-।

सनंतरं मिध्याद्ष्टिसासावनसम्यादृष्ट्यसंवतसम्यग्दृष्टिगळं बी मुरं गुणस्थानंगळोळे आनु-पुरुषोंबयमें व नियममृष्युवरिंदं सासादनसम्याद्धियोळ् नारकानपुरुषांचानुपुरुषां चतुष्कोदय-प्रसंगमादोडे विशेषमं सासादनंगे पेळदपर :---

> णिरयं सासाणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाण् । मिच्छादिस सेसदओ सगसग वरिमोत्ति णायव्वो ॥२६२॥

नरकं सासावनसम्यग्द्ष्टिन्नं गच्छतीति च न तस्य नारकानपुरुवं। निष्यादण्टचादिषु डोखोवयः स्वस्वचरमपुर्यन्तं जातव्यः ॥

नरकं नरकगृतियं सासादनसम्बन्दृष्टिः सासादनसम्बन्दृष्टिजीवं न गच्छतीति च पुगने वित् १५ न तस्य नरकानुपुळ्यं सासादननोळानरकानुपुळ्यंनामकम्मोदयमिल्लमदक्के नियममी सुत्रमेयक्कु-मुळिबंतेल्ला प्रकृतिगळगुबयं मिध्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगणस्थानंगळीळ स्वस्वचरमपर्यंतं तंतस्मुदय-गणस्यानंगळ चरमपर्ध्यंन्तं ज्ञातस्यः ज्ञातव्यमक्कं ॥

संयते एव । तीर्थोदयः केविलन्येव । निश्चप्रकृत्युदयः सम्यग्निष्यादृष्टावेव । सम्यवत्वप्रकृत्युदयः वेदकसम्यग्दृष्टा-२० देव असंयतादिवत्र्गणस्थानेषु । आनुपृथ्योदयः मिध्यादष्टिसासादनासंयतेष्वेव अन्यत्र तेषामदयाभावात ॥२६१॥ वानुपुर्वोदयं पुनविशेषयति-

नरकगति सासादनसम्यग्दृष्टिनं गच्छति इति हेतोः तस्य सासादनस्य नारकानपुरुषोदयो नास्ति । शेषसर्वप्रकृत्युदयः मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेषु स्वस्वोदयस्थाने चरमसमयपर्यंतं जातव्यं ॥ २६२ ॥

तीर्थंकर प्रकृतिका उदय सयोगकेवली और वयोगकेवलीके ही होता है। मिश्र मोहनीयका २५ चदय सम्यग्निध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। सम्यक्त्व मोहनीयका उदय असंयत आदि चार गणस्थानोंमें बेदक सम्यग्दृष्टीके ही होता है। आनुपूर्वीका उदय मिध्यादृष्टि, सासादन और असंयत गुणस्थानोंमें ही होता है अन्य गुणस्थानोंमें इनका उदय नहीं होता ॥२६१॥ आनुपूर्वीके सद्यके विषयमें विशेष नियम कहते हैं-

सासादन सम्यन्दृष्टि मरकर नरकगतिको नहीं जाता, इस कारणसे सासादन सम्य-३० ग्दृष्टिके नरकानुपूर्वीका उदय नहीं होता। शेष सब प्रकृतियोंका उदय मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अपने-अपने उदय स्थानके अन्तिम समय पर्यन्त जानना चाहिए॥२६२॥

विशेषार्थ - इस उदय प्रकरणमें भी व्युच्छित्ति, उदय, अनुदय तीन प्रकारसे कथन किया है। जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही हो उन प्रकृतियोंका उस गणस्थानके अन्त तक उदय जानना और उससे उत्परके गुणस्थानोंमें उनका अनुदय- अनंतरं निष्याष्ट्रष्टघाविगुणस्थानंगळोळ्ड्ययधुण्छिलिप्रकृतिगर्ळ पर्शातरोक्तक्रममनंगी-करिति पेळ्डपरः :—

> दसवउरिगि सत्तरसं अहुय तह पंच चेव चउरो य । छच्छक्कएककदुगदुगं चोहस उगुतीस तेरसुदयविही ॥२६३॥

वश चतुरेक सप्तवज्ञाष्ट च तथा पंच चैव चत्वारः । बट् वडेक द्विद्व चतुर्दशैकान्नांत्रशत्रवी-वशोदयविषिः ॥

अभेदिविवसेचितृदय प्रकृतिगळ् तृरिष्पत्तेष्व १२२ प्युववरोळ् निष्पादृष्टिगुणस्थानदोळ् दश पत्तु १० चतुः सासादनसम्बग्दृष्टिगुणस्थानदोळ् नास्कु ४। मिष्पगुणस्थानदोळ् एक ओंडु १। असंवतसम्बग्दिशृणस्थानदोळ् सप्तदश पविनेळ् १७। देशसंवतगुणस्थानदोळ् अष्ट च एंटु ८। प्रमत्तगुणस्थानदोळ् पंच अब्दु ५। अप्रमत्तगुणस्थानदोळ् चरवारः नास्कु ४। अपूर्व्यकरणस्थान- १० दोळ् बट् आष्ट ६। अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोळ् एक ओंडु १। उपशांतकवायगुणस्थानदोळ् दि एरडु २। सीणकवायगुणस्थानदोळ् दि चतुद्देश एरडुं २। पदिनास्कु १४। सयोगि केविष्योळ्

अथ गुणस्थानेषु व्यक्तिश्रात पक्षांतरक्रमेणाह—

अनेदिविक्ता उदयम्ब्रिटियु हार्विवान्युत्तरसति उदयम्ब्रिक्टितः उत्तरम्ब्रुक्टितः उत्तरम्ब्रुक्टितः अनेदिवक्ताया उदयम्ब्रिक्टियुद्धान्ताः । स्वित्तर्वे प्रकृतिक्ष्यान्त्रः । स्वित्तर्वे प्रकृतिक्ष्यान्त्रः । स्वित्तर्वे प्रकृतिक्षयान्त्रः । स्वित्तर्वे प्रकृतिक्षयान्त्रः । स्वत्तर्वे प्रकृतिक्षयान्त्रः । स्वत्रः । स्वत्तर्वे प्रकृतिक्षयान्त्रः । स्वतिक्षयान्त्रः । स्वतिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिक्षयान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यानिकष्यान्तिकष्यानिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यान्तिकष्यानिकष्यानिकष्यानिकष्यानिकष्यानिकष्यानिकष्यानिकष्यानिक

उदयका अभाव जानना। तथा जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका उदय और जितनी प्रकृतियोंकी अधिक्षा कही हो उस गुणस्थानकी उदय प्रकृतियोंकेन से उसी गुणस्थानमें व्युच्छित्त कही हो उस गुणस्थानकों दिया प्रकृतियोंकेन से उसी गुणस्थानमें व्युच्छित्त हुई फ्रृहित्योंका प्रभाण जानना। इसमें इतना विदेश है कि यदि कोई फ्रुकृति २० करपके गुणस्थानमें उसका उदय नहीं है तो उसे उदयमें आनेवाछी है और विवक्षित गुणस्थानमें उसका उदय नहीं है तो उसे उदयमें से उदा देना चाहिए। और यदि पहुछे गुणस्थानमें जिसका उदय नथा और विवक्षित गुणस्थानमें उसका उदय हो तो उसे उदयमें मिछा देना चाहिए। यह तो हुई उदय-की बात। जितनी फ्रुकृत्यिका मुख्ये उदय कहा हो उनमें से उसका उस विवक्षित गुणस्थानमें जितनी फ्रुकृत्यिका मुख्ये उदय कहा हो, उनसे प्रेप जो प्रकृति रहें उनका उस विवक्षित गुणस्थानमें ५५ अनुदय जानना इस प्रकार व्यच्छित, उदय और अनुदयका स्वक्रय जानना।।१६२।।

आगे गुणस्थानोंमें व्युच्छित्ति पक्षान्तर अर्थात् यतिष्टृषभाषार्यके मतानुसार कहते हैं-

अभेद विवक्षासे उदय प्रकृतियाँ एक सौ बाईस हैं। उनके उदयकी अवधिको उदय-व्युन्छित्ति कहते हैं। अर्थात् जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी ब्युन्छित्ति कही है, चनका उदय उसी गुणस्थान पर्यन्त होता है उससे ऊपर बनका उदय नहीं होता।

सो मिथ्यावृष्टिमें दसकी और साक्षादनमें चारको ब्युच्छित जानना । क्योंकि इनके मतालुसार पकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय नामकर्मकी चत्र्य-ब्युच्छित्ति मिथ्यावृष्टिमें कही है।

एकारनींत्रञतु को दुर्गृद्धे सुबल २९ । जयोगिकेवलियोळ त्रयोदश पविमुद्ध १३ । यिन्तु प्रकृतिगळु-दयविधानमवन्त्र-। मितुक्तप्रकृतिगळ्गे तत्तदगुणस्थानचरमदोळदयव्युच्छित्तियंबुदर्श्वमी पक्षबोळ एकेंद्रियजाति नामकर्ममुं स्थावरनामकर्ममुं द्वीद्विय त्रीद्विय चतुरिद्वियजातिनामकरमीगळमें बी प्रकृतिपंचकोवयं सासावनसम्यावष्टियोळिल्लकं बोडे वाप्रकृतिगलगुदयव्युन्छिति मिथ्यादृष्टियोळव्यु-भ मणुवरितं । उपरितनगुणस्थानेषुवयाभाव उदयध्युच्छितिरिति उपरितनगुणस्थानवोळुवयाभाव-मक्कुमप्पोडा प्रकृतिगळगे केळगणगुणस्थानदोळुदयक्के विद्यमानत्वदिदमुदयस्युन्छित्तगळेंब व्यपदेशमक्कं । सयोगिकेवलिगुणस्थानदोळेकान्नित्रशरप्रकृतिगरगृदयन्युच्छित्तियेतेदोडी पक्षदोळ् नानाजीवापेकोपिवं सवसद्वेद्यंगळगुदय सदुभावदिवमो वन्तं व्युच्छित्तियत्लप्युदरिव मो दुर्गुदे मूवत्त् प्रकृतिगळ्दयव्युच्छित्तियक्कुमदु कारणमागि अयोगिकेविष्योळ येकतरोदयमागृतं विरल् तत्पक्ष-<sup>१०</sup> बोळ् परिमुरु प्रकृतिगळगदय मक्कुमितागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टियोळ्दयप्रकृतिगळ् नूरपदिनेळ् ११७ । अनुदय प्रकृतिगलु तीर्थंमुमाहारद्वयमुं मिश्रप्रकृतियुं सम्प्रकृतियुमेंबी अध्दं प्रकृति-गळप्युव ५ । सासादनसम्बादियोळ नरकानुपळ्यंसहितमाणि पन्नोंद प्रकृतिगळ्कडिदनुवय प्रकृतिगळ पदिनारप्पत्न १६ । उदयप्रकृतिगळ नरारु १०६ । मिश्रगणस्थानदोळ शेषानुपुरुव्यंत्रि-तयमुननंतानुवंशिचतुरकं गूडिदेळं प्रकृतिगळ् सहितमागि अनुदयप्रकृतिगळिप्पत्त मूरप्युववरोळ् १५ सम्यग्मिष्यात्वप्रकृतियं तेगेद्रवयदोळ कृडिदोडनुदर्यगळिष्पत्तेरडु २२ । उदय प्रकृतिगळ नृह १०० । बसंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोळ् मिश्रप्रकृतियं तेगदनुदयंगळोळ् कृडिदोडिप्पत्तमूरवरोळ सम्यक्तव-प्रकृति यमनानुष्ट्यं चतुष्टयम्मं तेगेद्दयप्रकृतिगळीळ कडिदोडे अनुद्यंगळ पदिनेंद १८। उदय-

सयोगकेबलिन्यंकान्निवात् कृतः सदस्डेबोदययोनीनाबीबागेशया एकस्यापि व्युच्छित्यमाबात् । अयोगकेव-लिनि त्रयोदया । एवं सिति मिथ्याद्रुणयुरयः सप्तदकोत्तरमतं । अनुत्यः तीर्याद्वारक्ष्यमायस्यत्रकृतयः २० पंत्र । सासादने नारकानुपूर्यं न इत्येकादया मिलित्या अनुत्यः पांडस, उदयः पहुत्तरक्षतं । मिश्रेजुदयः

आगे सिश्रमें एक, असंयतमें सतरह, देशसंयतमें आठ, प्रमत्तमें पाँच, अप्रमत्तमें खार, अपूर्वकरणमें छह, अनियुत्तिकरणमें छह, सुरम साम्यरायमें एक, प्रयानत कपायमें दो, क्षीण कषायमें दो और चौदह, तथा सयोग केवलीमें उत्तरीय प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति हांती है। क्योंकि सरोग केवलीमें नाना जोवांकी अपेक्षासे सातावेदनीय और असातावेदनीय में- १५ से एककी भी व्युच्छित्ति नहीं होती है।

१. इस प्रकार मिष्यादृष्टि गुणस्थानमें उदय एक सौ सतरह। तीर्थंकर, आहारकद्विक, सम्बक्त्व मोहनीय और मिस्रमोहनीयका उदय न होनेसे अनुदय पाँचका।

सासादनमें बद्य एक सौ छह । क्योंकि मिध्यात्वमें दसकी ब्युब्छित हुई और नरकानुपूर्वीका बदय न होनेसे ५ + १० + १ = सांख्हका अनुदय ।

३. सिश्रमें उदय सौ का। यहाँ आनुपूर्वोका उदय नहीं होता। तथा सिश्रमोहनीयका उदय होता है। अतः सासाइनमें अनुदय सौलह और उदय त्युच्छित्त चार तथा तीन आनु-पूर्वीका अनुदय, सब सिलकर १६ + ४ + ३ = २३ हुई। उनमेंसे सिश्रमोहनीय उदयमें आयी। अतः शेष बाईसका अनुदय रहा।

प्रकृतिगळ् नूर नाळ्कु १०४। देशसंयतगुणस्वानदोळ् पितनेळ् प्रकृतिगळक् इवनुवयप्रकृतिगळ्यु प्रवत्तग्र नूर नाळकु १०४। देशसंयतगुणस्वानदोळ् येदुप्रविवनुवयप्रकृतिगळ्यु प्रवत्तग्र १५। उवयप्रकृतिगळ् एश्वतग्र १५। उवयप्रकृतिगळ् नाल्वत्तपुर नेत्र प्रवाद्य प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्रविवन्न प्य

रोपानुपूर्व्यवयेण क्रनंतानुर्वाष्ठवुटकं मिलिस्ता सम्यामध्यास्वीदयादृद्वाविद्यतिः । उदयः शतं । असंयतेजनुदयः १५ मिश्रप्रकृतिमिलिस्ता सम्यनस्वानुपूर्व्यनपुरकोदयादृष्टादश । उदयदवनुष्करस्वतं । देशसंग्रते समदश मिलिस्ता अनुदयः पंत्रशिवान् । उदयः समाशोतिः । अमतेश्यो मिलिस्ताशुद्यः ब्राह्मस्त्रद्वयोदयादेकस्त्वारियत् । उदय एकाशीतिः । अप्रमत्ते पंत्र मिलिस्ता अनुदयः पद्यस्त्वारितत् । उदयः यद्मसतिः । अपूर्वकरणे कतेशो मिलिस्ता अनुदयः पंत्रशात् । उदयो द्वासतिः । अनितृति करणे वृष्यिलिस्ता अनुदयः यदयंशाता । उदय यदवष्टिः ।

४. असंयतमें एक सौ चारका उदय है क्योंकि यहां चारों आतुपूर्वी और सम्यक्तव २० मोहनीयका उदय है अतः ये चार उदयमें आ गयी और मिश्रमोहनीयकी मिश्रमें ही व्यक्तिहति हो गयी। अतः अनुदयमें अठारह रहीं। २२ + १ = २३ - ५ = १८।

<sup>्</sup> ५. देशसंयतमें उदय सतासीका । क्योंकि असंयतमें १८ का अनुदय था और सत्तरह-की ब्युच्छिति हुई । अतः दोनों मिलकर १७+१८ = ३५ पैंतीसका अनुदय रहा ।

६. प्रमत्तमें उदय इक्यासीका और अनुदय इकतालीस; क्योंकि देशसंयतमें पैतीसका २५ अनुदय और आठकी न्युष्टिकति हुई तथा यहाँ आहारकद्विका उदय है अतः ३५ + ८ = ४३ -२ = ४१ रही।

अप्रमत्तमें उदय छिहत्तर और अनुदय छियालीस, क्योंकि प्रमत्तमें अनुदय इकतालीसका और ट्युच्छित्ति पाँच की। दोनों मिलकर छियालीस हुई।

८ अपूर्वकरणमें उदय बहत्तर और अनुदय पचास का, क्योंकि अप्रमत्तमें अनुदय ३० ब्रियालीस और व्यक्तित चार मिलकर पचास हुई।

९. अनिवृत्तिकरणमें उदय छियासठ और अनुदय छप्पन; क्योंकि अपूर्वकरणमें छहकी व्यक्तिस्ति हुई।

| •    | FF   | सा  | मि  | अ   | 4   | R  | अ           | अ, अ | सू  | उ  |           | स  | 34  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|------|-----|----|-----------|----|-----|
| क्यु | 10   | -8  | १   | 10  | e . |    |             | 4 6  | ٠   | -  | -         | २९ | 7.  |
| उ    | 550  | 808 | 800 | 808 | ८७  | ८१ | <i>७६</i> ७ |      |     |    |           |    | 43  |
| ar   | i iq | 3.6 | 22  | 86  | 34  | 88 | ሄቼ'4        | 048  | 'દર | €3 | <b>E4</b> | 10 | १०९ |

उदयप्रकृतिगळगुदौर जेयुटप्युदौरबधुदौरणारकतेयोळ् प्रमत्तगुणस्थानपथ्यंतमुद्यस्थुच्छित्तिउदयानुद्यप्रकृतिगळगमुदौरणाध्युच्छित्त्युद्यस्य प्रमत्तगुणस्थानदोळे मनुष्याय्ष्यसदसद्वेद्यंगळें च भूचं प्रकृतिगळगोर्ग्यं विशेषमिल्छ । प्रमत्तगुणस्थानदोळे मनुष्याय्ष्यसदसद्वेद्यंगळें च भूचं प्रकृतिगळगोर्ग्यं । अद्यु कारणमागियप्रमत्तगुणस्थानदोळेप्यत्तस्वभुदौरणाप्रकृतिगळोळा भूचं प्रकृतिगळं कळेदनुदौरणाप्रकृतिगळोळकृदिदोडनु५ दौरणाप्रकृतिगळ् नाल्वत्तो भत्तु ४९ । उदौरणाप्रकृतिगळ्पत्ता । अपुर्वंकरणगृणस्थानदोळ्
नाल्कुनुदिदनुदौरणा प्रकृतिगळप्यत्तमुत्र ५३ । उदौरणाप्रकृतिगळ्पत्रतो भत्तु ६९ । अनिवृत्तिकरणगृणस्थानदोळाष्मुदिदनुदौरणाप्रकृतिगळप्यत्तो भत्तु ५९ । उदौरणाप्रकृतिगळ्प दश्च सुकृमसापरायगुणस्थानदोळ् आस्त्राह्यदुदौरणाप्रकृतिगळस्वती इ ६५ । उदौरणाप्रकृतिन

सुरुवसोपराये यह संयोज्यानुत्रयो द्वापष्टिः उदयः षष्टिः । उपनातरुपाये एकां संयोज्य अनुदयः त्रिषष्टिः । स्वदाः एकान्नवष्टिः । श्रीणक्षयो दे संयोज्य अनुदयः पंचपष्टिः उदयः ससपंचातत् । सयोगकेविलि पोक्ता संयोज्य अनुदयः तीर्षकरप्वोदयावशीदिः उदयः द्वावत्वारित्तत् । अयोगकेविलिन एकान्नित्रप्तान्तिरुत्वा अनुदयः नवीस्तरक्ति । उदयः वयोदशः ।

जदीरणारचनावां तु प्रभन्तगुणस्थानगर्यतं उदयानुद्वश्युन्छित्तय एव वदीरणानुवीरणाश्युन्छित्तयः किंदु मनुष्यायुःसदहेब्दानां वदीरणा प्रमन्ते एवास्ति तैन अप्रमतेश्रवीरणा एकान्यवाशत्, वदीरणा १९ विस्तादिः। अपूर्वकरणे चत्रजो मिक्तिया अनुवीरणा विपंचायत्, उदीरणा एकोनसप्ति अनिवृत्तिकरणे वट् संयोजय अनुवीरणा एकोनवर्षिः। उदीरणा विषष्टिः। सुरममाभ्याये यद् संयोजय अनुवीरणा पंचपष्टिः,

१०. सुक्ष्म साम्परायमें वदय साठका क्योंकि अनिवृत्तिकरणमें छहकी व्युच्छित्ति हुई। अतः अनुदय बासठका।

११. जपशान्त कवायमें उदय उनसठ और अनुदय तिरसठ, क्योंकि सूक्ष्म साम्परायमें २० पककी ब्युच्छिति हुई।

१२. क्षीण कवायमें डदय सत्तावन और अनुदय पैंसठः, क्योंकि उपशान्त कपायमें दो की ब्युच्छित्ति हुई।

१२. सर्योगीमें खद्य बयालीस, अनुदय अस्सी; क्योंकि क्षीणकषायमें सोलहकी व्युच्छित्ति हुई और एक तीर्थकर प्रकृति खदयमें आ गयी। अत: ६५ + १६ = ८१ - १ = ८० रही।

१४. अयोग केवलीमें उदय तेरह, अनुदय एक सौ नी; क्योंकि सयोगीमें उनतीसकी व्युच्छित हुई अत: ८७ + २९ = १०९ हुई।

वदीरणाकी रचनामें प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त तो उदय, अनुदय और श्र्युक्छितिकै समान ही उदीरणा, अनुदर्भाषा और उदीरणा व्यक्तिज्ञत्त जानना। किन्तु ,सनुध्यायु, साता-वेदनीयकी उदीरणा प्रमत्तमें ही होती है। अतः अप्रमत्तमें अनुदरिणा उनचास-की और उदीरणा विह्नत्तरकी जानना। यहाँ चारकी उप्लिजित होनेसे अनुवक्ररणमें उदीरणा उनहत्तर की और अनुदीरणा तिहत्तरकी जानना। यहाँ चारकी उप्लिजित होनेसे अनुवक्ररणमें उदीरणा उनहत्तर की और अनुदीरणा तिरपन। यहाँ छह की ज्युक्जित होनेसे अनिश्विक्ररणमें

गळप्यसेळु ५७ । ज्यानांतस्वावगुणस्यानदोळो दुगूडिवश्वसारः प्रकृतिगळनुवीरणाप्रकृतिगळु ६६ । ज्यीरणाप्रकृतिगळप्यसार ५६ । क्षीणकवायगुणस्थानदोळु चेरडु गूडिवनुवीरणाप्रकृतिगळस्वे दु ६८ । ज्योरणाप्रकृतिगळप्यसार्वाच्छ ५४ । स्योगिकेविलगुणस्थानदोळु परिनादगूडि-वनुवीरणाप्रकृतिगळु एण्यसनात्कु ८४ । अवरोळु तीर्थमो व कळेडुवीरणा प्रकृतिगळोळु कृडि-बोडनुवीरणाप्रकृतिगळण्यसमूद्र ८३ । ज्योरणाप्रकृतिगळु जो दुगूंचे नात्वन्त् ३९ । अयोगिग्गणस्थान-वोज् जो दु गूंवे नात्वन्तु प्रकृतिगळक्तूडिवनुवीरणाप्रकृतिगळु नूरिप्पसेरडु १२२ । ज्योरणाप्रकृति-गळिल् । ज्यिनकोदीरणा त्रिश्रीसंइटिट :—

| 010      | मि  | सा  | मि  | अ   | वे | प्र | अ           | अ  | अ  | सू  | उ  | क्षो       | स        | अ   |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------|----|----|-----|----|------------|----------|-----|
| ब्युच्छि | १०  | 8   | 2   | १७  | ۷  | c   | ß           | Ę  | Ę  | 8   | २  | १६         | ३९       | •   |
| उदी      | ११७ | १०६ | 200 | १०४ | 20 | ८१  | ७३          | ६९ | ĘĘ | 40  | ५६ | 48         | <u>-</u> |     |
| अनु      | -4  | १६  | ररे | 25  | 34 | ४१  | <b>ે</b> ૪૬ | 43 | 49 | દ્વ | ६६ | <b>E</b> C | ٤2       | १२२ |

अनंतरं भूतवत्याचार्य्यपक्षबोळ्डयप्रकृतिगळगे व्यक्तिप्रकृतिगळं वेळवपरः :— मिष्यादृष्टचादिगुणस्थानंगळोळु दय-

पण णबहींग सत्तरसं अड पंच व चउर छक्क छन्चेव । इगि दुग सोलस तीसं वारस उदये अजोगंता ॥२६४॥ पंच नवैक सप्तदकाष्ट पंच च चतुः वट वडेवेक हि वोड्या जिल्हादकोडवेऽयोग्यंताः॥

उदीरणा सतर्पवानत् । उपयांतकवाये एकां तंयोग्य अनुतीरणा वद्वष्टिः, उदोरणा वद्वंबातत् । क्षीणकवाये द्वे संत्रेश्य अनुतीरणा अष्टव्यष्टिः, उदीरणा बनुतंबायत् । स्वयंगकेविकति वोदयः संयोग्य अनुतीरणा तीर्ष-इत्यंबीरणात् प्रवांतिः, उदीरणा एकान्त्रवत्वारिंगत् । अयोगिनि एकान्त्रवत्वारियतं संयोग्य अनुतीरणा १५ द्वाविद्यास्त्रस्यतं । उदीरणा नहि ॥ २६३ ॥ सम् मुतबन्याबान्तिस्वगक्षाणेदीनाम् —

उदीरणा वरेसठ, अनुदीरणा जनसठ। यहाँ छड़की ब्युन्छित्त होनेसे सूक्ष्म साम्परायमें चिर्मणा सत्तावन, अनुदीरणा पैंसठ। यहाँ एककी व्युन्छित्त होनेसे उपशान्त कपायमें उदीरणा छप्तन, अनुदीरणा छियासठ। यहाँ दोकी उन्हिति होनेसे क्षीणकपायमें उदीरणा स्वीतन, अनुदीरणा अइसठ। यहाँ सोळहकी व्युन्छित होनेसे और सयोगकेवलीमें तीर्यंकरके उदयमें आनेसे उदीरणा जनतालीस और अनुदीरणा तिरासी।

सयोगकेवलीमें बनवालीसकी न्युच्छित्ति होनेसे अयोगकेवलीमें उदीरणा नहीं है। केवळ अनुदीरणा ही होती है बसकी संख्या एक सौ बाईस है।।२६३।।

अब आबार्य मूतवळीके उपदेशानुसार उदय व्युच्छित्ति कहते हैं-

उदये स्वभावाभिष्यक्तिरुवयस्तिस्त्व स्वकार्यमं माडिकामैक्यपरिस्यागमुदयमे बुवन्दुः मंतरप कम्मोदयबोळु मृतबत्याचास्याविप्रवाह्योपदेशशोळु मिण्यादृपाध्योगकेविलगुणस्थानपर्यन्त-मुदयन्युव्छित्तिप्रकृतिगळुमप्दु-। मो अत्तु-। मो दु । पविनेळु-। मो दु । मध्दु । नास्कु-। मार-। माद-। मो दु-। मरदुं । पदिनार्ह । मूबनुं । पग्नेरदुं यथाक्रमाविदमण्युववाजवेदोलं दु गायासूत्रं-। प्रतिसं पेळवणकः :--

> मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेइंदी । थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयबोच्छिण्णा ॥२६५॥

मिध्याहष्टी मिध्यात्वातापं सूक्ष्मत्रयं सासादनेनंतानुबंध्येकेद्वियं स्थावरविकलं मिश्रे सिश्रे च चोदयस्युष्टिलनाः ॥

सिच्यादृष्टिशुणस्थानदोळ् सिच्यात्वसातपनासकम्मंमुं सूक्ष्मनासकम्मंभुमपय्याप्तनास-कम्मंभुं साधारणनासकम्मंभुमें बो अय्डुं प्रकृतिगळुदयव्युच्छित्तगळपुत्रु । ५॥ सासावनसम्यग्दृष्टि-गुणस्थानदोळ् अनंतानृवंधिवतुष्टयमृमेकोंद्रयजातिनासकम्मंमुं स्थावरनासकम्मंमुं स्थावरनासक कम्मंभुं हॉदियमोदियचतुरिदृयजातिनासकम्मंगळूमितोसनुष्रकृतिगळगुदयव्युच्छित्तगळपुत्रु । ९॥

मिश्रगुणस्थानवोळु सम्यग्मिष्यात्वप्रकृतियो दुरपन्युच्छित्तियनकुं। १ ॥

१५ स्वभावाभिष्यक्तिः उदयः, स्वकार्यकृत्वाकर्मस्वपरित्यामो वा। तस्मिन् अंताव्युष्टिक्तयः गुणस्थानेषु क्रमश्रः पंचनव एका सत्तवल अष्टी पंच चतकः षट् यट् एका ढे योडश त्रिशत् द्वादश स्युः ॥ २६४ ॥ ताः काः ? इति चेवष्टगायासूर्वराह—

मिध्यादृष्टिगुणस्थाने मिध्यास्वमातपः सुरुतमपर्यातं साधारणं चेति पंच प्रकृतयः उदयतो व्युच्छन्ना अर्थात । साधारणं चेति पंच प्रकृतयः उदयतो व्युच्छन्ना अर्थात । साधारणे सम्योगने 
अपने अनुभागरूप स्वभावकी अभिव्यक्तिको उदय कहते हैं। अपना कार्य करके कर्म-रूपताको छोड़नेका नाम उदय है। और उदयके अन्तको उदय व्युच्छिति कहते हैं। अर्थात् जिस गुणस्थानमें जिस प्रकृतिकी उदय व्युच्छिति कही है उसके उतर उसका उदय नहीं होता। वह वदय व्युच्छित गुणस्थानों कससे पांत, नी, एक, सतरह, आठ, पाँच, चार, २५ छह, छह, एक, दो, सोछह, तीस और वारह प्रकृतियांकी होती है। ।।२६८॥

आगे अठारह गाथाओंके द्वारा उन प्रकृतियोंको कहते हैं-

सिध्यादृष्टि गुणस्यानमें मिध्यात्व, आत्या, सुक्षम, अपयोस, साधारण ये पाँच प्रकृतियाँ चत्यसे व्यक्तिक होती हैं। सासादनमें अनत्वातुन्यी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, दो इन्द्रिय, तेर्हृत्यिय और चौद्दित्य जाति, ये नी प्रकृतियाँ वदयसे व्यक्तिक होती हैं। सिश्रमें एक अस्यक्ति सिध्यात्य प्रकृति वदयसे व्यक्तिक होती है। शह्या

विज्ञेषार्थ--पूर्वपक्षानुसार मिध्यात्वमें दसकी और सासादनमें चारकी उदय ध्युच्छित्ति कही थी। यहाँ मिध्यात्वमें यौंचकी और सासादनमें नौकी ब्युच्छिति कही है। पूर्वपक्षानुसार एकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रियका उदय मिध्यादृष्टिके

# अयदे निदियकसाया नेगुन्तियछक्क णिरयदेनाऊ । मणुनतिरियाणुपुन्नी हुन्मगणादेन्ज अन्जसर्य ॥२६६॥

असंयते द्वितीयकथायवैक्रियिकथर् नरकवेषायुः। मानवतिर्यंगानुपुरूर्यं दुरुर्मेगानादेयाऽ-यत्राः।।

असंयतसस्यादृष्टिगुणस्थानदोळ् अप्रत्यास्थानकोषमानमायालोभकषायंगळ् वैक्वियिक- ५ शरीरतदंगोपागद्वयमुं नरकगतितत्त्रायोग्यानुपूर्व्यद्वयमुं, देवगतितत्त्रायोग्यानुपूर्व्यद्वयमुं नरका-युष्यमुं देवायुष्यम्ं मनुष्यानुपूर्व्यमुं तिर्च्यगानुपूर्व्यमुं दुवभेगनामसुमनादेवनामशुमयशस्कोत्ति-नामशुभं व पदिनेळ् प्रकृतिगळ्दयस्युन्कितिगळप्युचु १७ ।

> देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोनणीच तिरियगदी । छद्टे आहारदुगं थीणतियं उदयनोच्छिण्णा ॥२६७॥

वेशसंयते तृतीयकषायास्तिर्ध्यंगायुक्क्षोतनीचैग्गीत्रतिर्ध्यंगाति वष्ठे आहारद्विकं स्त्यानगृद्धि-त्रयमुदयव्यन्छिन्तः ॥

देशसंयतगुणस्थानदोळ् प्रत्याख्यानकोषमानमायाळोभकवायंगळ् तिस्थॅगायुष्यप्रभुष्ठोत-नाममुं नी चैग्गांत्रमुं तिर्थ्यंगतियुमें वें दुं प्रकृतिगळ्दवख्युच्छित्तिगळप्युच् । ८। वष्ठगुणस्थातवितः प्रमत्तसंयतनोळ् आहारकशरोरतदंगोपांगद्वयमुं स्त्यानगृद्धिनित्रानिवाप्रचलात्रवलात्रवस्रुमितग्रदुं १५ प्रकृतिगळ् व्युच्छित्तिगळप्युच् ।५।।

अप्रमत्ते सम्मत्तं अंतिमतियसंहदी अपुज्वम्मि । छन्चेव णोकसाया अणियट्टीमागमागेसु ॥२६८॥ अप्रमत्ते सम्पन्तवर्गतमप्रपर्वे । वट चैव नोकवादानिवतेकर्मागभागेषु ॥

असंयते प्रत्यास्थानावरणवतुष्के वैक्रियिकशरीरतदंगीपांगनरकदेवगतितदानुपूर्व्याणि नरकदेवायुरी २० मनव्यतियागनपुर्वे दर्भसमनादेयमयशस्कीतिश्चेति समदश ॥ २६६ ॥

देशसंयते प्रत्याश्यानावरणवतुष्कं तिर्यगायुष्योती नीचैगांत्रं तिर्यगायुष्यत्यद्ये। पष्टगुणस्याने आहा-रक्तरोरत्वंगोपानस्यानगृद्धिनिद्वानिदाप्रचलाप्रचलास्त्रेति पंच स्युच्छिन्नाः इति सप्यदीपकस्यादस्यत्रापि सार्वे ॥ २६७ ॥

ही होता है सासादनके नहीं होता। यहाँ सासादनमें भी इनका उदय माना है, यही अन्तर २५ है।।२६५॥

असंयतमें अत्रत्याक्यानावरण चार, वैक्रियिक झरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुष्यानुपूर्वी, तियंचानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कीर्ति ये सतरह ददयसे व्युष्टिछन्त दोती हैं ॥१६६॥

देशसंयतमें प्रत्यास्यानावरण चार, विर्यवायु, उद्योत, नीवगोत्र, और विर्यवगति ये ३० आठ तथा छठे गुणस्थानमें आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, स्थानगृद्धि, निद्रानिद्रा,

अप्रमत् गुणस्थानदोळ् सम्यक्त्यप्रकृतियुमद्भाराजकोळितासंप्राममृपाटिकासंहननित्रतयपुः में बी नास्कुं प्रकृतियळुवयन्युच्छित्तिमळ्णुवु ।४॥ अपूर्व्यकरणगुणस्थानबोळ् हास्यरस्यरतिशोक-भयजुग्स्मगळे बीयारे नोकवायंगळुवयन्युच्छित्तिगळपुत्र ।६॥

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोञ्च प्रकृतिविनाशनकममनपेक्षिति सवेद भागेपुमवेद भागेप कोष्यविकक्षाय भागेगळोळ ।

. वेदितियकोहमाणं मायासंजलणमेव सुहुमंते । सहमो लोहो संते वज्जं णारायणारायं ॥२६९॥

बेदत्रयक्रोधमानमायासंज्वलनमेव सुक्ष्माते । सुक्ष्मो लोभः ज्ञान्ते बज्जनाराचनाराचं ॥

सवेदभागेयोज् बेदत्रयं स्त्रीपुन्नपुंसकाज्युवय्युच्छित्तिगळपुद् । ३ ॥ अवेदमागेयोज् १० ययाक्रमाददं क्रोधसंत्र्यकनमुं मानसंत्रयकनमुं सायासंत्र्यकनमुमेबीयारं प्रकृतिगज्यय्युच्छित्-गळपुद् । ६ । अत्किये बादरकोभोदयस्युच्छित्तियम् ॥ सुभसांपरायगुणस्यानचरमसम्यदोज् सुश्मकृष्टिगत कोभकषायोवयस्युच्छित्तियमु । १ ॥ उपञ्चातकषायगुणस्यानदोज् बच्चनाराचना-राचक्रारीरसंहननद्वयमुद्यस्युच्छित्तियपुत् । २ ॥

> खीणकसायदुचरिमे णिदापयला य उदयबोव्छिण्णा । णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्मि ॥२७०॥

क्षीणकषायद्विचरमे निद्रा प्रचला चोदयव्युक्छिल्ने। ज्ञानांतरायदशकं दर्शनचत्वारि चरमे॥

अप्रमत्ते सम्यन्त्वप्रकृतिः अर्थनाराचकील्वितासंप्रासम्याटिकासंहननानि वेति वतस्यः । अपूर्यकरणे हास्यरस्यरतियोकसमयुगुप्साः षट् । अनिवृत्तिकरणगुगस्थाने प्रकृतिविनाशक्रममपेश्य सवेदावेद-२० भागयोः ॥ २६८ ॥

सवेदमागे वेदनमं, सवेदनामे क्रमेण क्रोमसंग्वलनं मानसंग्यलनं मायासंग्वलनं वेति घट्। बादर-क्रोमोऽपि तत्रैव। सूक्पसापरायचरमसमये सूक्ष्मकृष्टिगतकोभः। उपयोतकथाये बज्जनाराचनाराचसंहनने है॥ २६९॥

प्रचलाप्रचला ये पाँच उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं। यहाँ आया 'त्युच्छिन्न' शब्द सम्यदीपक २५ होनेसे आगे भी लगा लेना चाहिए॥२६७॥

अप्रमत्तमें सम्यक्तव प्रकृति, अधेनाराच, कीलित और असम्प्राप्तस्पाटिका संहनन ये चार तथा अपूर्वकरणमें हास्य, रति, अरति, होक, भय, जुगुष्सा ये छह नोकषाय उदयसे व्यक्छिन्न होती हैं। अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग और अवेद भाग हैं।१२८॥

सबेद भागमें तीनों बेदोंकी व्युच्छित्ति होती है और अबेद भागमें कमसे क्रोध-इंग्लंडकन, मानसंज्वरून और मायासंज्वरूनकी ज्युच्छित्ति होनेसे अनिवृत्तिकरणमें छहकी अपुच्छित्ति होती है तथा बादर लोभको ज्युच्छित्ति भी अनिवृत्तिकरणमें ही होती है। सूक्ष्म साम्परायके अन्दमें सूक्ष्मकृत्यिको प्राप्त लोभकी ज्युच्छित्ति होती है। उपराान्त कषायमें बज्जनहाज और नाराज्यहंदननकी ज्युच्छित्ति होती है। १६९॥ क्षीणकवायगुणस्वानद्विचरमसमयबोळ् निद्राज्ञच्छमळेरड्डं व्युच्छित्तिगळप्तुव । २॥ चरमसमयबोळ् ज्ञानावरणयंचकमंतराययंचकवर्यानावरणचतुष्टयमेंब पविनास्कुं प्रकृतिगळुदयब्युच्छित्तिगळ-पुष्ठु । १४ ॥

> तदियेक्कवज्जणिमिणं थिरसुदृसरगदिउरालतेजदुगं । संठाणं वण्णागुरुवउक्कपत्तेय जोगम्मि ॥२७१॥

तृतीयैकवज्रानम्मीणं स्थिरशुभस्वरगरयौदारिकतैत्रसद्विकं । संस्थानं वण्णांशुरुवतुष्कं प्रत्येकं ग्रीपानि ।।

सत्योगकेवलिगुणस्थानदोळ् वेदनीयदोळों दुं वद्यव्यव्यवभाराचसंहत्तनमुं निम्मणिनाममुं स्थिरास्थिरद्विकमुं गुभागुभद्विकमुं मुस्वरदुस्वरद्विकमुं प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्विकमुं श्रीदारिक-शरीरतदंगोपांगनामद्विकमुं तैजसकाम्मणशरीरद्विकमुं संस्थानखट्कमुं वर्ण्णबतुष्कमुं ब्रगुरूश्रूपया-तपरधातोच्ह्यासवतुष्कमुं प्रत्येकशरीरमुमिन्तु सुवतु प्रकृतिगळ्डुद्यम्बुच्छित्तिगळपुत्रु । ३०॥

तदिएककं मणुवगदी पंचिदियसुभगतसतिगादेज्जं । असतित्यं मणुवाऊ उच्चं च अजोगिचरिमम्मि ॥२७२॥

तृतीयेकं मनुष्यातिः पंचेंद्रियसुनगत्रसत्रिकादेयं । यक्षस्तीर्थं मनुष्यायुरुच्चं चायोगिचरमे ।। अयोगिगुगस्थानचरमसमयदोळु चेदनीयद्वयदोळो च्चं मनुष्यगतियुं पंचेंद्रियजातियुं सुभग- १५ नामसुं त्रतबादरप्य्यातत्रयमुमायेयनामसुं यक्षस्त्रीत्तनामगुं तीर्थकरनामसुं मनुष्यायुष्यसुष्टच्चेर्गाः त्रमुमिन्तु पन्नेरडुं प्रकृतिगळ्दययुच्छित्तिगळपुत्रुषु । १२ ॥ सर्वत्रत्रस्थंकममंगळिगे नानाजीवायेक्षे-

क्षीणकवायगुणस्यानद्विवरमसमये निद्राप्रबक्षे उदयब्युच्छिन्ते । वरमसमये पंचन्नानावरणपंचातराय-चतर्दर्शनावरणानि ॥ २७० ॥

सयोगकेविलगुणस्याने वेदनीयैकतरं वज्जव्यमनाराचं निर्माणं स्विरास्विर तुभाक्षुमे सुस्वरदुःस्वरौ २० प्रवास्ताप्रशस्त्रविद्यायोगतौ औदारिकतदंगोगांगे तैजसकार्मणं संस्थानप्रदक्तं वर्णवतुष्कं अगुरुळपूपपातपर-पातोच्छवासाः प्रत्येकवारीरं चेति विवात ॥ २७१ ॥

. अयोगिगुणस्थानचरमसमये वेदनीयैकतरं मनुष्यगतिः पंचेंद्रियं सुभगं त्रसवादरपर्याप्तानि आदेयं

क्षीणकषायके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला बदयसे ब्युच्छिन्न होती हैं। अन्तिम समयमें पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दर्शनावरण बदयसे ब्युच्छिन्न २५ होती हैं॥२७०॥

स्योगकेवळी गुगस्थानमें दोनों बेदनीयमें से कोई एक वेदनीय, वज्जवुषमनाराच संहनन, निर्माण, स्थिर-अस्थिर, शुम-अशुम, सुन्वर-दुःस्वर, प्रशस्त विहायोगित, अप्रशस्त विहायोगित, औदारिक अरीर, औदारिक अंगोपाग, तैजस, कार्मण, छद्द संस्थान, वर्णादि-चार, अगुरुळबु, वपवात, परघात उच्छ्वास, प्रत्येकशरीर इन तीसकी ब्युच्छिति होती ३० है। १२०१॥

अयोगी गुणस्थानके अन्त समयमें दोनों वेदनीयमें ने एक, मनुष्यगति, पंनेन्ट्रिय, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, बहास्कीर्ति, तीयकर, उच्चगोत्र वे बारह व्युच्छिन्न होती यिदं ब्युन्छित्तियं पेळ्यु सयोगायोगरोळं तिविएक्तं तिवियेक्कभींद्वतु आयुवो दु कथनमवेकजीवं प्रति साताप्रसातंगळगञ्चतरोवयण्युन्छित्तियागृतं विरत् सातवोडनागळसातवोडनागळि मेणु तीसं बारस एंबुदबढ्ढुं । सातासात्तवयंगज्ञो नानाजीवापेजीयदं सयोगकेवळियाँदवकं व्युच्छित्ति यिट्छाँदतिरूक सयोगायोगियळोळ्युतीसतेरसुवयविद्वी याँवतु वेळल्यदुदुदु ।। किंक् । द्वेतगृत्तं विरक्ष नानाजीवंगळं ५ कुरत् तदुसयोवयसभवमणुद्वारंदं प्राक्तगणुणस्यात्ते सयोगकेवळियोळमेकक्रोबं प्रति आ एरवर परावत्तेनोवयजोळ यावनोळ्योळक्रमसं तिवारिसक्वेदियं केळवण :—

> णहा य रायदोसा इंदियणाणं च केविलिम्म जदो । तेण द सातासातजसहदक्कं णत्थि इंदियजं ॥२७३॥

नव्दी च रापहेची इंग्रियसानं च केविंछिन यतस्तेन तु सातासातजसुबदुःलं नास्तीं द्वियजं १० केविलिनि ॥

सयोगकेबिल भट्टारकनोळु रागदेषौ नही रागदेषोळरडुं नहंगळेकें दोडे रागहेतुगळ् मायाचतुष्कमुं लोभवतुष्कमु वेदिन्नतयमुं हास्यरित येंब त्रयोदशप्रकृतिगळं, हेबहेतुगळप क्रोध-चतुष्कमुं मानचतुष्कमुमरतिलोकभयज्ञपरीगळंब हादशप्रकृतिगळं निरवशेषमाणि क्षपितलपट्डवपु-वरिदं यिद्रियमानं च नष्टं यिद्रियमानमुं नष्टमाहुदेकें दोडे मतिशृतमानंगळु परोक्षंगळुं क्षायोपशिन-इत्य कंगळपुर्वरिदं युपपरसकलात्यांबभासिकेबलज्ञानोपयोगमुळळ केबिलयोळु परोक्षमानंगळुं क्षायोप

यशस्कोतिः तीर्यकरस्यं मनुष्यायुः उच्चैगाँचं चेति द्वादश एता व्युच्छितयो नागजीवापेक्षयेशोकाः । सयोगा-योगयोस्त् एकं जीनं प्रति अवाते साते वा व्युच्छिन्ने त्रिशत् द्वादश नानाजीवं प्रति उत्तरमञ्जेदामावात् एकानर्निशत् त्रयोदश जातन्याः ॥ २७२ ॥ अत्र पूर्वगृणस्वानवत् सयोगेप्रयेकजीवं प्रति तदुमयोदयो अविध्य-तीति संकां निराकरोति—

 यतः चातिकमीविनाशात् सयोगकेविति रागहेनुमायाचतुष्कलंभवतुष्कवेदनयम्हादयरतीनां देवहेनु-क्रोबचतुष्कमानचतुष्कारतिशोकभयजुनुष्तानां च निरवशेषक्षयात् रागदेवी नष्टौ । युगपस्कलावभासिति

हैं। यह व्युच्छिति नाना जीवोंकी उपेक्षा कही है। सवोगी अयोगी गुणस्थानमें एक जीवकी अपेक्षा साता या असाताको व्युच्छिति कही है। अतः उनमें तीस और वारहकी व्युच्छिति एक जीवकी अपेक्षा कही है। नाना जीवोंकी अपेक्षा उनतीस और तेरहकी व्युच्छित्त हैं॥२७२॥ पूर्वके गुणस्थानोंकी तरह सयोगकेवळीमें भी एक ही जीवके साता और असाता दोनों-का उदय होगा, इस मैंकाओ दूर करते हैं—

क्योंकि सयोगकेवलोंके पातिकर्मोंका विनाहा हो गया है अतः रागके कारण चार प्रकारकी साया, चार प्रकारका लोग, तीन वेद, हास्य-रिका तथा द्वेषके कारण चार प्रकारका साय, चार प्रकारका लोग, तीन वेद, हास्य-रिका तथा द्वेषके कारण चार प्रकारका का लोग, चार प्रकारका सान, अरति, शोक, सय और जुनुस्ताका पूर्णक्रपसे ख्रय होनेसे उनके राग और द्वेष नष्ट हो चुके हैं। तथा एक साथ सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले केवलडानिक प्रकाहित करनेवाले केवलडानिक प्रकाहित वा साथोग्हामिक रूप मतिज्ञान और धृतज्ञान सन्भव नहीं हैं।। १००२॥

अतः केवलीके इन्द्रियहान भी नष्ट हो चुका है। इस कारणसे केवलीके साता और असाताके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सुख-दुःख नहीं होता; क्योंकि वह सुख-दःख इन्द्रियः

94.

र्शामकंगळपयोग विरुद्धमप्पूर्वारंबं यतः बाववो व धातिकम्मंबिनाशमाव कारणविवं । तेन अव कारणविषं । तु मत्ते सातासातजसुखदुःखं सातासातोवयजनितसुखसुं दःखसुं नास्ति इल्लेकेंदोडे इंद्रियजं इंद्रियजत्वात तत्सातासातवेदोदयजनितसस्वदःस्वीमद्रियजनितमः वदर्रितं । सहकारिकारण-मोहनीयाभावदिवमा सातासातोवयं विद्यमानवाबोडे स्वकार्यंकारियल्तंबदस्यं ॥

अनंतरमा इंद्रियजनितस्खदःखकारणमो दिमिल्लंबदक्कपपत्तियं तोरिदयरः :--समयद्विदिगो बंधो सादस्सदयप्यिगो जहो तस्स । तेण अमादस्मदओ साहमहरतेण परिणमदि ॥२७४॥

समयस्थितिको बंधः सातस्योदयात्मको यतस्तस्य । तेनासातस्योदयः सातस्यरूपेण परिणमति ॥

यतस्तस्य सातस्य बंधः समयस्थितिकः आवृदो दुकारणदिवमा सातवेवनीयबंधं समयस्थिति- १० कमप्पदर्दारदं उदयात्मकमेयक्कमद कारणमाणि सयोगकेवलियोळसातवेदददयं सातस्वकर्पाददं परिणमिसगमेकदोडे विज्ञिष्ट विज्ञाद्धनप्य सयोगभटारकनोळवयिसत्तं विदर्व असातवेदमनंतगणहीन-स्वसहायरहितम्मण्यदरिनव्यक्तोवयमयकुमद्वुमनंतगुणानुभागयुत्ततात्कालिकोदयात्मक सातवंधमुंटप्यूर्वरियं तत्स्वरूपीययं परिणमिसुगुमप्यु । यत्तलानुमसातस्यरूपीययं सातमुद्रयिसुगुः मागळ सातकके द्विसमयस्थितिकस्यमक्कुमन्यथा असातककेये बंधप्रसंगमक्कं ।।

मतिश्रतयोः परोक्षयोः क्षायोपशमिकयोरसंभवात इंद्रियज्ञानं च नष्टं तैन कारणेन त्-पनः सातासातोदयजं सुखदःखमपि नास्ति । कतः ? तस्येंद्रियजत्वात । सहकारिकारणमोहनीयाभावे तददयो विद्यमानोऽपि न स्वकार्य-कारीत्यर्थः ॥ २७ ॥ तस्य तदकारणत्वे उपपत्तिमाह --

यतस्तस्य केवलिनः सातवेदनीयस्य बंधः समयस्थितिकः ततः उदयात्मक एव स्यात । तेन तत्रासातीदयः सातस्य रूपेण परिणमति । कतः ? सातस्य रूपे परिणमनस्य विशिष्ट्याद्वे तस्मिन असातस्य अनंतगणहीनशक्तित्य- २० सहायरहितत्वाम्यां अन्यक्तोदयत्वात । बच्यमानसातस्य च अनंत्रगणानभागत्वात तथात्वस्यावदयंभावात । न च तत्र सातोदयोऽसातस्वरूपेण परिणमतीति शक्यते वक्तं द्विसमयस्थितिकत्वप्रसंगत अन्यया असातस्यैव बंधः प्रमुख्यते ॥ २७४ ॥

जन्य होता है। इसका अर्थ यह है कि वेदनीयका सहकारी कारण मोहनीय कर्म है। उसके अभावमें बेदनीयका उदय होते हुए भी वह अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता ॥२७३॥

वेदनीयका चदय अपना कार्य करनेमें क्यों असमर्थ है. इसमें उपपत्ति देते हैं-क्योंकि केवलीके सातावेदनीयका बन्ध एक समयकी स्थितिको लिए हुए होता है अत: वह उदयहप ही है। इस कारणसे केवलीमें असाताका भी उदय साताहपसे परिणमन करता है। क्योंकि केवलीमें विशेष विशहता होनेसे असाता वेदनीयकी अनुभाग शक्ति अनन्तगुणी हीन हो जाती है तथा मोहकी सहायता भी नहीं रहती। इससे असातावेदनीय- ३० का उदय अव्यक्त रहता है। तथा बँधने वाले सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा होता है। क्योंकि केवरुकि विश्रुद्धि विशेष है और विश्रुद्धतासे अनुभाग अधिक होता है। इसीसे असाताका भी ददय साताक्रपसे परिणमन करता है। किन्तु साताका ददय असातारूप

## एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ॥२७५॥

प्रतेन कारणेन तु सातस्यैव तु निरंतरोदयः। तेनासातिनिमित्ताः परोषहा जिनवरे न संति॥

वनंतरसभेवविवक्षीयवमुवयम्ब्रातगळ् नूरिप्यत्ते रहु १२२ । मिण्यावृष्टियागि चतुईन-गुणस्थानंगळीळ् संभवंगळ् वेळस्यङ्गुमवेते वोडं — मिण्यावृष्टियोळ्डयप्रकृतिगळ् नूर हविनेळ् ११७ । बनुवर्षगळ् तीर्ष्यमुमाहारद्वयद्वं सम्यग्निष्यास्वम्ब्रहितयुं सम्यक्त्यमङ्गतियुमे विवयद्व ५ । १५ सासावनसम्यग्वृष्टियुणस्थानवोळ् मिण्यावृष्टिय्युच्छित्तिगळप्युमूडिवनुवयमङ्गतिगळ् पत्तं नरकमं सासावनं पुगनप्यवारंदं नरकानुपूळ्ययु सहितमागि पन्तो हु ११ । उद्ययमङ्गतिगळ् नूर पन्तो हु १११ । मिश्युणस्थानवोळो भत्तुमुडिवनुवयमङ्गतिगळित्यत्तं ज्ञेषानुपूळ्यंगळ् मुदं कृडिप्यस-

एतेन उक्तकारणेन तु पुनः सावस्यैन निरंतरोदयः स्थात् । तेनासातोदयजीनताः परोषहाः श्रृदियामा-श्रोतोष्णदंशमदाकचर्यावाय्यावयरोगनुणस्पर्शमकाक्याः जिनवरे न संति । 'एकादया जिने' 'वैदनीयं श्रेपाः' इति २० सुत्रेणापि कारणे कार्योपनारणैनोकत्यात् मुख्यतस्त्रीयामभावात् ।

अवासेदविवसया उदये द्वाविशत्युत्तरशतं १२२ । तत्र मिध्यादृष्टाश्वदयः समदशोत्तरशतं, अनुदयः तीर्यकरस्वाहारकद्वयसम्याग्वयात्वसम्यक्तप्रकृतयः पंत्र । साम्रादने पंत्र नारकानुपूर्वयं व मिलिस्वा अनुदयः

परिणमन करता है, ऐसा कहना शक्य नहीं; क्योंकि ऐसा कहनेसे साताका स्थितिबन्ध दो समय मानना होगा। अन्यथा असाताका ही बन्ध प्राप्त होगा॥२७४॥

क्क कारणसे केवलीके निरन्तर साताका ही उदय रहता है। अतः असाताके उदयसे उत्यन्त होनेवाली भुषा, प्यास, शीत, उष्ण, दंशसग्नक, चर्यो, शब्य, ह्या, ह्या, रोग, तृणस्पर्ध और सल परीषद्द केवलीमें नहीं होती। तत्त्वार्थ सूत्रमें भो जो 'पकादश जिने' विदनीये शेषाः' ऐसा कहा है वह कारणमें कार्यका उपचार करके ही कहा है। मुख्यरूपसे उनका केवलीमें अभाव है।

अभेद विवक्षासे उदय प्रकृतियाँ एक सौ बाईस हैं। उनमेंसे मिध्यादृष्टिमें उदय एक सौ सतरह ११७, अनुदय तीयंकर, आहारकद्विक, सम्यक्मिध्यात्व और सम्यक्स प्रकृति पाँच। सासादनमें उक्त पाँचमें पाँच व्युक्तिज्ञत्ति और एक नरकानुपूर्वी मिळकर अनुदय त्यारहका ११, उदय एक सौ त्यारहका। और उदय व्युक्तिज्ञित्त नौ। अतः ११+९ पूररोळ् सम्यिम्भयात्वप्रकृतियं तेगबुवयप्रकृतिगळोळ् कृड्तं विरकनुवयप्रकृतिगळिप्यतेरहु २२। उवयप्रकृतिगळ्य तेर ते विद्यान्त कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्टि विद्यान कृष्

उपञांतकवायगुणस्थानदोळोडु गृडिबनुदयप्रकृतिगळरुवत्त मूरु ६३। उदयप्रकृतिगळरुवत्तो भन् ५९।। क्षीणकवायगुणस्थानदोळेरडु गूडिबनुदयप्रकृतिगळरुवत्तरहु ६५। उदयप्रकृतिगळ-यत्त्रोळ ५७॥

सयोगिकेचिलिभट्टारकगुणस्थामयोज् पदिना व गूडिबनुदयप्रकृतिगळे०भत्तो देवरोळ् तीरथंकर १५ नामप्रकृतियंतेगदुदयप्रकृतिगळोळ् कृङ्तं विरलु अनुदयप्रकृतिगळणभन् ८०। उदयप्रकृतिगळ् नाल्वत्तेरदु ४२॥ अयोगिकेचिलिभट्टारकगुणस्थानदोळ् भूवन्तगुडिबनुदयप्रकृतिगळ् नूर पन्

एकादश, उदयः एकादशीलरशतं । मिश्रेश्वरयः नव श्रेषानुपूर्वत्रयं च भिल्त्वा सम्योग्ण्यास्त्रीदयात् द्वावि-तिः उदयः शतं । असंविनेतृदयः एकां निश्चित्य बतुरानुपूर्वत्रयन्त्रवृत्यद्वारादश्यः । उदयः चतुरुत्तरशतं । देशसंस्त्रतेतृदयः ममनश लिल्स्या पंत्रतिशत् । उदयः मामशीतिः । प्रमतेत्रव्योग्ण्यः । उदयः पद्भन्तिः । द्वावेश्वरवारितात् । उदयः एकातिः । बप्रमतेत्रतृदयः पंत्र संगोग्य यदः चस्तिरत् । उदयः पद्भन्तिः । अपूर्वकृत्येश्वरयः चततः संगोश्य पंत्रासत् । उदयः द्वायतिः । अनिवृत्तिकरणेनुत्रयः यद् संगोग्य वद्यं वाः शत् । उदयः यदशिष्टः । सुस्मयागराये यद् निक्षित्य अनुत्यो द्वापष्टिः । उदयः सन्तर्यः । सर्योग्नेवनिनि

और शेष तीन आनुपूर्वीका अनुदय तथा सम्यक् मिष्यात्वका उदय होनेसे मिश्रमें अनुदय २५ बाईस और उदय सी १००। तथा गृज्जिति एक। असंग्रतमें बार आनुपूर्वी और सम्यक्त्व मोहनीयका उदय होनेसे अनुदय अफारह, उदय एक सी बार। यहाँ व्युच्छिति सतरहकी होनेसे देशसंप्रतमें अनुदय अफारह, उदय एक सी बार। यहाँ व्युच्छिति सतरहकी होनेसे देशसंप्रतमें अनुदय प्रतिक्ष और उदय सत्तासी है। यहाँ व्युच्छिति आठकी है। अतः प्रसत्तामें ३५ + ८ = ४ में-से आहारकढिकका उदय होनेसे अनुदय इकताळीस, उदय इक्यासी है। यहाँ गुच्छिति पाँच है। अतः अपूर्वकरणमें अनुदय श्रियाळीम और उदय वहत्तर। यहाँ है। अतः अपूर्वकरणमें अनुदय पत्रास और उदय वहत्तर। यहाँ व्युच्छिति छह है। अतः अपूर्वकरणमें अनुदय एक्स और उदय वहत्तर। यहाँ व्युच्छिति छह है। अतः अपूर्वकरणमें अनुवय स्थान उद्य छित्रासठ। यहाँ व्युच्छिति छह है। अतः अनुव्य वासठ, उदय साठ और उप्रविक्ठित एक अतः

१२०। उदयप्रकृतिगळ्व वन्नेरङ् १२॥ यितुक्तमिन्यावृष्टचावि चतुर्दृशगुणस्यानंगळोळ्दय-स्युच्छित्ति उदयानुदयप्रकृतिगळगे यथाक्रमविदमयोगिकेवलिगुणस्थानवर्यंग्सं संवृष्टिरचने :—

| •    | मि  | सा  | मि  | अ   | दे | গ  | अ  | अ   | अ  | सू | उ  | क्षी | स  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|-----|
| च्यु | ٩   | ٩   | १   | १७  | 6  | ц  | К  | Ę   | Ę  | 8  | 2  | १६   | 30 | १२  |
| उ    | ११७ | 199 | 800 | 808 | 69 | 68 | ७६ | 9 4 | ξĘ | Ęo | 49 | ५७   | 88 | 85  |
| अ    | 4   | 88  | 22  | 28  | 34 | 88 | ४६ | 40  | 48 | 63 | ६३ | ६५   | 60 | 280 |

अनंतरमुद्रवप्रकृतिगळ संख्येयं गुणस्थानंगळोळ पेळदपरः :--

सत्तरसेक्कारखचदुसहियसयं सिगिगिसीदि छदुसदरी।

छावद्दि सद्दि णवसगवण्णास दुदालबारुदया ॥२७६॥

सप्तरशैकादशक्वजुःसहितशतं सप्तैकाशीतः बङ्द्विसप्ततिः। बट्वष्टिः वश्टि नव सप्त-पंचाशवद्विचन्वारिशवद्ववशोवयाः॥

मिष्यावृष्टचाविगुणस्थानंगळोळः यथाकर्मादवं समैकावश्रश्यचतुरिषकशतंगळः समैका-विकाशीतिगळः यहिकोत्तरसमितगळः यद्षिष्टयुं विष्टयुं नवसप्ताधिकपंचाशरप्रकृतिगळः १० द्विचरवारिकाद्रावशप्रकृतिगळ वर्षगळप्पवः।

अनंतरमनुदयप्रकृतिगळ' वेळदपरः :---

पंचेक्कारसवाबीसट्ठारसपंचतीम यिगिछादालं । पण्णं छप्पण्णं वितिषणसट्ठी असीदि दुगुणपणवण्णं ॥२७७॥

पंचेकावशद्वाचित्रत्यष्टादशपंचींत्रशवेकषट्चत्वारिशत् पंचाशत् षट्पंचाशत् द्वित्रिपंचषष्टप-१५ शीतिद्विगुणपंचपंचाशत्॥

षोड्य संयोज्य तीर्थंकररः गेदयादनुदयः अवीतिः । उदयः द्वाचरवारिखत् । अयोगक्रेवलिनि विश्वतं संयोज्यानु-दयः दशोत्तरक्षतं । उदयः द्वादस्र ॥ २७५ ॥ अमूनुकोदयानुदशान् गाषाद्वयेनाह् —

सिध्यादृष्ट्यादिगुगस्यानेषु ययाक्रमं सारदत्तैकादशङ्गस्यनेतुर्रावकशतानि सप्तैकाशीतिः यदृद्वपुत्तर-सप्ततिः यद्यष्टिः नवसप्ताचिक्यंवाशातौ डिवत्वारिशत् डावतः प्रकृतयः उदये भवति ॥ २७६ ॥

ऊपर कहे उदय और अनुदयको दो गाथाओंसे कहते हैं--

भिष्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें कमसे एक सौ सतरह, एक सौ ग्यारह, एक सौ, एक सौ चार, सतासी, इक्यासी, छिइतर, बहत्तर, छियासठ, साठ, उनसठ, सलावन, बयालीस और बारह प्रकृतियोंका उदय होता है ॥२७६॥ का मिण्यादृष्टचाविगुणस्थानगळोळत्रुवयप्रकृतिगळ् यद्यक्रमविवं पंचेकादशद्वाविशत्यप्रावज्ञ पंचोत्तर्रात्रशबेकचडिंक चत्वारिशत्यंचाशत् बट्पंचाशत् द्वित्रिगंचाधिकचण्टचशीति द्विगुणपंचाधिक पंचाशत्प्रकृतिगळणुवु ।

अनंतरमुदयप्रकृतिगळगुदीरणेयं वेळदवरः-

उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो । मोत्तण तिष्णि ठाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥२७८।।

उदयस्योदीरणायास्य स्वामित्वतो न विद्यते विशेषः मुक्त्वा त्रिस्थानं प्रमत्तयोग्ययोगिनां च ॥

उदयक्कपुदीरणेगं स्वामित्वदिवं विशेषांमस्क । प्रमत्त्तसयोगायोगगळ त्रिस्थानमं बिट्टु ई मूरं गुगःयानंत्रजोजं विशेषानुंदरज्वस्यत्र संदर्वगुणस्थानंगळोळुब्यक्कमुदीरणेगं स्वामित्वदिवं १० विशेषांमस्लेखकर्णं ॥

अनंतरमा त्रिस्थानदोळ विशेषमावृदें दोडे पेळदपरः --

तीसं बारस उदयच्छेदं केवलिणमेगदं किच्चा ।

सादमसादं च तहिं मणुवाउगमवणिदं किञ्चा ॥२७९॥

िन्नत्रद्वादकोदयोच्छेदं केन्निनोरेकोक्तस्य । सातन्नसातं च तस्मिन्मनुष्यापुरुयं चापनीतं १५ कृत्वा ॥

केविनितोः सयोगायोगकेविनयः उदयोच्छेदं उदयम्युन्छित्तयं त्रिशद्धादश सूबतु पन्ने-रहुगळ्ं एकीकृत्य कृष्टि तिस्मन् अदरोळ् ४२। सातमसातं च सातप्रकृतियुमसातप्रकृतियुम मनुष्यायुष्यं मनुष्यायुष्यष्कमुमें ब मुरुं प्रकृतिगिळदमपनीतं कृत्वा कळे यस्पट्टुदं माडि ३९।।

तेषु अनुदयः यपाक्षमं पर्वे कादसद्वाविवात्मष्टादयापंचित्रयक्षेक्षद्विक्षकत्वारिवार्त्ववाशस्त्रद्वं वाशिद्दिति-र्वे वाधिकपष्टपञ्जीतिद्विगुणपंचपंवाशस्त्रकृतया भवति ॥ २७७ ॥ क्षयोदयप्रकृतीनामुदौरणामाह्—

उदयस्य उदीरणायादच स्वामिस्वाद्विशेषो न विद्यते प्रमत्त्योग्ययोगित्रयं मुक्त्वा अन्यत्र विशेषो नैत्यर्थः ॥ २७८ ॥ तत्र को विशेषः ? इति चेदाह—

सयोगायोगयोः उदयव्यु<sup>२</sup>च्छति त्रिशद्दादश **ए**कोक्ट्रत्य ४२ तत्र सातासातमनुष्यायृषि **अपने-**सन्यानि ३९ ॥ २७९ ॥

मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें कमसे पाँच, ग्यारह, बाईस, अठारह, पेंतीस, इकताठीस, छियाजीस, पचास, छप्पन, घासठ, तिरसठ, पेंसठ, अस्सी और एक सौ दस प्रकृतियोंका अनदय होता है।।१७७।

आगे बदय प्रकृतियोंकी बदीरणा कहते हैं-

चदय और वदीरणांके स्वामीपनेमें कोई अन्तर नहीं है। प्रमत्त, सयोगो और अयोगी इन तीन गुणम्यानोंकी छोड़कर अन्य गुणस्थानोंमें चदयके समान ही उदीरणा जानना ॥२७८॥ इन गणस्थानोंमें विशेषता कहते हैं—

कर ने पुरार्थामाना प्रवर्गमा करण है— सर्यांगी और अयोगीमें उदय व्युक्तिति कमसे तील और बारह है। उनको एकत्र करके उनमें से साता, असाता और मनच्याय बटाइए ॥२७९॥ ų

94

२५

## अवणिदितिष्ययसीणं पमत्तविग्दे उदीरणा होदि । णिक्शिस अजोशिजिणे उदीरणा उदयवयदीणं ॥२८०॥

अपनीतित्रप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति । नास्तीत्ययोगिजिने उदीरणा उदय-प्रकृतीनां ॥

अयोगिकेवलिजिननोळवयप्रकृतिगळगुढीरणेयिल्लप्युदीरदं सयोगायोगिकेवळिगळ मुवत्तं पन्नेरडुमुदयब्युन्छित्यं कृष्टि नात्वत्तरडरोळ् सातासातप्रकृतिगळं मनुष्यायुष्यम् कर्लेट वप्प-दरिदमा कळेंद्र मुखं प्रकृतिगळ प्रमत्तसंयतनोळ व्यक्छित्तिगळपुत् । अट् कारणमागि प्रमत्त-संयतनोळेंद्र प्रकृतिगळ व्युच्छितिगळप्पूब् । शेख मुवतो भत्तु प्रकृतिगळ्दीरण सयोगकेविल-भटारकगणस्थानदोळक्कं । ३९ ॥

अप्रमत्तादिगणस्थानंगळोळामुरं प्रकृतिगळगदीरणेयिल्लेकेंदोडे प्रमादरहितरप्पदरिंदं 80 संक्लिप्टरोळल्लदा मुर्छ प्रकृतिगळगदीरणे घटिसदण्युद्धरिदमी विशिष्टशुद्धरोळ तद्दीरणगसंभव-मप्यवरिदं ॥

**अनंतरं भिष्याद**ष्ट्रचादिगुणस्यानंगळोळ्दोरणाव्युक्छित्तप्रकृतिगळं पेळदपर : 🗻

पण णव इति सत्तरसं अटटटठ य चटर छक्क छन्चेव । इगिदग सोळगुदालं उदीरणा होति जोगंता ॥२८१॥

पंच नवैकसप्तदशाष्ट्राष्ट्री च चतुः वट्कं वट्चैव । एक द्विकवोडशैकान्नचत्वारिशद्वीरणा भवंति योग्यंताः ॥

मिथ्यावष्टिगणस्थानमादियागि सयोगकेवलिभद्रारकगणस्थानमवसानमादत्रयोदशगुणस्थानं-गळोळ यथाक्रमदिदग्दीरणा व्युच्छित्तप्रकृतिगळ पंच नव एक सप्तदश अष्ट अष्ट चतः षट्क २० षट्च एक द्विक वोडश एकान्नवत्वारिशत प्रकृतिगळप्यवंतागृतं विरल्दीरणाप्रकृतिगळमन्-

अयोगिजिने उदयप्रकृतीनां उद्दोरणा नास्ति इति तदननीतप्रकृतित्रयस्य प्रमत्तसं ग्ते व्युव्छितिभीवित ततः कारणात प्रमत्तेऽष्टौ व्यच्छिदाते । शेपैकोनवस्यारिशदवीरणा सयोगे एव नाप्रमत्तादिण तस्त्रयोदीरणास्ति अप्रमत्तादित्वात । संविज्ञष्टेभ्योऽन्यत्र तदसंभवाच्य ॥ २८० ॥ त्रयोदीरणाव्यच्छितिमाह -

सयोगपर्यंतत्रयोदशगणस्थानेषु यथाकमं उदीरणाव्यच्छित्तः पंचनवैकसमदशाष्ट्राष्ट्रकपटकैक-

अयोग केवलीमें उदय प्रकृतियोंकी उदीरणा नहीं होती। इसलिए घटायी हुई तीन प्रकृतियोंकी स्दीरणा व्यव्छिति प्रमत्तसंयतमें होती है। अतः प्रमत्तसंयतमें आठकी स्दीरणा ब्युच्छित्ति होती है। बयार्छीसमें से तीन घटानेपर शेष रही उनतार्छीस प्रकृतियोंकी उदीरणा व्यच्छिति सयोगकेवलीमें ही होती है। उन तीनकी उदीरणा अप्रमत्त आदि गणस्यानों में नहीं होती. क्योंकि वे अप्रमत्तादि रूप हैं। इनकी उदीरणा संक्लेश परिणासोंसे होती है. ३० संक्लेश परिणामोंके बिना इनकी उदीरणा नहीं होती ॥२८०॥

आगे उदीरणा व्यक्तिकति कहते हैं-मिध्याद्घित से ठेकर सयोगी पर्यन्त तेरह गुणस्थानोंमें क्रमसे खदीरणा व्यक्ति पाँच.

दौरणा प्रकृतिगळुं योजिसल्यङ्गुमबॅतेवोडे मिध्यादृष्टिगुणस्यानदोळुवौरणाप्रकृतिगळु ११७ । अनुवीरणाप्रकृतिगळु तीर्वयमुमाहारकद्विकमुं सम्यग्गिध्यात्वप्रकृतियुं सम्यग्नवप्रकृतियाळ् नृरह्विनेळु ११७ । अस्यान्यस्यादृष्टिगुणस्यानदोळु मिध्यादृष्टिय वीरणारगृच्छित्तिगळ्युत् (विव्यादृष्टिय वीरणारगृच्छित्तिगळ्युत् (विव्यादृष्टिय वीरणारगृच्छित्तिगळ्युत् (विव्यादृष्टिय वीरणारगृच्छित्तिगळ्युत् (विव्यादृष्टिय वीरणारगृच्छित्तिगळ्युत् (विव्यादृष्टिय वारणारग्रग्निताळ्युत् (विव्यादृष्टिय वारणारग्निताळ्युत् (विव्यादृष्टिय वारणारग्निताळ्युत् विव्याद्व (विव्याद्व विव्याद्व विव्य विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्य विव्य विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्य विव्य विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्याद्व विव्य विव्याद्व विव्याद्व विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्याद्व विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य विव्य वि

नी, एक. सतरह, आठ, आठ, चार, छह्, छह्, एक, दो, सोलह तथा उनतालोस प्रकृतियोंकी होती है ।

इस प्रकार ब्युच्छिति होनेपर मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चदीरणा एक सौ सतरह, अनुदीरणा तीथकर, आहारकद्विक, सम्यक् मिध्यास्य तथा सम्यक्स्व प्रकृति पाँच की।

२. सासादनमें । अनुदीरणा मिथ्यादृष्टिमें ब्युच्छित्त पाँच और नरकानुपूर्वीकी यहाँ २५ वदीरणा न होनेसे ५+५+१ मिलकर ग्यारह । वदीरणा एक सौ ग्यारह । व्यक्छित्त नौ ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा होनेसे तथा श्रेष तीन आनुपूर्वीकी उदीरणा न होनेसे अनुदीरणा ११ + ९ + ३=२३ - १=बाईस । उदीरणा सौ । व्यक्तिलंत एक ।

४. असंयतमें सम्यक्तव प्रकृति और चारों आनुपूर्वियोंकी वदीरणा होनेसे २२+१ = २३ - ५ = अनुदीरणा अठारह । उदीरणा एक सी चार, व्युव्छित्ति सतरह ।

५. देशसंयतमें अनुदीरणा १८+१७ = पैतीस । उदीरणा सत्तासी, ब्युक्छिति आठ ।

६. प्रमत्तसंयतमें आहारकद्विककी उदीरणा होनेसे अनुदीरणा ३५+८=४२-२= इकतालीस। उदीरणा इक्यासी, व्युच्छित्ति आठ।

प्रकृतिमळे णभतो बु ८१ ॥ अप्रमत्तपुणस्थानवोळे दुगूबियनूवीरणाप्रकृतिगळे नात्वतो भन् ५२ ॥ उदीरणाप्रकृतिगळे व्यत्त भूव ७३ ॥ अपूर्ण्यंकरणाुणस्थानवोळ, नात्कृगूबियनूवीरणाप्रकृतिगळ- व्यत्त मुक्त ५३ ॥ अपूर्ण्यंकरणाुणस्थानवोळ, आकर्गूबियन् वीरणाप्रकृतिगळ- व्यत्त मुक्त ५३ ॥ सुरुष्ट्रांवर्य- वीरणाप्रकृतिगळ- वित्त एळ, ५५ ॥ अप्रवादायापुणस्थानवोळ, अोक्नुवियन् वीरणाप्रकृतिगळ- वत एळ, ५७ ॥ उपशांतकथाय- पुणस्थानवोळ, वेर्ड्युक्त वित्त एळ, वित्त एळ, ५५ ॥ अपोणकंथायगुणस्थानवोळ, वेर्ड्युक्त वित्त एल, वित्त हत्य एळ, ५५ ॥ अपोणकंथायगुणस्थानवोळ, वेर्ड्युक्त वित्त हिन्द । उवीरणाप्रकृतिगळ, अवस्तार ५६ ॥ स्रोणकंथायगुणस्थानवोळ, वेर्ड्युक्त वित्त वित्त हिन्द । उवीरणाप्रकृतिगळ क्ष्यत्त वित्त छेप ॥ स्रोणकंथायगुणस्थानवोळ, वेर्ड्युक्त वित्त हिन्द अवस्तारकृतिगळ क्ष्यत्त नात्कवरोळ, तीर्थमं कळ दुवीरणाप्रकृतिगळोळ, क्ष्युतं विरत्त अवस्तारकृतिगळ क्ष्यत मृक्त प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्

एकावीतिः । अप्रमत्तेऽनुदौरणा अष्टी मिलिस्वा एकान्नपंचावत् । उतीरणा विसतितः । अपूर्वकरणेऽनुदौरणा चत्रत्वे मिलिस्वा विभाग एकान्नपष्टिः । अनिवृत्तिकरणेऽनुदौरणा यद् संयोज्य एकान्नपष्टिः । अनिवृत्तिकरणेऽनुदौरणा यद् संयोज्य एकान्नपष्टिः । उत्तर्वातिकरायिः । उत्तर्वातिकरायिः । उत्तर्वातिकरायिः । उत्तर्वातिकरायिः । अन्यातिकरायिः नृत्तिपणा एकान्नपष्टिः । अन्यातिकरायिः नृत्तिपणा एकान्नप्टिः उत्तरिणा एकान्नप्रत्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकरम्वतिकर्वातिकरम्वतिकर्वातिकर्वातिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वतिकरम्वत

७. अप्रमत्तमें अनुदीरणा ४१ + ८ = उनचास । उदीरणा तिहत्तर । व्युच्छित्ति चार ।

८. अपूर्वकरणमें अनुदीरणा ४९.+४ = तरेपन । उदीरणा उनसठ । ब्युच्छिति छह । ९. अनिवृत्तिकरणमें अनुदीरणा ५२.+६ = इनसठ, उदीरणा तिरसठ । ब्युच्छिति छह ।

१०. सूक्ष्म साम्परायमें अनुदीरणा ५९ + ६ = पैंसठ, उदीरणा सत्तावन। व्यक्तिछति एक।

९९. उपझान्त केषायमें अनुदीरणा ६५ + १=छियासठ। उदीरणा सत्तावन । व्युन्छित्ति हो ।

१२. क्षीणकपायमें अनुदीरणा ६६ + २=अङ्गसठ। वदीरणा चौवन। ब्युच्छित्ति सोवह। १२. सयोगकेवळीमें तीयकर प्रकृतिकी वदीरणा होनेसे अनुदीरणा ६८ + १६ =

सयोगकेवलीमैं तीथंकर प्रकृतिकी चदीरणा होनेसे अनुदीरणा ६८.
 ८४-१ = तेरासी। चदीरणा चनतालीस। व्युच्छित्त चनतालीस।

१४. अयोगकेवलीमें अनुदीरणा ८३ + ३९ = एक सौ बाईस। उदीरणा नहीं है। चदीरणाका अथ है अपन्वपाचन। अर्थात् दीर्थकालमें उदयमें आनेवाले कर्म परमाणुमें से अपिम निषेकोंका अपकर्षण करके, अल्पस्थितिवाले नीचेके निषेकोंसे देकर उदयावलीमें स्टाकर

अनंतरमुक्ताबीरनानुबीरणा प्रकृतिगळ संख्येयं नाषाद्वयद्विष वेळवपकः ---सत्तरसेक्काग्खबदु सिहयसयं सिमिगिसीदितियसदरी । णवतिष्णिसिद्ठ सगछक्कवण्ण चउवण्णसुगुदालं ।।२८२।।

सप्तवत्रीकावशाल्यवपुःसहितवातं सप्तेकाशोतिः त्रिसप्तितन्तं त्रिविष्टः सप्त बद्धंवाशत् बतुः पंचाशदेकान्न चत्वारिशत् मिध्यावृष्टपादिसयोगकेविष्ठभट्टारकगुणस्वानमवसानमाद पविपूर्तगुणस्वानंगळोळ् ययाक्रमाँवदमुवीरणाप्रकृतिगळ् सप्तवश्च शूत्य चतुःसहितशतंगळ् सप्ताशोतिन एकाशोतित्रितप्तति नवर्षाच्ट त्रिविष्ट सप्तपंचाशत् बद्धंवाशत् चतुःपंचाशत् एकान्त्रवारिशत्वार्मात्रवर्षेत्रयाप्रमितंगळप्तु ॥

प्वेककारसवावीसट्ठारस पंचतीस इगिणवदालं । तेवण्णेककुणसटठी पणछक्कड सिंह तेसीदी ॥२८३॥

यंचेकादश द्वाविशस्यण्यादश पंचित्रशदेकनव चरवारिशस्त्रिपंचाशदेकान्नवस्य पंच वडण्य-वण्यस्थ्यशीतिः ॥

मिध्याद्व्यादिगुणस्यानंगळोळ अनुवीरणात्रकृतिगलु यथाक्रमबिंदं पंच एकादश द्वाविशति अष्टादश पंचीत्रशत् एकचस्थारिशत् नवोत्तरचत्वारिशत् त्रिपंचाशत् एकान्नयिट पञ्चवष्टि बट्यप्टि अष्टपष्टि श्यशीतिसंख्याप्रमितंगलप्युचु ।

|                   | मि  | सा  | मि  | अ   | दे | प्र | अ  | अ  | अ  | सू  | ৰ  | क्षी               | स          | अ   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|--------------------|------------|-----|
| उद्दोरणा<br>ब्यु. | ٩   | ٩   | 2   | १७  | 6  | ۷   | Х  | Ę  | Ę  | ۶   | २  | १६                 | ३९         |     |
| उदीरणा            | ११७ | १११ | १०० | १०४ | 60 | 100 | 9₹ | ६९ | ĘĘ | 4/9 | ५६ | 48                 | ₹<         | 0   |
| अनुदीरणा          | ٩   | ११  | २२  | 86  | 34 | 8 8 | ४९ | 43 | 49 | ६५  | ĘĘ | <b> 4</b> <i>C</i> | <b>د</b> ۶ | १२२ |

दरवा उदयमुखेन अनुभूय कर्मरूपं त्याजयित्वा पुद्गळांतररूपेण परिणामयतीत्यर्थः ॥ २८१ ॥ अयोक्तोदीरणानदीरणाप्रकृतिसंख्याः गाषाद्वयेनाहः —

चतुर्दशयुगस्यानेषु यमाक्रमं सप्तदर्शकादश्यन्यचतुःसहितवातानि सप्ताशीतिरेकाशीतिरित्यसप्तिनंव-यष्टिः निषष्टिः सप्तपंचायत्यद्पंचाशच्यतुःपंचाशदेकान्त्रयस्यारिश्रदुदीरणा भवति । पंचेकादशद्वाशिवात्यष्टादश-पंचीनशदेकचत्वारिश्वान्तवोत्तरस्यारिशन्तिपंचाशदेकान्त्यस्विपंचयस्त्रियद्वष्टष्टश्यस्वित्रस्यानीतसंस्या च अनुदी-

उदयरूपसे उनको भोगकर, कर्मरूपसे छुड़ाकर अन्य पुद्गलरूपसे परिणमाता है।

आगे दो गाथाओंसे उदीरणा और अनदीरणा प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं-

मिध्यावृष्टि आदि तेरह गुणस्थानोंमें कमसे एक सौ स्वरह, एक सौ ग्यारह, एक सौ, एक सौ चार, सतासी, इक्यासी, विहत्तर, उनहत्तर, तरेसठ, सत्तावन, छप्पन, चौवन, और उनवालीसकी उदीरणा होती है।।यदश।

24

ियतु गुणस्थानदोखुबयत्रिर्भागयुश्वीरणात्रिर्भागयुं वेलल्पट्डुविन्ननंतरं गत्याविमारगैणे-गकोखुबयत्रिर्भीगयं वेललुपक्रमिसि गत्याविगकोलु वेळब क्रमींव वेळबवर :---

> गदियादिसु जोग्गाणं पयडिप्पहुडीणमोघसिद्धाणं । सामित्तं णेदन्वं कमसो उदयं समासेन्त्र ॥२८४॥

् गत्यादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रभृतीनामोघसिद्धानां । स्वामित्वं नेतव्यं क्रमञः उटट समाफ्रित्य ॥

गरयादिमार्ग्गणंगळोळ्, योग्यंगळप्य प्रकृतिस्थिरयनुभागप्रदेशंगळगे गुणस्थानदोळ् येळड्ड सिद्धंगळपुत्रकके स्वामिरयमागमोक्तकमर्विदशुदयमनाश्रयिसि नडसल्पडुगुमर्दे ते दोडे अल्लि मुर्घ्न परिभावेंग्रं गायापंचकविदे वेळदपरु :—

> गदि आणुआउउदओ सपदे भूपुण्णवादरे ताओ। उच्चदओ णरदेवे थीणतिगदओ णरे तिरिये ॥२८५॥

गरयानपूरव्यायुरुदयः सपदे भूपूर्णवादरे आतपः । उच्चोदयो नरदेवयोः स्त्यानगृद्धित्रयोदयो नरे तिरक्ष्यि ।।

रणा भवति ॥ २८२-८३ ॥ एवं गुणस्यानेषूदयोदोरणात्रिभंगोमुक्त्वा इदानीं गत्यादिमार्गणासु उदयत्रिभंगीं १५ वक्तपनास्तावदगत्यादिष तत्कममाह---

गस्यादिमार्गणासु योग्यानां प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां गुणस्थानसिद्धानां स्वामिस्वमागमोक्तक्रमेणो-द्यमात्रिस्य नैतृत्यं ॥ २८४ ॥ तत्र ताबस्यरिमार्थां गायापंचकेनाहु—

#### द्वयत्रिभंगी रचना

|               | मि. | सा.  | मि.   | अ.  | दे. | Я. | अ.   | अ. | अ. | सू.। | ਰ. | आही. | अ  | अ.  |
|---------------|-----|------|-------|-----|-----|----|------|----|----|------|----|------|----|-----|
| उदी. ब्यु.    |     | ९    | ا ۲ ا | १७  |     |    |      |    |    |      |    | १६   | 36 | ٥   |
| <b>बदोरणा</b> | ११७ | 888  | 800   | 808 | ৫৩  | 68 | ) ७३ | ६९ | ६३ | 6.4  | ५६ | 48   | ३९ | 0   |
| अनुदोरणा      | 4   | 1 ११ | २२    | 186 | 34  | 88 | 86   | 43 | 49 | 84   | 44 | 1 86 | 62 | १२२ |

तथा पाँच, ग्यारह, बाईस, अठारह, पेंतीस, इकताळीस, उत्तचास, तरेपन, उत्तसठ, २० पेंसठ, छियासठ, अइसठ, तथा तेरामीको अनुदीरणा होतो है ॥२८३॥

इस प्रकार गुणस्थानों में उदयत्रिभंगी और उदीरणा त्रिभंगी कहकर अथ गति आदि मार्गणाओं में उदयत्रिभंगी कहनेका विचार रखकर प्रथम गति आदिमें उदयका क्रम कहते हैं—

गुणस्थानोंमें सिद्धयोग्य प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागका स्वामीपना गति आदि २५ मार्गणाओंमें आगमके अनुसार उदयकी अपेक्षा लाना चाहिए ॥२८४॥

प्रथम पाँच गाथाओंसे परिभाषा कहते हैं--

१५

20

विवित्ततभवज्ञयससमयोळे यरपानुपूर्व्यापुरवयः विवित्तितानुपूर्व्यं तरसंबंध्यायुष्पोवयं सपदे सहजस्याने बोम्मो बळेकजीवनोळ्दियसुगुमें बुदर्यं। श्रूप्रवावदे आताः पृष्वीकाविकवादरपर्व्यात्तकजीवतोळे वातपनामकम्मोवयमक् । उच्छोवयो नरदेवयोः उच्छोगाँचकम्मोवयं मनुष्यरोळं देवक्कंळोननुभेदमनितरोळमक् । स्र्यानगृद्धित्रयोवयो नरे तिरिक्ष स्त्यानगृद्धि निद्यानिद्वा प्रचलाप्रचलावरणत्रयोवयं मनुष्यरोळं तिर्व्यवसुग्रीमतरगितद्वयवोळ्- ५
वयमित्ले बुदर्थं। अल्लियं:—

संखाउगणरतिरिये इंदियपज्जनगादु श्रीणतियं । जोग्मपुदेदुं विजय आहारविगुव्वणूटठवर्गे ॥२८६॥

संख्यातायुःनंरतिरश्चोरिव्रियपप्याप्तिस्तु स्त्यानगृद्धित्रयं । योग्यमुवेतुं वर्षिजश्वाहार विकुर्धः-णोस्यापके ॥

तु मत्ते संख्यातवर्षायुष्यराप कम्मैन्नुमिसंन्नुतमनुष्यतिर्यवस्यक्रीळिद्रियपर्याप्तिर्यियं मेळे स्त्यानगृडित्रयमृदयिसरूके योग्यमक्कुमस्लियुं मनुष्यरोळ्माहारकऋद्वियुं वैक्रियिकऋद्वियु-मिरुवरोळे तदुवयमरियस्पद्युं।

> अयदापुण्णे ण हि थी संदो वि य धम्मणारयं मुन्ता । थीसंदयदे कमसी णाणुचऊ चरिमतिण्णाण् ॥२८७॥

असंबतापूर्णे न हि स्त्री, बंडोपि च घम्मैनारकं मुक्त्वा । स्त्रीवंडाऽसंबते क्रमशो नानुपूब्व्यं चत्वारि चरम त्रीण्यानुपुरुव्यणि ॥

विवासितभवप्रयमसमये एव तद्गतितवानुपूर्वभतदायुव्योदयः सपदे सद्गास्याने युगपदेवैकजीवे उदे-तीरययः । भूकायिकवादरवर्याप्ते एव आतपनामोदयः उन्वैगीवोदयो मनुष्ये सर्वदैवमेदे च । स्त्यानगृहिवयो-दयो मनुष्ये तिरश्चि च नेतरन्नेत्यर्थः ॥ २८५ ॥ तवापि—

तु पुनः संस्थातवयापुरुके कर्मभूमिमनुष्यतिरहित्व इंद्रियपर्याप्तेक्शरि स्त्यानगृद्धित्रयमुदययोग्यं । तत्रापि मनुष्ये आहारकविवैक्रियिकद्वर्यभावे एव ॥ २८६ ॥

विवक्षित भवके प्रथम समयमें हो इस भव सम्बन्धी गति, आनुपूर्वो और आयुका इदय एक साथ ही एक जीवके होता है और वह समान रूपसे होता है अयोत तोनों भी एक ही गति सम्बन्धी होते हैं। जिस गतिका उदय होगा उसी गति सम्बन्धी आयु और आन् २५ पूर्वोका भी उदय होगा। तथा वादर पर्योग पूर्वीकाधिक जीवके ही आवर नामकर्मका इदय होगा। तथा वादर पर्योग पूर्वीकाधिक जीवके ही आवर नामकर्मका इदय होता है। उच्चानेत्रका चदय मनुष्य और सब प्रकारके देवों में होता है। स्थानपृद्धि आदि तीन निद्राओंका उदय मनुष्य और तिर्योगों होता है, अन्यत्र नहीं होता।।२८५॥

संख्यात वर्षकी आयुवाले कमें मूमिया मनुष्यों और तियैचीमें इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होनेके परचातृ स्यानगृद्धि आदि तीन वदय होनेके योग्य हैं। किन्तु मनुष्योमें भी आहारक- ३० ऋदि और बैकियिक ऋद्धिकी वत्थापना करनेके कालमें स्थानगृद्धि आदि तीनका उदय नहीं होता॥२८६॥

30

निर्वार्यपद्यांप्सकन्त्यप्रसंयत सम्यग्दृष्टियोळ् स्त्रीवेदावयं न हि यिस्लेको दोडा असंयतसम्यग्दृष्टिः स्त्रीयागि पुट्टनपुर्वरिवं, मत्मपद्यांप्तासंयतसम्यग्-दृष्टियोळ् यंडोपि च न हि यंडवेदावयपुमिल्लेको दोडातं यंडनागियुं पुट्टनपुर्वरिविम्दुस्सर्गविधियपपुर्वरिवं प्राग्वद्धनरकामुक्यनप्य मनुष्यतिद्यवाऽसंयतसम्यग्टृष्टि सम्यवस्त्रमं विराधिसवे चम्मो योळ् नारकतागि पुट्टगुमपपुर्वरिवमिल्लय
५ प्रम्मो य नारकाप्त्यांप्तासंयतसम्यग्टृष्टियं विट्ठु शेषाप्त्यांप्तासंयतसम्यग्टृष्टिगळोळ् यंडवेदावयमिल्लंडु कारणवागि स्त्रोवेदिगळ्ं यंडवेदिगळ्मप्यऽस्यतसम्यग्टृष्टिगळोळ् यालामिद्यमानुपूर्व्यायपुर्वे नरकानुपुर्व्यां कळेडु वरमानुपुर्व्यांसतस्यमुनुव्यामित्रके दोडानुपूर्व्यापुर्वे स्त्रयस्य प्रथमसम्बद्धिकार्व्यापुर्वपृत्वरिवमा कालडोळा स्त्रीवेदावयमु नपुस्तकेदोवयमुमुळळ जीदेगळु स्त्रीयं यंडस्वकृत्यमुक्तपुर्वरिवमा कालडोळा स्त्रीवेदोवयमु नपुस्तकेदोवयमुमुळळ जीदेगळु

इगिविंगलथावरचऊ तिरिये अपुण्णो णरे वि संघडणं।

ओरालदु णरतिरिए वेगुव्वदु देवणेरइये ॥२८८॥

एकविकलं स्थावर चत्वारि तिरश्चि अपूर्णं नरे पि संहतनमौदारिकद्वयं नरितरश्चे।व्वेकि-यिकद्वयं देवनारकयोः ॥

एकॅद्रियजातिनामकर्मम् द्वीद्वियत्रीद्वियचत्तित्वयत्रातिनामत्रित्तयस् स्थावरसूनमापर्य्यान-१५ साधारणचतुरुकम्मे बी प्रकृतिगळुवयं तिर्ध्यगतिजरप्प तिर्ध्यवरोळेषुविष्रमु । अपर्धाननाम-कर्म्म मनुष्यगतिजरप्प मनुष्यरोळम्बिष्रमु । सहननवट्कमृमीवारिकहयसुं मनुष्यरोळं तिर्ध्यच-रोळमुबिष्रमु । वैक्रियिकह्वयं सुररोळं नारकरोळम्बिष्रमु ।

निर्वृदययमाससंयते स्त्रीवेदोवयो निर्वृत असंयतस्य स्त्रीत्वेनानृत्यतः। गंववेदादयोऽपि च निहृ पंढरवेमापि तस्यानुत्यतः। अवमृत्यगीविधिः प्राम्बद्धनरकायुस्तिर्यमनृत्ययोः सम्यव्यवेन समं धर्मायासूरतिससंग्रवात्
२० तेन असंयते स्त्रीवेदिनि चत्ताः। पंढर्विनि त्रयाणां चानुपर्योणां उदयो नास्ति ॥ २८७ ॥

एकदिविचतुरियियातिनामकर्मस्यावरसूक्ष्मापर्यातसाधारणानि निर्यक्ष एव वस्ययोग्यानि अपर्यास-मनुष्येऽपि । संहुननषट्कमौदारिकद्वयं च तियंगनृत्येव्येव । वैक्रियिकद्वयं स्रतारकेव्येव ॥ २८८ ॥

निर्वस्थपर्याप्तक असंयतमें स्त्रीवेदका उदय नहीं होता, क्योंकि असंयत सम्यादृष्टि मरकर स्त्री पर्यायमें जन्म नहीं लेता। निर्वस्थपर्याप्तक असंयतमें नपुंसक वेदका भी उदय तहीं होता। किस्तु यह उत्सर्ग विधि हैं। क्योंकि जिस मनुख्य या वियंचने पहले नरकायुका बन्ध किया है वह यदि सम्यक्तवक साथ मरण करता है तो उसकी उत्पत्ति घर्मा नामक प्रथम नरकमें होती हैं। अतः असंयत स्त्रीवेदीके चारों आनुपूर्वीका और असंयत नपुंसकवेदीके नरक विना तोन आनुपूर्वीका उदय नहीं होता।।२०॥

पकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जाति नामकर्म तथा स्थावर सूद्रम अपयोग और साधारण वियंचोंमें ही उदय योग्य हैं। किन्तु अपयोग प्रकृति मनुष्योंमें भी उदययोग्य है। छह संहनन, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपीग तिर्येच और मनुष्योंमें हो उदय योग्य है। तथा वैकियिक शरीर और वैक्रियिक अंगोपीग देवों और नारकोंमें ही उदय योग्य है। तथा वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक अंगोपीग देवों और नारकोंमें ही उदय योग्य है। तथा

तेउतिगूणविरिक्खेयुज्जीवो बादरेसु पुण्णेसु । सेसाणं पयडीणं ओघं वा होदि उदओ दु ॥२८९॥

तेजस्त्रिकोनतिर्ध्यं अधातो बादरेषु पूर्णेषु । शेषाणां प्रकृतीनामोधवःद्भवत्युवयस्तु ॥ तेजस्काधिकसुं वायुकाधिकमुं साधारणवनस्पतिकाधिकमुभं वो जीवित्रतयोनतिर्ध्यं वर्षे बादरपर्ध्योप्रजीवंगळोळ्छोतनामकम्भंयुवधिसुगुं । तु मत्ते शेषप्रकृतिगळुवयकमं गुणस्थानदोळु पेळदंतेयक्कु-। मनंतरसी परिभाषासूत्रपंषकप्रणीतप्रकृत्युदयनियममं मनवोळव धारिसिवा तंगे नरकादिगतिचतुष्टयदोळ्वयप्रकृतिगळं पेळस्वेडि सुन्तं नरकगतियोळ्वययोग्यप्रकृतिगळं पेळस्वेड

> थीणतिथीपुरिस्रणा घादी णिरयाउणीचवेयणियं। णामे सगर्वचिठाणं णिरयाणु णारयेसुद्या ॥२९०॥

स्त्यानगृद्धित्रयं स्त्रीपुरुषोनानि घातीनि नरकायुर्नीचवेदनीयं नाम्नि स्ववाबिस्यानं १० नारकानुपुरुव्येनारकेषुदयाः ॥

स्त्यानमृद्धित्रय स्त्रीवेद पुंवेदमें बी पंचप्रकृतिगळं कळेतु शेषधातिगळ् नात्यत्तेरहुं ४२। नारकायुष्युमुं १। नीचैग्याँत्रमुं १ सातासातवेदनोयद्वित्यमुं २। नामकर्मबेळ् नारकदगळ भाषा-पर्व्यामिस्यानदिष्यतों भत्तप्रकृतिगळुं २९। नारकानुपूळ्यंमुमें ब बङ्क्तरसप्तीतप्रकृतिगळु नारक-ग्युंदययोग्यप्रकृतिगळव्युचु ७६॥

अनंतरं नारकरुगळभाषापर्व्याप्तिस्थानव विष्यत्तो भत्त प्रकृतिगळवावृत्रं बोडे पेळदपर :-

तेजोवायुसाबारणवनस्पर्यन्नवेषबादरपर्यातिर्वश्चं उर्धातः । तु-पुनः वीषप्रक्वस्युदयक्रमो गुणस्वान-वद् भवेत् ॥ २८९ ॥ एवं पंचपरिभाषा सूर्वेददयनियमं परिज्ञाध्य चतुर्यतिषु उदयप्रकृतोवंशनुं प्राक् नरकारात्वाह----

स्त्यानमृद्धित्रयस्त्रीपुँवेदोनघातीनि द्वाचस्त्रास्थित् । नरकायुनाँचयोत्रसातासातवेदनीयानि नामकर्माण २० नारकप्रायागर्यासिस्थानस्यैकान्त्रतिशत् नारकानुपूर्णं चेति बद्धप्तितिर्मारकोदययोग्यानि ॥ २९० ॥ तदेकान्न-विकातमाह—

तेजस्काय, वायुकाय, साधारण वनस्पतिकायके सिवाय शेष वादर पर्याप्त तिर्यंचोंने ख्योत प्रकृतिका उदय होता है। शेष प्रकृतियोंके उदयका अनुक्रम गुणस्थानवत् जानना।।२८९॥

इस प्रकार पाँच परिभाषा सूत्रोंसे चदयका नियम कहकर चार गतियोंमें चदय-प्रकृतियोंका कथन करनेके लिए पहले नरकगतिमें कहते हैं—

स्थानसृद्धि आदि तीन, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बिना घातिकर्मोकी झेव वयाळीस प्रकृतियाँ, नरकाय, नीचगोत्र, साता और असाता वेदनीय, तथा नारकी जीवांके भाषा-पर्यामिक स्वानमें होनेवाठी नामकर्मकी चनतीस प्रकृतियाँ और नरकानुपूर्वी, वे छिदत्तर ३० प्रकृतियाँ नरकगितिमें दश्य योग्य हैं ॥२०।।

उन उनतीस प्रकृतियोंको कहते हैं-

ŧ۰

94

80

वेगुन्न्वतेज्ञथिरसहदुग दुग्गदिहुं डिणिसिणपंचिदी । णिरयगदि दुन्भगागुरुतसवण्णचऊ य वचिठाणं ॥२९१॥

वैक्रियिकतेजः स्विर्शुअदिकं दुर्गतिहंडनिम्माणपंचेदियनरकगति दुर्श्गागुरुत्रसवर्ण-चलुष्टयानि च वचः स्थानं ॥

वैक्रियिकद्विक यु २। तैजसद्विक युं २ स्विश्विक सुं २ शुअगद्विक मुं २। अप्रशस्त्रिक स्वाप्ते-गतिषु १ हुंडसंस्थान मुं १ निर्म्माणनाम ष्टु १ । पंचेद्वियकातिनाम मुं १ डुटर्अगदुस्वरानादेवायशस्कीर्त्ति-चतुष्क सुं ४ अगुरु रूप्त्रियात परधातो च्ह्वासचतुष्क सुं ४ असवावर पर्ध्याप्त प्रत्येक शरीरचतुष्क मुं ४ । वर्णगंवर सस्यगंचतुष्क सुं ४ । इन्तु विष्यत्तो अनुप्रकृतिगळ् २९ नारकर वचः पर्ध्याप्तिस्थान-बोळप्तु थु ।

बनंतरं घम्मेंय नारकरगुंदयव्युक्छित्तिगळं वेळदवर :---

मिच्छमणंतं मिस्सं मिच्छादिदिए कमा छिदी अयदे । बिदियकसाया दुब्भगणादेनजदुगाउणिरयचक ॥२९२॥

श्रिष्यास्वमनंतानुवंधिनो मिश्रं मिष्यादृष्टयादित्रये क्रमाच्छित्तरसंयते । द्वितीयकवाया वर्भगानावेयद्विकायन्तरिक बत्वारि ॥

मिध्यादृष्टियोळ् मिध्यात्व उदयव्य च्छिनियक्कुं । सातावननोळु अनंतानुविधकषाय-चतुष्ट्यमृद्यययुच्छितियक्कुं । मिअनोळ् सम्यिमध्यात्वप्रकृतिगृदयव्युच्छित्त्यक्कु-। मिन्तुक्तः क्रमॉद्यससंयतसन्यादृष्टियोळ् द्वितीयकषायोदयमु दुर्क्शगम्मनादेयमृमयदात्कीर्तिसुं नरकार्यमुख्य नरकगतिसुं तत्प्रायोग्यापुक्वयमुं विक्रियिकद्यारोग्याममुं तदंगोपायनाममुमितु कृद्वि पन्नेरड् प्रकृति-गळ्वयण्युच्छित्त्यपुत्रुष्ठ ।

मिष्यात्वं बनंतानुबंधिचतुष्कं सम्यग्मिष्यात्वं च कमेण मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानत्रये व्युच्छित्तः।

बैक्रियिकद्विक, तैजस कार्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अग्रुभ, अप्रशस्त विद्दायोगिति, हुण्डक संस्थान, निर्माण, पंचेन्द्रिय, नरकराति, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्क्रीति ये चार, अग्रुक्तु, उपधात, परवात, उच्छ्वास ये चार, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक ये चार, वर्ण, गन्ध, रस, रपत्रों ये चार इस प्रकार ये उनतीस प्रकृतियाँ नारकी जीवोंके चचन पर्याप्तिके स्थानमें उदयमें आती हैं। १२९१॥

आगे घर्मा नामक प्रथम नरकमें उदय व्युच्छित्ति कहते हैं--

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें एक मिध्यात्वको ब्युच्छिति होती है। सासादनमें अनन्तातु-यन्धी चतुष्ककी तथा सिश्रमें सम्यक्षिध्यात्वको ब्युच्छिति होती है। और असंयतमें चितु स्तुन्छित्तमळागुत्तं बिरल् निस्थादृष्टिगुणस्थानबोळनुवयप्रकृतिगळ् निभप्रकृतियुं सम्यस्वप्रकृतिमं बंरङ् प्रकृतिगळतुवयंगळप्पुत्त २। उवयप्रकृतिगळेष्यत्त नात्कु ७४॥ सासावन-गुणस्थानवोळो द्वे निष्यार्थं गृडिबनुवयप्रकृतिगळ् प्रत्यतेळ नरकानुप्रध्यंमं कृडिबोडन्वयप्रकृतिगळे ४। उवयप्रकृतिगळे नरकानुप्रध्यंम् कृडिबोडन्वयप्रकृतिगळे ४। उवयप्रकृतिगळे नरकानुप्रध्यंम् केळेड्वयबोळ् कृड्तं विरल् अनुववकृतिगळेल् ७। उवयप्रकृतिगळेल् १। असंयत्तसस्यप्रकृतियोळेल् ७। उवयप्रकृतिगळेल् तो अस्यत्तसस्यप्रकृतिगळेल् ७। उवयप्रकृतिगळेल् तो अस्यत्तसस्यप्रकृतिगळेल् । अस्यत्तसस्यप्रकृतिगळेल् कृड्तं विरल्कुवयप्रकृतिगळेल् १। अस्यत्तसस्यप्रकृतिगळेल् कृड्तं विरल्कुवयप्रकृतिगळेल् ६। उवयप्रकृतिगळेल्तु ७। वितु षर् यनारकानुप्रध्यमुक्तिगळेल् कृड्तं विरल्कुवयप्रकृतिगळेले ६। उवयप्रकृतिगळेल्तु ७। वितु षर् यनारकानुप्रध्यमुक्तिगळेल्त्वयानुदयप्रकृतिगळेणे मिध्यादृष्टिणावि नात्कुं गुणस्थानंगळोळ् संबृष्टिः—

| गुणस्थान | मि  | सा | मि         | अ  |
|----------|-----|----|------------|----|
| ब्यु     | - 8 | 8  | 8          | १२ |
| उ        | 98  | 92 | <b>६</b> ९ | 90 |
| अ        | = 7 | 8  | 9          | Ę  |

अनंतरं हितोयादि षट् पृष्टिबाकोळ् प्रकृत्युवयानुवयोदयञ्चाच्छात्तगळं पेळवपरः :— बिदियादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजदहाणे । णत्थि णिरयाणपुण्डो तिस्से मिच्छेव बोच्छेदो ॥२९३॥

डितीयाविषु षट्पृथ्वोष्वेवं नशीनमसंयतस्याने । नास्ति नारकानुपृष्ट्यै तस्य मिथ्यावृष्टावेव व्यक्तितः ॥

असंयते द्वित्यकथामचतुककदुर्मगामादेयायशस्मीतिनारकार्युनरकगतितदानुवृश्यंबीक्रियकशरीरतदंगीपांगानि द्वादत । एवं सिर्व पिरवाट्टावनुदयः मिष्यत्वस्वस्वश्रक्ती उदयः चतुःवतिदः । साधाक्षेत्रनुदयः मिष्यत्वस्यस्वप्रकृती उदयः चतुःवतिदः । साधाक्षेत्रनुद्वयः किष्यत्वस्यस्याद्वयात् विद्यत्वस्याद्वयात् विद्यतः वदयः एकाम्मस्यत्वस्याद्वयः विद्यतः विद्यत्वस्यतः विद्यतः वदयः एकाम्मस्यत्वस्यतः वदः, उदयः संप्वतिः । स्वयंवत्रमुद्वयः एकां निक्षित्य सम्यक्त्वप्रकृतिनारकानुवृश्योदयात् वद्, उदयः संप्वतिः । १२२ । अत्य द्वितीयादिवृण्यीव्याह्

अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कीर्लि, नरकायु, नरकगति, नरकानुपूर्वी, २० येक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपाग इन बारहकी ब्युच्छित्ति होती है।

ऐसा होनेपर मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें अनुदय मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका, उदय चौहतरका । सासादनमें मिध्यात्व और नरकानुपूर्वी मिछकर चारका अनुदय । उदय बहतर । चारकी व्युच्छिति ।

२. मिश्रमें—सासादनमें ब्युच्छिति चार और अनुदय चारमें-से सम्यक् मिध्यात्वका दृदय होनेसे अनुदय सात, दृदय उनहत्तर, ब्युच्छिति एक।

४. असंयतमें--- मिश्रमें एककी ब्युच्छित्ति और अनुदय सातमें-से सम्यक्त्व प्रकृति और नरकानुपूर्वीका उदय होनेसे अनुदय छह, उदय सत्तर ॥२९२॥ वंशे मोदलागिद्दारं पृथ्विषाळाळं घरमं योज् वेळवंते जवययोग्यप्रकृतिगळेप्सार ७६। असंयतगुणस्वानबोळ् विशेषसंटवाधुवें बोडे नरकानुपुञ्चांवयमिरलेकें बोडे असंयतसम्यादृष्टिप्रश्चवनारकायुध्यमाबोडे द्वितीयाविपृष्विषाळोळ् प्रष्टुमनुकारणविवमा नारकानुपञ्चमं तंतु मिथ्यादृष्टियोळ् ब्युच्छित्तियं मादृत्तं विरक्तु मिथ्यादृष्टिगुणस्यानवोज्रुद्यय्य्यक्तिसक्रिताळेर् २
५ जवयप्रकृतिसळेष्यस् नाळ्कु ७४। अनुदयप्रकृतिसक्ष्यं । सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतियुं सम्यस्वप्रकृतियुं 
मेंबेरड् प्रकृतिसळ्ष्युच २। सासावनाणस्यानवोज्ञ एरड्गूडिवनुवयप्रकृतिसक्ष्यं नाल्कु ४। जवयप्रकृतिसळेष्यतेर् ७२। मिश्रगुणस्यानवोज्ञ नाल्कु गूडियनुवयप्रकृतिसक्षेट्यवर्ते मिश्रप्रकृतिये 
कळेदुवयप्रकृतिसकोळ् कृत्नं विरलनुवयप्रकृतिसळेळ् ०। जवयप्रकृतिसळन्तो भन्त् १९। 
असंयतगुणस्यानवोज्ञे दुष्टिवनुवयप्रकृतिसळेळ् सम्यस्वप्रकृतियं कळेदुवयप्रकृतिसळोळ् 
कृत्वां विरलनुवयप्रकृतिसळेळ् उत्तरोज्ञ सम्यस्वप्रकृतियं कळेदुवयप्रकृतिसळोळ् 
कृत्वां विरलनुवयप्रकृतिसळेळ् उत्तरोज्ञ सम्यस्वप्रकृतियं कळेदुवयप्रकृतिसळोळ् 
कृत्वां विरलनुवयप्रकृतिसळेळ् उत्तरोज्ञ स्वर्थेक्षित्राळव्याः सम्यस्वप्रकृतियं कळेद्वयप्रकृतिसळोळ् 
कृत्वां विरलनुवयप्रकृतिसळेळ् उत्तरोज्ञ स्वर्थेक्ष्याच्यान्वयप्रकृतिसळे

| 0   | मि | सा | मि | अ  |
|-----|----|----|----|----|
| 8यु | 2  | 8  | 8  | 88 |
| उ   | 98 | ७२ | ६९ | ६९ |
| 37  | 2  | 8  | 19 | 0  |

#### अनंतरं तिर्ध्यंगतियोळदययोग्यप्रकृतिगळं वेळदपरः--

वंशादिषु षद् पृत्योषु पर्गावत् षद्भवितः उदययोग्याः । अगंगते नारकानुषुत्र्योदयो नहि प्राम्बद-नरकायुक्तस्यापि सम्यप्ट्रहेदत्रत्रानुरन्तेः । ततः नारकानुष्र्यणं सह मिध्यादृष्टो अपुन्धितिः द्वयम् । उदयः चतुः-१५ सन्तिः । कनुदयः सम्याग्ययास्वसम्भवप्रकृती । तासादने द्वयं संयोग्य कनुदयः चतन्नः । उदयः द्वासन्तितः । मिश्रेनुदयः चतन्नः संयोग्य मिश्रप्रकृत्ययास्त्यन्तः उदयः एकानन्तयन्तिः । असंयोग्यः सम्यन्वस्प्रकृत्यस्यात् सन्त । उदयः एकान्नसन्तिः । १९९३ ॥ असं तिर्यम्पतादाहः—

#### आगे द्वितीयादि पृथिवियोंमें कहते हैं-

वंशा आदि पृथ्वियों में धर्मा के समान उदय योग्य प्रकृतियाँ छिह्सर । किन्तु असंयत १० गुणस्थानमें नरकातुपूर्वीका उदय नहीं होता, क्यों कि जिसने पूर्वमें नरकातुपूर्वीका उदय नहीं होता, क्यों कि जिसने पूर्वमें नरकातुपूर्वी गुणस्थानमें नरकातुपूर्वी भी वंशा आदिमें उत्तरन नहीं होता। इतिछए सिष्यातुष्टी गुणस्थानमें नरकातुपूर्वीकी व्युक्छिति होते हो इते हो अरे उदय चीहत्तर तथा अनुस्य सम्यकृषिण्यास्त्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका होता है। इते होमें दोकी व्युक्छिति मिळानेसे सासादनमें अनुदय चारका और उदय बहत्तरका। सासादनमें वारकी व्युक्छितिमें चारका १९ अन्दय जोडनेसे आठ होते हैं। इसमें ने सिश्र प्रकृतिका उदय होनेसे पिश्र प्रकृतिका विश्व सात्रका और उदय उनहत्तरका। मिश्र में एकको व्युक्छिति है उसमें सात मिळानेसे आठ होते हैं। इसमें ने सम्यक्त प्रकृतिका उदय होनेसे असंयतमें अनुदय सातका और उदय उनहत्तरका। विश्व होते हैं। इसमें ने सम्यक्त प्रकृतिका उदय होनेसे असंयतमें अनुदय सातका और उदय उनहत्तरका है। १९२३।

# तिरिए ओघो सुरणिरयाऊ उच्चमणुदुहारदुगं । वेगुच्छवक्कतित्थं णत्थि ह येमेव सामण्णे ॥२९४॥

तिरहिच ओषः मुरनरनरकार्यूषि उच्च मनुष्यद्विकमाहारद्विकं। वैक्रियिकवद्कं तीर्यं नास्ति खल् एवमेव सामान्ये ॥

तिर्यंगातितिर्यरोज्ञ् सामान्यविवं गुणस्यानवे ज् वेज्यंतेयबकुमबुकारणमागि नूरिप्पत्तेरङ्कय प्रकृतिनज्ञपुवयरोज्ञ् वेवायुष्यमुं १। सन्द्र्यायुष्यमुं नारकायुष्यमुं १। उन्वेत्गांत्रमुं मनुष्यद्विकः वृं २ बाहारकद्विकः दं वे कियान्यव्यमुं १। तीर्व्यकरताममु १ में व पित्तर्युं १ प्रकृतिन गज्युवयमित्रलेकं वोडे तिर्यंगातिकरोज्ञा पित्तेर्यं प्रकृतिनज्ञपुदयं विद्यमपुवर्षारवमयं कज्येवोड्ड्यययोग्पप्रकृतिनज्ञ नूरेज्ञ १००। सामान्यतिर्यंवकं पंविधियतिर्यंवकं पर्यान्तितर्यंवकं योगिमार्तितर्यंवकं लब्द्यययोग्पतिर्यावकं वे विविविद्यायां के स्वत्याविक्रययां कि निष्याद्वयां प्रतिमार्तितर्यंवकं लज्य्ययां तिर्यायां निष्याद्वयां विज्ञयां स्वत्यक्षक्रमान्यत्वयं निष्याद्वयां विज्ञयां निष्याद्वयां विज्ञयां विद्याप्त विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां विज्ञयां व

िर्यगतायोषः गुणस्थानवत् द्वाविधाःभुत्तरवातं । तत्र देवमनुष्यनरकार्येषि उच्चीगीत्रं मनुष्यदिकमा-हार्गद्वतं वैक्रियिकवर्दकं तीर्यकरस्यं चेति तंबवदा त इत्युवयोष्याः सप्तोत्तरवातं । १०७ । सामान्यतिर्वत् एवमेव सतीत्तरवातमेव । गुणस्थानानि यंत्र । तिरियो अभि इति वणण्यदेत्यादि अनुष्ठिकवाः तेन निष्यादृष्टी इत्रिष्ठतिः यंत्र । उदाः यंत्रोतं राजी । अनुस्यः निष्यनस्थस्यक्षत्री । सावास्त्रे अनुस्यः (यं संयोज्य सत्त ।

| प्रथम | तर क | रचना |  |
|-------|------|------|--|
|       |      |      |  |

| 1 | मि∗ | सा. | मि. | अ. |
|---|-----|-----|-----|----|
|   | 8   | 8   | \$  | १२ |
| 1 | 98  | ۶و. | ६९  | 90 |
|   | 7   | 8   | 9   | Ę  |

### द्वितीयादि नरक रचना

| मि. | सा. | मि. | अ. |
|-----|-----|-----|----|
| ٦   | 8   | 8   | 88 |
| 98  | ७२  | ६९  | ६९ |
| ą   | 8   | 9   | 9  |

आगे तिर्यचगतिमें कहते हैं-

विर्वचगितमें ओघ अर्थात् गुणस्थानों की तरह उदययोग्य एक सौ बाईसमें-से देवायु, सन्तृष्यायु, नरकायु, उच्चयोत्र, सन्तृष्यात्, सन्तृष्यातुर्वी, आहारक शरीर, आहारक अगोपांग, बैक्रियिक शरीर, बैक्रियिक अंगोपांग, नरकगाति, नरकानुष्वी, देवगति, देवानुष्वी तथा तीर्थकर इन पन्द्रका उदय न होनेसे उदययोग्य एक सौ सात हैं।

सामान्य तिर्यंचीमें इसी प्रकार उदय योग्य प्रकृतियाँ एक सी सात हैं। तथा गुण-स्थान पाँच हैं।

१. मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें बदय एक सी पाँच, अनुदय दो मिश्र और सम्यक्स्स। व्यक्ति पाँच।

रवरोळु सम्याममध्यास्त्रप्रकृतियं कळेडुबयप्रकृतियळोळु कृष्टियुवयंगळोळु तिर्ध्यान्तृपूर्व्यमं तेनावु अनुवयंगळोळु कृष्टुलं विरक्तनृवयप्रकृतिगळु पविनाद १६। उवयप्रकृतिगळु तोमलों दु ११। उवयप्रकृतिगळु तोमलों दु ११। उवयप्रकृतिगळु तोमलों दु ११। उवयप्रकृतिगळु पविनेळवरोळु सम्यवस्त्रप्रकृतियो वेयक्कुं १। असंयतगुणस्थानवोळु निश्रप्रकृतियुव्यमकृतिगळु पविनेळवरोळु सम्यवस्त्रप्रकृतियुव्य तोमलेर दु ९२। उवयप्रकृतिगळु कृष्टिवोड्यक्वयं १५। उवयप्रकृतिगळु तोमलेर दु ९२। उवयप्रकृतिगळु द्वितीयक्वयप्रवर्षकर्यु ४। उवयप्रकृतिगळु तोमलेर दु ९२। उवयप्रकृतिगळेण्यत् प्रकृतिगळ्ण प्रकृतिगळेण्यत् । ८ देशसंयतगुणस्थानवेशक्य व्यद्गुव्यप्रकृतिगळिष्यत् १९। उवयप्रकृतिगळेण्यत् नाव्यप्रकृतिगळेण्यत् मुक्तिगळ्ण १४। उवयप्रकृतिगळ प्रकृतिगळेण्यत् मुक्तिगळ्ण १४। उवयप्रकृतिगळेण्यत् मुक्तिगळ्ण १४। उवयप्रकृतिगळ पुन्या पुष्टा गुष्टा गुष्टा विष्ट । । स्वर्धियः —

सामान्य तियंच १०७

| व्य  | मि  | सा  | मि | अ  | दे |
|------|-----|-----|----|----|----|
| ब्यु | 4   | ٩   | 8  | 6  | 6  |
| उ    | १०५ | १०० | ९१ | ९२ | <8 |
| अ    | 2   | G   | १६ | १५ | २३ |

#### अनंतरं पंचेंद्रिय तिर्धंचरोळं तत्पर्याप्रकरोळं पेळदण्ड :---

उदयः शतं । व्युष्ण्णित्तर्ने । मिश्रगुणस्थानेऽनृदयः नव तियंगानुतृश्यं च संयोग्य सम्यामस्यारगोदयात् योश्या । उदयः एकनदतिः । व्युष्ण्णित्तरेका । असंसरीऽनृदयः मिश्रं संयोग्यः सम्यस्यतियंगानुतृश्यंदयात् यंच्हरा । उदयः ग्रानवितः । व्युष्णितिः तियोग्यस्याप्षणुकृतियंगानुपूर्व्यकुर्मगानादेयायशस्कीतंयोग्द्यो । देशसंयते अनुदयः अष्टौ संयोग्यः स्थोवित्तातिः । उदयः चतुरसीतिः । व्युष्णितिः गुणस्थानोक्ता अष्टौ ॥ २९४ ॥ अयः रेपं यंवीद्यवत्ययंतिक्योराहः—

२. मिथ्यादृष्टिके अनुदय और व्यक्तिको मिलानेसे सासादनमें अनुदय सात, उदय सौ, व्यक्तित नौ।

३. सासादनके अनुदय और ब्युच्छित्तिको मिलानेसे सोलहमें तिर्यवानुपूर्वीको मिलानेसे तथा सम्यिमभ्यात्वका उदय होनेसे मिश्रमें अनुदय सोलह। उदय इक्यानवे। २० ब्युच्छित्ति एक।

४. मिश्रमें अनुवय सोलह और व्युच्छित एकको मिलानेसे सतरहमें-से सम्यक्त्व प्रकृति और तिय वानुपूर्वीका उद्य होनेसे असंवतमें अनुदय पन्द्रह। उदय वानवें। व्युच्छित्ति अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, तियंवानु, तुभाग, अनातेय, अयग्रकीति इन आठ की।

५. असंयतके अनुद्य पन्द्रह और व्यक्तिश्चति आठको जोड़नेसे देश संयतमें तेईसका २५ अनुदय । चद्रय जीरासी । व्यक्तिश्चति पंचम गुणस्थानमें कहीं आठ ॥२९४॥

अब पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पर्याप्तक तिर्यंचोंमें कहते हैं-

# थावरदुगसाहारणताविभिविगल्ण ताणि पंचक्खे । इत्थि अपन्जन्मणा ते पुण्णे उदयपयडीओ ॥२९५॥

स्थावरद्वयसाधारणातपैकविकलोनानि तानि पंचाक्षे । स्त्र्यपय्यप्तिनानि तानि पूर्णे उदयप्रकृतयः ॥

स्थावरसुक्षवयमुं २। साधारणजरीरताममुं १। बातपताममुं १। वेकंद्रिय इंद्रिय जीदिय प्रित्त स्वाद्यसुक्षवयमुं २। साधारणजरीरताममुं १। बातपताममुं १। वेकंद्रिय इंद्रिय जीदिय प्रविद्य स्वित्त स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स

स्पावरसुक्षसाधारणातपैकेद्वियद्वीदिवन्नौद्विय चतुरिदियोगसामान्यतियंगुन्ताः पंक्षेद्वियतिरिष्क उदय-योग्याः एकोनसती । तन मिन्यादृष्ठी व्युष्किरिषः भिन्यात्वायात्ते २ उदयः सस्तनविः । अनुत्वयः निभ्नसम्प् क्षत्वप्रकृती । सासादने व्युष्कितिः तर्वातृत्वेषितनुक्तं । उदयः पंक्नवितः । द्वयं संगेय्य अनुदयः सत्तरः । मिन्ने मिन्नं व्युष्कितिः । उदयः एकनविः, त्वतरः संगोय्य अनुद्योऽष्टी । असंयते व्युष्कितिः स्त्री एको २०-निर्वाच्यानुदयः सम्यस्वित्यंगानुष्वशेदयःत्वस । उदयः द्वानवितः । देशसंयते व्युष्कितिरक्ती, अनुत्यः अष्टी

१. मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति दो, मिथ्यात्व और अपयोप्त । उदय सत्तानवे । अनुदय दो २५ मिश्र और सम्यक्तव प्रकृति ।

२. मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति दो और अनुदय दोको मिळानेसे सासादनमें अनुदय चार। उदय पंचानवें। व्यच्छित्ति अनन्तानुबन्धी चार।

इ. सासादनमें अनुदेव चार और ज्युंच्छित्त चारको मिछानेसे तथा मिश्र प्रकृतिका च्यय और तिर्येशायुर्ख्यांका अनुदय होनेसे सिश्रमें अनुदय आठ। वदय इक्यानचे। ज्युंच्छित्ति ३० एक सिश्रम्भति की।

४. मिश्रमें अनुदय आठ और ब्युच्छिति एकको मिलानेसे नौ हुए। उनमें-से सम्यक्त्व और वियंचानुपूर्वीका बदय होनेसे असंयतमें अनुदय सात। बदय वानवे । ब्युच्छिति आठ।

सामान्य तिर्येचके जदय योग्य एक सौ सातमें से स्थावर, सूक्स, सूधारण, आतर, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रियको घटानेपर पंचेन्द्रिय तियचमें उदय योग्य निन्यानचे ९९ हैं। उनमें से—

दंचेंद्रिय ९९

| •    | मि         | सा | मि | अ  | वे |
|------|------------|----|----|----|----|
| व्यु | 2          | Х  | 8  | ۷  | 4  |
| उं   | <b>Q</b> 9 | ९५ | ९१ | ९२ | 82 |
| अ    | ą          | ¥  | ۷  | ø  | १५ |

स्त्रीवेदमु १ मप्टर्यान्तर्गु १ रहितमप्प पंचेंद्रियसाम्यप्रकृतिगळे पर्यानयंचेंद्रियोवययोग्यप्रकृतिगळु तो भत्तेज ९०। बल्लि मिष्यादृष्टिगुणस्थानबोळुद्वकृशुन्छितिमिष्याद्यम्कृतियो देवकृते १। अनुवयप्रकृतिगळु तो भत्तेज्य १ । अनुवयप्रकृतिगळु तो भत्तेज्य १ । अनुवयप्रकृतिगळु तो भत्तेव्य १ । अनुवयप्रकृतिगळु तो भत्तेव्य १ । सासावनगुणस्थानबोळुदयब्युन्छितिगळनंतानुर्विधकवायब्युष्कमे ४ यवकुं । जो दुगूदिवनुवय ५ प्रकृतिगळे सुद्य ३। उदयप्रकृतिगळे तो भत्तान्तुकृष्ट । मिल्रपुण्ट्यानबोळ् द्ययपुन्छिति मिल्रप्रकृतियो देवकुत्वं १ । नालकुपूद्यव्यप्रकृतिगळे ळरोळु । भिल्रप्रकृतियं कळे दुदयप्रकृतिगळे छ । क्रिक्ष्यप्रकृतिगळे तिस्यानानुपुक्ष्यमं कलेवनुवयप्रकृतिगळी १ (वरलनुवयप्रकृतिगळेलु ०) । व्ययप्रकृतिगळेलु ए । जो दुगूदिवनुवय-प्रकृतिगळेले १ । वर्षयप्रकृतिगळेले १ । अनेवप्रकृतिगळेले । अनेवप्रकृतिगळेले १ । अनेवप्रकृतिगळेले १ । वर्षयप्रकृतिगळेले स्वयं स्वयं विक्रयान्तियक्ष्य स्वयं प्रकृतिगळेले ।

निक्षिप्य पंचदश, उदयहचतुरशीतिः ।

स्त्रीवेदावर्यातीमपर्वेदिवितर्यंगुकास्तरवर्यातस्य उदययोग्याः समनवितः । तत्र किष्यादृष्टी व्युच्छितः । मिष्पात्वं । अनुद्यः सम्यत्वभित्रप्रकृती । उदयः पंत्रनवितः । सामादने व्युच्छित्तरनंतानुविप्त्रपृत्वः । एकां संयोज्य अनुद्यास्त्रपः । उदयःव्युनेवितः । मिन्ने व्युच्छितः सिन्नं । अनुदयः व्युक्कं विर्यागानुवर्यं व् संयोज्य मिन्नेरियात् सम् । उदयः नवितः । अनंत्रये व्युच्छितः अष्टो । अनुदयः एकां संयोज्यः सम्यत्रविय-यानुद्यादियात् यद्, उदयः एकनवितः । देवसंयते व्युच्छितः अष्टो । अनुदयः अष्ठो संयोज्य व्युच्छितः

प. असंयुतके अनुदय सात और व्युच्छित्ति आठको मिलानेसे देशसंयतमें अनुदय
 पन्द्रह । वदय चौरासी । व्युच्छित्ति आठ ।

पंचेन्द्रिय विर्यंचके डदय योग्य निन्यानवेमें से स्त्रीवेद और अपर्याप्तको घटानेपर पंचेन्द्रियपर्योप्त विर्यंचके डदय योग्य सत्तानवे।

मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति एक मिथ्यात्व । अनुदय दो सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति । उदय पंचानवे ।

२. सासादनमें अनुदय तीन । व्युच्छित्ति अनन्तानुबन्धी चतुष्क । **उदय चौरानवे** ।

३. सासादनके अनुदय तीनमें उसकी ब्युच्छित्त चारको मिछानेसे तथा इसमें तिर्यचानुपूर्वीको जोड्ने और सिश्रके ददयमें आनेसे सिश्रगुणस्थानमें अनुदय सात । इदय नव्ये । ब्युच्छित्त एक सिश्र की ।

## एंदु गूडियनुबयप्रकृतिगलु पदिनात्कु १४ । उदयप्रकृतिगलेण्यतमूद ८३ । संदृष्टि :---पर्व्याप्तर्पर्वेक्विय ९७

| ٥        | मि | सा | मि | अ  | वे |
|----------|----|----|----|----|----|
| व्युच्छि | 8  | 8  | 8  | 6  | ۷  |
| उदी      | ९५ | 98 | ९० | ९१ | ८३ |
| अनु      | ₹  | ₹  | 9  | Ę  | १४ |

पुंसंदृणित्थिजुदा जोणिणिए अनिरदे ण तिरियाण् । पुण्णिदरे थी थीणति परघाददु पुण्णउज्जीनं ॥२९६॥

पुंचंढोतस्त्रीयुताः योनिमस्यामिषरते न तिर्व्यगानुपुर्क्यं पूर्णेतरस्मिन् स्त्री स्त्यानगृद्धित्रय परवातद्वय पूर्णोद्योतं ॥

योत्मितित्रयंबरोज्दययोग्पप्रकृतिगज् वंबिद्रयवय्योत्तित्ययंबराज्य योग्यप्रकृतिगज्ज् तो भत्तेज्ञरोज् वृवेवयुमं वंडवेवयुमं कज्ज् स्त्रीवेवयुमं कृड्सं विरस्तृ तो भतार प्रकृतिगज्ज्यवुब्र ९६। अस्त्रि निष्पादिष्टपुणस्वानदोज्ज्ववष्युष्टिस्ति निष्पात्वप्रकृतियो देपक्कुं १। सासादन-नोज्ञ्ववश्युष्टित्यमंतानुवंधिवतुष्ट्यमुं ४ तिर्व्यगानुष्ट्रक्यमुं कृडियय्वप्युब्रु ।५। एक वोडे १० जोणिणिए अविरवे ण तिरियाण् एंदु तिर्व्यगानुष्ट्रक्यं सासावननोले श्र्युष्टितियागसूबेजकुमण्यु-वरितं । मित्रनोज्ज्ववर्युष्टिस्ति मिश्रप्रकृतियो देयक्कुं १। असंवतननोज् श्र्युष्टितिगज्ज्

उदयस्त्र्यशीतिः ॥ २९५ ॥

योनिमत्तिर्यंतु उदययोग्याः पंजेंदियपयोत्तोकतान्तवत्यां पृतंदवेदावपनीय स्त्रीवेदे निक्षित्ते वणवाति-भंगति । तत्र व्युच्छित्तयः मिध्यावृष्टी मिध्यात्यं । साम्रादने अनंतानुवीमजनुकः तिर्यमानुपूर्व्यं चेति पंच । १५ कृतः ? अविरवे णतिरिपाण्वित्युक्तत्वात् । मिश्रे मिश्रं । असंयति तिर्यमानुपूर्व्यामावात् सन्त । देशसंयते गुण-

४. सिश्रके अनुदय सात और ब्युच्छित्ति एकको सिलानेसे आठमें से सम्यक्त और तियेषानुपूर्वीका बदय होनेसे असंयतमें अनुदय छह । उदय इक्यानवे । ब्युच्छित्ति आठ ।

५. असंयतके अनुदय छहमें उसकी व्युच्छित्ति आठ जोड़नेसे देशसंयतमें अनुदय चौदह। उदय तेरासी। व्युच्छिति आठ ॥२९५॥

पंचेन्द्रिय पर्याप्तके उद्ययोग्य सत्तानवेंमें से पुरुष वेद और नपुंसक वेदको घटाकर स्त्रीवेदको जोडनेसे योनिमत तिर्यंचमें उदय बोग्य छियानवे होती हैं। उनमें से।

मिञ्चादृष्टिमें व्युच्छित्ति सिञ्चात्वकी। अनुदय दो सम्यक्त्व और सिश्र। उदय चौरानवे।

२. सासादनमें अनुत्य तीन । उदय तिरानवे । व्युच्छित्ति पाँच अनुन्तानुबन्धी चार २५

तिय्यंगानुपृष्णयेरहितसप्युवरिवनेक् प्रकृतिगळप्युव । ७ ॥ वेशसंयतनोळ्वयन्य्विह्मित्तनकु तम गुणस्थानदोळ् पेळवे दे प्रकृतिगळप्युव ८ ॥ यित्तु व्यान्कित्तिगळरियस्पड्सं विरल् योनिमित तिरिव्य मिन्धावृष्टियोळानुवयप्रकृतिगळु मिश्रप्रकृतियुं सम्यवस्वप्रकृतिगळु २ । उदयप्रकृतिगळु भ तो भलनात्कु ९४ । सासादनगुणस्थानदोळ् वो वृंगूबियनुवयप्रकृतिगळे सुरु ३ । उदयप्रकृतिगळ् तो भत्तमुक ९३ । सश्यगणस्थानदोळप्रवृत्तिगळे क्रि. च स्वान्यक्रक्तिगळोळ भ स्वान्य-प्रकृतिगळोळ् कृत्वनं विरलनुवयप्रकृतिगळेळ् ० । उदयप्रकृतिगळोळ कर्ते भत्तो भन्तु ८९ । क्रसंयतगृग-स्थानदोळो दुर्गूवियनुवयप्रकृतिगळेटरीज् सम्यवस्वप्रकृतियं कलेट्टवयप्रकृतिगळेल् कृत्र्सं विरलनुवयप्रकृतिगलेलु ९ । उदयप्रकृतिगळेश्मतो भन्तु ८९ । क्षेत्रसंयत्रगण्यस्थानदोळेळ् गृष्टियनुवय-

योनिमसिय्यंच ९६

| đ           | मि | सा | मि | अ  | वे |
|-------------|----|----|----|----|----|
| <b>ड</b> यु | ٩  | ٩  | 8  | ø  | ۵  |
| उ           | 68 | ९३ | ८९ | ८९ | ८२ |
| अ           | 7  | ₹  | 9  | 9  | 88 |

पूर्णतरस्मिन् लब्ध्यपद्यान्यं चेद्रियतिष्यं चरित्रययोग्यप्रकृतिगळ्ये योनमतितरिद्ययोग्यु क्षेत्रयाय्यप्रकृतिगळ्यो भताररोज्यु स्त्रीवेदमुमं स्त्यानगृद्धित्रत्वसुमं परघातनाममुनुच्छ्वास-स्यानोक्ता अष्टी । एवं सित मिध्यादृष्टावतृदयः मिष्यत्यपस्यत्रकृती । उदयः चतुर्गवितः । सावादगेज्युद्यः स्थानोक्ता अष्टी । एवं सित मिध्यादृष्टावतृदयः मिष्यत्यपस्यत्रकृती । उदयः चतुर्गवितः । सावादगेज्युद्यः स्थाने संयोज्य तितः । उदयः एकान्तवितः । व्यव्याद्वर्षात् स्थाने स्वयोग्यः एका संयोज्य पत्र्यः स्वतः । उदयः एकान्तवितः । देशसंयतेज्वृदयः सत संयोज्य चतुर्वत् , उदयो प्रधानितः ।

स्वयपर्यातपंचिद्वयितपश्च उदययोग्या योगिनसियंगुस्त्रयण्यवस्यां स्त्रीवेदः स्त्यानपृद्धित्रयं परधातः और तियंचातुपूर्यो । क्योंकि पूर्वमें कहा है कि अविरत सम्यग्दृष्टी मरकर स्त्री तिर्यच नहीं होता ।

२॰ १. सासादनके अनुद्य तीनमें उसकी व्युच्छित्ति पाँच मिछानेसे आठमें-से मिश्रका उदय होनेसे मिश्रमें अनुद्य सात । व्युच्छित एक मिश्र । उदय नवासी ।

 असंयतमें अनुदय सात; क्योंकि मिश्र अनुदयमें गयी और सम्यक्त्व प्रकृति चद्यमें आ गयी। चदय नवासी। तियँचानुपूर्वीके न होनेसे ब्युच्छित्ति सात।

५. असंयतके अनुदय सावमें उसकी ब्युच्छिति सात जोड़नेसे देशसंयतमें अनुदय २५ चौदह। ददय बयासी। ब्युच्छित्ति आठ।

योनिमत तिर्यंचके उदययोग्य छियानवेमें स्त्रीवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, परघात, उच्छृवास, पर्याप्त, उद्योत, सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त और अप्रशस्त विद्वायोगति, यशस्क्रीति, नामगुमं पर्व्याप्तनामगुमं उद्योतनामभुमं ॥

सरगदिदु जसादेज्जं आदीसंठाणसंहदी पणगं । सभगं सम्मं मिस्सं हीणा तेपुण्णसंहजुदा ॥२९७॥

स्वरगतिद्वयं यज्ञस्कीरविवयमाद्यसंस्थानसंहतनपंचकं सुभगं सन्यक्तवं मिश्रं हीनास्ताः अपूर्णवंद्वताः ॥

सुस्वरतुस्वरद्वयम् २ प्रशस्ताप्रशस्तिवहायोगतिद्वयम् २ यशस्त्रोतिषु १ आवेषनामस् १ आद्यसंस्थानपंचकम् ५ आद्यसंहननपंचकम् ५ सुभगनामम् १ सस्यन्त्वप्रकृतिषु १ मिश्रप्रकृतियु १ विकंदोडे लब्ध्यपर्धान्तकामुम् वेदवेदमुम् कृद्भतं विरलेपत्तां पु प्रकृतिन्युद्धयोग्यंगत्रप्रपु ७१ विकंदोडे लब्ध्यपर्धान्तकाम् वोद्यस्ति । कृद्धयार्थप्रकृत्वस्यार्थप्रकृत्वस्य । मिश्यादृष्टिग्रक्षयानमो दे- १० यवकः ।

बनंतरं मनुष्यगतियोळुदययोग्यप्रकृतिगळं पेळदपरः :--

मणुवे ओघो थावर-तिरियादावदुग-एयवियल्छिदो । साहरणिदगबुतियं वेगुन्वियल्डक परिह्रीणो ॥२९८॥

मानवे ओघः स्थावरतिर्ध्यंगातपद्वयैकविकलेंद्रियसाधारणेतराष्ट्रिस्ततयं वैक्रियिकषट्क- १५ परिज्ञीतः ॥

उच्छवासः पर्यासं उद्यो**तः ॥ २९६** ॥

सुस्वरदुःस्वरद्वयं प्रशस्ताप्रशस्तिवहायोगती यशस्त्रीतिः आदेयं आद्यपंत्रसंस्वानपंत्रसंहनानि सुमर्ग सम्यस्त्वमित्रप्रकृती चैति सप्तर्विश्वतिमपनीय अपर्यात्रवद्कवेदयोनिखेपे एकसप्ततिः उदययोग्या भवेति । गणस्थानमाद्यमेव ॥ २९७ ॥ मनव्यगतावाह—

आदेय, आदिके पाँच संस्थान, आदिके पाँच संहतन, सुभग, सम्यक्त्व प्रकृति, सिश्रप्रकृति, ये सत्ताईस घटाकर अपर्याप्त और नपुंसक वेद मिळानेसे उदययोग्य इकहत्तर होती हैं। गुणस्थान एक प्रथम ही होता है।।२९६-२९७॥

सामान्य तिर्यंच रचना १०७ पंचेन्द्रिय पर्याप्रतिर्यंच ९७ योनिमती तिर्यंच रंचना ९६

| 1 | मि. | सा. | मि. | अ  | ₹. | 1 | मि. | सा. | मि. | 31. | दे. | l | मि. | सा | मि. | अ. | दे. |
|---|-----|-----|-----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|-----|
| ١ | 4   | _ ع | 8   | ۷  | 6  |   | -8  | 8   | 8   | 4   | ۷   |   | 8   | ٩  | १   | و  | <   |
| ١ | 800 | 800 | ९१  | 65 | 68 | 1 | ९५  | 68  | 80  | 98  | ८३  |   | 98  | ९३ | ८९  | ८९ | ८२  |
| 1 |     |     | 98  | u  | 23 |   | - 5 | 3   | 19  | 8   | 92  |   | 9   | 3  | و   | و  | 88  |

१५

मनुष्यगतियोळ् मनुष्यपं चतुष्विषमण्परिक सामान्यमनुष्यरोळ्ब्ययोग्यमकृतिगळ् सामान्योदयप्रकृतिगळ् नूरिष्पत्तरडरोळ् १२२ स्थावरद्वयमुं २ तिर्थंगातिद्वयमुं ३ आतपदितयमुं २ एक्तेंद्रिय द्वीद्रियजीद्वियचतुरिद्वयजातिचतुष्कमुं ४ साधारणजरीरनाममुं १ नरकतिर्धंग्वेवायूष्यमें-बितरायुष्त्रितयमुं ३। वैक्रियकवट्कमु ६ में वो विज्ञातिप्रकृतिगळः २० कळे व ज्ञेषप्रकृतिगळ् भ नरेरडप्य १०२ विल्ल :—

मिच्छमपुण्णं छेदो अणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे । विदियकसायणराण् दुन्मगणादेज्ज अन्जसयं ॥२९९॥

मिथ्यात्वमपूर्णं छेदोऽनंतानुबंधिमिश्रं निथ्यादित्रिषु असंयते । द्वितीयकषायनरानुपूब्ध्यं

बुब्भंगानादेयायशस्कोत्तिः ॥

निश्यादृष्टिगुगस्थानवोळ् निश्यात्वप्रकृतियनपृष्योप्तनासम्भे बेरड् छैदः व्युच्छितियनकुं सासादननोळ् जनंतान्बधिकवायचतुष्कं छेदशक् ४। निश्रनोळ् निश्रप्रकृतियो दे छेदमक् १। मिन्न निश्यादृष्ट्यादि मृत्रं गुगस्थानंगळोळ् छेदमित्रियल्पडुगुमसंयतनोळ् दितीयकवाय-चतुष्कर्त्त ४ मन्द्यान्पूद्वर्थम् १ दुव्भंगनामम् १ अनादेयनामगु १ अवदास्कीनिनामगु १ मितं दु प्रकृतितळ् छेदमक् ॥

देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुसस्प्रमण्णे । पञ्जत्तेत्रि य यित्थीवेदापञ्जत्तपरिहीणो ॥३००॥

देशव्रते तृतीयकवाया नीव्यमेवमेव मनुष्यसामान्ये। पर्य्याप्तेपि च स्त्रीवेदाऽपर्य्याप्त परिहीनं॥

मनुष्वार्ष्वर्त्तुविषाः तत्र सामान्यभनुष्ये उदययोग्याः सामान्योदयकृतिषु १२२ स्वावरद्वयं तिर्यगति-२० द्वयं जातपद्वयं एकेंद्रियादिजातिषनुष्कं साधारणवारीरं नरकतिर्यग्देवार्यृपि वैक्रियिकयट्कं चेति विद्यतिमपनीय षोषद्वपुलरक्तरं १०२॥ २९८॥ तत्र—

मिध्यादृष्टी मिध्यात्वमपर्यातं चेति द्वयं व्युच्छित्तिः । सासादने वनंतानुवंश्वचतुष्कं मिश्रे मिश्रप्रकृतिः । असंयते द्वितीयकषायचतुष्कं मनुष्यानुपूर्वं दुर्भगमनादेयमयशस्कातिरचेत्यष्टी ॥ २९९ ॥

मनुष्यके चार भेद हैं। उनमें सामान्य मनुष्यमें उदय योग्य सामान्य उदय प्रकृति १५ १२२ में-से स्थावर स्कृत, तियंचगित, तियंचातुपूर्वी, आतप उद्योत, एकेन्ट्रिय आदि चार जाति, साधारण शरीर, नरकायु, तियंचायु, देवायु, नरकगित, नरकानुपूर्वी, देवगित देवानु-पूर्वी, वैकियिक शरीर, वैकियिक अंगोपांग ये बीस घटानेपर श्लेष एक सी दो उदय योग्य हैं।।२९८।।

तहाँ मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें मिध्यात्व और अपयोग दोको ब्युच्छित्ति होती है। सासादनमें अनत्वातुक्यो चार की, मिश्रमें मिश्रमोहतीय की, असंयतमें अग्रत्या-स्थानावरण कथाय चार, मतुष्यातुषुर्वी, दुर्मग, अनादेय अयशस्त्रीति इन आठको व्युच्छित्ति होती है। १९९९॥ वेशसंयतनोळ् सतीयकथायणतुष्कः ४ म् नोचैगाँतितृ १ वे बर्जु प्रकृतिगळ् छेवमवकु ५। मेले प्रमत्तसंयतन्नोंडल्भोंड ६ प्रकारींदर्व सामान्यमनुष्यरोलु छेवमयोगिकेबलिअट्टारकपर्यंतमरि-तत्पडुणुं। संदृष्टि:--

सामान्यसन्ध्ययोग्याः १०२ ॥

| ۰           | मि | सा | मि  | अ  | वे | प्र | अ   | अ  | अ  | सू | उ  | क्षी | स् | अ   |
|-------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|-----|
| <b>व</b> यु | २  | 8  | . 6 | 6  | 4  | ષ   | 8   | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ₹0 | १ं२ |
| ਤ_          | ९७ | २५ | ९१  |    |    |     |     |    |    |    |    |      |    | १२  |
| 31          | 4  | 0  | 99  | 20 | 26 | 28  | -28 | 30 | 38 | 83 | ×3 | 84   | €0 | 90  |

इल्लि मिष्यादृष्टिराणस्थानदोळ् सिन्यप्रकृतियुं सम्यस्वप्रकृतिषुं आहारकहवसुं २ ५ तीर्त्यंकरनामप्रमण्ड्वसनुदयप्रकृतिगळ्युं ५ । उदयप्रकृतिगळ् तो भत्तेळ् ९७। सासादनगुणस्थानदोळ् एउ । उदयप्रकृतिगळ् तो भत्तेळ् ९७। सासादनगुणस्थानदोळ् एउ । उदयप्रकृतिगळ् तो भत्तेळ् १९। सिक्यगुणस्थानदोळ् नाल्कुगुडिदनुदयपकृतिगळ् वन्नो दरोळ् मिश्रमकृतियं कलेड्डपप्रकृतिनळोळ् कृतिस्वपुर्वे व्यक्तिगळ् सन्तुदयपकृतिगळ् कलेड्डपप्रकृतिगळ् पनो दे ११। उदयपकृतिगळ् तो भत्ते दु ९१। असंयत् पुणस्थानदोळो हु गूडियनुदयप्रकृतिगळ् पन्ते दरोळ् सम्यस्वप्रकृतिगळ् एको भत्ते प्रकृतियुक्त कळेड्डपप्रकृतिगळ् एको स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्यम् स्वर्थम् स्वर्यम्यस्वर्थम् स्वर्यम् स्वर्थम् स्वर्थम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्थम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम्

देशस्यते तृतीयकपायचनुष्कं भीचेगीत्रं चेति पंच। उपि प्रमतादिषु 'पंच य चउरछक्रछच्चेय इणिदुत्तालेखतीसंग्रहेति' प्रापृक्त एव छेरो झातव्य:। तत्र मिष्यपद्द्यो अनुद्यः निष्ठसम्पत्याहारहृद्धय-तीर्थकरत्वानि ५, उदयः सतनवतिः। सासादते हे मिलित्वा अनुदयः तत्त । उदयः पंचनवतिः मिश्रे अनुदयः १५ चतुष्कं मनुष्यानुष्ययं च मिलित्वा मिश्रोदयादेकादशः। उदयः एकनवतिः। असेतते अनुत्यः एकं मिलित्वा सम्यत्यत्रमृतिममृत्यानुषुत्र्योदयाद् दणः। उदयः द्वःगवतिः। देशसंयते अष्टी संयोज्य अनुदयः-स्टादण उदयदय-

देशसंयतमें तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषाय चार और नीचगोत्रकी व्युच्छिति होती है। आगे प्रमत्तादिमें पूर्वमें कही व्युच्छित्त जानना।

१. मिथ्यादृष्टिमें अनुदय मिश्रफ्कति, सम्यक्त्व प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक २० अगोपाग और तीर्थकर ये पाँच। बट्टय सत्तानवे।

२. सासादनमें इत अवने दो व्यक्तिकात्ति मिलनेसे अनुदय सात । उदय ९५ ।

<sup>. . .</sup> सासादनके अञ्चरक झातमें उसकी चार अपिक्टित मिलानेपर क्यारहमें समुख्यान , पूर्विक अनुदयमें जानेसे और मिश्रके उदयमें आनसे मिश्रमें अनुदय ग्यारह। उदय इक्यानमे । अपुष्कित एक।

<sup>ा</sup>र्थः -४: सिक्षके अनुवयं च्यारहर्मे ज्ञाक्ष एक व्यक्तिला पिरुनेसे वारहेमें सम्यवस्य प्रकृति और मंतृष्यानुपूर्वाकर्ते वद्याहर्मिसे असंयतमे अनुदय दस । उदयः वानवे। व्यक्तित आठ ।

₹'₹

30

यळेण्भस्तास्कु ८४। प्रमत्तृणस्वानदोळु अट्युगूडियनुवयप्रकृतिगळ्ट्यस्तूररोळाहारकद्वयसं कळेडुवयंगळोळु कृबुत्तं विरलनुवयप्रकृतिगळिप्पत्तो हु २१ उवयप्रकृतिगळेणभत्तो हु ८१। अप्रमत्त-गुणस्वानदोळ्ट्यूगूडियनुवयप्रकृतिगळिप्पतार २६ उवयप्रकृतिगळेणभत्तो हु ८१। अप्रमत्त-गुणस्वानदोळ्ट्यूगूडियनुवयप्रकृतिगळिप्पतार २६ उवयप्रकृतिगळेणभत्तो हु ७२। अनिवृत्तिकरण-भ् गुणस्वानदोळ्टाक्तूर्वियप्त्यप्रकृतिगळ हु १०। उवयप्रकृतिगळ कवत्त्त ६६। सुस्मसांपरायगृणस्वानदोळ्टाक्त्र्यस्वत्त्र्यप्रकृतिगळ हु १०। उपझांतकवायगृणस्वानदोळ्टाद्व्यस्त्र्यस्वत्र्यस्वत्त्रस्व १५। उवयप्रकृतिगळक्वत्ते ६०। उपझांतकवायगृणस्वानदोळ्टाद्व्यस्त्रस्व स्वत्त्रस्व १५। उवयप्रकृतिगळक्वते १५। स्वानकेव्यस्त्रम् एव । स्वानकेविक्ष्यस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व प्रकृतिगळ्टावते हु १५। स्वानकेविक्ष्यस्व स्वत्त्रस्व स्वत्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्त्रस्व स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य

तुरशोतिः। प्रमत्ते अनुदयः पंच संयोज्य आहारकद्वयोदयादैकविद्यातिः। उदयः एकाशोतिः। अप्रमत्तेजृदयः 
१५ पंच संयोज्य चिक्वविदः। उदयः चट्सप्ततिः। अपूर्वकरणे चतस्रो तिक्तवा अनुदयस्मित्रत् । उदयः 
द्वासप्तिः। अनिवृत्तिकरणे पट् संयोज्य अनुदयः वर्द्विज्ञत् । उदयः (बद्-)अष्टिः। सुस्मपोरदावे चट् संयोज्य 
अनुदयः द्वाच्यविद्यात्। उदयः चिष्टः। उपशांतकस्याये एका संयोज्य अनुदयः निक्वविद्यात् । उदयः 
प्रकाननपृष्टिः। क्षीणकष्यये द्वे संयोज्य अनुदयः पंचक्ववारितत् उदयः असपंवारत् । स्योगेनुदयः चीवत् 
संयोज्य तीर्थकरःयोदयात् चष्टिः। उदयः द्वाच्यवारितत् । अयोगे निवासं संयोज्य अनुदयः नविदः। उदयो 
२० द्वादतः। तथा प्रयोतमनुव्येतिः च स्त्रीवेदाश्यातीनसामान्यमनुष्योक्तकृत्वः उदययोग्याः भवति । १००।

१४. अयोगीमें अनुदय ६० + २० = नच्चे । षदय बारह । व्युच्छिल्ति बारह । तथा पर्याप्त मनव्यमें भी सामान्य मनुष्यमें बदय योग्य । एक सौ दोमें से स्त्रीवेद और अपर्याप्तको

५. असंयतके अनुदय दसमें उसकी आठ व्युष्टिति भिलानेसे देशसंयतमें अनुदय अठारह । उदय चौरासी । व्युष्टिति पाँच ।

६, देशसंयतके,अगुद्यं अठारहमें उसकी पाँच व्युच्छिति मिछानेसे तेईस हुए। उनमें-से आहारकद्विका उदय होनेसे प्रमत्तमें अनुदय इक्कोस। उदय इक्यासी। व्युच्छित्ति पाँच।

७. अप्रमत्तमें अनुदय २१ + ५ = छन्बीस । उदय छिद्दत्तर । व्युच्छित्ति चार ।

८. अपूर्वकरणमें अनुदय २६ + ४ = तीस । उदय बहुत्तर । व्युच्छित्ति छह ।

९. अनिवृत्तिकरणमें अनुदय २० + ६ = छत्तीस । वदय छियासठ । व्यृत्तिछत्ति छह ।
 १०ं. सक्ष्म साम्परायमें अनुदय ३६ + ६ = बयाछीस । वदय साठ । व्यक्तिल एक ।

११. उपज्ञानतकवायमें अनुदय ४२ + १ = नेतालीस । उदय जनसङ । ज्युच्छिति हो ।

१२. क्षीणकषायमें अनुदय ४३ + २ = पैतालीस । उदय सत्तावन । व्युच्छित्ति सोलह ।

१२. संयोगीमें अनुदय तीर्थं करका उदय होनेसे ४५+१६ = ६१ - १ = साठ। उदय बयालीस । व्यच्छिति तीस ।

गुणस्थानदोळ् प्रिण्यास्थप्रकृतियों वे क्षेत्रवर्ष्ट्र १। सासावननोळ् नाल्के ४। मिश्रमोळों वे १ असंयतनोळंडु ८। वेशसंयतनोळटडु ५। प्रमत्तसंयतनोळटडु ५। अप्रमत्तसंयतनोळ् नाल्कु ४। अप्रमत्तसंयतनोळ्डु ५। व्हामत्तसंयतनोळ् नाल्कु ४। अप्रमत्तसंयतनोळ् नाल्कु ४। अप्रमत्तसंयतनोळ् नाल्कु ४। अप्रमत्तसंयतनोळ् नाल्कु ४। अप्रमत्तयं के संतय्वकृषितृ चछेदाळिदयल्यकुत्तं विरस् निष्यादृष्टिगुणस्यानवोळ् मिश्र-प्रकृतित्यं सम्यक्ष्यप्रकृतित्यं आहारिककृतं तीर्त्यकरामपुरस्यानवेळां दुर्गाह्वयनुव्यप्यकृतिगळ्ज् देश प्रवस्य प्रकृतित्यं तो भत्ताद्व ९५। सासावनगुणस्थानवोळ् विष्युव्यप्यकृतिगळ्ज् ५। जवय-प्रकृतित्यं तो भत्ताद्व ९५। सिश्र-प्रकृतित्यं तो भत्ताद्व ९५। सिश्र-प्रकृतित्यं तो भत्ताद्व ९५। सिश्र-प्रकृतित्यं तो भत्ताव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेवन्तयंगळोळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेवन्तयंगळोळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्य स्वयंत्यक्ष्यं क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळेळ् क्रवेव्यप्रकृतित्यळ्वाच्यप्रकृतित्यळ्वाच्यप्रकृतित्यळ्वाच्यप्रकृतित्य व्यव्यप्रकृतित्य विष्यप्रकृत्यप्रकृति विष्यप्रकृतियाळेळ्

तत्र मिध्याद्ष्टी व्युच्छित्तिः मिध्यास्त्तं, सासादने चतलः, मिश्रे एका, असंयते अष्टी, दैशसंयते पंच, प्रमत्ते पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अमस्य पंच, अस्य प

घटानेपर चह्नयथोग्य सौ । व्युच्छित्ति भिष्यादृष्टिमें भिष्याद्व, सासादनमें चार, भिन्नमें एक, असंयतमें आठ, देशसंयतमें पाँच, मसनमें पाँच, अप्रमत्तमें चार, अपूर्वकरणमें २० छह, अनिद्वत्तिकरणमें भी पाँच क्योंकि स्त्रीवेद चर्चमें नहीं है। ऊपर सर्वत्र सामान्य मनद्यके समान व्यच्छित जानना। ऐसा होनेपर—

- मिण्यादृष्टिमें अनुदय मिश्र, सम्यक्त्व, आहारकद्विक, तीर्थंकर इन पाँचका । उदय पिचानचे । व्यष्किति एक ।
  - २. सासादनमें अनुदय पाँचमें एक मिलानेसे छह । उदय चौरानवे ।

 मिश्रमें छहमें चार मिलानेसे तथा मिश्रके चहयमें आने और मनुष्यानुपूर्विक अनुदयमें जानेसे अनदय दस। उदय नम्बे।

४. असंयतमें इसमें एक मिलानेसे तथा सम्यक्त्व प्रकृति और मनुष्यानुपूर्वांके उदय-में आनेसे अनुदय नौ । उदय इकानवे ।

५. देशसंबतमें नौमें आठ भिलानेसे अनुद्य सतरह । चद्य तेरासी ।

१. स<sup>े</sup>मत्तनोलु४।

**<sup>5-49</sup>** 

आहारकदयमं कळेबुबयप्रकृतिगळोळु कूडुतं विरलनुबयप्रकृतिगळिष्यतु २०। उबयप्रकृति-गळेकमत्त ८०।

ब्रमस्तगुणस्थानदोळ्यु गुडियनुदयप्रकृतिगळिष्यस्य २९। उदयप्रकृतिगळेष्यस्य अ। अपूर्व्यक्ररणगुणस्थानदोळ् नास्कृत्वियनुदयप्रकृतिगळिष्यतो भस् २९। उदयप्रकृतिगळेष्यतो ५ ७१। अतिवृत्तिकरणगुणस्थानदोळा नास्कृत्वियनुदयप्रकृतिगळ् स्वताचु ३५। उदयंगळकदत्यः ६५। सुरुम्तरायगुणस्थानदोळा कुणुडियनुदयप्रकृतिगळ् सुरुप्तः । उदयंगळकदत्यः ६५। सुरुप्ततायगुणस्थानदोळो दुणुडियनुदयप्रकृतिगळ् नात्वत् ४०। उदयंगळय्वत्ते ५०। उपयोतिकवायगुणस्थानदोळो दुणुडियनुदयप्रकृतिगळ् नात्वते ५१। उदयंगळय्वत्ते ५९। अपोतिकवायगुणस्थानदोळो दुणुडियनुदयप्रकृतिगळ् नात्वत्ते दुष्ठ१। उदयंगळय्वत्ते ५९। सोगिकवेलिभट्टारकृणुलस्थानदोळ पविनावगुडियनुदयंगळ्यत्वे ५३। उदयंगळ त्रत्वे १० स्वक्रयान्य प्रविचावगुष्टयान्वयंगळ्यत्वते ५३। स्वोगिकवेलिभट्टारकृणुलस्थानदोळ् स्वत्वत्ते ५९। अयोगिकवेलिभट्टारकृणुलस्थानदोळ् सूवन्त्व । अयोगिकवेलिभट्टारकृणुलस्थानदोळ् सूवन्त्व । स्वयोगळ पन्ते १९। संहिष्टः—

पर्ध्वाप्रसन्द्ययोग्यं १००॥

| ۰                 | मि | सा | मि | अ  | बे | प्र | अ  | अ  | अ  | য় | उ  | क्षी | स  | अ  |
|-------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| <sub>ब्यु</sub> . | \$ | ¥  | \$ | 6  | ٩  | ч   | R  | Ę  | લ  | 8  | 2  | १६   | 30 | १२ |
| उ                 | ९५ | 68 | ९० | ९१ | 63 | 60  | ७५ | ७१ | Ęų | Ęo | 49 | 40   | ४२ | 1  |
| अ                 | ٩  | Ę  | १० | ٩  | १७ | २०  | 24 | २९ | 34 | 80 | 88 | 83   | 46 | 66 |

अनुदयः पंच संयोज्य आहारकद्वयोदयाव्विष्यतिः। उदयः अशीतिः। अत्रमत्ते पंच संयोज्य अनुदयः पंचित्रिविः। उदयः पंचसतिः। अपूर्वकरणे चतसः संयोज्य अनुदयः एकान्तिविश्वतः। उदयः एकसतिः। १९ अतिकृत्तिकरणे वट् संयोज्य अनुदयः पंचित्रवतः। उदयः एकान्तिविश्वतः। उदयः एकान्तिविः। अत्रमुदयः चलारित्तिः। उदयः पष्टः। उपणातकवाये एकां संयोज्य अनुदयः एकचलारित्तत्। उदयः एकान्त्रविष्टः। अण्णातकवाये एकां संयोज्य अनुदयः एकचलारित्तत्। उदयः एकान्त्रविष्टः। अण्णातकवाये एकां संयोज्य अनुदयः एकचलारित्तत्। उदयः व्हान्त्रविष्टः। अण्णातकवाये द्वार्यः सार्ववात्। स्योगे अनुदयः वोद्यः संयोज्य अनुदयः अष्टः। अण्यारित्तत्। अय्यो विश्वतं संयोज्य अनुदयः अष्टः। अण्यारित्तत्। अय्यो विश्वतं संयोज्य अनुरयः अष्टाशीतिः, जस्यो हादत्।। १००॥

६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर आहारकद्विकका खद्य होनेसे अनुद्य बीस । बद्य अस्सी । ब्यु अस्सी । ब्यु अस्सी । ब्यु अस्सी ।

अप्रमृत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय पच्चीस । दृदय पिचहत्तर । व्युच्छिति चार ।
 अप्रचकरणमें चार मिलाकर अनुदय चनतीस । चृदय दृक्डतर । व्यच्छिति छृह ।

९, अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय पैतीस । उदय पैसठ । ब्यु क्लित पाँच ।

१०. सुक्त साम्परायमें पाँच मिलाकर अनुदय चालीस। उदय साठ। व्यक्तित एक ।

११. उपशान्त कवायमें पक मिळाकर अनुदय इकतालीस। उदय उनसठ। व्युच्छिति दो।

# मणुसिणि एत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंदूणा । पुण्णिदरेव अवण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥३०१॥

मनुष्यां स्त्रीसहितास्तीत्पंकराहारपुरुषयंद्वीनाः । पूर्णेतर इव अपूर्णं स्वानुपूर्व्याययापुत्रेयं ॥ मानृष्योळ्वययोग्यत्रकृतिगळ् तो भतारपुळं ते दोडे पर्व्यान्तमनृष्यनोल् पेळदृदययोग्य-प्रकृतिगळ्तरोळ् स्त्रीवेद्युं कृदि तीरयंकरनाममुषनाहारकद्वयसुमं पुरुषवेद्यमुमं पंढवेदयुमंनितस्य प्रकृतिगळ्तरोळे कळेदोडे तावन्यात्रमेयपुद्वारेदं । वस्ति मिण्यादृष्टियोळ्वयच्छेदं मिण्यात्वप्रकृतियो दे चक्कुं १ ॥ सासावनतोळनंतानुर्वाध्वत्रप्रवृष्यमुद्यायेव्यान्त्रप्रकृतियो दे खेट्यम्बकुत्यम् । मान्त्रप्रकृतियो दे खेट्यमकुर्याद्यप्रकृतिक्षात्र हित्तीय-क्षायवनुष्यम् । मिण्यन्तोळ वित्तीय-क्षायवनुष्ट्यमु ४ बुनर्भायस्त्रमत्वयस्त्रमत्वाक्षित्रपूर्वे । महत्त्रप्र प्रकृतिनाळ् व्यय्वेद्यमक्कुं । ७ । देश-संयतनोळ तृत्तीयक्षायवनुष्कसुं ४ नोज्येन्यांत्रमूर्वास्त्रद्धं प्रकृतिनाळ् व्यय्वेद्यमञ्चार्वेद्यपुत्रस्त्रप्रस्त्र । १ । देश-संयतनोळ तृत्तीयक्षयायवनुष्कसुं ४ नोज्येन्यांत्रमृत्रामत्त्रस्त्र प्रकृतिनाळ् व्यय्वेद्यम्वित्रपेत्रस्त्र । १ ।

मानृज्यस्योध्यक्रकृतयः वण्णवतिः त्यांतमनृष्योक्तश्च स्त्रीवेदं निकित्य तीर्थकरत्वाहारकृत्यपूर्ववेदान् नामनन्यनात् । तत्र मिध्यादृष्टौ उदयभुव्छेदो मिध्यात्वं । सासादने बनंतानुवंशिवतुक्यं मनुष्यानुपूर्व्यं च क्षंयतेनुत्रयात् । मिश्रे मिध्यकृतिः । असंयते द्वितीयक्षयायनुत्वकृत्यानात्रयायवरक्षित्यः । देससंयते । तृतीय-कषायन्यनुक्तं नोवंशोतं च । प्रस्ते स्त्यानमृद्धित्रययेव । अप्रस्तापुर्वकरणयोः गुणस्थानवत् चतुःयः । अनिवृत्ति-करणमानभाषेयु क्रमेण स्त्रीवेदसंज्वनक्रीषमानमायाः । सुक्सवाचारावेकरणयोः । उपरातिकवाये चळाताव्यं नाराचं । शोणक्रयाये बोददा । सयोगे त्रियात । अयोगे तीर्थकरवाभावातः एकाव्यः । एवं सितं मिध्यावद्यौ

क्षीणकषायमें दो मिळाकर अनुत्य तेंताळील। चदय सत्तावन। ब्युच्छित्त सोळह।
 स्वागोमें सोळह मिळाकर तीर्थकरका चत्र्य होनेसे अनुद्य अंठावन। चत्र्य

वयालीस । व्युच्छिति तीस । १४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुदय अठासी । ददय वारह ॥३००॥

सूक्त साम्परायमें सुक्त छोम । उपज्ञान्त कषायमें वज्जनाराच नाराच । क्षीणकघायमें सोलह । सयोगीमें तीस और तीर्वकरका अभाव होनेसे अयोगीमें ग्यारह । ऐसा होनेपर---

१. मिध्यावृष्टिमें अनुद्य मिश्र और सम्यक्त प्रकृतिका। उदय चौरानवे।

२. सासादनमें एक मिलानेसे अनुद्य तीन । उदय तिरानवे । न्युन्छिति पाँच ।

१. स<sup>°</sup>त्रंगलेयप् १२. स<sup>°</sup>त्तिगलु ५।

प्रमत्तातंत्रवानां हस्यानपृद्धित्रवसेषुद्वयश्युव्छित्तियक्षु-३ । सप्रमत्तानोळमप्रकर्यकरणनोळ गुण-स्थानवोळपेळ्ड नात्कु ४ साह ६ मुदयन्युव्छित्तिगळपुत्र । बतिवृत्तिकरणन झागभागे गळोळू स्त्रीवेदसुं १ संव्यकतकोषमुं १ संव्यकतमानमुं १ संव्यकतमायेषुर्शास्तु नात्कुं ४ प्रकृतिगळ्दय-व्युव्छित्तियपुत्र । सूरुमसांपरायनोळ् सूरुमकोसमे वे व्युव्छित्तियक्कु १ ग्रुपशांतकवायनोळ् ५ बच्नाराखनाराथझरीरसंहतनद्वित्ययुव्यव्युव्छितियक्कुं २ ।

क्षीणकवायनोळ्य गुणस्थानदोळ्येन्द्र निर्देषु १ प्रचलेषु १ शानाव रणपंचकेषु ५ मंतराव पंचकसु ५ मंतराव पंचकसु ५ वर्गनाव रणपंचकेषु ५ मंतराव पंचकसु ५ वर्गनाव रणपंचकेषु ५ मंतराव पंचकसु ५ वर्गनाव रणपंचकेषु १ मिन्तु पिवनारं प्रकृतिनळ्ववन्यु व्हिन्त नळप्पु १ १ । सयोगिकेविल्रहारकनोळ्यातरवेवनीयावि वन्नो द्वु प्रकृतिनळ्ववन्यु विल्रहारकनोळ्यातरवेवनीयावि वन्नो द्वु प्रकृतिनळ्ववन्यु विल्रहारकनोळ्यातरवेवनीयावि वन्नो द्वु प्रकृतिनळ्ववन्यु विल्रहारकनोळ्यातरवेवनीयावि वन्नो द्वु प्रकृतिनळ्व प्रविक्ताच्यु ११ वेक वेक वेक मान्त्रियात्व ति स्वत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु १ । उव्यंगळ्यात्व ति स्वत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु १ । उव्यंगळ्यात्व १ । साम्रत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु १ । साम्रत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु स्व ३ । उव्यंगळ्यात्व क्ष्यु व्हिष्ट प्रविक्ताच्यु १ । साम्रत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु क्ष्यु विल्रह्म १ । साम्रत्राव्हिष्ट प्रविक्ताच्यु क्ष्यु विल्रह्म विल्रह्म १ । साम्रत्राव्ह व्यवस्य क्ष्यु क्ष्यु विल्रह्म विल्रह्म १ । अस्य स्वत्राव्ह व्यवस्य क्ष्यु विल्रह्म विल्रह्म १ । व्यवस्य क्ष्यक्ष क्ष्या विल्रह्म १ । व्यवस्य क्ष्यक्ष विल्यु व्यवस्य विल्यु १ । उवस्य क्ष्यक्ष विल्यु व्यवस्य विल्यु १ । उवस्य क्ष्यक्ष विल्यु विल्यु १ । उवस्य क्ष्यक्ष विल्यु विल्यु विल्यु १ । अप्य क्ष्यक्ष विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु १ । अप्य क्ष्यक्ष विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु विल्यु वि

२० अनुस्यः मिश्रसत्यक्तव्यकृति । उदयः चतुर्नवितः । सासादने एकं संयोज्यानुदयः त्रीणि । उदयः त्रिनवितः । सिश्र अनुद्यः पंत्र संयोज्य मिश्रमुक्तपुद्यात्यसः । उदयः एकाननवितः । अस्यते अनुदयः एकं संयोज्य सम्यक्तव्यक्तपुद्यात्यस्य । स्वयः एकाननवितः । देशसंयते सन्त संयोज्य अनुदयः चतुर्वातिः । अस्यते पत्र संयोज्य अनुदयः प्रकालितः । अस्यते त्र संयोज्य अनुदयः एकानवित्यतिः । अस्यते त्र संयोज्य अनुदयः एकानवित्यतिः । उदयः सन्तवन्यतिः । अस्यते त्र संयोज्य अनुदयः एकानवित्यतिः । अस्यते त्र संयोज्य अनुदयः स्वतिः । अपूर्वकरणे चत्वारि संयोज्य अनुदयः वर्द्ववितिः । उदयः सन्तितः ।

30

सिअमें पाँच मिलाकर मिलप्रकृतिका बदय होनेसे अनुदय सात। खदय नवासी।
 ब्युच्छिति एक।

४. असंयतमें एक मिळानेसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय सात । उदय नवासी । व्युच्छित्ति सात ।

५. देशसंयतमें सात मिलाकर अनुदय चौदह । उदय वयासी ।

६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय धनीस । उदय सतसर । व्यु. तीन ।

७. अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय बाईस । बदय चौहत्तर । ब्यु. चार ।

८. अपूर्वकरणमें चार मिळाकर अनुदय छव्बीस। खब्ब सत्तर। ब्यु. छह।

१. म कमुमय्यु ५।

रङ् ३२। उवयंगळखत्तानाकृ ६४। सुश्मसांपरायगुणस्थानवोकृ नास्कुगूवियनृवयंगळ् प्रवत्ताद ३६। वययंगळखत् ६०। उपदांतकवायगुणस्थानवोको बुगूवियनृवयंगळ् मुक्तेळ् ३७। उदयं-गळखत्तो भत् ५९। सोणकवायगुणस्थानवोळरङ् गृहियनृवयग्रकृतिमक् भूवतो भत्तु ३९। उदयं-गळवत्तेळ् ५७। सपोगिकेविकभट्टारकगुणस्थानवोळमूबत्तुव्यनृवयंगळेकसत्त्रद्ध ५५। उदय-गकुनात्वत्तो दु ४१। अपोगिकेविकभट्टारकगुणस्थानवोळमूबत्तुगृहियनृवयंगळेकसत्त्रद्ध ८५। उवयं-गक्त पत्नो दे ११ कोबोडे तोस्थोंवयोमत्त्रस्यवृत्तियं संदृष्टि:—

### योनिमतिमनष्योदययोगप्रकृतिगळ ९६

| ۰    | मि        | सा        | मि | अ  | दे | प्र | म | अ | म | सू | उ | क्षी     | स  | अ  |
|------|-----------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|----|---|----------|----|----|
| ह्यु | 8         | ч         | ٤  | હ  | 4  | ₹   | ¥ | Ę | 8 | 8  | 2 | १६       | şo | ११ |
| उ    | <b>98</b> | <b>९३</b> | ८९ | ८९ |    |     |   |   |   |    |   | ५७<br>३९ |    |    |

पूर्णतरबद्षे स्वानुष्रस्यात्यायुक्षंयं। मनुष्यलब्ध्यप्रयात्त्रिमध्यादृष्टियोलुद्वययोग्यप्रकृति-गळ् तिर्यंचिमध्यादृष्टिलब्ध्यपर्याप्तकनोलु पेठ्वंते एत्यत्तो हु ७१ प्रकृतिगळपु बल्लि तिर्ध्यगानु-पूर्व्यमं तिर्ध्यगतिनाममं तिर्थंगायुव्यमुमं कलेडु मनुष्यानुपूर्व्यममं मनुष्यातिनाममं मनुष्या- २० युष्यमं कृड्युडे बी विशेषमरियलपडुर्गु।

मनिवृत्तिकरणे वट् संयोज्य अनुदयः हात्रिञत् । उदयः चतुःवष्टि । सुक्ष्मताश्रराये चत्वारि संयोज्य अनुदयः चट्तिशत् । उदयः पष्टिः । उपशांतकषाये एकां संयोज्य अनुदयः सन्वत्तिशत् । उदयः एकान्त्रवष्टिः । शोण-कवाये हे संयोज्य अनुदयः एकान्त्रवस्त्रारिशत् । उदयः सन्वत्तं वात्रत् । समीपे चौद्रद्य संयोज्य अनुदयः पंचर्षमात् । उदयः एकपत्र्वारिशत् । अयोगे त्रिशतं संयोज्य अनुदयः पंचाशीतिः । उदयः एकादयः तौर्षोमावात् ।

मनुष्यस्थयप्रितः उदयप्रकृतयः तिर्यस्कव्यपयप्तिवदेकसप्ततिः । तत्र तिरस्यः आनुपूर्व्यगस्यायूषि निष्ठ । मनुष्यस्य तानि ज्ञातस्यानि ।। २०१ ॥

- अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय बत्तीस । तदय चौंसठ । ब्यु. चार ।
- १०. सृक्ष्मसाम्परायमें चार मिळाकर अनुदय छत्तीस । उदय साठ । ब्यु. एक ।
- ११. उपेशान्त कषायमें एक मिलाकर अनुदय सैंतीस । उदय उनसठ । व्यु. दो।
- १२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय उनतालीस । उदय सत्तावन । व्यु. सोलह ।
- १३. सयोगीमें सोलह मिलाकर अनुदय पचपन। उदय इकतालीस।
- १४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुदय पचासी। उदय ग्यारह क्योंकि तीर्थंकरका अभाव है।

मनुष्य टब्ध्यपर्याप्तकमें उदय प्रकृतियाँ छब्ध्यपर्याप्तककी तरह इकहत्तर। इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यंचानुपूर्वी, तिर्यंचगित और तिर्यंचायुके स्थानमें मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यगति और मनुष्यायुका उदय होता है ॥३०१॥

٠,

20

२५

बनंतरं भोगभूमिजमन्द्यरोळं तिर्व्यंश्वरोलमृद्ययोग्यप्रकृतिगळं गाथाद्वयदिवं पेळदपरः --मणुसीघं वा भोगे दुब्मगचउणीच-संद-थीणतियं। दगादितित्थमपुण्णं संहदि-संठाणचरिमपणं ॥३०२॥ हारदहीणा एवं तिरिये मणुदच्चगोदमणुवाउं । अविणय पविखन णीचं तिरियद् -तिरियाउ-उज्जीवं ॥३०३॥

मनुष्यौधवदुभोगे दृब्भंगसतुर्भोचवंढस्त्यानगृद्धित्रयं दृर्गातितीत्र्थमपूर्ण संहननसंस्थान चरम पंच ॥

आहारद्वयद्वीनाः एवं तिरव्यि मनव्यद्वयोक्वैगोत्रिमनव्यायरपनीय प्रक्षिप नीचं तिर्ध्येग्द्वय तिरवंगायक्द्योतं ॥

भोगभूमिजमनुष्यदगळगुदययोग्य प्रकृतिगळ नृरिष्पत्तेरदरोळ १२२। स्थावरद्विकमुं २। तिर्व्येग्द्रिकम् २। जातपद्विकम् २ मेकॅद्रियम् १। विकलत्रयम् ३ साधारणशरीरनामम् १ मित-रायुस्त्रितयमुं वैक्रियिकषट्कमु ६ मितिप्पत्तं प्रकृतिगळं २० कळेत् मनध्यौघदोळ नरेरडेतंते इस्लियुमवरोळ् दुर्व्भगद्स्वरानादेयायशस्कीतियुं नीचैश्गीत्रमुं इंडवेदमुं स्त्यानगृद्धित्रितयमुम-प्रशस्तिबहायोगितयं तीत्र्वेकरनाममुमपर्ग्याप्तनामम् चरमसंहनन पंचकम् चरमसंस्थान पंचकम् १५ माहारकद्वयमुमितित्यत्तनात्क प्रकृतिगळ २४ भोगभूनिमनुष्यरोळद्विमुखवत्लप्यूदरिदमिवं कळदेडि प्यतं द प्रकृतिगळण्युव ७८ वल्लि मिथ्यादृष्टियोळ मिथ्यार अप्रकृतियों वे छेदमक्कूं १। सासादननोळ-नंतानुवंधिकषायचतुष्ट्यमे छेदमक्क् ४। मिश्रनोळु मिश्रप्रकृतियो दे १ च्छेदमक्क् १ मसंयतनोळ द्वितीयकषायचतुष्टयं मनुष्यानुषुळ्यंमुभितय्दं प्रकृतिगळ्गे व्युक्छितियक्क् ५ मंतागुत्तं विरल् मिन्यादष्टिगणस्थानदोळ मिश्रप्रकृतियं सम्यक्तवप्रकृतियांमतरेड प्रकृतिगळनदयंगळ २। उदयं-

अब भोगभमिमनव्यतिरहवोगीबाद्वयेनाह--

भोगभूमिमनुष्याणा मनुष्यीयवदिति द्वयत्तरशतं । तत्रापि दर्भगदःस्वरानादेयायशस्त्रातिनीचैगीत्रपंढः वेदस्त्यानगद्भित्रयाप्रेशस्त्रविहायोगितितीर्थं करस्वापयमिचरमपंचसंहनतपंचसंस्थानहारकद्वयं न इत्यद्वययोग्य-प्रकृतयः अष्टसप्ततिः । तत्र मिध्यादष्टी मिध्यात्वं छेरः । सासादने अनंतानवंधिचतव्यं । मिश्रे मिश्रप्रकृतिः ।

### योनिमन्मनुष्य रचना ९६

| Ē | म. | आ. | मि. | अ. | दे. | Я. | अ.         | अ. | अ. | सू. | ₹. | क्षी. | स. | अ. |
|---|----|----|-----|----|-----|----|------------|----|----|-----|----|-------|----|----|
|   | 8  | 4  | 8   | و  | ч   | 3  | -8         | ξ  | 8  | ٤   | 7  | १६    | 30 | 99 |
| 1 | ९४ | ९३ | ८९  | ८९ |     | 99 | ment sense |    | 28 |     |    | ,0    | 88 | 88 |
| 1 | ₹. | 3  | ৩   | 9  | 88  | १९ | २२         | २६ | 32 | ३६  | 30 | 30    | 44 | 64 |

आगे दो गाथाओंसे भोगभूमिके मनुष्य और तिर्वचोंमें कहते हैं-

भोगभूमिके मनुष्योंमें सामान्य मनुष्यकी तरह एक सी दो उदययोग्य हैं। किन्त वन एक सौ दोमें से भी दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्त्रीत, नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अप्रशस्तिबहायोगित, तीर्थंकर, अपर्याप्त, अन्तके पाँच संहनन और

गळप्पत्ताच ७६। सासावनगुणस्यानबोळो दुर्गाडयनुष्यंगळ सूच २। उदयंगळप्पत्तस्यु ७५। प्रिश्र-गुणस्यानबोळ् नात्कुर्ग्डियनुष्यंगळेळरोळ् प्रिश्रप्रकृतियं कळेड्डयंगळोळ् कृडिमत्तपुष्यंगळोळ् मनुष्यानपुरुष्यंमं कळेदनुष्यंगळोळ् कृड्तं विरकनुष्यंगळेळ् ७। उदयंगळप्पतो दु ७१। असंयत-गुणस्यानवोळो दु गूडियनुष्यंगळे टरोळ् सम्यक्त्वप्रकृतियुमं मनुष्यानपुष्यंगुमं कळेदुष्यंगळोळ् कृडतं विरक्रनद्यंगळाठ ६ उदयंगळपत्ते रह ७२ संड्रष्टिः—

|      | मि | सा | मि | अ  |
|------|----|----|----|----|
| ह्यु | 8  | 8  | 8  | 4  |
| उ    | ७६ | હય | ७१ | ७२ |
| अ    | 2  | 3  | v  | Ę  |

"एवं तिरिंद मन्व्यद्वयोच्चेगांत्रमन्व्यायेच्य" में बी नात्कु प्रकृतिगळं कळेंदु नीचेगांत्रमुं तिर्ध्यम् प्रमृति तिर्ध्यम् प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रमृति प्रम

क्षसंयते द्वितीयकथाय बतुष्कं मनुष्ठागुरुव ५ । तथासति मिध्यादृष्टी मिश्रवस्यवस्वप्रकृती अनुदयः । उदयं बहुससितः । साश्रासने एकां संतोजय अनुदयं जीणि । उदये पंचससितः । मिश्रे अनुवये चतुनिमनुष्यानुप्रश्चां संतोजय मिश्रादयारसमः । उदये एकससतिः । असंयते अनुदयः एकां संयोज्य सम्यक्त्यप्रकृतिमनुष्यानुप्रयदियात् १५ बट । उदये द्वासतितः ।

पाँच संस्थान तथा आहारऋद्विकका उदय न होनेसे उदययोग्य प्रकृतियाँ अठहत्तर हैं। वहाँ सिध्यादृष्टिमें सिध्यायको ज्युन्छिति होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, सिक्रमें सिक्षप्रकृति और असंयतमें अप्रत्यास्थानावरण चार मनुष्यायु इन पाँचकी ज्युन्छित्ति होती हैं। ऐसा होनेपर—

- १. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका अनुद्य । उद्य छिहत्तर । व्यु. १ ।
- २ सासादनमें एक मिलाकर अनुदय तीन । उदय पंचहत्तर । व्युच्छिति चार ।
- सिश्रमें सासादनमें अनुदय तीनमें चार व्युच्छिति तथा मनुष्यानुपूर्वा सिछाकर तथा सिश्रका चदय होनेसे एक घटाकर सातका अनुदय है। उदय इकहत्तरका।
- ४. असंयतमें एक मिलाकर तथा सम्यक्त्व प्रकृति और मनुष्यानुपूर्वीका उदय होनेसे २५ हो घटाकर अनुदय छह। इदय बहत्तर।

१. म ° ध्यंगलं कलेव नीचैग्गोत्र तिर्ध्यंग्दिक विर्धांगायुरुवीतमुमें । २. म 'यक्कु मिथ्या'।

७६। मिथ्यगुणस्थानवोळ् नास्कुमुडियन्वयंगळेळरोळ् भिथ्यकृतियं कञ्चेड्वयंगळोळ् कृषि सर्छ-वर्यंगळोल् तिर्च्यागानुपुर्क्यमं कळेवनुवर्यंगळोळ् कृड्तं विरकनृवयंगळेल् ७। उवयंगळेल्यसरह ७२। बसंयतगुणस्यानवळोड्मुडिववयंगळेरोज् सम्यस्वयङ्कतियुसं तिर्यंगानुवृक्यमं कळेडुबर्यंगळोल् विरकनृवयंगळार ६। उवयप्रकृतिगळेल्यत मूह ७३। संवृष्टिः

भोगभमि तिर्यंच योग्य ७९

| 0    | मि | सा | मि | व  |
|------|----|----|----|----|
| क्यु | 8  | 8  | 8  | ٩  |
| उ    | 99 | ७६ | ७२ | ₽. |
| अ    | 2  | ₹  | 9  | Ę  |

एवं तिरिष्य मनुष्यद्वशेष्यंगीनमनुष्याभूष्यपतीय नीवैगीनतिर्यद्वयित्वगपुरवातेषु निस्तिते भोगपूर्मितियमु उदयरोध्या एकोनासीतिः । तम निष्यानुष्टी मिष्यात्यं अपिक्षितः । सासादने अनंतानुष्यं चतुष्कं ।

मिश्रे मिश्रमृतिः । वर्षयते द्वितीयक्वायषपुष्कं तिर्यगायुवः ५। एवं सति निष्यादृष्टी मिश्रमृत्यसन्त्वे

सनुदयः । उदये सत्तसतिः । सामन्ति एकं संयोज्य अनुदयः नयं । उदये चट्सतिः । निश्ने अनुद्वः

रै० चुन्तित्यंगानुष्क्ये संयोज्य मिश्रोद्यात्सत्त्व । उदयो द्वायति । स्वेशते अनुदयः एकं संयोज्य सन्यस्य
महतित्यंगानुष्क्यों स्योज्य मिश्रोद्यात्सत्तः ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥

इसी प्रकार तियंत्रमें मनुष्याति, मनुष्यानुपूर्वी, वच्चगोत्र और मनुष्यायु घटाकर नीचगोत्र तियंत्राति तियंत्रानुष्ति, तियंत्रायु और उद्योत मिलानेपर भोगभूमि तियंत्रोमें वदययोग्य बन्यासी ७९ हैं। वनमें मिल्यानुष्टिमें मिल्यानुकी ट्युच्छिति होती है। सासादन-१५ में अनन्तानुबन्धी चार, सिक्से मिल्याकृति और असंगतमें अप्रयाख्यानावरण कपाय चार तथा तियंत्रायु पाँचकी ट्युच्छिति होती है। ऐसा होनेपर—

- १. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्तका अनुदय। उदय सतहतर। व्युच्छिति एक।
- २ सासादनमें एक मिलाकर अनुरय तीन । उदय छिहतर । व्युच्छिति चार ।
- रे. सिश्रमें तीनमें चार व्युच्छिति और तियंचानुपूर्वी मिळाकर मिश्रका बदय होनेसे २० अनुदय सात। बदय बहत्तर। व्युच्छिति एक।

४. असंयतमें सतमें एक मिठाकर सम्यक्तव प्रकृति और तिर्यंचानुपूर्वीका उदय होने-से अनुदय छह । उदय तिहत्तर ॥३०२-३०३॥

भोगमूमि मनुष्य रचना ७८

|   | सि. | सा. | मि. | <b>3</b> 4. |
|---|-----|-----|-----|-------------|
|   | 8   | 8   | - 8 | 4           |
| į | ૭६  | ૭૫  | ৩१  | 90          |
| Ì | ٦,  | 3   | G   | £           |

भोगभूमि तियंच रचना ७९

| 1 6 |     | 16  | _    |
|-----|-----|-----|------|
| ास. | सा. | 14. | अ.   |
| 8   | 8   | 8   | 4    |
| 99  | ७६  | 9२  | · 60 |
| =   | 3   | - 0 | - 5  |

क्षनंतरं वेबगतियोद्धवययोग्यप्रकृतिगळ चेळवपर :---भोगं व सुरे णरंचउणराउवज्ज्ञ्ण सुरचउसुराउं । स्तिव देवे णेवित्यी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदी य ॥३०४॥

भोगवस्पुरे नरचतुर्णरायुर्ध्वज्ञोनं सुरचतुः सुरायुः । क्षिप देवे नैव स्त्रीं स्त्रियां न पुरुष-वेदश्च ।र

भोगभूमिजरोज् पेक्वंते सुररोळपुबययोग्यप्रकृतिगळेप्यते ट्युबबरोळ् मनुष्यगतिहयम् मौदारिकद्वयभुमें व नरचनुष्टयसुमें नराषुष्यपुमें वक्ष्मद्वयम् नराषुष्यपुमें वक्ष्मद्वयम् नराषुष्यपुमें वक्ष्मद्वयम् नराषुष्यपुमें वक्ष्मद्वयम् नराष्ट्रयसुमें व सुरचनुष्कम् मुरायुष्यमितेतृं प्रकृतिगळे कृड्तं विरकृ सामान्यदेवोदययोग्य प्रकृतिगळेपनेकु ७। बल्लि मिष्यावृष्टियोज् प्रकृतिगळे कृड्तं विरकृ सामान्यदेवोदययोग्य प्रकृतिगळेपनेकु ७। बल्लि मिष्यावृष्टियोज् १। सासावननोळन्तानुद्विषक्षयायनुष्ट्यमे स्थूच्छितियम् १। सासावननोळन्तानुद्विषक्षयायनुष्ट्यमे स्थूच्छित्यम् १। सासावनोज् द्वित्यक्षयायनुष्ट्यमे स्थूच्छित्यम् १। सामावनोज् द्वित्यक्षयायनुष्ट्यमे स्थूच्छित्यम् १। सामावनोज् सिप्यम् स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यम् स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यम् स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्थानित्यमे स्

सुरेषु भोगभूमिनदिति जष्टमस्तिः । तत्र मनुष्पगतिद्वयोदारिकद्वयनरापुर्वकाक्वयभनाराचसहनास्यमनीय देवगतिद्वयविद्धित्वद्वयमुः गृद्धम् निक्षित्वेषु सामान्यदेवोदययोयाः स्टत्यस्तिः । तत्र मिष्पाद्देशे मिष्पाद्वं सुर्वक्रितिः । सामादने अनेतानुर्वेषनपुर्कः । मिर्च मिर्म । अस्तित्वे द्वितीयक्षयायनपुरुक्तपुरुक्तपुरार्ग्यं। एसं सर्वि मिष्पाद्शे अनुर्वे भिन्नसम्बन्धकः विद्योते पंचसमितः । सामावने एका संयोग्य अनुद्यतिस्तरः ।

देवोंमें भोगभूमिकी तरह अठहत्तर उदययोग्य है। किन्तु अनमेन्से मनुष्यगति, मनुष्यानु-पूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपीग, मनुष्यायु, व अधेभनाराच सहनन घटाकर २५ देवगति, देवानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अगोपीग और देवायु मिलानेसे सामान्य-देवमें उदययोग्य सतहत्तर ७० होती हैं। उनमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यादकी अपुण्डिति होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, मिश्रमें मिश्र, असंयतमें अप्रत्याख्यानावरण चार, देवायु, वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक अंगोपीगकी ब्युष्टिति होती है। ऐसा होनेपर--

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका अनुद्य । उदय पचहत्तर ।

अब देवगताबाद--

आगे देवगतिमें कहते हैं-

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय तीन । उदय चौहत्तर । व्युच्छिति चार ।

१ म भुमनिता रंप्रकृतिगलं कले ।

दयंगळार ६ उवयंगळेप्पत्तों द संदृष्टि :-

देवसामान्ययोग्य ७७

| ۰        | मि | सा | मि | अव  |
|----------|----|----|----|-----|
| ब्युच्छि | 8  | 8  | 8  | ٩   |
| उदी      | હથ | 98 | 90 | ७१  |
| बनु      | ₹. | ą  | 9  | ~ Ę |

धित्ल्ल देवपतियोळ्, देवक्कंळोळ्, पुवेदोवधमे देवियरोळ्, स्त्रीवेदोवधमे नियतोवधमम्बर्कु-मन्पुर्वारतं देवक्कंळोळ्, स्त्रीवेदमं कळेदोडे सौधन्मींव्यरिमप्रेवेयकावसानमाद सुररोळ्डवधयोग्य ५ प्रकृतिगळेप्यताद ७६। धित्ल्लयुं सामान्यसुररोळाखुदोडु कवनमविल्लियुमरियल्यडुगुं सुगमं। संदृष्टि:— सोधन्मांच्यरिमप्रेवेयकयोग्य ७६

| 0    | मि | सा | बि  | अ  |
|------|----|----|-----|----|
| ध्यु | ٤  | 8  | ٩   | ۹, |
| उ    | ७४ | ७३ | ६९  | 90 |
| अ    | २  | n  | · · | Ę  |

उदये चतुःसप्ततिः । मिश्रे अनुदयः चतुः (अवानुपूर्वः संयोज्य मिश्रोदयात् सत्तः । उदये सप्ततिः । असंयते अनुदय एकां संयोज्य सम्यवस्त्रफ्रतिदेवानुपूर्व्योदयात् यद् । उदये एकसप्ततिः ।

देवेषु पुंबेदस्यैनोदयः । देवीषु स्त्रीवेदस्यैनिति नियमान् स्त्रीवेदेशनाते सीवर्माषुपरिमर्प्रवेयकावसानेषु-१० दययोग्यप्रकृतयः बदसप्तितः । अन्यत्सर्वं सामान्यस्यत्त्रतः ज्ञातव्यं । संदक्षिः—

| · सं | सौधमश्चिपरिमग्रैवे = यो ७६ |         |      |    |  |  |  |
|------|----------------------------|---------|------|----|--|--|--|
| व्यु | 3.                         | 8 8 8 8 |      |    |  |  |  |
| उ    | ७४                         | ६७ ४७   |      | 90 |  |  |  |
| झ    | २ मि                       | ३ सा    | ७ मि | ६अ |  |  |  |

सिश्रमें चार और देवानुपूर्वी मिलाकर तथा मिश्रका उदय होनेसे अनुदय सात। उदय सत्तर। ब्यु. एक।

असंयत्रमें एक मिलाकर सम्यक्त्व प्रकृति और देवानुपूर्वीका वदय होनेसे अनुदय छह । बदय एकहत्तर । तथा देवोंमें पुरुषवेदका ही बदय होता है और देवांगनाओंमें स्थी-

अनुविज्ञानुसर चतुर्श्वविज्ञानंगळोळू वेळवषदः— अविरदटाणं एक्कं अणुद्दिसादिसु सुरोघमेव हवे । अवणतिकप्पित्योणं असंजदे णत्यि देवाणु ॥३०५॥

अविरतस्थानमेकमनुविज्ञाविषु सुरोध एव भवेत्। भवनत्रयकल्पस्त्रीणानसंयते नास्ति वेदानपुरुष्यं ।।

अनुविज्ञानुत्तरिवमानंगळोळ् असंयतगुणस्थानमो वैयक्कुमप्युवरिवमुवययोग्यप्रकृतिगळेष्य-संयप्युव ७०। भवनत्रयवेववेवियमौ कत्यजस्त्रीयगं सुरीवमेयक्कुमबुकार्जावेवसुवययोग्यप्रकृति-गळेष्पसंळरोळ् ७७ वेवक्कंळ्योस्लं पुवेवमं वेवियगोस्लं स्त्रवेवमेयक्कुमबु कारणविवं विवक्षित वेववेवियरोळ्ययप्रकृतिगळेष्यताद ७६। ई भवनत्रयकारोळं कत्यवलत्रीयरोळं सम्यन्दृष्टिगळ्युट्ट-रप्पुवरिवमनंयतगुणस्यानवोळ् वेवानुपुरुष्यमं कळेबु सासावननोळ्वयस्युक्तियं माइसं विरस् १० सासावनसम्यन्दियोळ्वयस्युक्तिगळप्यु ५। असंयतसम्यन्दृष्टियोळ्ववयस्युक्तिस्य साम्यन्द्रे ८। जेवकयनसमित्रं सगममक्ष्रं । संदर्श्यः

भवन ३ कल्प स्त्रीयोग्य ७६

| 0    | मि | सा | मि | म   |
|------|----|----|----|-----|
| ब्यु | १  | ч  | 8  | 6   |
| उ    | 80 | ξe | ६९ | ĘQ, |
| 31   | 3  | 3  | 1  | 10  |

॥ ३०४ ॥ अनुदिशादिष्वाह---

कर्दिशानुतर्ज्युर्वयिषानेषु असंवतृणस्वानवे स्थात्। तेन वरवयोभाः सप्तिरेव । तवनवयदेव- १५ देवीनां कलस्त्रीणां च सुरोव एव हर्युरवयोग्याः सप्तसतिः ॥७०॥ केक्कदेवतु देवीतु वा पर्वसतिः ॥७६॥ भवनवये कलस्त्रीणु च सम्यगृष्टपृत्रतेरसंवतृणस्वाने देवानूपूर्यं नास्तीति सासावे व्युष्णितिः पंव ५ । सर्वयते अस्ति ८ । वेषं सर्वं सुगमं ।

वैदका ही बदय होता है। अत: देवोंमें स्त्रीवेदके बिना सौधर्मसे लेकर खपरिम प्रैवेयक पर्यन्त स्त्रीवेदके बिना लिहत्तर बदययोग्य है। अन्य सब सामान्य देवोंकी तरह जानना ॥२०४॥

अनुदिश आदिमें कहते हैं---

नी अनुदिश और पाँच अनुचर विमानोंमें एक असंयत गुणस्थान ही होता है अतः वहाँ उदययोग्य सत्तर हो हैं। अवतिक्रकों देव और देवियोमें तथा करपवासी देवांगताओं में सामान्यदेवकी तरह उदययोग्य सतहतर ७० हैं। केवल देव और देवियोमें वदययोग्य छिहत्तर हैं। भवनिक्रकों कोर करपवासी देवियोमें वदययोग्य छिहत्तर हैं। भवनिक्रकों कोर करपवासी देवियोमें सम्यावृद्धि मरकर जन्म नहीं छेता इसिर्छए २५ असंयत गुणस्थानमें देवानुपूर्वीका उदय नहीं होता। छसकी व्युच्छित्त सासादनमें होनेसे

क्षनंतर्रामद्वियमान्गंगोयोळ्ड्डययोग्यप्रकृतिगळं गाथात्रपविं वेळवपरः :---तिरिय अपुण्णं वेगे परधादच्यक्क-पुण्ण-साहरणं । एडंडियजसथीणतियावरजगळं च मिळिदव्वं ।।३०६॥

तिर्व्यापूर्णवेवेकेंद्रिये परवातचतुष्कपूर्णसाघारणमेकेंद्रिययशः स्त्यानगृश्चित्रतयस्यावरपृगर्ल ५ च मिलिसवर्यः।।

> ऋणमंगोवंगतसं संहदिपंचक्खमेवभिद्य वियत्रे । अवणिय थावरजुगलं साहरणेयक्खमादावं ॥३०७॥

ऋणमंगोपांगत्रससंहननपंचेब्रियमेवमिह विकले । अपनीय स्यावरयुगलं सारारणैकाक्ष-मातपं ॥

> खिब तसदुग्गदिदुस्मरमंगोवंगं सजादिसेवट्टं । ओघं सयले साहारणिगिविगलादावथावरदुगूणं ॥३०८ः॥

क्षिप त्रसदुर्गतिदुःस्वरमंगोपांगं स्वजाति सृपाटिकासंहननं ओधः सकले साधारणैकविकला-तपस्थावरद्विकोनः ॥

| भवनत्रयकल्पस्त्रीयोग्य | ७६ |
|------------------------|----|
|------------------------|----|

| व्यु | १  | ч  | ę  | ۷  |
|------|----|----|----|----|
| उ    | ७४ | ७३ | ६९ | ६९ |
| अ    | 3  | ₹  | و  | ٥  |
|      | मि | सा | मि | अ  |

३०५ । अथेंद्रियमार्गणायां गाथात्रयेणाह—

पाँचकी ब्युच्छित्ति होती है और असंयतमें आठकी ब्युच्छित्ति होती है। शेष सब सुगम है॥३०५॥

सौधर्मादि उपरिग्रै० ७६

|       | मि. | सा. | मि. | अ. |
|-------|-----|-----|-----|----|
| च्य.  | ۶   | 8   | 8   | 9, |
| चद्य  | ૭૪  | ૭રૂ | ६९  | ဇစ |
| अनुदय | 2   | 3   | و   | Ę  |

#### भवनत्रिक-कल्पम्त्री---७६

|       | मि. | सा. | मि. | अ. |
|-------|-----|-----|-----|----|
| व्यु. | 8   | ч   | 2   | ۷  |
| उदय   | 98  | ७३  | ६९  | ६९ |
| अनुदय | २   | 3   | ی   | 9  |

आगे तीन गाथाओंसे इन्द्रिय मार्गणामें कहते हैं-

एकेंद्रिय योग्य ८०

| 0    | Ĥ. | सा. |
|------|----|-----|
| ब्यु | 88 | Ę   |
| उ    | 60 | ६९  |
| व    | 0  | 88  |

एकेंद्रियमार्गणायां उदयवोग्याः तिर्वगपर्यात्तपेचेंद्रियवदित्येकतितः। तत्र परवातातपोद्योतोञ्ज्ञवास-पर्याससायाः एकेंद्रिया यदारकोतिस्त्यानगृद्धित्रयस्यावस्तुक्ष्माणि केलयत्वा अंगोनोवत्रसमुद्यादिकासहननपर्येद्रिये-रूपनीतेष्ववातिः स्युः। तत्र मिच्छादायं सुदुमनियमिति पंच पुतः स्त्यानगृद्धित्रयस्यातोचोतोज्ञ्ज्यासाः सातास्त्रानुवयात् यद् च मिष्ट्यानुष्ठी व्याच्छितिः ११। सातास्तरेजनेतानुविध्यन्त्यक्रेतिसस्यावराणि यद। समाप्तिति मिष्ट्यानुष्ठी अनुदयः गुन्यं। उदयः अशीतिः ८०। सातादने अनुदये एकादश ११। उदये एकोनस-

एकेन्द्रिय मार्गणामें उत्य योग्य तिर्यंचलक्ष्यपर्याप्तको तरह इकहत्तर ७१। किन्तु उसमें परचात, आतत्, उद्योज, उन्ह्यूनाम, पर्यात, साधारणा, एकेन्द्रिय, अयहास्कीति, स्त्यानगृद्धि २० आदि तीन, स्थावर और सहम मिलाकर औदारिक अंगोपाग, असन, सुशादिका संहनन और पंचेन्द्रिय घटानेपर अस्वी होती हैं। उसमें मिल्याहिट्टों ग्यारहको व्युव्हिल्लि होती हैं— मिल्यास्त, आताप और सहस आदि तीन ये पाँच तथा स्त्यानगृद्धि आदि तीन, परचात, उद्योत, उन्ल्यूनासका सासादनमें अनुदय होनेसे लड्की ब्युच्लिति मी मिल्याहृष्टिमें होती है। सासादनमें अन-अनुवन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर लड्की ब्युच्लिति होती है। ऐसा होनेपर २५ मिल्याहृष्टिमं अनुदय सून्य, उदय अस्ती ८०। सासादनमें अनुदय म्यारह ११। उदय उत्तक्षका स्व

विकले ३ यो० ८१

| 0    | मि | सा |
|------|----|----|
| ब्यु | 80 | 4  |
| उ    | ८१ | ७१ |
| 87   | 0  | 80 |

सतिः ६९। एवमिह वियले-विकलनये अशीति संन्याच्य तत्र स्यावरमूद्यसाधारणैकेंद्रियातपातपनीय जनाप्रशस्तिहिहायोगितद्व,स्वराणोगांगस्वरातिम्यादिकारिहन्तेषु प्रश्लितेषु एकाशीतिद्वययोग्या मर्वति । तत्र निष्यास्वययीतस्यागपृद्धित्रयं पुनः परपातोच्छ्वाशोधीताश्यस्तिहृद्यायोगितदुःस्वराः सासादने अनुस्वात् निष्याद्वष्टी श्रृण्डितिः। १०। सामादने अनंतातृवीधनुष्याः स्वेकतस्यातिस्वीतं पं व। एयं सति निष्यादृष्टा-१५ बनुस्वे सृष्यं । उद्यये एकाशीतिः ८१। सासादने अनुस्वे १०। उद्ये एकस्वतिः ७१।

इसी प्रकार विकल्जनयमें अस्थांमें से स्थावर, सुरुम, साधारण, एकेन्द्रिय और आतप-को पटाकर त्रस, अप्रशस्त विहायोगित, दुःक्वर औदारिक अंगोपांग, सृपाटिका संहनन और अपनी-अपनी जाति (दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चीइन्द्रिय) भिलानेपर उद्यथोग्य इक्यासी होती हैं।

 विकल्त्रयमें मिध्यात्व और अपर्याप्त तथा स्थानगृद्धि आदि तीन, परघात, उच्छवास, चयोत, अप्रशस्त विहायोगति, दुस्वरका सासादनमें अनुदय होनेसे मिध्यावृध्यमें व्युच्छित्ति दस १०। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार और अपनी-अपनी जाति इस तरह पाँच। ऐसा होनेपर मिध्यावृध्यमें अनुदय श्रन्य। वदय इन्याती। सासादनमें अनुदय दस और छदय इक्हसर। सकलेंद्रियंगळोज् बोधः सायान्योवयमक्कातिगळ् नृरिष्पत्तं रहरोज् १२२ साधारणैकंग्रिय विकल्पत्रयातपस्थावरसुश्ममं बेंद्वं ८ प्रकृतिगळं कळेबोड्वययोग्यमकृतिगळ् नूरपविनास्कप्पु ११४ विस्त एकंचियारसं चतुर्गतिसाधारणमण्युर्वारंव चतुर्देशगुणस्थानंगळणुविस्त सिच्यादृष्टियोळ् निच्यारसुप्तमप्यांमनामनुमं बेर्ख् प्रकृतिगळणुवयण्छेवमक्कुं २। सासावननोळनंतानुकंविचयुक्कमं छेवसक्कुं ४। सिश्रनोळं सिश्यमकृतिय च्छेवसक्कुं २। सासावननोळनंतानुकंविचयुक्कमं छेवसक्कुं ४। सिश्रनोळं सिश्यमकृतिय च्छेवसक्कुं १९। वेश्वसंयतनोळ् एंदु प्रकृतिगळणुवयण्छेवसक्कुं ८। सेले प्रसत्तावि नवगुणस्थानंगळोळ् सामान्यगुणस्थानतोळ्लेळ्तंतस्तु ५ सास्त्र माव ६ माव ६ मोव १ सेरङ् २ पविनारं १६ मुक्तं ३० पसेरङ् १२ प्रकृतिगळणे प्रयासक्रविवयुक्छित्तियक्कुमंतागुर्स विरक् सम्बादित प्रवास्त्रकृतिय प्रवास्त्रकृतिय प्रस्तावि नवगुणस्थानंगळोळ् सामान्यगुणस्थानतोळ्ले सामान्यगळण्यात्रकृत्यम् १० प्रकृतिन प्रसादित पुणस्थानते कृत्य स्वयमकृतिय स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्वयंगळोळ् कर्वन वर्षाणकोळ् कृत्य विरकृत्वयंगळं स्वयमकृत्यंगळोळ् कर्वन वर्षाणकोळ् कर्वन वर्षाणकोळ् कर्वन स्वयंगळे स्वयमकृतिय स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्र स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्र स्वयमकृत्य स्वयमकृत्र स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वयमकृत्य स्वय

पंचिद्वियों में गुणस्थानकी तरह उदय योग्य एक सौ बाईस १२२ में से साधारण, एकेन्द्रिय, विकल्प्रय, आतप, स्थाबर, सूक्ष्म घटानेपर उदययोग्य एक सौ चौदह १४४। गुणस्थान चोदह । सिध्यादृष्टिमें मिध्यात्व और अपर्याप्त दोकी ब्युच्छिति २। सासादनमें अनन्तातुबन्धी चार ४। मिश्रमें मिश्र गकुलि हो। असंगतमें अप्रत्यास्थानावरण आदि २५ सतदह १९। देशसंयतमें आठ ८। प्रमन्त आदि में गुणस्थानकी तरह पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोळह, तोस, बारह । ऐसा होनेपर—

१. मिथ्यादृष्टिमें मिझ, सम्यक्त्व, अहारकद्विक और तीर्थकरका अनुदय। उदय एक

सौ नौ १०९। व्युच्छित्ति दो।

२. सासाइनमें पाँचमें दो और नरकानुपूर्वी मिलकर अनुदय आठ। चदय एक सौ ३० छह १०६। व्यु० ४

३. मिश्रमें आठमें चार तथा शेष तीन आनुपूर्वी मिलकर मिश्रप्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय चौदह। बदय सौ। व्यु. एक।

१. स क्डिमल मनुदयंग<sup>°</sup>।

₹0

चतुः गनुपूर्णसम्बन्धप्रकृत्यवृद्धाद्दश १० । उदयः चनुन्तरण्या १० । देशसंयते मारदश संयोग्यानुदयः सात-वितादः २० । उदयः सात्राचीतः ८० । अपने बनुत्यः वष्ट संयोग्य बाह्यस्वयोग्यान्यपित्रवत् ३ । उदयः १५ एकावीतिः । ११ । बप्रमत्ते पंत संयोग्य बनुदयःगोग्यात्र्यम् ३८ । उदयः प्रदम्पतिः १० । बनुवित्तर्यः अद्वर्धनरुपे च्वातिः संयोग्य अनुदयः हाचस्वाधित् १४ । उदयः हामस्वितः १० । विनिवृत्तिकरुणे पद् संयोग्य अनुदयः अष्टाचस्वाधित् ४८ । उदयः पद्यविः ६६ । मुक्तमात्रायं गन् संयोग्य बनुदयः चहुः स्वाध्याप्तिः ५९ । वदये प्रदानमात्र्यः पर्वाच्यात्रिः १५ । वदयः विष्टः २० । उपयोग्यात्रकायं एकां मंयोग्य अनुदये पंत्रयं वाह्यत् ५५ । उदये प्रदान्धात् १५ । अपयोग्ये अनुदयः सोक्ष्य १० संयोग्य तीर्थकरस्वोदयाद् हाचन्तिः १९ । उदये हाचस्वारितत् ४२ । अयोगे विश्वतं संयाय्य अनुदये

 असंगतमें एक मिलाकर तथा चारों आनुपूर्वी और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय दस । उदय एक सी चार । ब्यु. सतरह ।

५. देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुद्य मत्ताईस । उद्य सतासी । ब्यू. आठ ।

६. प्रमत्तमें आठ मिळाकर अनुत्य तेंतीस, क्योंकि आहारकद्वयका उदय है। बदय २५ इक्यासी। ब्यु. पाँच।

७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुद्य अड़तीस । उदय छिहत्तर । व्यु. चार ।

८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय बयालीस । उदय बहत्तर । व्यू. छह ।

९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय अड़तालीस । उदय छियासठ ।

१०. सुक्ष्मसाम्परायमें छह मिलाकर अनुदय चौवन । उदय साठ । व्यु. एक ।

११. उपज्ञान्तकषायमें एक मिलाकर अनुदय पचपन । उदय उनसठ । ब्यु. दो ।

१२. क्षीणक्षायमें दो मिलाकर अनुदय सत्तावन । उदय भी सत्तावन । व्यु. सोलह ।

१२. सयोगीमें सोल्ड मिलाकर अनुदय बहत्तर क्योंकि तीर्थकरका उदय है। उदय वयालीस।व्यु. तीस। गुणस्थानबोळ् मूबतुगूडियतुवयप्रक्षतिगळ् नूरेरड् १०२। उदयंगळ् पस्रेरड् १२। संदृष्टि :---

| ٥  | मि  | सा  | मि  | अ   | दे | प्र | <b>3</b> ( | व  | अ  | म् | उ  | क्षी | स  | अ   |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|----|----|----|------|----|-----|
| eg | 2   | 8   | १   | १७  | e  | ٩   | 8          | Ę  | ٩  | \$ | 3  | १६   | 30 | 85  |
| उ  | १०९ | १०६ | १०० | १०४ | دن | ८१  | ૭૬         | હર | ĘĘ | ६० | 49 | ષ્હ  | ४२ | १२  |
| अ  | 4   | -   | 88  | 90  | 20 | 33  | 30         | 83 | 80 | 48 | 94 | 40   | 69 | १०२ |

अनंतरं कायमामणियोज्ज्वययोग्यप्रकृतिगळं द्वचढँगायासूत्रविंदं वेळवपरः—

एयं वा पणकाए ण हि साहारणिमणं च आदावं।

एय वा पणकाए जाह साहारणामण च आदाव । इस तददगग्रज्जीवं कमेण चरिमम्मि आदावं ॥३०९॥

एकॅद्रियवस्यंककाये न हि साधारणमिवं कातपः द्वयोस्तद्वयमुद्योतः क्वमेण क्यमे आतपः ॥
एकॅद्रियवस्यंककाये एकॅद्रियवार्ग्गोधोज् वेज्वंतं अद्धं कायमार्गाणेगळोज्रुवययोग्यप्रकृतिगजे भभत्तपुत्र ८०। अदं तें दोडे सामात्योवयम्कृतिनज्ज १२२। नूरिप्यत्तरङरोज्ज नारकायुष्यसुमं
१। वेशायुष्यसुमं १। सतुष्यायुष्यसुमं १। उक्क्बेगॉमसुमं १ सनुष्यद्विकपुमं २। आहारकद्विकपुमं २। वेक्कियिककदकसुमं ६। तारिग्युंसं १। विकायक्षपुमं २। सम्बोवसुमं १। पुरुषवेश्वसुमं
१०। स्वरद्वसुमं २। विहायोगितिद्वयुमं २। अविवायमायपुमं १। संस्थानाव्यपंककपुमं ५। संहमनयदकपुमं ६। सुभानातमुमं १। सम्बन्धस्यक्षपुमं १। मिश्रमकृतियुमं १। वोश्वारिकायोगियागपुमं
१। प्रसानामुमं १। पंचेद्रियज्ञातिनामपुम १ मनितु नात्वस्तरक्ष प्रकृतितज्ञ कळ वेश्वेतावन्मार्थगज्यवर्षर्द । अस्ति साधारणमं कळेबोडे प्रयक्षित्वययोग्यप्रकृतितळेल्यों भस्तपुत्र ७९।

(८०) मत्तमा एणभतुप्रकृतिगळोळु ई साधारणमुगं आतपनाममुगं कळेबोडप्कायिकोदययोग्यप्रकृति- १५

ढणुत्तरशतं १०२ । उदयो द्वादश । ३०६-३०८ ॥ अय कायमार्गणायामाह— एर्केद्रियमार्गणावत् पंत्रकायमार्गणायामशीतिः ८० । तत्र साधारणेऽशनीते पृथ्वीकायिकोदययोग्या

१४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुदय एक सौ दो। बदय बारह ॥३०६-३०८॥

सकलेन्द्रिय योग्य ११४ विकलत्रय रचता ₹. अ. १७ 8 20 4 4 4 १०६ १०० १०४ ८७ 28 ૭૬ ७२ ६६ ६०५९५७४२ १२ ८१७१ 806 ४८ ५४५५५७७२१०२ 20 33 36 89

आगे कावमार्गणामें कहते हैं— एकेन्द्रिय मार्गणाकी तरह पाँच काथमार्गणामें उदययोग्य अस्सी ८०। उसमें-से क-११

१५ एकाम्माक्रीतिः । ७९ । पुनस्तत्रावीत्यां साधारणातपदयेजनोतिऽन्काविकाययोग्याः अष्टसन्ततिः ७८ । पुनस्तत्रान् श्रीत्यां साधारणात्पीद्योतत्रयेजभीते तेत्रोवातकायिकयोवत्ययोग्याः सन्तस्ततिः ७७ । पुनः क्रमेण चित्रमिह् बातवेऽनतीते वनस्यतिकायिके द्वद्ययोग्याः एकानास्त्रीतिः ७९ । तथासति पृथ्वीकाविकाययोग्याः एकाम्मा-सीतिः ७९ । गुणस्थानद्वयं कृतः ? णहि सासणो अञ्चलकाहरणानुसमये यतेद्वयो । इति पतियात् पृथ्य-प्रत्यकेवनस्यतितु साधारनस्योत्यति । तश्रीकानसासात्रस्य तद्गुणस्याने द्वययोग्यानि निव्यास्वात्यत्वस्यान् र पर्याच्याति दृष्टियप्योत्यपुर्वद्ययोग्यस्थानपृद्वित्यं उच्छवात्यत्यात्वयुद्वयोग्याच्यात्वाः द्वारोत्ययोग्युत्युत्य-योग्ययरावादोव्योती एवं दश्व मिष्यादृष्टी व्युच्छितिः १० । सावादने अनंतानुर्वधिकपुळकं एकंद्रियस्यावरं

साधारण घटानेपर पृथ्वीकाधिकमें वहयथोग्य उत्यासी ७९ । पुनः अस्सीमें-से साधारण और आताप बटानेपर अपकाधिकमें वहयथोग्य अठहत्तर। पुनः अस्मीमें-से साधारण, आताप और वायुकाधमें वहयथोग्य अठहत्तर। पुनः अस्मीमें-से साधारण, आताप और वायुकाधमें वहयथोग्य उत्तादा। पुनः असमें अनिकामों १५ आताप घटानेपर तेजकाथ और वायुकाधमें वहयशोग्य उत्तादा। ऐसा होनेपर पृथ्वोकाधिकके वहयथोग्य उत्तादा। गुणस्थान हो क्योंकि आगाममें कहा है कि सासादन सरण करके अपयोग्य उत्तादा। गुणस्थान हो क्योंकि आगाममें कहा है कि सासादन सरण करके अपयोग्य उत्तादा। गुणस्थान हो इत्यादा उत्तादा अतः वह पृथ्वीकाय, अस्माय वर्गेष्ठ स्वेद्याची उत्तादा होता है। उनमें वत्यन्त सासादन के वस गुणस्थानमें वे दस प्रकृतियाँ वहयथोग्य नहीं है—सिक्यादन, आतप, सुहम, अपयोग्य के चार। तथा सासादन तो निर्वृत्यपयोग दशामें ही रहता है और स्थानगृद्धि आदि तीन इन्त्य पर्योग्त पृथ्वों हो वहयथोग्य होतो हैं। इसी तरह उच्छवासमा वर्थों स्थान होते होता है। परवात और उच्चोत शरीर पर्योग्न पृथ्वों होनेपर ही वहयथोग्य होतो हैं। इसी तरह उच्छवास पर्योग्न पृथ्वों होनेपर ही होता है। परवात और उच्चोत शरीर पर्योग्न पृथ्वों होता है।

पृथ्वी० यो० ७

| 010  | मि | सा |
|------|----|----|
| ब्यु | १० | Ę  |
| 3    | હવ | ६९ |
| अ    | 0  | १० |

अपकायिकोदययोग्धप्रकृतिगळेप्पते दु ७८ । सिष्यादृष्टियोळु सिष्यात्वप्रकृतियुं १ सूक्षम-नामग्रं १ वययाप्रिनामग्रं १ स्त्यानगृद्धित्रयम् ३ परवातनामग्रं १ उद्योतनामग्रं १ उच्छ्वसनामग्र् १ मितोभन् ९ प्रकृतिगळगुदयथ्युच्छित्यिवक्षुं । सासावननोळनंतानुवंविषतुष्कम् नातकु ४ एकॅद्रिय-जातिनामग्रं १ स्थावरनामम् १ मितारं ६ प्रकृतिगळगुदययब्युच्छित्तियककुमंतानुत्तं विरक् सिच्या-दृष्टिगुणस्थानदोळनुदयं ज्ञन्यशुदयप्रकृतिगळेप्पते दु ७८ । सासावनगुणस्थानदोळनुदयंगळोभन्तु ९ । च्दयंगळरवत्तो भन्तु ६९ । संदृष्टि :—

अ० यो० ७८

| ۰    | मि | सा |
|------|----|----|
| क्यु | ٩  | Ę  |
| उ    | 94 | ६९ |
| अ    | 0  | ٩  |

चेति यद् ६ । तबासति मिध्यादृष्टावनृदयः भूत्यं । उदयः एकान्नवाितः ७६ सासादने अनुदयो दश १० । उदयः एकान्त्रस्ततिः ६६ अध्निमिकोदययोग्याष्टास्ततां ७८ मिध्यादृष्टी अपुष्टिक्तः मिध्यात्वं दूस्त्रमपपीतं स्थानगृद्धित्रयं पुरारादोषोतो अक्ट्रासादचेति नव । सासादने अनेतानुर्वेषित्रयुक्तकेद्विद्यस्त्राद्यात्राप्त पर। तदासित मिध्यादृष्टासनृदयः सूर्यं उदयोऽक्टरपतिः ७८ । सासादने अनुदयः नव ९ । उदयः एकान्सप्ततिः ६६ । १८

व्युच्छित्ति सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें होती है। अतः सिध्यादृष्टिमें ब्युच्छिति दस। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय और स्थावर छह। ऐसा होनेपर मिध्यादृष्टिमें अनुदय जून्य। इदय बनासी ७९। सासादनमें अनुदय दस। वदय बनतर ६९।

अपकायिक में उदययोग्य अठलर ७८। मिध्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति मिध्यात्व, सृक्ष्म अपर्थाप्त, स्यानगृद्धि आदि तीन, परचान, ज्योत, जच्छदास इन नौकी। सासादनमें १५ अनन्यप्रदेशी चार पकेन्द्रिय स्थाचर छह। ऐसा होनेपर मिध्यादृष्टिमें अनुदय श्रून्य। इदस अठहरूर ७८। सासादनमें अनुदय नी ९। जदब वनहत्तर ६९।

२०

अफायिकयोग्य ७८ तेजस्कायिकोवययोग्यप्रकृतिगळेप्यतेळु ७७ मिण्यावृष्टिगुणस्थानमो वे-वायुकायिकोवययोग्यप्रकृतिगळ् मेप्यतेळु ७७। यिल्लियुं भिष्यादृष्टिगुणस्थानमोदे वनस्पति-कायिकोवययोग्यप्रकृतिगळेप्पत्तो भनु ७९। बल्लि मिष्यावृष्टियोळु मिग्यादग्रकृतियुं १। सुद्रम-नाममुं १ अपय्योगनाममुं १ साधारणनाममुं १ स्त्यानगृत्विष्ठतयमुं ३। परधातनाममुं १। उच्छ्वास-५ नाममुं १ उद्योतनाममुं १ पितु पत्तं प्रकृतिगळ्गुवयपुच्छितियम् १०। सासावनोळु अनंतातु-वंषिकतुककमुमं ४ एकेंब्रियजातिनाममुं १ स्यावरनाममुं १ मितारं ६ प्रकृतिगळगुवयपुच्छिलित् यक्षु ६ मेतापुत्तं विरकु मिष्यादृष्टिगुणस्थानवोळनुवयं शुव्यपुवयं गळेप्यत्तो भनु ७९। सासावन-सम्यपदिष्टगुणस्थानवोळनुवयपुकृतिगळ् यत्त १०। उदयप्रकृतिगळचतो भन्न ६०। संदृष्टि :—

## वनस्पतियोग्य ७९

| 0    | मि | सा  |
|------|----|-----|
| ब्यु | १० | - E |
| 3    | ७९ | ६९  |
| अ    | 0  | 80  |

## अनंतरं त्रसकायमार्गाणेयोळ्वययोग्यप्रकृतिगळं वेळववरः :---

तेन्नोबातकाषिकोदययोग्याः चर्उवर-तिः ७७ । मिष्यार्ष्टिगुणस्यानं । वनस्रतिकाषिकोदययोग्यैकान्नाशीरयां मिष्यार्ष्ट्रोः निष्यात्वयुवनायपीत्वावारणस्यानगृश्चित्रयत्यातोष्ट्रश्वारोग्राताः व्यूच्छत्तिः १० । सात्रावने कत्तेतानुर्वेषिकपुर्वकेतियस्यावराणि ६२ तवासति निष्यात्रुष्टावनुरयः तृत्यं वदयः एकान्सारीतः ७९ । सासादनेजुदयः दश १० । उदयः एकान्नवर्षातः १९ ॥ ३०९ ॥ अवस्रकायमार्गणसामानः—

तेजकायिक, वायुकायिकमें उदययोग्य सतहत्तर ७०। गुणस्थान सिध्यादृष्टि एक। वनस्यतिकायिकमें वदययोग्य ७९ उन्यासी। मिध्यादृष्टिमें मिध्यात्व, सृक्ष्म अपयीत, साधारण, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, परधात, उद्योत, उच्छवास इन दसकी ब्युच्छिति। सासा-दनमें अनत्यायुक्तभी चार स्वाबार पूडम छहकी । प्रेसा होनेपर मिध्यादृष्टिमें अनुदय नुम । वदय उन्यासी ७९। सासान्त्रमें अनुदय नुम १०। बदय उन्वासी ७९। सासान्त्रमें अनुदय नुम १०। वदय उन्वासी ७९।

पृथ्वीकाय रचना ७९ अपकाय रचना ७८ तेजोबातकाय रचना ७७

|   | मि. | सा. |
|---|-----|-----|
|   | 80  | Ę   |
| 1 | ૭୧  | ६९  |
| 1 | 0   | १०  |

| मि. | सा. |
|-----|-----|
| 9   | ६   |
| 96  | ६९  |
| 0   | ९   |

|   | मि. |
|---|-----|
|   | 0   |
| 1 | ૭૭  |
| 1 | 0   |

आगे त्रसकाय मार्गणामें कहते हैं-

ओघं तसे ण थावरदुग-साहरणेयतावमथ ओघं । मणवयणसत्तमे ण हि ताविभिविगलं च थावराणुचऊ ॥३१०॥

ओघस्त्रसे न स्थावरहिक साधारणैकेंद्रियातयं अथ ओघः। अनोवचनसमके न हि आतपैक विकलेंद्रियं च स्थावरानपुरुष्यं बस्वारि ॥

नसकायिकोदययोथ्यं सतदशोत्तरसार्व ११७ । कुतः ? स्वावरसूक्ष्मसाधारणैकंद्रियावपानायेकंद्रियेव्ये-वोदयात् । गुणस्वानाति नतुर्वत १४ । तत्र मिध्याक्टो मिध्यात्वापयोप्तद्वयं व्युष्टिसिः सासादनैज्ञंतानुर्वाच- २० वयुक्तं विक्रकत्रमं च । मिश्रं मिश्रं १ । कांद्रयादिष् गुणस्थानवत् सप्तदशाष्ट पंच वस्त्वादि यद् पडेकं द्वे पोड्या नितत् द्वादय । तथासित मिध्यान्द्रशास्त्रप्रसम्बन्धसाहरकद्वयतीर्थकरस्वानि ५। उदयः द्वादयोत्तर-यतं ११२ । सासादने अनुत्यः द्वे नरकानुष्युव्यं च विकित्सा अवदो ८। उदयः नशोक्तरस्वतं । मिश्रं अनुत्यः

त्रसकायिकमें उदययोग्य एक सौ सतरह ११७। क्योंकि स्थावर, सूझ्म, साधारण एकेन्द्रिय और आतपका बदय एकेन्द्रियोमें ही होता है। गुणस्थान चौदह १४। उनमें से २५ मिथ्यादृष्टिमें मिथ्याद्व और अपर्थापको न्युष्टिक्षेत्र होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धों चार और विकटलय । मिश्रमें मिश्र । असेवत आदिमें गुणस्थानेकी तरह सतरह, आट, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोळह, तीस, बारह। ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें मिश्र सम्यक्दल, आहारकदिक और तीर्थकर पर्यक्का अनुदय । उदय एक सौ बारह १९२। सासा-दनमें दो और नरकान्पूर्वी मिळकर अनुदय आठ। उदय एक सौ नौ। मिश्रमें सात और ३० को वीन आनुपूर्वी मिळाकर तथा मिश्र प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय ८+७+३=१८-१=

१. म कृष्टिमत्तमस्ति ।

बयंगळ, पदिने टरोळ, सस्यस्वप्रकृतियुमं आनुपूर्व्यंबतुष्कप्रमं ४ कळे दुवयंगळोळु कृड्त बिरकनुवयंगळ, पदिमुद्द १३। उवयंगळ, नूर नाल्कु १०४। देशसंयतगुणस्थानदोळ, पदिनेकु-गूडियनुवयंगल, ३० मुबत, उवयंकेण्यतेकु ८०। प्रमत्तगुणस्थानं मोबरगों डु मेलेल्लेडेयोलनु-वयोवयंगलु गुणस्थानदोळ्लेळदंतियणुबु । संदृष्टि :—

त्रसकाय योग्य० ११७

| ٥    | मि  | सा  | मि | अ  | दे | я  | अ  | अ  | अ  | सू | उ  | क्षो | स  | अ   |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|
| ब्यु | 2   | 9   | 8  | १७ | ۵  | ٩  | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ₹0 | १२  |
| उ    | ११२ | १०९ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |     |
| अ    | 4   | -6  | 20 | 83 | 30 | 38 | 88 | 84 | 48 | 40 | 46 | Ęo   | ७५ | १०५ |

अय सनोवचनसप्तके ओधः सत्यासत्योभयानुभयवनोयोगंगलु नाल्कुं सत्यासत्योभयवान्योगंगलु मूर्हामतेलुं ७ योगंगळ्युवययोग्यप्रकृतिनलु सामान्योदयप्रकृतिनलु नूरिय्यतेरडप्पु १२२ वबरोलातपनासमुमेकेद्वियजातियुं विकलत्रयमुं स्वावरमुं सुरुमम् अपर्याप्तनामम् साधारण-

सस्त वेषानुपूर्व्ययं च मिलिस्वा मिश्रम्बृत्युद्वात् सस्तरक्ष १७। उदयः सतं १००। असंवते अनुदयः १० एका संयोज्य सम्यमस्तानुपूर्व्यवनुष्कोदयात् त्रयोदश १३। उदयश्वनुकत्तरसतं। १०४। देशसंयते सन्तरस संयोज्य अनुदयः त्रियत् ३०। उदयः सन्ताशीतः ८७। प्रमत्तारिषु अनुदयोदयो गुणस्थानव् । संदृष्टिः—

त्रसकाययोग्य ११७।

| ١  | †# | सा | मि | 36  | दं | प्र | अ  | अ  | अ  | सू | उ  | क्षी | स  | अ   |
|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|-----|
| 89 | ?  | 9  | 8  | 80  | ۷  | ч   | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 7  | ₹ ६  | 30 | १२  |
| ਚ  |    |    |    |     |    |     |    |    |    |    |    |      |    | 85  |
| ब  | 14 | 6  | १७ | € 3 | 30 | ३६  | 88 | 84 | 48 | 40 | 46 | €0   | ७५ | 804 |

अय सत्यादिषु च रुर्षु मनोयोगेषु त्रिषु वाग्योगेषु च ओघः १२२, तत्र बातपैकेंद्रियविकलत्रयस्थावर-

सतरह । वदय सी । असंयतमें एक मिलाकर तथा सम्यक्त प्रकृति और चारों आनुपूर्वीका १५ वदय होनेसे अनुदय तेरह । वदय एक सी चार । देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय तीस । वदय सतासी । प्रमतादि गुणस्थानोंमें अनुदय और वदय गुणस्थानवन् जानना ।।३१०।

त्रसकाययोग्य ११७

|       | 1म.     | सा. | मि. | अ   | ₹. | Я. | अ.∣िम. | अ   | सू. | ₹. | क्षी | स.    | अ. |
|-------|---------|-----|-----|-----|----|----|--------|-----|-----|----|------|-------|----|
| व्यु. | 7 9 9 7 | 909 | 800 | 900 | -6 | 4  | ७६ ७२  | - = |     | ٦  | 98   | ३०    |    |
| अनु.  | 4       | -5  | 70  | 13  | 30 | 38 | 81 84  | 48  | 40  | ५० | 50   | - १९५ | १२ |

योगमार्गणामें सत्य आदि चार मनोयोगोंमें और सत्य असत्य उभय वचनयोगमें

शरीरनमंब स्यावरचतुष्टयमं बानुपुर्व्यचतुष्कर्गमत् पितमुरं प्रकृतिगलं कळेदोडे नरी भत्त प्रकृतिगळदययोग्यंगलप्य १०९ बल्लि मिध्याद्दियोळ मिध्यात्वप्रकृतियो देयुदयव्युच्छित्त्यक्कं १। सासावनोळ् अनतानुवंषिखतुष्टयमुवयव्युष्टित्विक्कुं ४ । मिश्रनोळ् मिश्रप्रकृतिगुवयव्युष्टिति-यक् १। असंयतनोळ भाषापर्वामियिवं मेलणयोगंगळपुर्वारवं नाल्कुमानुपुण्वांगळं कळेडू शेष परिमूरं प्रकृतिगळगुरवय्युच्छित्तियक्कुं १३। देशसंयतनोळ तृतीयकवायचतुष्कम् तिय्यंगा-युष्यमं उद्योतनामम् नीचैग्गोत्रम् तिर्यंगातिनामम्मितंदं प्रकृतिगळगुदयव्युच्छित्तियक्कं ८। प्रमत्तनुगस्थानं मोवलागि सयोगिकेवलिभद्वारकनुगस्थानपर्यंतं पंच य च ३रं छश्क छन्चेव इगि दुग सोळस तीसमें दितुदयव्युच्छितिगळप्युवयोगिकेविलगुणस्यानदीळ् योगिमल्लप्युदरिदमल्लिय पन्नरडुं प्रकृतिगळगे सधीगिकेवलिगुणस्थानदोळुदयब्युच्छित्तियक्कुमदु कारणमागि सयोगकेवळि॰ गुणस्थानदोळुदयब्युच्छित्तिगळ् नाल्वत्तेरद्भुप्रकृतिगळपुतु ४२। अंतागुत्तं विरस् मिध्याद्दष्टि- १० गुणस्थानदोळ् मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतियं तीत्थं सुमाहारकद्वयसुमितय्दुं प्रकृतिगळगनुदय-मक्कं ५ । उदयंगळु नुर नाल्कु १०४ ॥ सासादनगुणस्थानदोळो दुगुडियनुवयगळु आरु ६ । उदयं-गळु तूर मूरु १०३। मिश्रगुणस्थानदोळु नात्कु गुडियनुदयंगळु हत्तरोळु मिश्रप्रकृतियं कळेबुदयंगलोलु कुडुतं विरलतुवयंगळो भत् ९ उदयंगळु नुरु १००। असंयतगुणस्थानदोळो दुगुडियतुवयंगळ हत्तरोळ सम्यन्त्वप्रकृतियं कळेबुवर्षगळोळ कड्तं विरलनुवयंगळो भन् ९। उवसंगळ नूह १००॥ देश- १५ संयतगुणस्थानदोळ् पविमूदगृडियनुदयंगळिष्पत्तेरङ् २२ । उदयंगळण्मतेलु ८७ । प्रमत्तगुणस्थान-सूक्ष्मपर्यातसाधारणचनुरानुपूर्व्याणि उदययोग्यानि नेति नवीत्तरशतं ॥ १०९ ॥ तत्र मिध्यादृष्टी मिध्यास्वं व्युच्छित्तः । सासादने अनंतानुवंधिचतुरुकं ४ । मिश्रे मिश्रं १ । असंयते भाषापर्याप्तैरुपरि योग्यसंभवात् अ।नुपूर्वजनुष्कं विना त्रयोदश १३ । देशसंयते तृतीयकवायचतुष्कं तिर्यगायुरुदोतनीचैगीत्रतिर्यगतयोष्टौ ८ । प्रमत्तादिसयोगपर्यंतं पंचयचउरख्वकछ=चेव इगिदुगसीलसतीसमिति । अयोगे योगाभावात् सद्द्वादशानां सयोगे २० एव व्युच्छित्तेद्वीचत्वारिकत । ४२ । तथासति मिथ्यादृष्टी मिश्रसम्यक्त्वतीर्योहारकद्वयमनुदयः ५ । उदयः चतुरुत्तरशतं १०४। सासादने एकसंयोगादनदयः षट ६ उदयः त्रयुत्तरशतं १०३। मिश्रेऽतृदयः चतुःकं गुणस्थानकी तरह एक सौ बाईसमें-से आतप, एकेन्द्रिय, विकलन्नय, स्थावर, सुरुम, अपर्याप्त, साधारण और चार आनुपूर्वी इन तेरहके उदय बिना उदययोग्य एक सी नी १०९। मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यारक्की व्यञ्छित्ति होती है। सासावनमें अनन्तानवन्धी चार। मिश्रमें २५ मिश्र। असंयतमें चार आनुपूर्वीके बिना तेरह, क्योंकि आनुपूर्वीका उदय तो नवीन भवको गमन करते समय होता है और मनोयोग वचनयोग अपनी पर्याप्त पूर्ण होनेके

परचात होते हैं। इससे यहाँ आनुपूर्वीका उदय नहीं कहा। देससंयतमें तीसरी प्रत्याख्याना-वरण कषाय चार तिर्यंचाय उद्योत नीचगोच और तिर्यंचगति ये आठ ८। प्रमत्तसे सयोगी-पर्यन्त क्रमसे पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह। अयोगकेवलीमें योगका अभाव ३० होनेसे उसमें व्युच्छिन्न होनेवाली बारह प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति सयोगकेवलीमें ही होनेसे सयोगीमें बयालीसकी व्यक्तिति जानना। ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें मिथ, सम्बक्त्व, तीर्थं कर, आहारकद्वय पाँचका अनुद्य।

उदय एक सौ चार १०४। सासादनमें एक मिलनेसे अनदय छह। उदय एक सौ तीन १०३।

बोळंडुपूबियनुवर्षमञ्जू मुबतरोजाहारकद्वयमं कळेडुवयंगळोळः कृहतं विरलतुवयंगलिप्पतेंडु २८। उद्वयंगलेणमत्ती बु ८१॥ अप्रमत्तगुणस्वानमावियागि यवायोग्यमागियमतुवयंगलुमृवयप्रकृतिगलुमी प्रकारविंदं नवेसत् विरल रचनेयित्वयक्तं संदृष्टिः :—

मनो ४ वा ३ योग्यप्रकृति न रवो भत्त १०९॥

|      | मि  | सा  | मि  | 94  | वे | प्र | व्य | अ  | अ  | सू | उ  | क्षो | स  |
|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|
| ब्यु | 8   | 8   | 8   | 83  | 6  | ٩   | 8   | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ४२ |
| 3    | 808 | 803 | 800 | १०० | 20 | 68  | હફ  | ७२ | ĘĘ | Ęo | 49 | 40   | ४२ |
| - aī | 9   | =   | 9   | 9   | २२ | 26  | 33  | ₹0 | 83 | ४९ | 40 | 42   | ६७ |

५ अनुभववात्योगसोलुमौदारिककाययोगसोलमुदययोग्यप्रकृतिगलं पेळ्वपरः :— अणुभयवचि वियलुजुदा ओघष्ठुराले ण हारदेवाऊ । वेगुञ्चक्रक्फणरतिस्याणु अपज्जचणिरयाऊ ॥३११॥

अनुभयवाचि विकलयुत ओषः औदारिके नाहारदेवायुर्व्विक्रियिकषट् नरितिर्यंगानुपूर्क्यान् पर्याप्तनरकायः ॥

संयोज्य मिस्रोदयानम्ब ९ जदवः शतं । १०० । देशसंयते त्रयोदससंयोगे अनुत्यो द्वाविकातिः २२ । जदयः
ससावीतिः ८७ । प्रमते अष्ट संयोज्य बाहारकद्वयोदयादनुदयः अष्टविकातिः २८ । जदयः एकाशीतिः ८१ ।
अप्रमत्तादिव् बनुत्योदययोरेवं गच्छतोः संदृष्टिः—

मनो ४ वा ३ योग्यप्रकृतयः १०९।

| स    | मि  | सा  | मि   | 87  | दे  | प्र | अ    | अ   | अ  | स   | उ   | क्षा | <b>ਚ</b> |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|----------|
| व्यु | 8   | 8   | 1 8  | 83  | 6   | 4   | 8    | ٤   | Ę  | 1   | 1 7 | १६   | 85       |
| ਰ    | 808 | ₹0₹ | 1800 | 800 | 63  | 15  | । ७६ | 198 | ξĘ | €0  | 43  | ५७   | 85       |
| अ    | ٩   | Ę   | 9    | 9   | 122 | 186 | 33   | 30  | ४३ | 189 | 40  | 47   | €9       |

॥ ३१० । अनुभयवागौदारिककाययोगयोराह—

१५ मिश्रमें चार मिलनेसे तथा मिश्रका उदय होनेसे अनुदय नौ ९। उदय सौ १००। देशसंयतमें तेरह मिलनेपर अनुदय बाईस २२। उदय सत्तासी ८०। प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारक- दिहका उदय होनेसे अनुदय अद्दाईस २८। उदय इक्यासी ८१। अप्रमत्तादिमें अनुदय अद्दाईस २८। उदय इक्यासी ८१। अप्रमत्तादिमें अनुदय अद्दाईस २८। उदय इक्यासी ८१।

मनोयोग ४ वचनयोग ३ योग्य प्रकृतियाँ १०९

|      | मि. | सा. | मि. | अ.  | दे. | я.           | अ.       | अ.   | अ.<br>इ. | ₹.            | ਰ. | क्षी. | स.         |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|------|----------|---------------|----|-------|------------|
| उदय. | 808 | ₹03 | 500 | 800 | 20  | 28           | _8<br>७६ | - ७२ |          | <u>ب</u><br>ق | ५० | 46    | ४२         |
| अन्. | 4   | Ę   | 9   | 9   | २२  | <b>جَ</b> دِ | 33       | 30   | 83       | 88            | 40 | 48    | <u>\$0</u> |

अनुभयवाचि अनुभयवाच्योगवोळ् विकर्लेट्रियजातिनामत्रितयमं कृष्टि तूर पन्नेरडं प्रकृति-गळ्डवयोग्यंगळपुर्वेकं बोडनुभयवाच्योगं विकलत्रयजीवंगळगग्रंटपुर्वारंवं । अल्लि निष्यादृष्टियोळ् निय्यात्पप्रकृतियो विक्तुययपुण्डित्तियक्तुं १ । सासावननोळनंतानृवंविकवायजातुष्टयक्तुव.....

...... कम्युवयमणुर्वारवमेळु प्रकृतिमळ्बयणुर्कित्तमेकुं ॥ ।

सिश्रमोळु सिश्रमकृतियो वक्तमुखयवजुर्कित्तियक्तं १। असंयतमोळु पविमूर्तः प्रकृतिगळ्युवयव्यु

क्छित्तिक्तं १३॥ वेजसंयताविगुणस्यानंपळोळव पंच य चउर छक्क छक्केव हृगि वृग सोळस बावाल

प्रकृतिगळ्गो ययाक्रमांववसुवयव्यु क्छित्तियक्तुमंतागुत्तं विरक्तः सिच्यादृष्टिगुणस्यानवोळ् सिश्रम् प्रकृत्यादि पंचप्रकृतिगळगतुवयमम्बुं ५। उवयंगळु नूरेळु १०७। सासावनगुणस्यानवोळ् ओंचु

गूडियन्वयंगळार ६ उवयंगळु नूरार १०६। सिश्रगुणस्यानवोळ्ळु गूडियन्वयंगळु पविपूररोळु

सिश्रप्रकृतियं कळेबुवयंगळोळु कृष्टुसं विरकन्वयंगळु पन्नेरड् १२ उवयंगळु नूर १००।

असंयतगुणस्थानवोळोडु गूडियनवर्यगळ् पविसूररोल् सम्यक्त्वप्रकृतियं कळेबुबयंगळोळू कृड्सं विरलन्वयंगळ् पम्नेरड १२। उदयंगळ् नृद १००। वेद्यसंयतगुणस्थानवोळ् पविसूर-गूडियन्वयंगळिप्पत्तय्दु २५। उदयंगळेण्यतेळ् ८७। प्रसतगुणस्थानवोळेंडुगूडि यन्वयंगळ् सूवत-सूररोळ् आहारकद्वयमं कळेबुबयंगळोळ् कृड्तं विरलन्वयंगळ् सूवतोंडु ११। उदयंगळण्यतोडु ८१। अप्रमत्तगुणस्थानवोळट्डगृडि यनुवयंगळ् सूवता ३६। उदयंगळप्पतार ७६। अपूर्वकरण-

अनुभयवाय्योगे विकलेंद्रियत्रये मिलिते द्वादशोत्तरशतं उदययोग्यं विकलत्रयज्ञीवेश्वपि तद्योगसंभवात् । तत्र निम्पादृष्टौ निम्पात्वं व्युच्छितिः १ । सासादने अनंतानुविधवतुष्कं विकलत्रयं च ७ । निभे मिर्भ १ । असंस्यते त्र्योदश १ १ । देशसंपदादित् च्वष्ट पच चरवारि वट् चढेकं द्वे चौदश द्वाचन्द्वारित्तत् । तत्रा सित निम्धादृष्टौ निभयकृदगादिपंकसमृतद्यः, उदयः ससोत्तरशतं १०७ । सासाद्यं एकं संयोग्य अनुवयः वट् ६ । वदयः बदुत्तरशतं १०६ । निभे सा संयोग्य निभोदयावनुदयो द्वादश १२ । उदयः शतं १०० । असंस्यते एकं संयोग्य सम्प्रसन्त्रोदयावनुदयः द्वादश १२ । उदयः शतं १०० । देशसंसते त्रयोदश संयोग्य अनुदयः पंचविद्यतिः २५ । उदयः सप्ताशीतिः ८७ । प्रमत्ते अष्टौ संयोग्य आहारकद्वयोदयादनुदयः एकत्रिशत् २१ । उदयः एकाशीतिः

अनुभय बचनयोगमें तीन विकलेन्द्रिय मिलानेपर च्हययोग्य एक सौ बारह क्योंकि विकल्पय जीवोमें अनुभय बचनयोग होता है। वहाँ मिल्यादृष्टिमें मिल्यादवको म्युच्लित होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार और विकल्पय इस तरह न्युच्लित सात। मिलमें मिल्र एक। असंयत्वे तरह १३। देशसंबत आदिमें कमसे आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह, बयालीस। ऐसा होनेपर—

- १. मिध्यादृष्टिमें मिश्र प्रकृति आदि पाँचका अनुदय। खद्य एक सौ स्नात । व्यु. एक ।
- २. सामादनमें एक मिलाकर अनुदय छह । उदय एक सौ छह १०६। व्यु. सात ।
- ३. मिश्रमें सात मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अनुदय बारह । उदय सी ।
- ४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्तका बदय होनेसे अनुदय बारह । उदय सी ।
- ५. देशसंयतमें तेरह मिछाकर अनुदय पच्चीस । उदय सत्तासी ।
- ६ प्रमत्तमें आठ मिळाकर आहारकद्वयका वत्य होनेसे अनुद्य इकतीस। वद्य इक्यासी।

२०

पुषस्थानबोळः नात्कुण्डियनुवर्यगळः नात्वन् ४०। उवर्यगळेप्यत्तरङ् ७२॥ जनिवृत्तिकरणपुष्पस्थानबोळारुण्डियनुवर्यगळः नात्वतार ४६। उवर्यगळस्वतार ६६। सुरुमतापरायगुणस्थानहोळारुण्डिय यनुवर्यगळस्वारेष्ठ ९२। उवर्यगळस्वता ६६। सुरुमतापरायगुणस्थानहोळो हुपुष्टिय नुवर्यगळ अस्त्वसमुद ५६। उवर्यगळप्यतो अत् ५२। शोणकवायगुणस्थानवोळेरङ्गृर्शियमु५ वर्यगळस्वत्यस्य ५५। उवर्यगळस्वतेळ ५७॥ सयोगिकेविअहारकगुणस्थानवोळ विदनारुण्डियमुवर्यगळप्यत्य ५५। सर्वाप्य स्केट्यगळोळ कृत्वृत्तं विरुक्षमुवर्यगळ एप्यत् ७०। उवर्यगळ्
नात्वन्तरेद ४२। सर्वाप्यः :--

बनभयवाग्योग प्र० ११२॥

|      |     |     |     |     |    |    |    | _  |    |    |    |      |    |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| ۰    | मि  | सा  | मि  | अ   | वे | я  | अ  | अ  | अ  | सू | 3  | क्षी | स  |
| क्यु | १   | 9   | 8   | १३  | 6  | 4  | R  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ४२ |
| उ    | १०७ | १०६ | 800 | 800 | 60 | 68 | ७६ | ७२ | ĘĘ | ξo | 49 | ५७   | ४२ |
| ब    | 4   | - 6 | 18  | 12  | 24 | 38 | 35 | 80 | 88 | 42 | 43 | 44   | 90 |

८१ । अप्रमत्ते पंच संयोज्य अनुदयः यट्निमत् ३६ । उदयः पट्तप्तितः ७६ । अपूर्वकरणे चतसः संयोज्य अनुदयः चरवारिखत् ४० । उदयः द्वावप्तिः ७२ । अनिवृत्तिकरणे यट् संयोज्य अनुदयः उद्चरवारिखत् ४६ । १० उदयः पट्चाप्टः ६६ । इत्यातिकवाये एक संयोज्य अनुदयः । स्वयंचायत् ५२ उदयः पष्टिः ६० । उत्यातिकवाये एक संयोज्य अनुदयः विषयावत् ५३ उदयः एकान्यविष्टः ५९ । तीणकवाये हे संयोज्य अनुदयः पंचयंचावत् ५५ । उदयः स्वयंच्यात् ५५ । उदयः सार्वाचात् ५७ । सयोगे वोडस संयोज्य तीर्थकरस्वोदयात् अनुवयः सप्ततिः ७० । उदयः हाच्यवारिखत् ४२ ।

- अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय ल्क्तीस ३६। उदय लियतर ७६।
- ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय चालीस ४०। उदय बहत्तर ७२।
- ९. अनिष्टत्तिकरणमें छह मिल्लाकर अनुद्य छियालीस । उदय छियासठ ।
- १०. सूक्ष्म साम्परायमें छह मिलाकर अनुद्य बावन। उदय साठ ६०।
- ११. चपशान्तकषायमें एक मिलाकर अनुद्य तिरपन । उदय उनसठ ५९ ।
- १२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय पचपन ५५। उदय सत्तावन ५७।
  - १३. सयोगीमें सोळह मिलाकर तीर्थं करका ददय होनेसे अनुदय सत्तर ७०। ददय वयालीस ४२।

### अनुभय वचनयोगमें ११२

|              | मि. | सा. | मि∙ | अ. | दे. | ਸ. | अ. अ. | थ. | स्. | ₹. | क्षी. स. |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|----|-----|----|----------|
| ह्यु.        | 8   | 9   | १   | १३ | -6  | 4  | 8 8   |    | 1   | == | १६ ४२    |
| <b>च</b> द्य | 800 | १०६ | 800 |    |     |    | ७६७२  |    | ξo  | 49 | ५७ ४२    |
| अनुदय        | 4   | ६   | 15  | १२ | २५  | 38 | 38 80 | ४६ | 42  | 43 | 44 100   |

जीवारिक कोषः जौवारिककाययोगदोज् सामान्योवयम्झितमञ्जू नूरियसेरहज्य १२२ वबरोज् जाहारकद्वयम् वेवायुष्यस् वैक्षियकवर्कस् मनुष्यानुष्वस्यम् तियस्गानुष्वस्यम् १ विद्यानानुष्वस्यम् वेवायुष्यस् वैक्षियकवर्कस् मनुष्यानुष्वस्यम् तियस्गानुष्वस्यम् १ विद्यानानुष्वस्यम् १ विद्यानानुष्वस्यम् १ विद्यानानुष्वस्यम् १ विद्यानान्यस्य । विद्यानान्यस्य विद्यान्यस्य विद्यान्य

श्रीवारिककायमोगे द्वार्ववात्युत्तरस्वतमध्ये १२२ आहारकद्वयं वैवायुः वैक्रियिकवर्क मनुष्यवियंगानुपूच्यं अग्यांतं नरकायुव्च उदययोग्यं नेति नवोत्तरस्वतं १०९। गुणस्वानानि त्रयोदस्व। तत्र निध्यादृष्टी
अपयांतर्वाजित्युण्डिण्टिः चरवारि ४। सासादने अनंतानुविध बतुष्केकेंद्रीयस्थावर्षिकस्वत्रपाणि नव। मिश्रे
नित्रं। असंयते द्वितीयक्वायाचतुष्कं दुर्भनत्रयं च। देशसंयते तृतीयक्वायाचतुष्कितियंगापुर्वातानी वैतींत्रतियंगनतयोग्रेष्टी। अस्मिन् योगे आहारक्कोगप्रवृत्तिनिर्दितीद्वरत्वार स्वत्यम्यक्वायाचतुष्कितियंगप्त्रपत्वन्ति ।
कस्मिन् योगे आहारक्कोगप्रवृत्तिनिर्दितीद्वर्षात्वयः स्वत्यस्यक्वार्योक्करत्वानि ३। उदयः पद्वत्यस्वतं
१०९। सासादने चतन्नः संत्रोण्य अनुवयः सम्वत्यः प्रवृत्तस्त्रतं १०९। स्विभ्रं निष्कं नव संयोग्य समुवयः सम्वत्यः

जौदारिक काययोगमें एक सौ बाईसमें न्से आहारक स्ररीर, आहारक अंगोपांग, देवायू, देवगांत, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगतंत, नरकगत्वानुपूर्वी, वैक्षियिक स्ररीर, वैक्षियिक अंगोपांग, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यवानुपूर्वी, अपयोग्न, नरकात्वानुपूर्वी, विर्यवानुपूर्वी, अपयोग्न, नरकात्वानुपूर्वी, विर्यवानुपूर्वी, अपयोग्न, नरकात्वानुपूर्वी । त्याप्तिक अप्रेचित विर्यवान्धिमें अपयोग्न छोड़ चारकी व्य्युच्छित होते हैं। सासादनमें अननयानुबन्धों चार, एकेन्द्रिय, स्थावर और विकडण्य नीकी ध्युच्छिति है। सिक्षमें सिक्ष। असंयतमें अप्रत्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्यात्वाच्या कार्यात्व वार, त्याप्यानावरण कार्या वार, तिर्यवानु, त्याप्त्यान्य त्याप्त्य आहे। वेस्त्र विर्यवानिक कार्ययोगमें आहारक कार्ययोगकी अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्ययोगमें अप्तिक कार्यक क

रै. मिध्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व और तीर्थंकर तीनका अनुस्य । वदय १०६ । २. सासादनमें चार मिछाकर अनुदय सात । वदय एक सी दो १०२ ।

9.

मुडियनुबयप्रकृतिगळ् पविनाररोळ् निधप्रकृतियं कलेड्डयंगळोळ् कृड्तं विरलनुबयंगळ्, पविनय्दु १५ । उदयंगळ तो अस नाल्क ९४ ॥ असंयतगुणस्थानवीळो दुगूडियनुदयंगळ पविनाररोळ सम्यनस्वप्रकृतियं कलेवुवयप्रकृतिगळोळ (कृष्टलं विरलन्वयंगळ पविनय्दु १५। उदयंगळ तो मसनात्क ९४। देशसंयतगुणस्थानदोळेळ गृहियनदग्रंगळिप्पत्तरह २२। उदयंगळण्मत्तेळ ५ ८७ । प्रमत्त्रगणस्थानबोळे दुगुडियनुबयंगळ मुबत्तु ३० । उबयंगळेष्पत्ती भत्तु ७९ । अप्रमत्तगुण-स्यानदोळ मूनगूडियनद्यंगळ मूबत्तमूर । ३३ । उदयंगळप्पतार ७६ । अपूर्वकरणगुणस्थानदोळ मास्कृगुडियनुबयंगळ मुबलेळ ३७। उवयंगळेप्पत्तेरबु ७२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्यानबीळाठ-गुडियन्वयंगळ नास्वत्तमूर ४३ । उदयंगळख्यतार ६६ ॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोळारुगूडियन्-बयंगळ नाल्व लो अल ४९ । उदयंगळक्वल ६० ॥ उपजातकवायगुणस्थानदोळो दुगूडियनुदयंग-१० ळय्बस् ५० । उदयंगळय्वतो भस ५९ ॥ क्षीणकवायगुणस्थानवोळरडुगुडिवनुवयंगळय्वत्तरहु ५२ । उदयंगळय्वतेळ ५७ ॥ सयोगिकेवलिभद्रारकगुणस्थानवोळ पदिनारगृहियनुवयंगळरवते टरोळ तीरथंमं कळेब्दयंगळोळ कड्तं विरलन्दयंगळक्वतेळ ६७ । उदयंगळ नाल्वतेरड् ४२ । संवृष्टि : वनुदयः पंचदश १५ । उत्यः चतुर्नवितः ९४ । असंयते एकां संयोज्य सम्यक्त्वोदयादनुदयः पंचदश १५ । सदयः अतुर्वेवतिः ९४ । देशसंयते सप्त संयोज्य अनुदयः द्वाविशतिः २२ । स्वयः सप्ताशीतिः ८७ । प्रमत्ते अष्ट १५ संगोज्य अनुदयः जिल्लात ३० । सदयः एकोनाशोतिः । अप्रमत्ते तिस्रः संयोज्य अनुदयः त्रयस्त्रिशत ३३ । खदयः बटसप्ततिः ७६ । अपूर्वकरणे चतन्नः संयोज्य अनुदयः सप्तत्रिशत ३७ । उदयः द्वासप्ततिः ७२ । व्यक्तिकरणे वट संयोज्यानुदयः त्रिजस्वारिशत् ४३ । उदयः वटवृष्टिः ६६ । सुक्षमसावरागे वट संयोज्य

३. मिश्रमें नौ मिलाकर मिश्रका वृदय होनेसे अनुदय पन्द्रह १९। वृदय चौरानवे ९४। ४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्तका वृदय होनेसे अनुदय पन्द्रह १ वृदय चौरानवे। ५. देशसंयतमें सात मिलाकर अनुदय बाईस २२। वृदय सत्तासी ८९। व्युच्छित्ति आठ। ६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय तीस २०। वृदय वृद्यासी ७९। व्युच्छित्ति तीन । ५. अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय तैतीस २०। वृदय वृद्यासी ७९। व्युच्छित्ति चार । ५. अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय तैतीस ३०। वृदय बहुत्तर ७२। व्युच्छित्ति चार । ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय सैतीस ३०। वृदय बहुत्तर ७२। व्युच्छित्ति छह । ९. अनिङ्कित्तकरणमें छह मिलाकर अनुदय तैतालीस ४२। वृदय छियासठ । व्युच्छित्ति छह ।

क्षनुत्यः एकान्नपंचाशत् ४९ । उत्यः षष्टिः ६० । उपगाते एका संयोज्य क्षनुत्यः पंचाशत् ५० उत्यः एकान्नपष्टिः ५९ । क्षीणकषाये दे संयोज्यानुत्रयो द्वापंचाशत् ५२ । उत्यः सप्तपंचाशत् ५७ । सयोगे षोडश

२० संयोज्य तीर्थोदयादनदयः समपष्टिः ६७ । उदयः द्वाचत्वारिशत ४२ । ३११ ।

१०. त्रुक्म साम्परावर्मे छह भिछाकर जनुदय बनचास ४९। बदय साठ। व्युच्छिति एक। ११. जपशान्त्रमें एक सिछाकर अनुदय पचास। बदय उनसठ ५९। व्युच्छिति दो। १२. क्षीणकथार्थमें दो मिछाकर अनुदय बावन। बदय सत्ताबन। व्युच्छिति सोछह। १३. सथोगीर्मे सोछह सिछाकर तीर्यकरका बदय होनेसे अनुदय सङ्सठ ६७। बदय बयाछीस ॥१११॥

१५

#### औवारिककाययोगोवययोग्य प्रकृतिगळ १०९ ।

| ٥     | मि  | सा  | मि | अ  | वे | ম  | अ  | अ  | व  | सू | ਭ  | क्षी | स  |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| व्यु. | 8   | ٩   | 8  | v  | 4  | ą  | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ४२ |
| 3     | १०६ | १०२ | 98 | 28 | 20 | 39 | ७६ | ७२ | ĘĘ | Éo | 49 | 40   | ४२ |
| अ     | 3   | 9   | १५ | 84 | २२ | 30 | 33 | 30 | 83 | ४९ | 40 | 42   | ६७ |

अनंतरमौदारिकमिश्रकाययोगदोळवययोग्यप्रकृतिगळ' गाथाद्वयदिवं पेळवपर :--

तम्मिस्सेऽ पुण्णजुदा ण मिस्सथीणतियसरविहायदुगं । परघाटच्छ अयदे णादेज्जदरभगं ण संदित्थी ॥३१२॥

तन्मिश्रे अपूर्णपुता न मिश्रस्त्यानगृद्धित्रितयस्वरिवहायोगितद्वयं । परघातचतुष्कमसंयतेऽ-नादेयदिकदर्ञ्मणं न पंद्वस्त्रीवेदौ ॥

साणे तेसिं छेदो बामे चत्तारि चोइसा साणे।

चउदालं बोच्छेदो अयदे जोगिम्मि छत्तीसं ॥३१३॥

सासाबने तासां छेदो वामे चतन्नः चतुर्देश सासादने । चतुरुचत्वारिशादिरुछेदोऽसयते योगिनि वर्दात्रगत् ॥

तिन्मश्रे अपूर्णयुताः औदारिकमिश्रकाययोगिगळोळोदारिककाययोगिगळोळु पेळव नूरो भन्नु प्रकृतिगळोळ् अपर्य्याप्तनाममं कृष्टि नूरहृत्युष्कृतिगळःपुववरोळु मिश्रप्रकृतियुं स्त्यानगृद्धिन्नितयधुं स्वरद्विकष्ठं विहायोगितिद्विकमुं परधातातपोद्योतोच्छ्वासबनुष्कपुर्मिनु पन्नेरदुं प्रकृतिगळं कळेबु शेषज्वयप्रकृतिगळ् तो सते द्वययोग्यप्रकृतिगळप्युव ९८ । गुणस्थानंगळं नात्कप्युव ४ । सामान्यो-

अयौदारिकमिश्रकाययोगस्य गायाद्वयेनाह-

तम्मश्रयोगे औदारिकयोगोक्तनवोत्तरशत्ते अवर्यापित निष्ठिप्य मिश्चप्रकृतिः स्त्यानगृह्वित्रयं स्वरहिकं विहायोगतिहिकं परवातारागेयोतोच्छ्वासावचेति द्वादयस्वपनीतेषु अष्टानवतिकदययोग्याः ९८। गुणस्यानानि

## औदारिक काययोग रचना

| 1      | मि. | सा. | मि. | अ∙ | ₹. | Я.  | अ.  | थ. | अ. | सू. | ₹. | क्री | स. |
|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|
| व्यु.  | -8  | 9   | -8  | 19 | -2 | 3   | 8   | Ę  | -8 | - 8 | 2  | १६   | ४२ |
| उद्य   | 908 | 203 | 9×  | 98 | 20 | 198 | 36  | 50 | 88 | 80  | 40 | 419  | 28 |
| -      |     |     |     |    |    |     | 1 1 |    |    |     |    | 1    |    |
| अनुद्य | ₹   | 9   | १५  | १५ | २२ | ३०  | 33  | ३७ | 83 | ४९  | 40 | 42   | ६७ |

औदारिक मिश्रकाययोगमें दो गाथाओंसे कहते हैं-

जौदारिक सिम्नकाययोगमें औदारिकयोगमें कहीं एक सौ नौमें अपयोधि मिलाकर २० सिम प्रकृति, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, वयम्भृतिगळ् नृरित्यसेरबरोळाहारकाढ्रिकसुं २। वेवायुष्यसु १। वेकियिकवर्षमुं ६। मनुष्यतिम्यंगानुसूर्योद्वितयसु २। नरकायुष्यसुं १। मिश्रप्रकृतियुं १। स्त्यानगृद्धित्रतयसुं ३। स्वर्ध्वयुं
२। विहायोगितद्वयसुं २ परचातव्यवुक्षमु ४ मितु चनुक्किशितपृक्षितगळं कळेट्र रोचतो सत्ते दु
प्रकृतिगळं कुरार्थं । ई प्रकृतिगळिष्यतालकुकपुवरितो औचारिकमिश्रकाययोगिगळ्नुवययोग्यंगळल्तपुर्
- काल संबंधिगळुं विषद्धतासुवयोग्यंगळ्लपुर्वारतो औचारिकमिश्रकाययोगिगळ्नुवययोग्यंगळल्तपुर्ववार्त्य । वार्त्यते असंसत्तृणस्वानबोळ्जावेयायास्कीत्तिवुर्क्षगेवंद्यस्त्रीवेदन्ते वेचार्यापृष्टियोळ् पर्यापितिव्यं
मेल्वा प्रकृतिगळ्ने सासावनतोळ्ड्यप्युष्टिक्षतियक्षकुर्यतापुर्त्त विदल् मिष्यार्यपृष्टियोळ् पर्यापितिव्यं
मेल्वियसुन्तुप्रपुर्वारवमातपनाममं कळेडु होषामिष्यात्वप्रकृतिसुन्धित्रत्वस्तु नाल्कुं प्रकृतिताळ्नुदयध्युष्टित्रित्वकुर्ये १। चतुर्वृत्त सासावनते कु वनंतानुर्वोक्तवायनुत्रकपुर्वेक्षमुक्तियस्त्रकुर्वे स्थावर[क्षकलस्य अनावेय अयशस्त्रकोत्ति दुर्क्षगविद्यस्त अनेवस्त्रे च चतुर्वेश्वर्यास्त्रकुरित्वस्त्रकुर्वार्यस्त्रक्रित्वस्त्रक्रित्वस्त्रक्रित्वस्त्रक्षम् अन्तिवर्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्रम् स्थानस्वर्वेत्रक्षम् क्रव्यस्तित्वः
स्वर्वारक्तित्वः ए प्रमान्तिकृत्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् स्वर्वस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् स्वर्वस्तियस्यः क्रव्यस्त्रक्षम् क्रव्यस्त्रक्षम् स्वर्वस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तित्वः वर्तारक्षम् वर्त्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तित्वरस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तित्वस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्ति

१५ चलारि ४। सामान्योदयप्रकृतिषु बाहारकृद्धिकं देवायुर्वेक्षियकपर्कं मनुष्याद्ययंगानुष्र्यं नरकायुः मिलप्रकृतिः स्त्यानगृद्धिक्यं परद्यात्वस्तुष्यं नरकायुः मिलप्रकृतिः स्त्यानगृद्धिक्यं परद्यात्वस्तुष्यं चत्रक्षंद्रमात्रिप्याप्तः कालिष्यस्तात्वस्यान्यान्यः निष्याप्तः । अस्यते क्ष्मादेव्यस्त्रीतिष्रप्रत्यान्यः नहि सासारके एक अपूष्तिकः । तथापति मिल्यापृष्ठी मिल्याप्तं वृत्तिः । अस्यते अनिष्ठितः । आवस्यते पर्याप्तिकः पर्याप्तिकः । अस्यते अनिष्याप्तिकः । अस्यते अनिष्याप्तिकः । अस्यते अन्यतान्यस्तितः वृत्तं १४ । अस्यते अन्यत्राप्तिकः । अस्यतः । अस्य । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यतः । अस्यत

परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास ये बारह घटानेपर उदययोग अठानवे ९८। गुण-स्थान चार।

शंका—सामान्य उदय प्रकृतियोमें-से आहारकद्विक, देवायु, वैकियिकपट्, मनुष्यानु-पूर्वी, विर्येषानुसूर्वी, नरकाम्, सिश्रप्रकृति, स्यानपृद्धि आदि तीन, सुस्वर, दुःस्वर, दो २५ विद्यायोगित, परवातादि चार, इन चौबीसका चर्य यहाँ क्यों नहीं है ?

समाधान-पट्टाँ नरकगति, देवगति, पर्याप्तकाल और विमहगति सम्बन्धी प्रकृतियाँ-का उदय नहीं होता।

बतुःप्रकृतिगळुं ४ सुक्षसांपरायमे दु लोभमुं १ उपकांतकवायन वद्यानाराव्याम् २। सीणकवायन पितारं १६ यितसंयतनोळु बतुःबत्वारितार्यकृतिगळपुवयव्युण्ळित्तियवकु ४४। योगिति वद्विशत् सयोगिकेवलिभद्वारकंगे कवादसमुद्वाततोळोवारिकमिश्रकाययोगमुंटपुवरिव-मिल्ल नाल्वत्तरं प्रकृतिगळाळ स्वरद्विकमुं विद्यायोगितिद्विकमुं परधातमुपुण्ड्वासमुमितारं प्रकृतिगळपुवयमित्करपुवर्यात्वान्यायोळ कळेदु शिवप्रकृतिगळपुवर्यात्वान्यायो ह्वान्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्याच्यात्वाच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वचच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वचच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्यात्वचच्या

औदारिक मिश्र० योग्य ९८।

| 0           | मि | सा | अ           | स   |
|-------------|----|----|-------------|-----|
| <b>ह</b> स् | 8  | १४ | 88          | ₹.5 |
| उ           | ९६ | ९२ | <b>૭</b> ୧, | 34  |
| अ           | 3  | Ę  | १९          | ६२  |

बाहारकद्वयस्त्यानमृद्धित्रयं विना गृन्यं। ब्रप्नमतस्य चतकः। ब्रप्नकरणस्य वद् । ब्रिनिवृत्तिकरणस्य वेदस्त्री-वेदौ विना चतकः, सूक्ष्मद्यापरायस्य कोभः उपवांतकषायस्य चत्रनाराचनाराचद्वयं। शोणकवायस्य योद्यः चैति चतुरुवस्त्रार्शित् ४४। योगिनि पर्दात्रवत् । क्याटसमुद्गातकाके स्वय्यविद्वयोगितद्वयःपर्यात्तेकृत्यः १५ सानामनुद्यात् । तवासति मिय्यादृष्टौ सम्बन्धस्यं तोयं चातृत्यः, उदयः वस्त्रविद्यात् कानृत्यः चतुः-संयोगात् वद् । उदयः द्वानवितः ९२। बसंयते चतुर्वेक संयोग्य सम्यस्त्रकर्युव्यात् कानृत्यः एकान्यविताः १९। उदयः दक्तान्यवितिः ९४। स्वयोगे बनुत्वे कर्यास्त्रार्थेक संयोग्य तीर्योग्यात् वाह्यः एकान्यवितिः १९। उदयः

होनेसे देशसंयतकी वद्योगके बिना सात, प्रमुचकी आहारकद्वय और स्यानगृद्धि आदि वीनके न होनेसे ग्रन्थ, अप्रमुचकी चार, अपूर्वकरणकी छह, अनिवृत्तिकरणकी नपुंसकदेद २० स्त्रीवेदके बिना चार, सूक्ष्म-साम्परायका छोभ, वपशान्तकपायकी व अनाराच, नाराच दो, श्रीणकषायकी सोछह इस प्रकार चनाछीमकी व्युत्किति होती है। स्योगीमें छत्तीसकी व्युत्किति होती है, स्योकि औदारिक निअयोग कपाट समुद्धातके समय होता है और उस समय सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त, अपशस्त बिहायोगित, परचात और चच्छवासका वृत्य नहीं होता।

ऐसा होनेपर मिध्यादृष्टिमें सम्यक्त्व और तीर्यंकरका अनुद्य, वदय छियानवे। सासा-दनमें चार मिळानेसे अनुद्य छह्न, वदय बानवे। असंबतमें चीदह मिळानेसे तथा सम्यक्त्व बनंतरं बैक्किककाययोगियळगुढवयोग्यप्रकृतिगळं पेळवपदः— देवोघं बेगुठवे ण सुराण् पक्खिवेज्ज णिरयाऊ । णिरयगदिहुंडसंटं हुग्गदि तुब्भगचउ ण्णोचं ॥३१८॥

देवीचो वैक्रियिके न सुरानुपुक्वै प्रक्षिपेसरकाय्त्रीरकगतिहंडखंढं दुर्गतिद्वर्भग चतुर्सीचं।। देवीचो बैक्रियिके वैक्रियिककाययोगदोळ सामान्योदयप्रकृतिगळ नरिप्पत्तेरड १२२। आ नुरिष्यत्तरहरोळ् स्थावरहिकम् २। तिर्व्यंग्डिकम् २। जातपद्विकम् २। एकेंद्रियजातिनामम् १। विकलक्ष्यमुं ३। साधारणकारीरमुं १। मनुष्यायुष्यमुं १। तिर्व्यगायुष्यमुं १। नरकायुष्यमुं १। नारकहिकम् २। वपर्व्याप्तनामम् १। जाहारकहिकम् २। तीरधैकरनामम् १। षंडवेदम् १। बुटभंगचतुष्कमुं ४। नीचैग्गांत्रमुं १। स्त्यानगृद्धित्रतयमुं ३। अप्रशस्तविहायोगतियुं १। संहतन-१० वटकम् ६। चरमसंस्थानपंचकम् ५। जीदारिकद्विकम् २। मनुष्यद्विकम् २। मिनु नाल्वत्तस्यू प्रकृतिगळ ४५ । कळद्शेषमेष्पत्तेळ प्रकृतिगळ देवगतिसामान्योवययोग्यप्रकृतिगळप्पृत्र ७७ । वैवोधो वैक्रियिके देवगतिसामान्योदययोग्यप्रकृतिगळेष्यतं ळरोळ देवानुपुरुर्धमं कळेदेष्पताररोळ नरकायुष्यम् १ नरकगतिय १ हंडसंस्थानम् १ वंढवेदम् १ अप्रशस्तिवहायोगितयं १। दृडभैग-चतुष्कमं ४। नोचैग्गॉत्रमं-१ मितुं पत्तं प्रकृतिगळं १० प्रक्षिपेतु कडवदंतु कड्तं विरल् वैक्रियिक-१५ काययोगोवययोग्यप्रकृतिगळे वमत्तार ८६। अल्लि मिथ्यादृष्टियोळ मिथ्यात्वप्रकृतियो दक्कृदय-व्यक्छित्तियक्कूं १॥ सासादननोळु अनंतानुबंधिवतुष्टयक्कूदयब्युच्छित्तियक्कूं ४॥ मिश्रनोळु मिश्र-प्रकृतिगृदयव्युष्टिनियक्कु १ मसंयतनोळ द्वितीयकषायचतुष्कमं ४ देवगतियं १ नरकगतियं १ वैक्रियिकद्विकम् २। नारकायुष्यम् १ देवायुष्यम् १ दुवर्भगत्रयम् ३ मित् पदिमूरं प्रकृतिगळगृदय-ब्युच्छित्तियक्क १३। मंतागृत्तं विरलु मिथ्यादष्टिगुणस्यानदोळ मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतिय-२० मितरहं १ प्रकृतिगळगनुदयमक्कं । उदयंगळण्मत्तनात्क् ८४। सासादनगुणस्थानदोळो दगुडियन्

बद्धियात् ३६ । ३१२ । ३१३ । अय वैक्रियिककाययोगस्याह —

देवगतिसामान्योक्तश्ततस्तरायां देवानुपूर्वमपनीय नरकायुः नरकगतिहंडसंस्याने पंढवेदः अप्रसस्तिबहा-योगसिर्दुर्मन बतुष्कं नौषैर्गोतं चेति वसातु प्रस्तित्येषु वेक्तियककाययोगोत्ययोग्याः पदशोतिः ८६। तत्र मिष्यादृष्टौ व्युष्टितिमिष्यास्यं १ सासादने अनंतानुवीवचतुष्कं । मिश्रे मिश्रे । असंयते द्वितोयकयायचतुरुक-

देवाति सामान्यमें कही गयी सतहत्तर प्रकृतियोमें से देवानुपूर्वीको घटाकर नरकायु, सरकाति, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, अयशा-क कीर्ति और नीचगोत्र मिछानेपर वैक्रियिक काययोगमें वदययोग्य छियासी ८६ हैं। उसमें मिछ्यादृष्टिमें सिछ्यादवकी न्युच्छिति है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। मिश्रमें सिश्र। असंयतमें अप्रत्याक्यानावरण चार, देवगति, नरकगति, वैक्रियिक शरीर, बैक्रियिक अंगोपान,

२५ प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय उन्नीस । उदय उन्यासी ७९ । सयोगीमें अनुद्यमें चवाळीस मिळानेसे तथा तीर्थकरका उदय होनेसे अनुदय बासठ ६२ । उदय छत्तीस ३६ ॥३१२-३१३॥ आगे वैकियिक काययोगमें कहते हैं—

बर्धनळ सुर ३। उबर्धनळे मत्त सुर ८३। मिश्रगुणस्थानबोळ्ट्र नात्कुरा्डियमुवर्धनळेळरोळ् निध-प्रकृतियं कळंडुबर्धनळोळ् कूड्लं बिरकनुवर्धनळाठ ६। उबर्धनळेण्यत् ८०॥ वसंयतपुणस्थान-बोळोंडुगुडियनुवर्धमळेळरोळ् सम्यक्त्यप्रकृतियं कळेडुवर्धनळोळ् कूड्लं विरक्तनुवर्धनळाष ६। उबर्धनळेण्यत् ८०।

वैक्रियिककाययोग्य ८६--

| 0    | मि | सा | मि | व्य |
|------|----|----|----|-----|
| ब्यु | 8  | ¥  | 8  | 83  |
| ड    | 68 | 63 | 60 | 60  |
| अ    | 2  | ₹  | Ę  | Ę   |

अनंतरं वैक्रियिकभित्रकाययोगयोग्योग्यावयञ्कतिगळं द्वचर्डगाचासुत्रींवरं वेळवपरः --वेगुट्वं वा भिस्से ण भिस्स-परचाद-सरविद्वायदुगं । साणे ण हुं इसंटं दुरुभाणादेच्ज अञ्जसयं ॥३१५॥

वैक्रियिकविन्मश्रे न मिश्र परघातस्वरिवहायोगितिहिकं । सासादने न हुंडचढं दुब्भंगाना-देयाऽयशः ॥

> णिरयगदि आउणीचं ते खित्तयदेऽवणिज्ज थीवेदं । छहगुणं वाहारे ण थीणतिय-संहथीवेदं ॥३१६॥

नरकपतिरायुर्जीचं ताः क्षिप्त्वाऽसंयतेऽपनयेत् । स्त्रीवेदं वष्ठगुणवदाहारे न स्त्यानगृद्धित्रयं वंडस्त्रीवेदं ॥

देवनरकगतिवैक्तियिकद्विकदेवनारकायुर्दुर्भगनयाणि १३ । एवं सति निष्यादृष्टौ निश्यं सम्यवस्यं वानुदयः २ । उदयस्यकुरक्षीतिः ८४ । छातावने अनुदये एकस्योगात्त्रयं ३ उदयस्यक्षातिः ८३ । मिश्ये वस्तायनुदये संयोग्य १५ सम्यानस्यात्त्रपकुस्पुदयात् वद् ६ । उदयः अयोतिः ८० । असंयते अनुदये एकां संयोग्य सम्यवस्त्रप्रकृत्युवद्यात् वद् । उदयः-प्रशीतिः ८० ॥३१४॥ अय वैक्तियेकमिणयोगस्य द्वपर्यनावासूत्रेण आह्—

देवायु, नरकायु, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय तेरह १३ की ब्युच्छित्ति होती है। ऐसा होनेपर-

- १. मिध्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्वका अनुद्य । उद्य चौरासी ८४।
- २. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय तीन । उदय तेरासी ८३।
- सिश्चमें चार मिळाकर सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिका अनुद्य होनेसे अनुद्य छह। प्रदय सम्मी।
- ४. असंयतमें एक मिछाकर सम्यक्त प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय छह। उदय अस्ती ८० ॥३१४॥

डेंद गाथासे वैकियिक मिश्रयोगमें कहते हैं—

74

२०

ŧ a

**45**−€\$

वैक्रियिकविष्यश्चे वैक्रियिककाययोगवोळंति वैक्रियिकमिश्वकाययोगवोळमेण्यसारपुष्व-रोख् मिश्रवकृतियुं १। परधातद्विकमुं २। स्वरद्विकमुं २। विक्रायोगतिद्विकमुं २। मितेळ्ं प्रकृतिमळ्न न नास्ति यिल्लहु कारणमागियवं कळेचुत्तिरलु येपलो मस् प्रकृतिगळ्डययोग्यंगळणु ७९ वल्लि मिन्यादृष्टियोळ् मिय्यात्वप्रकृतियो दे व्युच्छित्तियकुष्टे । सातावने सासावनगोळ् ५ हुंडसंस्थानमुं वेडवेदमुं डुज्यंगत्रयमुं ३ नरकगतियु १ नरकायुव्यमुं १ नीचैग्गॉत्रमुं १। मिते दुं प्रकृतिगळद्यमित्लेके वोडे :—

णिरसं सासणसम्मो ण गण्डवित्ति य ये व नियमगुंटणुवित्ती वैक्रियकनिश्रकाययोगिनारकं सासावनित्वरुषुविदिव्यवनातनोळनुवयंगळं माडि यसंयतनोळ कुडुबुदु मतमसंयतनुवयप्रकृतिगळोळु स्मोवेवसुं कळेबु सासावननोळनुवयमुण्डितियं माडुतं विरक्त सासावननोळनंतानुवंचि
१० खतुष्टयपुं स्मोवेवसुं मितन्दुं प्रकृतिगळुवयमुण्डितियं माडुतं विरक्त सासावननोळनंतानुवंचि
१० खतुष्टयपुं स्मोवेवसुं मितन्दुं प्रकृतिगळुवयमुण्डितियक्षुं १। व्यवस्तानुं १ विद्याप्यपुं १।
बुक्सेनप्रवामुं १। मितु पविसूदं प्रकृतिगळ्यावयम् प्रकृतिस्वत्तानुं विरण् मित्र्यावृद्धिर्युक्तस्यान्तेळ, सन्यक्षप्रकृतिसम्बुवयम् कुर्कु ११। व्यवस्त्रान्त्र्यं ए ८। सासावनगुणस्थानवेळो द्वमूद्धिरानुवयंगळरं १२। सत्तेषु पेळव हुंडसंस्थानाष्टाप्रकृतिगळनुवययोळ कळेवनु१५ वयवोळू कृड्कुर्सं विरक्षनुवयंगळ पतु १०। उववंगळकवनो अन् १९।। वसंयत्वगुगस्थानवो-

वैक्षियिकसोगवसानिम्वयोगे इति षडगोत्यां मिश्रं परवातद्विक स्वरद्विक विद्वायोगतिद्विक चेरवेकोमा-ग्रीतिक्वययोग्याः ७९ । तत्र मिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वं व्युच्छितिः । साक्षावने नरकगमनाभावात् हुंडसंस्थानयंडवेद-दुर्भगवयनरकातितरकामुनीवंगीत्राध्यमुन्यं कृत्वा असंयते तिक्षिप्य अस्यतेद्वाप्य स्त्रीवेदसनामुद्दाचित्रपुक्तं च ध्युच्छिति कृत्यत् ५ । सर्वयते दितीयकवायनपुक्तं वैक्षियिकद्विकं देवनारकमतो तदायुषी दुर्भगवयं चेति २० त्रयोवद्या । त्यासति मिथ्यानुद्धवनुदयः सम्यवस्यकृतिः १ तदयः अष्टतस्तितः ५० । सामान्वेश्नुदयः सम्यवस्यक प्रकृती मिथ्यात्वं प्रामुक्त्वंद्वसंस्थानाष्टकं च सिक्तिवा दश १० । उदयः एकान्तास्यतिः ६९ । असंयते

वैकियिक सिश्रयोगमें वैकियिक योगकों तरह छियासी प्रकृतियों हैं किन्तु वसमें से सिश्र, परवात, वच्छवास, सुरवर, दुःस्वर, प्रशस्त, अप्रशस्त विहायोगित वे सात न होनेसे व्यवयोग्य वन्यासी औ हैं। उसमें मिण्यादृष्टिमें मिण्यात्वको व्यक्तित होती हैं। सासादन रूप सरकर तरुमें नहीं जाता इसिलिए सासादनमें हुण्ड संस्थान, तुम्सकदेद, दुम्मेग, दुःस्वर, अनादेय, तरकमात, तरकाय और नीवगोत्रका उदय नहीं होता। इसिलिए इन्हें असंयतमें रखना। वहीं इनका उदय होता है। अतः सासादनमें स्त्रीवेद और अननतानुवन्धी चार मिलकर पौचको अपुण्डिल होती है। असंयतमें अप्रयाख्यानावरण कथाय चार, वैक्रियिक स्तरी, वैक्षियिक अंगोपांग, देवगति, तरकगति, देवायू, तरकातु, दुस्मेग, दुःस्वर, अनादेय इन वैरहकी व्यक्टिशित होती है। ऐसा होनेपर—

१. मिथ्यादृष्टिमें अनुदय सम्यक्त्व प्रकृति एक । उदय अठहत्तर ।

२. सासादनमें सम्बक्त प्रकृति, मिण्यात्व और पूर्वमें कही हुण्डसंस्थान आदि आठ मिळकर अनुदय दस । उदय उनहत्तर ६९ ।

ळरबुगूडियनुबर्यगळ् पविनम्बरोळ् सम्यन्त्वप्रकृतियुर्म हंडसंस्थानाद्यष्टप्रकृतिगळुर्मत् जो असं प्रकृतिगळं कळेबुबर्यगळोळ् कृडुलं बिरसनुबर्यकळाड ६ । उबर्यगळेप्पतः मूच ७३ । संवृद्धिः :

बै॰ मि॰ योग्य ७९

|    | मि | सा | म  |
|----|----|----|----|
| ed | 8  | 4  | 23 |
| 3  | 96 | ६९ | ξυ |
| म  | ,  | १० | Ę  |

षञ्चगुणवदाहारे बाहारककाययोगबोलुबययोग्यत्रकृतिगळु प्रमत्तगुणस्थानबोळु पेळवण्भत्तो वे प्रकृतिगळपुत्रवरोळु स्त्यानगृद्धिन्नतयमु ' ३ चंढवेदमु' १ स्त्रीवेदकु' १ ।

दुग्गदिदुस्तरसंहदि ज्येरालदु चरिमपंचसंठाणं । ते तम्मिस्से सुस्तर परघाददुसत्थगदिहीणा ॥३१७॥

युग्गीतबुस्वरसंहननीवारिकाद्वेक चरम पंचसंस्थानं । ताः तन्मिश्रे सुश्वरपरधातद्विकशस्त-गतिहीनाः ॥

ज प्रशास्तिबह।योगतियुं १ । इःस्वरनाममुं १ । संहननवद्कर्मुं ६ औदारिकद्विकर्मुं २ । चरम- १० पंचसंस्थानंगळु ५ मितु विश्वतिप्रकृतिगळाहारककाययोगिप्रमत्तसंयतनोळ्डवायोग्यंगळणुर्वारेवमवं कळेबोडे शेवमववत्तों द्व प्रकृतिगळ्वययोग्यंगळणुत्रु ६१ । तास्तन्मिश्चे आहारकनिश्रकाययोगि-प्रमत्तसंयतनोळा प्रकृतिगळववत्तों वेयणुकरोळु सुस्वरमुमं १ परघातोच्छ्वासद्वितयमुमं २ । प्रशस्त-विहायोगतियु १ । मनितु नास्कुं प्रकृतिगळं कळेबोडे शेवप्रकृतिगळव्यत्तेळ्डवयोग्यंगळणुत्रु ५७ ॥

अनुरयः पंत्र मिलिस्ताः सम्यनस्वप्रकृतिहुंदर्यस्थानाग्यकोदयात् यद् ६ । उदयस्त्रियस्यतिः ७३ । आहारक- <sup>१५</sup> काययोगे यद्युणस्थानोक्तैकाशीरयां ८१ स्त्यानमृद्धित्रयं वंद्रवेदः स्त्रीवेदः नास्ति ॥ ३१५–३१६ ॥

कप्रशस्तिषद्वायोगितः दुःस्वरं संहननषट्कमौदारिकद्विकं चरमपंचस्वानानीति विवातिर्नेत्युदययोग्याः एकान्नवष्टिः ६१ । तम्मिश्रयोगे ता एवैकषष्टिः सुस्वरपरवातीष्ट्ववासप्रशस्तिबहायोगत्युनाः सप्तपंचावाद्वर-

२, असंयतमें मिध्यात्व और सासादनमें व्युष्किति पाँच मिळकर अनुदय छह। क्योंकि यहाँ सम्यक्तव प्रकृति और हुण्ड संस्थान आदि आठका चदय है। अतः चदय तिहत्तर ।

आहारक काययोगमें छठे गुणस्थानमें उदययोग्य इक्यासी ८१ में-से स्त्यानगृद्धि आदि तीन, नधुंसक देद, श्लीवेद, अप्रशस्त विहाबोगति, दुःस्वर, संहतन छह, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, अन्तके पांच संस्थान ये बीस उदय योग्य नहीं हैं। अतः उदय-योग्य इक्सठ। आहारक मिश्रयोगों इक्सठमें-से युस्वर, परधात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगितिक। उदय न होनेसे उदययोग्य सुत्तावन हैं। ११५५-१९६॥

अनंतरं कार्म्यकावयोगोदययोग्यप्रकतिगळं गायादयदिदं पेळदयह :---ओघं कम्मे सरगदिपत्तेयाहारुरालद् ग मिस्सं । उवधादपणविग्ववद थीणतिसंठाण-संहदी णत्थि ॥३१८॥

ओषः कार्म्मणे स्वरगतिप्रत्येकाहारौदारिक द्विकमिश्रं उपधातपंचवैक्रियिकद्विकस्त्यानगृद्धिः ५ त्रिलयसंस्थानसंहननं नास्ति ॥

कारमंगे ओवः कारमंगकाययोगदोळ सामान्योदयप्रकृतिगळ नृरिप्पत्तरहत्ववदरोळ मुस्दर-दुस्बरहिकमुं २। प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिहिकमुं २। प्रत्येकसाधारणशरीरहिकमुं २। बाहारका-हारकांगोपांगद्विकम् २ । औदारिकौदारिकांगोपांगद्विकम् २ । मिश्रप्रकृतिय् १ । उपघातपरघाता-तपोद्योतोच्छ्वासपंचकम् ५ वैक्रियकशरोरतवंगोपांगद्विकम् २। स्त्यानगद्वित्रित्यम् ३। संस्थान-१॰ षद्कमुं ६। संहननषद्कमु ६ मित् मुबलमुरुं प्रकृतिगळं ३३ कळेबोडे शेषप्रकृतिगळे०भलो भल-दययोग्यंगळप्पुषु ८९ वल्ळि । अनादिसंसारदोळ विग्रहगतियोळमविग्रहगितयोळ मिष्यादृष्टि-गुणस्थानमादियागि सयोगकेवलिगुणस्थानमवसानमागि पदिमुर्रः गुणस्यानंगळोळ काम्मंणशरीरक्के निरंतरोदयसंदागुत्तं विरलु विग्रहगतौ कश्मयोगः एदित सुत्रारंभमेकं दोडे सिद्धे सत्यारंभो नियमाय एंद विग्रहनती कम्मेंयोन एव नान्यो योगः एंदितीयवधारणमरियत्पडुगुमद् कारणमानि पुरुषंभव-१५ जरीरत्यागाँववनुसरभवविष्रहप्रहणात्र्यंमाणि गतिविष्रहगतियाप्रवरितमा विष्रहगतियोळ वस्तिसुवर मिष्यादृष्टि सासादनासंग्रतसम्यग्दृष्टिगळे ब मूर्व गुणस्यानवीतगळागळे बेळकुमा विग्रहगतियोळ्

वंति । ५७ ॥३१७॥ अय कार्मणयोगस्य गायाद्रयेनाह---

कार्माणयोगे उदयप्रकृतयः द्वाविकात्यसरशते सुस्वरद्भवरे प्रशस्ताप्रशस्तविद्वायोगती प्रत्येकसाधारणे आहारकतदंगीपांगे औदारिकतदंगीपांगे भिश्रप्रकृतिः उपघातपरवातातपोद्योतोच्छवासाः वैक्रियिकतदंगीपांगे a स्त्यानगृद्धित्रयं संस्थानषट्कं संहननषट्कं च नेत्येकान्ननवतिः ८९ ।

नन् झनाविसंसारे विद्रहाविद्रहगरबोर्मिच्यादृष्ट्यादिसयोगातगुणस्थानेषु कार्मणस्य निरंतरोदये सति 'विग्रहणती कर्मयोगः' इति सुत्रारंभः कयं ? सिद्धे सत्यारक्रयमाणो विधिनियसायेति विग्रहसती कर्मयोग pa

आगे दो गाथाओंसे कार्मण काययोगमें कहते हैं-

कार्मण काययोगमें सामान्य बदययोग्य एक सौ बाईसमें से मुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त २५ और अप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येक, साधारण, आहारक शरीर, आहारक अंगोपीग, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मिश्रप्रकृति, चपघात, परघात, आतप, उद्योत, षण्छवास. विकिषिक शरीर, वैकिथिक अंगोपीग, स्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान छह, संहनन छह इन वैतीसका चदय न होनेसे चदययोग्य नवासी ८९।

शका-अनादि संसारमें विषहगति हो या अविषह गति हो उनमें सिध्यादृष्टि आदि सर्वागडेबळी पर्यन्त सब गुणस्थानोंमें कार्मणका निरन्तर उदय रहता है। तब तत्वार्ध सुन्न-3. में विश्वहगतिमें कर्मयोग होता है ऐसा कथन क्यों किया ?

समाधान—'सिद्ध होते हुए भी जो विधि आरम्भ की जाती है वह नियमके लिए होती

र्वात्तस्य सयोगकेविक महारकगुणस्थानमिलिक ये तक्कुमें वहे 'कामयोगो विप्रहगतावेव' एंबी नियममिलकपुर्वारत्वमा विप्रहगतियोळ् वर्तितस्य प्रतरकोकपुरणित्रसम्यसमुद्धातसयोगकेविक- भट्टारकगुणस्थानवोळं कान्मणकाययोगसेयक्कुमपुर्वारत्वमो कान्मणकाययोगदोळ् नाल्कुं गुणस्थानंगळपुर्वाले मिस्यादिव्योळ् मिस्यात्वप्रकृतियु १। सुक्मनाममु १। पर्व्याप्तनाममुम्तिसु मूर्च प्रकृतिनळगुरवय्युण्डित्यवस्तु ३।

सासादननोळ पेळदपर :---

साणे थीवेदछिदी णिरयदुणिरयाउगं ण तिसदसयं । इशिवण्णं पणवीसं मिच्छादिसु चउसु बोच्छेदो ॥३१९॥

सासावने स्त्रीवेदच्छेवः नरकद्विकनरकायुक्तं त्रिकं दशकमेकं पंचाशरंपर्वीक्शतिर्म्मिण्याविषु चतर्षं विच्छेवः ॥

सासावनसम्यावृष्टियोळनंतानुबंधिचतुष्टयमु ४ मेकॅप्रियजातिनाममुं १। स्थावरनाममुं १ विकलत्रयमं ३ स्त्रोवेदम्मित पत्तं प्रकृतिगळगुब्यव्युब्छित्तियक्क १०।

असंयतनोळ् बेक्किपिकद्विकविकतमापि पविनय्तुं प्रकृतिगळगुवयध्युष्टिकत्त्रवक्तुं १५। मेळं देशसंयतादिक्षीणकवायावकानमाव गुणस्यानवित्तगळोळ् केवलकास्मेणकाययोगमित्त्वपु-वरिदमा देशसंयतनोळुद्योतरिहतप्रकृतिसमकसुं ७। आहारकद्वितयसुं २। स्त्यानगृद्धित्रयषु ३ मी योगदोळ् कळेबुवपुवरिदं प्रमत्तसंयतगुणस्यानवोळ् शुन्यमककु । सप्रमत्तगुणस्यानवोळतिम- १५ संहननत्रयविक्रितसस्यक्तवप्रकृतियों हु १ अपूक्षकरणन वक्नोकवायंगळुं ६ अनिवृत्तिकरणन स्त्रोदेवं

नाम्यो योगः, इत्यवधारणायः । तेन पूर्वभवशरीरं स्थक्त्वीलरभवपहुणार्यं गच्छतार्थयः तत्र मिध्यविष्टिसासाद-नासंयतगुणस्थानानि स्युः । तिह् सयोगगुणस्थाने कयं कर्मयोगः ? विग्रहगतावेवेत्यनियमात् प्रतरलोकपूरण-वित्रसर्वेदण तस्वभवातः ॥ ३१८ ॥

तिमध्यानृष्ट्यादिवतुर्गुणस्यानेषु व्याध्यातः —। मध्यावृष्टी मध्यात्वं सुक्षमप्रयोतां चेति त्रयं। २० सासादते अनंतानुर्वधिवत्यकं एकेत्रियं स्वायरं विकलत्रयं स्वीयदेशचेति दशः। असंयते वैक्रियिकदिकं विना

है' इस नियमके अनुसार यह कथन 'विमहगतिमें कार्मणयोग ही होता है, अन्य योग नहीं होता' यह अवधारण करनेके लिए किया है।

शंका—पूर्वभवका शरीर त्यागकर आगामी भव धारण करनेके लिए जो गति होती है उसे विमहगति कहते हैं। विमहगतिमें मिण्यादृष्टि, सासादन और असंयत गुणस्थान होते २५ हैं। तब सयोगकेवली गुणस्थानमें कार्येणयोग कैसे हैं?

समाधान-विमहगतिमें ही कार्यणयोग होता है ऐसा नियम नहीं किया है अतः प्रतर और ओक पूरण समुद्रधातके तीन समयों में कार्यण योग होता है ॥१९८॥

उसमें मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें न्यू न्छित्ति इस प्रकार है-

मिण्यादृष्टिमं प्रिष्यात्व, सृह्म अपयोग इन तीनकी होती है। सासादनमें अनन्तानुः ३० बन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकल्प्रय, स्त्रीवेद इसकी होती है। असंयतमें वैकियिकके

सासावननोळ ध्युक्छित्यावुक्ण्युवरिवं तर्वाञ्यत्यकृतियंचकम् ५ । सूक्ष्मसापरायन कोममो वृं १। उपग्रांतकवायन येरबुं वळानाराचनाराचसंहननंगळु २ कळेवुक्ण्युवरिवमिल्ल श्रूम्यमक्षुं । कीण-कवायन येरबुं वळानाराचनाराचसंहननंगळु २ कळेवुक्ण्युवरिवमिल्ल श्रूम्यमक्षुं । कीण-कवायन यिवनाव १६ मित्रु गृष्ठियतेयत्वसम्पन्दियोळ् एक्ण्यंभाराम्ब्रुवर्ष्ण्यत्यकृत् १ । स्वापिकेविकमृत्राप्त्रं स्वाप्त्यकृत् । स्वाप्त्यकृत्यकृत् १ । व्याप्तिकेविकमृत्रं १ । हिस्तु स्वर्षेत्रकृत् १ । स्वाप्त्यकृत्यकृत्यस्वर्ष्ण्यस्वर्ष्ण्यस्वर्ष्ण्यस्वर्ष्ण्यस्वर्ष्णयः स्वर्षेत्रकृत्यस्य स्वर्ष्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्ष्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्ष्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्ष्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्ष्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्णयः स्वर्षात्रकृत्यस्य स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्यस्यः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्णयः स्वर्

स्वस्य पंवदत्ता । पूनः क्षोणकषायांतानां केवलतकोषाभाषादुकोतं विना सन्त । ब्राह्मारुक्विहस्तानपृद्धित्रयं १५ विना भूत्यं अविसर्धहननवर्यं विना सम्यस्त्वप्रकृतिः पण्योकपायाः स्त्रीवेदस्य सासादने छेदात् पंव, लोभः वष्णकपारावन्तारावाभावत् तृत्यं वोद्यतः विस्तित्वा एक्ष्यंत्राद्याः तर्याये वष्णव्यानायायस्त्रत्नवस्त्रद्विकिद्याः सोमितिह्यिक्तं स्त्रित्वातः । तया सित् स्मित्वातः । तया सित् विस्त्रात्वान्तिक्तं सम्यस्त्रत्वीर्वकृत्यं अनुत्वतः २ । व्यवः स्त्रात्वानिदः । सासादने वनुत्यः त्रमं पिरस्त्व प्राप्यावमं णस्त्रीति न्यायाः स्त्रात्वानिदः। स्त्रात्वानिदः । सासादने वनुत्यः त्रमं पिरस्त्व प्राप्यावमं णस्त्रीति त्रमं व मिन्नित्वाष्टी । वदयः एकाशीतिः । वसंयते दश्च मिन्नित्वा सम्यस्वनरकृद्धिकन्तरकायुवदयाक्ष्युः

१० बिना अपनी शेष परहह। पुना श्लोणकषाथ पर्यन्त कार्मण काययोग नहीं होता इससे ऊपरके गुणस्थानों की व्युच्छित यहाँ हो करनी चाहिए। सो देशविरतकी उद्योत बिना सात, प्रमत्तकी आहारकहिक और स्थानगृद्धि आहि तीनके न होनेसे जून्य, अप्रमत्तकी तीन संहननके बिना केवल एक सम्यवस्य प्रकृति, अपूर्वकरणकी छह नोकषाय, अनिवृत्तिकरणकी पाँच क्योंकि क्षेषिदको अपूर्विकात प्रकृति सासादनमें हो जाती है, सूरुससाम्पराथका लोम, वपत्तान्त मोह सम्बन्धी युक्ताराच और नाराचका लमाव होनेसे झून्य, क्षीणकषायको सोलड इस तरह सब सिलकर असंयतमें इक्यावनको ब्यूच्छिति होती है। सयोगीमें व्यालीसमैं-से वक्षभमाराच संहनन, सुस्वर, दुःस्वर, प्रस्त अप्रशस्त बिहायोगित, औदारिक प्रतीर, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थान, उपया प्रवृत्ति होती है। स्थोगी से व्यालीसमैं-से वक्षभमाराच संहनन, सुस्वर, दुःस्वर, वश्वस अप्रशस्त बिहायोगित, औदारिक प्रतीर, औदारिक अंगोपांग, छह संस्थान, उपया प्रवृत्ति हुत्ति होती है। स्था होनेयर—

- १. मिथ्यादृष्टिमें सम्यक्त्व और तीर्थंकर दोका अनुदय । खदय सत्तासी । ब्यु. तीन ।
- सासादनमें नरकगतिद्विक और नरकायुका उदय न होनेसे पाँचमें तीन मिळाकर आठका अनुदय। उदय इक्यासी।
- ३. असंयतमें दस मिलाकर सम्यक्त्व, नरकद्विक और नरकायुका उदय होनेसे अनुदय चौदह। उदय पचहत्तर।

यनुवर्यगळय्यसम्बर्णाळ् सीर्थमं कळेबुवर्यगळोळ् कूड्सं बिरलनुवर्यगळरवसनास्कु ६४। उवर्य-गळिप्पसच्दु २५। संदृष्टि :---

### काम्मंण० काय यो० योग्य ८९

| ۰   | मि सा |    | व   | स  |
|-----|-------|----|-----|----|
| ध्य | 3     | 90 | 48  | २५ |
| ਤ   | ده    | ८१ | 190 | 24 |
| अ   | 2     | 6  | 8.8 | 48 |

अनंतरं वेदमार्गणेयं पेळ्डपरः---

मूलोघं पुंवेदे थावरचउणिरयजुगलतित्थयरं । इगिविगलं थीसंढं तावं णिरयाउगं णत्थि ॥३२०॥

मूलोघः धुंबेदे स्यावरचतुर्घरकथुगळ तीत्यंकरं। एकविकलं स्त्रीयंद्रशातयो नरकायुर्झास्ति ॥ पुंबेददोळु मूलोघं नूरिप्यत्तेरवरोळु १२२ स्यावरतूक्ष्मायस्याग्नसाघारणचतुष्कमुं ४। नरक-द्विकमुं २ तीत्यंरनाममुं १। एकेद्वियजातियुं १। विकलत्रयमुं ३। स्त्रीवेदमुं १ वंद्ववेदमुं १ मातय-नाममुं १ नरकायुष्यमुमंतु पविनम्हु १५ प्रकृतिगळुत्यमित्लव कारणमर्व कळेडु शेषनूरेळु १० प्रकृतिगलुदययोग्यंगळपु १०७ वल्लि मिच्यादृष्टियोळु मिच्यास्त्रप्रकृतिगो वक्तुदयस्युष्टिकात्तिमस्त्

र्दम १४ । उदयः पंबसप्ततिः । सयोगे-अनुदयः एकपंचायतं मिलित्वा तीर्योदयाञ्चतुःषष्टिः ६४ । उदयः पंचर्ववातिः ॥ ३१९ ॥ अय बेदमार्गणायामाहः—

पुंबेदे मुजीयः द्वाविशस्युत्तरशतं । तत्र स्यावरसूक्ष्माययन्तिसावारणानि नरकद्विकं तीर्यकरस्थमेकेद्रियं विकलत्रयं स्त्रीयंदवेदौ बातयो नरकायुर्नेति सन्तोत्तरस्रतमृदययोग्यं १०७। तत्र मिध्यापृष्टौ मिध्यात्वं १५

१३ सयोगीमें इक्यावन मिलाकर तीर्यंकरका उदय होनेसे अनुदय चौंसठ। उदय पच्चीस ॥३१९॥

औटारिक मिश्रकाययोग ९८

| 4 | n 1 | _  | ^     |   |
|---|-----|----|-------|---|
| व | 20  | यक | मिश्र | જ |

| कार्मणकाययोग ८९ |  |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| ाम.   सा.   अ. | स. मि. | सा. अ. | मि. | सा | अ. | स. |
|----------------|--------|--------|-----|----|----|----|
| 8 68 88        | 38 8   | ५ १३   | 3   | १० | 48 | २५ |
| ९६ ९२ ७९       | ३६ ७८  | ६९ ७३  | 03  | 68 | ७५ | २५ |
| २ ६ १९         | ६२ १   | १० ६   | २   | 6  | १४ | ६४ |

अब वेदमार्गणामें कहते हैं-

पुरुषवेदमें गुणस्थानकी तरह एक सौ वाईसमें से स्थावर, सुका, अपयोग, साधारण, २० नरकद्विक, तीर्थंकर, एकेन्द्रिय, विकलमय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, आतप और नरकायु इन १ ॥ सासावनतोळनंतानुवंधिकवायचतुष्कवकुवयव्युच्छित्यवकुं ४ ॥ मिश्रनोळ, मिश्रमृक्तियुवयब्युच्छित्यियकुं १। असंयतनोळ द्वितीयकवायचतुष्कसुं ४ वैकियिकद्विकसुं २। सुरद्विकसुं २
सुरायुच्यमुं १। मनुष्यानुयुक्यंमुं १। तिर्ध्यंगानुयुक्थंमुं १। वुक्तंगानादेयायक्रकोत्तित्तित्त्यमु ३
मितु पविनालकुं प्रकृतिगळगुवयव्युच्छित्तियकुः १४ ॥ देशसंयतं मोवलागियपुर्ध्वकरणगुणस्थान५ पर्धतसद ८ पंच य ५ चन्दर ४ छक्क ६ प्रकृतिगळगुवयम्युच्छित्तियककु । मिनृत्तिकरण सवेदप्रवस्त्रभागोयोळु युवेवमुं १। संज्वलनकायमुं १। संज्वलनमानु १। संज्वलनमानेयु १ मितु
नात्कुं ४। सुक्ससायरायन लोभमुं १। उपशांतकवायन वज्जनात्रमुं १। संज्वलनमानेयु १ मितु
कवायन पविनावः १६ । स्थागायोगिकेवजिश्वारक्वित्यतिर्थरित नात्वत्तों यु गृक्तिगळ
कवायन पविनावः १६ । स्थागायोगिकेवजिश्वारक्वित्यतिर्थरित नात्वतों यु गृक्तिगळ
क्वित्यनिवृत्वत्वर्यनोळ्वय्युच्छितिगळक्वत्तनाकृद्वर्याक्रप्रवृत्वर्यात्रस्य स्थानेत्रस्य स्थानेत्रस्य स्थान्यत्वर्यः
१० सार्तागोयपुर्वार्य सेलल प्रकृतिगळक्वत्तनाक्वर्यनोळ ख्युच्छितस्य स्थान्यत्वर्यः
१० सार्तागोयपुर्वार्य सेलल प्रकृतिगळक्वत्तनाक्वर्यान्वर्याक्वर्यकुव्यान्यत्वर्यः
भक्कुं ४ । उद्यंगळ नू र सृक १०२। सासावनगुणस्यानदोळो वुपूडियनुद्यंगळो भत्तरोष्ठ निष्यप्रकृतियं
कळवुव्यंगळोळु कृष्ट्रतं विरलनुद्यंगळ पन्नो दु ११। उद्यंगळ तेत्रभावः भत्तरे । सिष्प्रमुणस्थानः
१५ बोळो वुपूदियनुद्यंगळ पन्नेत्वरां सम्यक्त्वर्याक्वर्यं १ तिर्थम्मनुष्यदेवानुद्वर्याळ

पन्द्रहका उदय न होतेसे उदय योग्य एक सी सात हैं। उसमें सिध्यादृष्टिमें सिध्यादकी च्युच्छिति होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। निश्रमें निश्र । असंयतमें अप्रधान्ध्यानावरण कृषाय चार विक्रियक शरीर व अंगोपीत, देवनात, देवानुपूर्वी, देवायु, मतुष्यानु-द्र्भ पूर्वी, तियंचानुपूर्वी, दुभग, अनादेय, अयाःकीर्ति ये चौदह १४। देशसंयत आदि चार गुणस्थानोंमें क्रमसे आठ, पाँच, चार ओर छह। अनिवृत्तिकरणके प्रथम सर्वेद भागमें पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध मान माया, स्इम छोम, बज्जनाराच नाराच संहनन, क्षीणकथाय सम्बन्धी सोलह और तीर्थकरके सिवन केवछी सम्बन्धी इकताछीस इन चौसठकी व्युच्छित्त होती है क्योंकि अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें आरो वेदका चदय न होनेसे वेदमें नी 30 ही गुणस्थान होते हैं। अतः—

१. मिच्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व और आहारकद्विक चार ४ का अनुद्य। उदय १०३।

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय पाँच। उदय एक सी दो १०२।

२. मिश्रमें अनुदय चार और तीन आनुपूर्वी मिलकर मिश्रका चदय होनेसे ग्यारह ११। चदय छियानवे ९६।

नंतु नास्कु प्रकृतिगळं कळेबुर्यगळोळ् कृष्टिबोक्नुवयंगळेंदु ८। उदयंगळ् तो भी भल् ९९ ॥ वैद्यसंयतगुणस्यानदोळ् परिनास्कुगृहियनुवयंगळ्णतरे इ २२। उदयंगळेण्यत्तरे ८५। प्रमत्तसंयतगुणस्यानदोळे दुगूहियनुवयंगळ् भूकतरोळातृ स्वक्तं विरस्तुवयंगळ्णते दुगूहियनुवयंगळ् भूकतरोळातृ स्वक्तं विरस्तुवयंगळिएक् सुक्तं विरस्तुवयंगळिएक् एक्कं विरस्तुवयंगळिएक् एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं एक्कं

पुंचेबयोग्यं १०७ ।

|            |     | 3   | -  |    |    | _   | _   |     |    |
|------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
|            | मि  | सा  | मि | व  | वे | प्र | अ   | व   | श  |
| ब्यु       | *   | 8   | 1  | 58 | 6  | 4   | ×   | ٤   | Ę¥ |
| उ          | १०३ | १०२ | ९६ | ९९ | ८५ | ૭૧  | ષ્ટ | 190 | Ę¥ |
| 3 <b>7</b> | 8   | 9   | 88 | -6 | २२ | २८  | 33  | ₹0  | 83 |

अनंतरं स्त्रीवेददोळ्दययोग्यंगळं खंडवेदनके सहितमागि पेळवपरः :---

मिलिस्ता मध्यस्वतियंमानुत्यवैजापुपूर्व्योदयादस्टी। उदयो नवनवितः। देशसंयते बतुर्वय संयोज्यानुदयो द्वाविद्याद्वा २२। उदयः यंबाशीतिः। ८५। प्रमतेश्रन्द संयोज्याहारकदयोदयादनुदयोऽष्ट्याविद्यातिः २८। उदय एकोनाशीतः ७९। अप्रमते यंव संयोज्यानुदयस्त्रयस्त्रिकत् ३३। उदयः वृत्यस्त्रतिः। ७४। अपूर्वकरणे पत्रतः संयोज्यानुदयः सन्वतिकात् ३७। उदयः सन्वतिः ७०। अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे वद् संयोज्यानुदयः निवादारिद्यत् ४३। उदयः चतुःविद्यः। ६४। ३२०। अव स्त्रीयंबवेदयाराह्—

- ४. असंयतमें अन्दय एक मिलाकर सम्यक्त्व, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानु- १५ पूर्वीका बदय होनेसे आठ ८। बदय निन्यानवे।
  - ५. देशसंयतमें चौदह मिलाकर अनदय बाईस २२। उदय पिचासी।
- ६. प्रमतमें आठ मिलाकर आहारकद्विकका च्यय होनेसे अनुदय अठाईस २८। उदय चनासी।
  - ७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनद्य तेंतीस ३३ । ख्द्य चौहत्तर ७४ ।
  - ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय सैंतीस ३७। बदय सत्तर ७०।
- अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें छह मिछाकर अनुदय तेताळीस। चदय चौंसठ ६४ ॥३२०॥

पुरुषवेद रचना १०७

| <u>मि.</u> | सा. | मि.<br>— | छा. | 3. | я.<br>- | अ. | अ. | <b>अ.</b> |
|------------|-----|----------|-----|----|---------|----|----|-----------|
| 803        | १०२ | 98       | 7.0 | 64 | 50      | 28 | 90 | 58        |
| 8          | 4   | 88       | -   | २२ | 26      | 33 | €  | 83        |

# इत्थीवेदेवि तहा हारदु-पुरिखणमित्थिसंजुत्तं । ओघं संढे ण हि सुरहारदुथीपुंसुराउतित्थयरं ॥३२१॥

स्त्रीबेदेशि तथा पूँबेदोक्तं सप्तोत्तरातं। तत्र बाहारकदिकः पूँबेदं बापनीय स्त्रीबेदे निक्षिप्ते वस्योग्धाः पंकोत्तरात्तरं १०५। तत्र निष्टापृत्वी निष्पाप्तं व्युष्कितः। सावादतेज्ञंतानुर्बाधिवनुत्रकं देवरण्णातिकंगानुद्वर्गाणि चेति सप्त ७। मिश्रे निष्ठं १। अयंग्वे द्वितीयक्तयायाः देवगतिः देकित्विकद्वरं देवाषुः 
दुर्भेगानोदेयायस्क्तीतैयस्वरेथेकादत ११। देशसंयते स्वकीयास्त्रोट । प्रमत्ते संक्षिकस्दर्वादाहारकद्वर्यवृद्धान्त्वः 
स्वानगृद्धिवयमेत ३। अत्रमत्ते सम्यक्तमेतिसम्हतन्त्रयं च। ४। अपूर्वेतरणे चण्णोक्षयायाः ६। अतिवृत्तिकरणे चतुःपष्टिः ६४। तथासिति निष्यादृष्टौ निश्रं सम्यक्त्यं बानुदः २। उदयस्त्रमुत्तशतं १०३। सादादने

आगे स्त्रीवेद और नपुंसक वेदमें कहते हैं—

२५ स्त्रीवेदमें भी पुरुषवेदकी तरह एक सी सातमें से आहारकद्विक और पुरुषवेदकी घटाकर स्त्रीवेद मिळानेपर बदय योग्य एक सी पाँच हैं। वहाँ मिळ्यापृष्टिमें मिळ्यात्वकी व्यक्तिहार स्त्रीवेद मिळानेपर बदय योग्य एक सी पाँच हैं। वहाँ मिळ्यापृष्टिमें मिळ्यात्वकी व्यक्तिहार है। सासादनमें अननतातुबन्धों नार तथा देवातुपूर्वों, तथ्यानुपूर्वों मिळकर सात। मिश्रमें मिश्र। अस्पवसें दूसरी क्ष्पाय चार, देवाती, वेकियिकद्विक, देवायु, दुभेग, अनादेय, अयज्ञाकीति वे ग्यारह। देशसंवतमें अपनी आठ। प्रमत्तमें संक्लेश परिणाम के होनेसे स्त्रीवेदके साथ आहारक ऋदिका वदय न होनेसे स्थानगृद्धि आदि तीनकी ही व्यक्तिहारी होती है। अप्रमत्तमें सम्यक्त्य और अन्तके तीन संहनन चार। अपूर्वकरणमें छह नोकषाय। अनिवृत्तिकरणमें चौसठ ६४। ऐसा होनेपर—

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व दोका अनुदय। उदय एक सौ तीन।

भत् ९ । उद्ययंगळ् तोभतार ९६ । वसंयतगुणस्थानदोळो दुगृहियनुवयंगळु हत्तरोळ् सम्यवस्व-प्रकृतियं कळंडुदयंगळोळु क्ष्र्युतं विरस्ततुवयंगळो भत्तु ९ । उद्ययंगळ् तो भतार ९६ ॥ देशसंयत-गुणस्थानदोळु पक्षो दुगृहियनुवद्यंगळिप्यत् २० । उद्ययंगळेप्यत्य्यु ८९ । प्रमतसंयतगुणस्थान-दोळे दु गृहियनुवद्यंगळिप्यत्ते दु २८ । उद्ययंगळेप्पत्तेळु ७० अप्रमतगुणस्थानदोळु मृहकृष्टियनुवद्यं-गळ् मृत्रतो दु ३१ । उद्ययंगळप्यत्त ७० । अप्रकृष्टियनुवस्यान्यः सद्यस्यान्ये ज्ञास्यान्ये ज्ञास्यान्यः प्रमान्ये ज्ञास्यान्यः प्रमान्यान्यः प्रमान्यान्यः प्रमान्यः प्रमान्यः प्रमान्यः प्रमान्यः स्वस्यान्यः १९ । उद्ययंगळपत् ७० । अतिवृत्तिः स्वस्यान्यः अप्रमान्यः स्वस्यानेयोळादगृहियनुद्यंगळ् ।

## स्त्रीवेवयोग्यं १०५

|      |      |     |    |    |    |    |    | _  | _  |
|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0    | मि   | सा  | मि | अ  | à  | স  | व  | व  | अ  |
| ब्यु | ٤    | v   | 8  | 88 | 6  | ą  | 8  | ٤  | Ę¥ |
| ਚ    | ₹0\$ | १०२ | ९६ | ९६ | ۲4 | 99 | ૭૪ | 90 | Ę¥ |
| अ    | 2    | 3   | -6 |    | 20 | ٦2 | 38 | 34 | ×8 |

कोषः चंद्रे चंद्रवेदबोळ् सामान्योदयंगळः नूरिप्पत्तेरकरोळः १२२ सुरद्विकसुं २ बाहारक-द्विकसुं २ । स्त्रोवेदसुं १ । दुवेदसुं १ । वेवायुष्यमुं १ । तीत्यंकरनाममृमितं दु८ प्रकृतिगळं कळेडु १० नूर पविनात्कुं प्रकृतिगळ्दययोग्यंगळण्डु ११४ ववरोलु मिण्याहप्टियोलु मिण्यात्वप्रकृतियुं १

एकं संयोज्य अनुस्यः त्रयं ३। उदयो द्वपु तरसातं १०२। मिश्रेऽनुदयः सन्त संयोज्य मिश्रोदयाननव ९। उदयः वण्णवतिः ९६। असंयते एकं संयोज्य सम्मक्तप्रकृत्युद्धान्तव । उदयः वण्णवतिः । देशसंयते एकादश संयोज्य अनुस्यो विश्वतिः २०। उदयः पंचाक्षोतिः ८५। असलेऽस्टसंयोज्यानुद्योऽस्टाविश्वतिः २८। उदयः सन्तयस्वतिः ७७। अप्रमंत त्रयं संयोज्यानुदयः एकत्रिशत् ३१। उदयश्वतुःसन्ततिः ७७। अप्रमंत्रयं चतुष्कं १५ संयोज्य अनुद्वसः पंचाविः ५०। अतिवृत्तिकरणसर्वेदभागे वट् संयोज्य अनुद्वस एकस्वातिः ५०। अतिवृत्तिकरणसर्वेदभागे वट् संयोज्य अनुद्वस एकस्वातिः ५०। उदयः सन्तिः ५०। अतिवृत्तिकरणसर्वेदभागे वट् संयोज्य अनुद्वस एकस्वातिः ५०। उदयः सन्तिः ५०। अतिवृत्तिकरणसर्वेदभागे वट् संयोज्य अनुद्वस एकस्वातिः ।

अोघः वंढे-तत्र सुरद्विकमाहारकद्विकं स्त्रीवेदः पुंत्रेदो देवायुस्तीर्थंकरत्वं च नेति चतुर्दशोत्तरशतमृदय-

- २. सासादनमें अनुदय दोमें एक मिलाकर तीन। उदय एक सी दो।
- ३. मिश्रमें सात मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अनुदय नौ । उदय छियानवे ९६।
- ४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्तव प्रकृतिका चद्य होनेसे अनुदय नौ। चद्य लियानवे । व्यक्तिस स्यारह ।
  - ५. देशसंयतमें ग्यारह मिलाकर अनुदय बीस । उदय पिचासी । व्यु. ८।
  - ६ प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय अठाईस । उदय सतहत्तर ७७ । व्यु. ३ ।
  - ७. अप्रमत्तमें तीन मिळाकर अनदय इकतीस ३१। उदय चौहत्तर ७४। व्य. ४।
  - ८. अपूर्वकरणमें चार मिस्राकर अनदय पैतीस ३५। उदय सत्तर ७०। व्य. ६।
  - अनिवृत्तिकरणके सबेद भागमें छह मिळाकर अनुदय हकताळीस । उदय ६४। नपुंसकबेदमें गुणस्थानवत् एक सी वाईसमें-से देवगति, देवानुपूर्वी, आहारकडिक,

योग्याः ११४ । तत्र मिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वमातयः सुत्तमत्रयं चेति व्युच्छित्तः यंच । सासात्ते अनंतानुर्वधिचतुक्तमेक्तींत्रयं स्थावरं विकलन्ययं मनुष्यतियंगानुतृश्यं चेत्येकारदा ११ । मिश्रे मिश्रं १ । असंति हितीयकथायचतुक्तं, वीक्रियिकदिक नगरकारिः तदानुत्रयं नगरकायुक्तंमत्रयं चेति हादश १२ । वेतसंयते स्वकोधाप्टी ८ ।
व्यावक्तं स्थानयुव्वयं ३ । अत्रमतं सम्यवस्त्रप्रकृतिः अतिमर्तद्वतन्त्रयं च ४ । अपूर्वकरं प्रकृतिकारोक्तयाः ६ ।

अनिकृतिकरणे यंववेदमारो चतुःविष्टः । ६४ । एवं सति मिथ्यादृष्टी निश्यसम्यवस्वद्ययनुद्यः उदयो
हादशीत्त्रस्यारं १११ । साह्यवर्तेन्द्रयः पंच मारकानुत्रस्यं च मिल्रस्वाप्टी ८ । उदयः पहुत्तरस्यारं १०६ ।

मिश्रेनुत्य एकादश्य मिल्रित्वा मिश्रमङ्गद्वरायत्यादत्त १८ । उदयः वण्यवितः ९६ । असंयते एका संयोग्य

स्त्रीबेद, पुरुषवेद, देवायू और तीयंकर न होनेसे जरवयोग्य एक सौ चौदह ११४। वहाँ सिध्यादृष्टिमें सिध्यास्त्र, आतप और सुदमादि तीन मिलकर पाँचकी व्युच्छिति है। २५ सासादनमें अनन्वातुबन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकल्जन्य, मनुष्यानुपूर्वी, तियंवानुपूर्वी ग्यारह। सिन्नमें सिन्ना असंवतमें दूसरी कपाय चार, वैक्षियिकहिक, नरकगित, नरकानुपूर्वी, नरकायु, दुर्मेग आदि तीन सब बारह १२। देशसंवतमें आता। प्रमत्तमें स्थानपृद्धि आदि तीन। अप्रमत्तमें सथ्यनस्य प्रकृति, अन्तिम तीन संहनन सब चार। अप्रकृतेकरणमें छह नोक्षया अनिवृत्तिकरणके नपुंतक वेद भागमें चौंसठ ६४। ऐसा होनेपर—

१. मिथ्यादृष्टिमें मित्र और सम्यक्तका अनुदय । चर्य एक सौ बारह ।

२. सासादनमें पाँच तथा नरकानुपूर्वी मिलकर अनुदय आठ। उदय एक सी छह।

३. मिश्रमें अनुदय ग्यारह मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अठारह। उदय ९६।

१ व भागे बतुभागे बतुः ।

₹.

गळु तो भत्तेळ ९७ । वेशसंबत गुणस्थानकोळ पक्षेरकुगृहिबनुबवंगळिष्यत्तो भत् २९ । उवयंगळे-ग्भत्तस्टु ८५ । प्रमत्तसंयतगुणस्थानकोळ दुवृह्मिबनुबवंगळ मुक्तेळ ३० । उवयंगळेप्पत्तेळ ७० ॥ अप्रमत्तगुणस्थानकोळ गृहिबनुबवंळ नात्कत्तु ४० । उवयंगळ पेप्पत्ताळकु ७४ । अपृथ्वंकरण-गुणस्थानकोळ नात्कुगृहिबनुबवंगळ नात्कत्तात्तक्ष्र ४४ । उवयंगळपत्तु ७० । अनिवृत्तिकरण-गुणस्थानकोळाच गृहिबनुबवंगळस्वत् ५० । उवयंगळस्वत्त नाळकु ६४ । संनृष्टि :—

वंक्रयोग्यं ११४

| ۰  | मि  | सा  | मि | अ  | वे | я  | व  | अ  | अ  |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| ъg | 4   | 88  | 8  | १२ | 6  | ą  | 8  | Ę  | Ę¥ |
| उ  | ११२ | १०६ | ९६ | 90 | ८५ | ૭૭ | 80 | 90 | Ę¥ |
| अ  | =   | 6   | 26 | १७ | 26 | ₹9 | 80 | 88 | 40 |

अनंतरं कवायमार्ग्णयोज्वययोग्यप्रकृतिगळं वेळदवरः--

सम्यन्दयम्भ्रतिनरकानुपूर्व्योदयादनृदयः सप्तरदा १७ । चदयः सप्तनविदः । ९७ । देशसंयते द्वादश संयोज्यानृदयः सप्तनविदः । ९७ । देशसंयते द्वादश संयोज्यानृदयः सप्तनिवात् २७ । जदयः सप्तविद्यतिः ५७ । जदयः सप्तविद्यतिः ५७ । जदयः सप्तविद्यतिः ५० । अप्तवेक्षले स्वतिः प्रतिकात् २७ । अप्तवेक्षले सप्तविदः प्रतिकातिः ५० । अप्तवेक्षले स्वतः सप्तविदः पर्वादः सप्तविदः पर्वादः स्वति । विद्यत्विदः पर्वादः स्वति । विद्यत्विदः स्वति । विद्यति ।

 असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त प्रकृति और नरकानुपूर्वीका उदय होनेसे अनुदय सतरह । उदय सत्तानवे । ब्यु. १२ ।

- ५. देशसंयतमें बारह मिलाकर अनुदय उनतीस २९। उदय पिचासी।
- ६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय सैंतीस। बदय सतहत्तर ७०। व्यू. ३।
- ७. अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय चालीस ४०। उदय चौहत्तर ७४। ब्यू. ४।
- ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय चवालीस ४४। वदय सत्तर ७०। व्य. ६
- ९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय पचास ५०। उदय चौंसठ ॥३२१॥

### स्त्रीवेद रचना १०५

| मि. | सा. | मि | अ. | ₹. | я. | अ. | अ. | з. |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8   | . 0 | ?  | 25 | 6  | 3  | 8  | Ę  | ६४ |
| १०३ | १०२ | ९६ | ९६ | 64 | ૭૭ | ૭૪ | 90 | Ę8 |
| २   | 3   | •  | 9  | 20 | 26 | ₹१ | ३५ | ४१ |

कवाय मार्गणामें कहते हैं-

## नपुंसकवेद रचना ११४

|   | मि. | सा. | मि | अ. | ₹. | я. | अ. | अ. | अ. |
|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 4   | ११  | 8  | १२ | 6  | 3  | 8  | Ę  | ६४ |
|   | ११२ | १०६ | ९६ | ९७ | ૮૫ | 99 | ૭૪ | 90 | ६४ |
| 1 | 2   | -6  | १८ | 90 | २९ | 30 | 80 | 88 | 40 |

## वित्थयरमाणमायास्त्रोह चउक्कूणमोधिमह कोहे । अणरहिदे णिगिविगसं वावण कोहाणुषावरचडक्कं ॥३२२॥

तार्थंकरमानमायालोभचतुष्कोन बोघ इह क्रोषे । बनंतानुबंधि रहितेनैकविकलत्रयातपा-नंतानुबंधिकोघानुपुट्यंस्थावर चतुष्कं ॥

इह ई क्रोचकवायमाग्गेंग्योळ् सामान्योवयप्रकृतिगळ् नृरिष्पत्तेरडरोळ् १२२ वितर कवायद्वावप्रप्रकृतिगळ् तीत्वंकरनामग्र १ मितु पविमूहं प्रकृतिगळं कळेडु शेव नूरोभन् १०९ प्रकृतिगळवययमोग्गेंगळप्युव १०९।

त्रिक्व मिच्यावृष्टियोळ् तात्र गृणस्थानव गंचप्रकृतिगळुवश्युिष्ठित्ति यक्षुं १। सासावन-गोळनंतानुर्वोच क्रोच्युं १ एकॅद्रियजातियुं १ स्थावरनाभमुं १ विकलप्रयमु ३ मितारु प्रकृतिगळ्नुः १० वयव्युच्छित्तियक्षुं ६। मिश्रनोळ् मिश्रप्रकृतिगृवयब्युच्छित्तियक्षुं १। ख्रायुज्यमुं १ नारका-कोचमुं १ वेक्रियिकवर्कमुं ६ मनुष्यानुपूष्ट्यमुं १ तिस्प्र्यानुपूष्ट्यमुं १। खुरायुज्यमुं १ नारका-युच्यमुं १ इस्प्रेगप्रयमुं ३ मितु पविताळकुं प्रकृतिगज्यवृष्ट्यब्युच्छित्त्वककुं १४। वेक्रायदनोज्य प्रत्याव्याकाधियु हिर्द्यागुष्ट्यमुं १ उच्चोतमुं १ नीजैग्गांत्रमुं २ तिस्प्रगतिमुं २ मितर्यु प्रकृति-गळ्युवयब्यचिष्ठित्तियककुं १। प्रमनसंयतनोळाहारकद्वयमुं २ त्यानगृद्धित्रयमु ३ मेतर्यु प्रकृति-१५ गळ्युवयब्यचिष्ठित्तियककुं १। अप्रमन्तनोळ् सम्यक्तवरम्योज् नोकवायबद्कयुक्तित्वयकुं १ । अतिकृतिगळ्युवयव्युच्छितियककुं १। अप्रमन्तनोळ् नोकवायबद्कयकुत्वय्युच्छित्यककुं ६ ॥ अतिकृत्तिकरणन प्रयमभागवेदत्रयमुं १ । द्वितीयकोधकवायभोगेयोळ् संज्यकनक्रात्रामुं १ संतु भाटकुं ४ तृत्यसांपरायन लोभं कलेडुवयुवरिदक्तिळ् श्रूप्यमु उपज्ञातकवायन वजनाराचनारावन

२५ कोध कपाय मार्गणामें सामान्य उदय एक सौ बाईसमें से अन्य बारह कपाय और तीयंकर घटानेपर एक सौ नौ १०९ है। उसमें मिध्यावृष्टीमें अपनी पाँचकी व्युच्छिति है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी कोध, प्लेटिय, स्थावर और विकड्य छह। मिश्रमें मिश्र। असंयवमें अग्रत्याख्यान कोध, देवगति, देवानुप्वीं, नरकाति, नरकानुप्वीं, वेकियिकद्विक, मनुष्यानुप्वीं, वियंवानुप्वीं, देवायु, नरकायु, दुभंग आदि तीय चौदह १४। दिससंयतमें इन प्रत्याख्यान कोध, तियंवानुष्की, ख्यात, नोचगोत्र और वियंवगति पौच। प्रमत्संयतमें आहारकद्विक, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, पाँच। अग्रमक्तमें सम्यवस्व, अन्तिम तीनसंहनन सब ४।

१. व कियाये साँ।

सहननद्वयसुं २। सोणकवायन पविनादं १६ सयोगायोगकेविकाक तीत्थरिहतमप्य नास्वती दु प्रकृतिनगढ् ११ संतरवत्तमुदं प्रकृतिगळपुनवव्युक्तियनकुं ६३। संतागुत्तं विरस्त मिण्यादृष्टि-गुणस्थानवोक् मिण्यप्रकृतियुं १ सम्यवस्यप्रकृतियुं १। साहारकद्विकमुं २ मिन्तु नाळकुं प्रकृतिगळपुन्वयंगळपुनु ४। उदयंगळ नूरजु १०५। साहादनगुणस्थानवोक्तम् गृहियनुवयंगळो भत्तरोक्ष्य नरकानुपूर्व्यममुद्ययबोक्तक्रव्यम् कृत्यस्य वर्षाक्र प्रविचारवर्षाक्र ती भत्तो भत्ति भ्रम् ५९। सिल्यमुवयंगळोळ कृष्टि साम्यवस्य क्रिक्टसुवयंगळोळ कृष्टि साम्यवस्य क्रिक्टसुवयंगळोळ कृतियुक्तयंगळोळ कृति सम्यवस्य प्रकृतियुक्तयं नुश्चयनुक्तयं निक्तय केल्यसुवयंगळोळ कृति सम्यवस्य प्रकृतियुक्तयं नुश्चयनुक्तयं नुश्चयन्ति केल्यस्य सम्यवस्य प्रकृतियुक्तयं नुश्चयनुक्तयं नुश्चयन्ति केल्यस्य प्रकृतियुक्तयं निक्तयन्ति केल्यस्य प्रकृतियुक्तयं निक्तयन्ति केल्यस्य प्रकृतियान्ति केल्यस्य स्वत्य 
लोभायनयनात् भूत्यं । उपवांतकवायस्य वज्जनारावनारावो । शीणकवायस्य वोड्डा । स्योगस्य तीर्यं विनेकवश्नारिशव्वेत निवृष्टिः ६३ । तवासित-मिध्याद्द्द्रीः मिससम्यक्शाहारकद्विकात्यनुदयः । उदयः १५ पंगोसरातो रेप् । सासावने पंच नरकानुद्र्या वैत्यनुद्रयो ह्या १० । उदयः क्लान्यतं ९९ । मिन्ने अनुद्रयः व सेवायनुद्र्यातं व विकासितं विकासितं विकासितं विकासितं । मिन्ने अनुद्रयः व सेवायन्त्रयाद्द्र्यातं व स्वयाद्वातं १८ । स्वयाद्वातं । उदयः प्रकासितः । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्ययाद्वातं । व्यययाद्वातं । व्यययाद्वातं

अपूर्वकरणमें नोकषाय छह। अनिष्ट्रतिकरणके प्रथम भागमें तीन बेद। दूसरे भागमें संज्वलन २० कोष। सूरुम साम्परायके लोभको मुल्में न रखनेसे झून्य, उपहान्त कषायके वजनाराच नाराच, क्षीणकषायकी सोलह, सयोगोकी तीर्यकरके बिना इकतालीस ये सब ६३। ऐसा होनेयर—

- १. मिध्यादृष्टिमें मिश्र सम्यक्त्व और आहारकद्विकका अनुदय। उदय एक सी पाँच।
- २. सासादनमें पाँच और नरकानुपूर्वी मिलकर अनुदयदस। बदय निन्यानवे। २५. ब्युच्छिति छह।
- ३. मिश्रमें छह और तीन आनुपूर्वी मिलाकर मिश्रप्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय अठारह १८। उदय इकानवे ९१।
- ४. असंयतमें एक मिळाकर सम्यक्त्व और चार आनुपूर्वीका उदय होनेसे अनुदय चौदह। उदय पिचानवे ९५। ब्यु. १४।
  - ५. देशसंयतमें चौदह मिलाकर अनुदय अठाईस । उदय इक्यासी ८१ ।
- ६. प्रमत्त संयतमें पाँच मिलाकर आहारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय इकतीस ३१। चदय अठहत्तर ७८।

बोळ नाळकुर्गृह्यस्वयंगळ नाल्यन् ४०। उद्यंगळकदाो भन् ६९॥ जनिवृतिकरणन द्वितीय-कोचकवायभागेयोळ जारुग्इयनुवयंगळ नाल्यतार ४६। उद्यंगळकवत्तम्र ६३। जनंतानु-वंचिरहिते जनंतानुविपरहितनोछ एकेंद्रियजातिनामसुं १ विकल्पवयम् ३ मातपनामसु १ जनंता-नुवंचिकोषमु १ मानुप्रव्यंचतुरुकम् ४ स्वावरसुरमाऽपर्याप्रसाधारणचनुरुकस् ४ मिनु पदिनाळकुं ५ म्रकृतिगळं निष्यादृष्टियुवयम्रकृतिगळ नूरव्यरोळ १०५ कळेवृ शेव तो मत्तो दु प्रकृतिगळनंतानु-वंधरहितमिथ्यादृष्टियोळव्यमकृतिगळ नूरव्यरोळ १०५ कळेवृ शेव तो मत्तो दु प्रकृतिगळनंतानु-

क्रोधमानमायेगळगे योग्य १०९

| ۰        | मि  | सा | मि | व  | दे | স  | अ  | ar | अ  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ब्युच्छि | ્ષ  | Ę  | ?  | १४ | 4  | ٩  | 8  | Ę  | ६३ |
| उद       | १०५ | ९९ | ९१ | ९५ | 68 | 92 | ७३ | ६९ | ६३ |
| अनु      | 8   | 80 | १८ | 88 | २८ | 38 | 36 | 80 | ४६ |

लो ४ यो १०९

| 0    | मि  | सा | मि  | अ  | \$        | ×  | अ  | अ  | अ  | स् |
|------|-----|----|-----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| ब्यु | ٩   | Ę  | 8   | 88 | ٩         | ٩  | 8  | Ę  | 3  | Ęo |
| उ    | १०५ | ९९ | 9.8 | ९५ | <b>دو</b> | 96 | şυ | ६९ | ĘĘ | Ęo |
| अ    | 8   | १० | 80  | 58 | 22        | 38 | 36 | 80 | ४६ | 89 |

संयोज्यानुस्यः बर्टानवात् २६ । उदयः त्रिमतिः ७३ । अपूर्वकरणे चतुष्कं संयोज्यानुस्यस्वस्थारिकात् ४० । उदय एकान्नसप्तिः ६९ । अनिवृत्तिकरणे द्वितीयक्रोषकषायभागे यद् संयोज्यानुस्यः यद्वस्वारिकात् ४६ । उदयस्त्रियष्टिः । अनंतानुविषरहिते तु एकेटियविकल्प्रयात्वानंतानुवंषिक्रोषानुपूर्व्यवतुरुकस्यावरस्वस्यान्यस्तिः

विशेषार्थं - जो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आता है

७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय छत्तीस ३६। उदय तिहत्तर ७३।

८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय चालीस ४०। उदय उनहत्तर ६९।

९. अतिवृत्तिकरणमें दूसरे कोघकषाय मागमें छह मिलाकर अनुदय लियाळीस । १५ चदय प्रेसठ।

अनन्तानुबन्धि रहित कोघर्मे मिध्यादृष्टिमें उद्ययोग्य एक सी पाँचमॅन्धे एकेन्द्रियः विकलप्रय, आतप, अनन्तानुबन्धी कोघ, आनुपूर्वी चार, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण ये चौदह नहीं होती। अतः उदय प्रकृतियाँ ह्रक्यानवे ९१ हैं।

# एवं माणादितिये मदिसुद अण्णाणगे दु सगुणोषं । वेमंगेवि च ताविगिविगर्लिदी यावराणुचऊ ॥३२३॥

एवं मानावित्रये मतिश्र्ताञ्चानके तु स्वगुणीयः । विभंगीप नातापैकविकलेंद्रियस्थावरानु-पुरुष्यं वस्थारि ॥

एवं मानावित्रये कोषचतुष्कबोळें तेते मानचतुष्कबोळं मायाचतुष्कबोळ्नितरकवाय- ५ द्वावजप्रकृतिगळ्ं तीर्त्यंपुमंतु पविसूतं प्रकृतिगळं कळेवु नूरों भत्तु नूरों भत्तु गळप्युवु । १०९ । १०९ । अव कारणमाणि क्रोधबोळे रचने पेळलपटुवु । शोभममङ्गमंते वितरकवायद्वावजप्रकृति- गळ्ं तीर्त्यंपु कळेबु योग्यंगळ् नूरों भत्तु प्रकृतिगळपुयु १०९ ॥ सुरुमतंत्रप्रतायान्पण्यानावतान- माणि पत्तुं गुणस्यानंगळपुयु । मतिश्रुताआग्वादास्तु सते कुमतिकुश्वतक्षानंगळोळ् सामान्यदिवं वेळव सुरिप्पतेरवरोळाहारकदिकसुं २ तिरुम्पतेष्ठ्योळ् सिन्ध्यात्रप्रकृतिन् कळेबु शेष २० अकृतिगळ्वययोग्यंगळ् नूर हिनेळ् ११७ मिथ्यात्रप्रकृतिन् हिन्दं शायत्वनामसुं १ सुरुमत्रप्रयुचे ५ नरकानुपूर्क्यंपु १ भेतारं प्रकृतिगळ्वयप्रचिक्तियककुं ६ । सासावननोळ तन्न

साधारणानि मिथ्यादृष्ट्यदयपंचीलरशते नेत्येकनवतिरुदयप्रकृतयो भवंति ॥३२२॥

एवं क्रोवचनुक्कवन्मानचतुष्के मायाचतुष्के च द्वाच्या, इतरकवायतीयं नेति नवोत्तरशतं तेन तद्वचना क्रोवरचनैव जातत्र्या । लोमोऽपि तमैक अन्त्रयोदशप्रकृत्यभावात् वदययोग्यं नवोत्तरशतं । सूक्षमतंपरायांतानि १५ गुणस्थानानि । १०९। कुमतिकुञ्जुतज्ञानयोः पुनः द्वाविजतयुत्तरशते बाहारकद्वयतीर्यमिश्रसम्पस्त्वप्रकृतयो नेति

उसके कुछ काल तक अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता। उसके उस कालमें इक्यानवे प्रकृतियोंका उदय होता है ॥३२२॥

कोधकषाय रचना १०९

| मि∙ |    |    |    |           |    |     |    |    |
|-----|----|----|----|-----------|----|-----|----|----|
| 4   | Ę  | 5  | 48 | 4         | 4  | 8   | Ę  | ६३ |
| १०५ | ९९ | 68 | ९५ | <b>८१</b> | ૭૮ | ૭રૂ | ६९ | ६३ |
| -×  | 80 | 26 | 88 | 36        | 38 | 38  | X0 | ×5 |

क्रोधचतुष्ककी तरह मानचतुष्क और माया चतुष्कमें भी अन्य बारह कथाय और तीर्थंकरके न होनेसे चदययोग्य एक सौ नौ हैं। अतः चनकी रचना क्रोध कथायकी रचनाकी २० तरह ही जानना। लोममें भी तरह प्रकृतियोंका चदय न होनेसे चदययोग्य एक सौ नौ हैं। किन्तु गुणस्थान सुक्स साम्पराय पर्यन्त होते हैं।

कुमति और कुश्रुतक्कानमें एक सी बाईसमें-से आहारकद्विक, तीर्थंकर, मिश्र और

| ١. | FF |
|----|----|
|    | 1  |
|    | 98 |
|    | 0  |

गुणस्थानवो भत्तुं प्रकृतिगळनुब्यम्बुण्कित्त्वयन्तुं ९ । क्रिध्यादृष्टिगुणस्थानवोळनुब्यंगळिल्लं। उब्बंगळ् तूर हृदिनेळ् ११७ । सासावनगुणस्थानवोळारुजूडियनुबयंगळारेयणुबु ६ । उब्बंगळू तूर हुस्रो वु १११ । संदृष्टि :—

कु० कु० योग्य ११७

| •    | मि  | सा  |  |  |
|------|-----|-----|--|--|
| ब्यु | Ę   | ٩   |  |  |
| ਤ    | ११७ | १११ |  |  |
| अ    | ۰   | Ę   |  |  |

विभंगे वि विभंगतानवीजं आतपनाममुं १। एकेंद्रियज्ञातिनाममुं १। विकलें द्वियज्ञयमुं 
१ १। स्वाबर सुरुमापस्यांग्न साधारणचतुष्कमुं ४ आनुपृष्ण्यंचतुष्कमु ४ अनु पविसूचप्रकृतिगळ्गं वेळव 
कुमतिकुथुतज्ञानयोग्यंगळ् नूर हविनेळरोळ् ११७ कळेबोडे नूर नाल्कुं प्रकृतिगळ्वययोग्यंगळण्युव 
१०४॥ मिष्यादृष्टियोळ् मिष्यात्वमों वे व्युन्छित्त्यस्कुं १। सासावननोळनंतानुविधकवाय- 
चतुष्ट्यस्कुवययुन्छित्तियस्कुं ४। मिथ्यादृष्टिगुणस्यानवोळनुवयमिल्छ। उवयंगळ् नूर नाल्कु 
१०४॥ सासावनगुणस्यानवोळो वनुवयसम्कुं १। उवयंगळ् नूर मुच १०३॥ संदृष्टिः —

१० सत्तवयोत्तरश्रतमृद्ययोग्यं। ११७ । तत्र मिध्यादृष्टौ निध्यात्वातपपुरुमत्रयनारकानुपूर्व्याणि व्युच्छितिः ६ । सासादनै स्वस्य नव । मिध्यादृष्टावनृदयो नास्ति । उदयः सत्तदशोत्तरक्षतं । ११७ । सासादनैऽनृदयः षट् ६ । जदय एकादशोत्तरश्रतं १११ ।

विभंगेऽस्येवमेव तथापि मातपैकॅद्रियविकलनयस्यावरत्न्वावर्याप्तवाधारणानुपूर्व्यवतुक्तानीति बतुकतर-शतमृदययोग्यं । १०४ । तत्र मिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वं स्युव्धितिः । सासादवेऽनंतानुवंधिवतुक्कं ४ । मिथ्यादृष्टा-१५ बनुदयो नास्ति । उदयः बतुकत्तरश्चतं १०४ । सासादवे एकमनुदयः १ । उदयस्स्युत्तरश्चतं १०३ ॥ ३२३ ॥

सम्यक्त्व प्रकृतिका बदय न होनेसे बदययोग्य एक सौ सतरह १९७ हैं। उनमें मिध्यादृष्टिमें मिध्यात्व, आतप, सुरुमादि तीन और नरकातुपूर्वी इन छहकी व्युच्छित्ति होती हैं। सासादनमें अपनी नौकी व्युच्छिति होती हैं।

१. मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें अनुदय नहीं है। उदय एक सौ सतरह ११७।

२. सासादनमें अनुदय छह। ददय एक सौ ग्यारह १११।

विभंगर्मे भी ऐसा ही जानना । किन्तु आतप, एकेन्द्रिय, विकल्प्रय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और चार आनुपूर्वीका उदय न होनेसे दृदययोग्य एक सौ चार १०४।

मिथ्यावृष्टिमें मिथ्यात्वको और सासादनमें अनन्तानुबन्धी चारकी व्यृच्छिति होती है। मिथ्यावृष्टिमें अनुदय नहीं है। बदय एक सौ चार १०४।

२५ सासादनमें एकका अनुदय । चदय एक सौ तीन १०३ ॥३२३॥

विभंगयोग्य १०४

|   | 010  | मि   | सा  |
|---|------|------|-----|
| į | ब्यु | 8    | 8   |
|   | उ    | \$08 | १०३ |
|   | अ    |      | 1   |

सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं । मणपञ्जवपरिद्वारे णवरि ण संदित्थिद्वारदगं ॥३२८॥

संज्ञानपंचकादिवशंनमार्गणापदपर्ध्यंतं स्वगुणौद्यः । मनःपर्थ्ययपरिहारयोः नदीनं न खंडस्थ्या-हारद्विकं ॥

सम्यग्नानपंषकादि दर्शनमार्गणास्थानपर्य्यतं स्वगुणोधमेयक्कुमदे'ते'बोडे मतिश्र तावधिः ५ ज्ञानित्रतयंगळोळसंयतादिक्षीणकवायगुणस्थानपर्य्यतं नवगुणस्थानंगळप्युवस्कि मिध्यावृध्दिः गुणस्थानदुवयच्युष्टिक्षितगळर्यु ५ सासादनननवकमुं ९ । मिश्रन मिश्रप्रकृतियुं १ । तीत्थंकरनाममु १ मिनु पविनासं प्रकृतिगळं कळेव शेषनूरार प्रकृतिगळ्ययोग्यंगळप्यु । १०६ । अस्कि असंयतन्ते । अत्याप्तिक्षेत्र प्रकृतिगळं कळेव शेषनूरार प्रकृतिगळ्ययोग्यंगळप्यु । १०६ । अस्कि असंयतन्ते । अस्य प्रकृतिगळ्यान्यानदोळ् पेळव द्वितीयकवायादिपदिनेळ् प्रकृतिगळगुवयब्युष्टिक्षित्वपक्षु १७ । देशसंयतादिगळोळ् अद पंच य चउर छक्क छक्वेव इगि दुग सोळस प्रकृतिगळगुवयब्युष्टित्वपन्तु १० ।

संज्ञानपंचकाद् दर्शतमार्गणायमैतं स्वगुणीय एव तयया—मतिज्ञानादित्रये गुणस्थानानि असंयतादीनि नव । उदयप्रकृतयः मिध्यादृष्टचादित्रयस्य व्युच्छितिः पंचरण तीर्यकरस्य च नेति पङ्करतातं १०६ । तत्रा-संयते स्वस्य क्षत्रद्या व्युच्छितिः १७ । तत्र देशसंयतादिषु 'बडपंचयचउरछन्छछचेव द्विद्यतोल्य' तयावित

| þ | मति-कु | श्रुत र | वन |
|---|--------|---------|----|
| 1 | मि.    | सा.     |    |
| 1 | Ę      | ٩       |    |
| 1 | ११७    | 255     |    |
|   |        |         |    |

| 1444 (44 |     |  |  |  |  |  |
|----------|-----|--|--|--|--|--|
| मि.      | सा. |  |  |  |  |  |
| ?        | 8   |  |  |  |  |  |
| 808      | ₹03 |  |  |  |  |  |
| 0        | 8   |  |  |  |  |  |

पाँच सम्ययक्षानसे छेकर दर्शनमार्गणा पर्यन्त अपने गुणस्थानवत् जानना । जो इस प्रकार है—

मतिक्कान, श्रुतक्कान अवधिक्कानमें गुणस्थान असंयत्तसे छेकर क्षीणकषाय पर्यन्त नी। उदययोग्य एक सौ बाईसमें-से मिध्याष्ट्रि आदि तीन गुणस्थानोंमें न्युच्छिति ५ + ९ + १ = पन्द्रह और तीर्थंकरका उदय न होनेसे उदययोग्य एक सौ छह १०६।

वहाँ असंयतमें अपनी सतरहकी व्युच्छिति होती है। देशसंयत आदिमें आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोडहकी ब्युच्छिति है। वतापुत्तं विरक्षसंयतगुणस्थानबोळाहारकद्विकक्कुनुवसककुं २। उदयंगळ नूर नास्कु १०४। वैद्या-संयतगुणस्थानबोळं प्रविनेकु गृद्धियनुदयंगळ, हत्तो भत्तु १९। उदयंगळेण्यत्तेकु ८७। प्रमन्तसंयत-गुणस्थानबोळं दुगूद्धियनुदयंगळिप्यतेळरीळ २७ बाहारकद्विकमं कळेबुदयंगळोळू कृष्ट्तं विरक्तु-वयंगळिप्यत्ताकु २९। उदयंगळेण्यतो दु ८१। बप्रमत्तगुणस्थानबोळ्युद्गूडियनुदयंगळू मूबतु २०। उदयंगळेप्यत्ताक ७६॥ अष्ट्रवेकरणगुणस्थानबोळ् नात्कु गृदियनुदयंगळू मान्वत्तु १४। उदयंगळेप्यत्तेरकु ५२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानबोळाक्गूड्यनुदयंगळु नात्वत्ता ४६। उदयंगळरक्त् वत्ताद ६६॥ सुरुमसांपरायगुणस्थानबोळाक्षूडियनुदयंगळ् नात्वतार ४६। उदयंगळरक्तु ६०॥ उपशांतकथायगुणस्थानबोळो दुगूडियनुदयंगळु नात्वत्ते ४७। उदयंगळरक्तेळ् ५७॥ सीण-कथायगुणस्थानबोळरङ् गृदियनुदयंगळु नात्वत्तो अनु ९। उदयंगळरक्तेळ् ५७॥ संदृष्टि:—

मतिथुतावधियो० १०६

|   | •   | अ   | दे | я  | अ  | अ  | व  | सू | उ   | क्षी |
|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|   | ड्य | १७  | ۷  | ٩  | ×  | Ę  | Ę  | 8  | 2   | १६   |
| 1 | उ   | 808 | 60 | 68 | ७६ | ७२ | ६६ | ξo | ५९  | 40   |
| 1 | व   | २   | १९ | २५ | ₹0 | 38 | 80 | ४६ | 819 | ४९   |

१० असंबति आहारकदिकमनुषयः २ उदयन्ष्यनुष्तरातां १०४ । देशसंबति सादश संयोग्वानुदयः एकाम्यांविति । वदयः सप्तायोतिः । ८७ । प्रमत्तेश्ची संयोग्याहारकदिकोदयादनुदये पंचविषतिः २५ । उदयः एकावोतिः । ८१ । अप्रमते पंच संयोग्यानुदर्यास्वात् २० । उदयः पट्सतिः ७६ । अपूर्वकरणे चतमः संयोग्यानुदयः वद्यविद्यानुदयः वद्यविद्यानुदयः वद्या स्वद्यादिः । अप्रमते पंच संयोग्यानुदयः स्वत्याद्वयः स्वद्यादिः । अप्रमते प्रमते प्रमते प्रमत्यानुदयः स्वत्यान्वयः प्रमत्यानुदयः स्वत्यान्वयः प्रमत्यानुदयः प्रमत्यान्वयः स्वत्यान्वयः स्वत्यान्वयः प्रमत्यान्वयः प्रमत्यान्वयः स्वत्यः स्वत्यान्वयः स्वत्यः स्वत्यान्वयः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यान्वयः स्वत्यः स्वतः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्य

- ४. असंयतमें आहारकद्विकका अनुद्य । उदय एक सौ चार १०४।
- ५. देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय उन्नीस । उदय सत्तासी ८७।
- ६ प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारकद्विका उदय होनेसे अनुदय पच्चीस । बदय २० इक्यासी ८१।
  - ७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुद्य तीस ३०। बदय छिहत्तर ७६।
  - ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय चौतीस ३४। उदय बहत्तर ७२।
  - ९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय चालीस । उदय छियासठ ।
  - १०. सूक्ष्म साम्परायमें छह मिलाकर अनुदय छियालीस। चदय साठ।
- २५ ११. उपशान्त कथायमें एक मिलाकर अनुदय सेंतालीस । उदय उनसठ ।
  - १२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय उनचास । उदय सत्तावन ।

सनःपर्ययक्षात्रोळ् मणपण्डवे णवरि ण संवित्यो हारदुगं ए बितु नाल्कुं प्रकृतिगळं प्रमत्तः संयतनुवयप्रकृतिगळंण्यतो देरीळ् ८१ कळेबोड्डवययोग्य प्रकृतिगळंण्यत्तेळ् ७७। गुणस्यानंगळ् प्रमत्तावित्तप्रप्रमितंगळणुवित्य प्रकृतिगळंण्यत्तेळ् ७७। गुणस्यानंगळ् प्रमत्तावित्तप्रप्रमितंगळणुवित्य प्रकृतिगळण्यत्य प्रकृतिगळण्यत्य प्रकृतित्य प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृ

ैमनः पर्ययक्षाने स्विद्योहारहुगुं णेति तच्चतुर्के प्रमत्तादयैकाधीत्यामयनीते सससतितः ७७ । गुणस्या- १५ नित्र प्रमते स्त्यानमृद्धिनयं व्युच्छितः ३ । अप्रमते स्वस्य खतुष्कं ४ । अपूर्वकरणे वण्णोक्ष्यायाः ६ । अनिवृत्तिकरणे पुर्वेदः संवक्षकरकोधादिन्यं च ४ । सुरुससापराये सुरुमणोकः । वर्षातंतक्षाये वज्याराचनाराबद्धयं २ । कीणकवायो द्विदरमसमये निद्याप्रचेत्र, वर्षे आनावरणपंचकं वेतरायपंचकं वेतरायपंचकं व्यसंगवरणखुक्कं च मिल्दवा थोडश १६ । एवं सित्र प्रमतेजनुत्यः सुन्यं । वदयः ससससितः ७७ । अप्रमत्तेजनुत्यस्वर्यः १ । वदयस्वतुःसातिः ७४ । अप्रमत्तेजनुत्यस्वर्यः से । वदयस्वतुःसातिः ७४ । अप्रमत्तेजनुत्यस्वर्यः से । वदयस्वतुःसातिः ७४ । अप्रमत्तेजनुत्यः स्वर्यः स्वर्यः । वदयः सातिः ५० । वदयः सातिः प्रमतिन्तिः वित्रमतेजनुत्यस्वर्यः साति स्वर्यः साति । वदयः सातिः ५० । वित्रमतेजनुत्यस्यः साति । वदयः सातिः प्रमतिन्तिः वित्रमतेवित्रस्यं १ । वदयस्वतुःसातिः वित्रमतेवित्रस्यं साति स्वर्यः साति ।

मनायपैयक्षानमें प्रमत्त संयममें चदययोग्य इक्यासीमें से नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और आहारकद्विकका उदय न होनेसे उदययोग्य सतहत्तर ७०। गुणस्थान प्रमत्तादि सात। उनमें-से प्रमत्तमें स्यानगृद्धि आदि तीनकी व्युन्किति। अप्रमत्तमें अपनी चारकी व्युन्किति। अपूर्व-करणमें छह नोकषाय। अनिवृत्तिकरणमें पुठववेद और संववलन कोध आदि तीन। स्क्म २५ साम्परायमें स्थानग्री। उपशान्तकषायमें वक्षनाराच और नाराच। क्षीण कषायमें द्विचरम समयमें निद्रा प्रचला, चरम समयमें पाँच क्षानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय मिलकर सब सोलह १६। ऐसा होनेपर —

६. प्रमत्तमे अनुद्य शून्य । उदय सतहत्तर ७७ ।

- ७. अप्रमत्तमें अनुद्य तीन । उदय चौहत्तर ७४।
- ८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय सात। उदय सत्तर ७०।
- ९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिळाकर अनुदय तेरह । बदय चौसठ ।

१८ । उदयंगळय्दतो भन् । ५९ ॥ क्षोणकवायगुणस्थानवोळेबुगूडियनुवयंगळिप्पत् २० । उदयंगळ-य्वत्तेळ ५७ ॥ संदृष्टि-मनःपर्ययंवज्ञानयोग्य ७७ ।

|      | স  | अ  | अ  | अ  | सू | उ  | क्षी |
|------|----|----|----|----|----|----|------|
| ध्यु | 3  | 8  | Ę  | R  | 8  | 2  | १६   |
| उ    | 99 | 98 | 90 | ६४ | Ęo | 49 | 40   |
| म    | 0  | 3  | v  | १३ | १७ | 26 | २०   |

केवलज्ञानदोळु योग्योदय प्रकृतिगळु नाल्वसंरड् ४२। गुणस्थानद्वितयमल्लि सर्योगिकेवलि-भट्टारकगुणस्थानदोळुवयल्युन्छिनिगळु भूवलु ३०। अयोगिकेवलिभट्टारकगुणस्थानदोळु पग्नेरड् ५ १२।संदृष्टः-केवलिद्वययोग्य ४२।

| 0  | स  | अ  |
|----|----|----|
| eg | ३० | १२ |
| उ  | ४२ | १२ |
| ब  |    | 30 |

नुदयः सतदश १७ । उदयः षष्टिः ६० । उपशांतकषाये एकं संयोज्यानुदयोऽष्टादश १८ । उदय एकान्नपष्टिः ५९ । क्षीण कथाये द्वे संयोज्यानुदयो विश्वतिः २० । उदयः सत्तपंचाश्चन् ५७ ।

केवलक्षाने उदययोग्या द्वावत्वारिशत् ४२। तत्र सयोगे व्युच्छित्तिः त्रिशत्। अयोगे द्वादशः । संदृष्टः—

#### केवलिटययोग्यः ४२

|      | €  | अ  |
|------|----|----|
| ब्यु | 30 | 18 |
| उ    | ४२ | 15 |
| अ    | •  | 30 |

१०. स्क्म साम्परायमें चार मिलाकर अनुदय सतरह । बदय साठ ६० ।

११. उपशान्त कषायमें एक मिलाकर अनुदय अठारह । उदय उनसठ ।

१२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय बीस। उदय सत्तायन।

केवलज्ञानमें उदययोग्य बयालीस । उसमें-से सयोगीमें व्युष्टिलति तीस । अयोगीमें बारह । संयममार्गणयोळ् सामायिकच्छेबोपस्थापनसंयमद्वयबोळ् योग्यंगळ् प्रमत्तुणस्थानवेषम् त्तो दु प्रकृतिगळ्यु ८१ बल्कि गुणस्थानंगळ्ं नाल्कु । प्रमत्तसंयताविष्युच्छित्तिगळ् पंच य चउर छक्क छच्चेब एंबी उदयस्युच्छित्तिगळ् । प्रमत्तुणस्थानबोळन्वयं शून्यमक्क् । उवयंगळेण्यत्तो दु ८१ ॥ अप्रमत्तगुणस्थान बोळ्य्बु प्रकृतिगळनुवयंगळ् ५ । उवयंगळेण्यत्ताद ७६ ॥ अपूर्यंकरणगुणस्थानबोळा न्स्यानबोळ् नाल्क्रपृद्धियनुवयंगळो असु ९ । उवयंगळण्यत्तर्बु ७२ ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानबोळारु-गृद्धियनुवयंगळ् पविनन्दु १५ । उवयंगळच्वत्ताद ६६ । संवृष्टि । साठ छेठ योग्य ८१ ।

| •    | प्र | म  | अ  | अ  |
|------|-----|----|----|----|
| ब्यु | 4   | ٧  | Ę  | Ę  |
| उ    | ८१  | ७६ | ७२ | ĘĘ |
| अ    | 0   | 4  | ٩  | 84 |

परिहार[बशु|द्धसंयमदोज् परिहारे णबरि ण संडिल्यिहारदुगं एॉबती नाल्कुं प्रकृतिगळं कळेंद्र रोषप्रकृतिगळेष्यलेळ्डययोग्यंगळ ७७ । प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वितयमेयक्कं संदुष्टिः :—

संयममार्गजायां सामायिकछेदोयस्यापनयोग्दययोग्याः प्रमत्तस्यैकाशीतिः ८१। गुणस्वानानि प्रमत्ता-दीनि त्यारि। ग्रृष्ठितयाः पंत्रयवदारछक्वकचेद। प्रमतेनुद्यः तृत्यं। त्वद्य एकाशीतः ८१। अप्रमते-प्रृद्यः पंच ५। उदयः बर्दमातिः ७७ अपूर्वकरणे चतुष्कं संयोज्यानुदयो नव ९। उदयो द्वासतिः। ए२। सनितृत्विकरणे यद् संयोज्यानुदयः पंचदश १५ उदयः वर्दणहः ६६। परिहारिबाह्यौ वंदित्यीहारदुगं शेति तच्चतुष्केत्रमीते समस्रतिकस्योग्याः ७७। प्रमत्ताप्रमत्गुणस्वाने हे। संदृष्टिः—

| सम्यग्ज्ञानत्रय रचना १०६ | मनःपर्ययज्ञान रचना ७७ | केवलज्ञान रचना ४ |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
|                          |                       |                  |

| अ.  |     | . अ. | अ. छ | Ψ.   |     |    |   | अ  | अ. | अ. | सू. | ₹. | क्षी. | 1 | स. | अ, |
|-----|-----|------|------|------|-----|----|---|----|----|----|-----|----|-------|---|----|----|
| १७  |     | 4 8  |      | 1    | 1.  | १६ | l | 8  | Ę  | 8  | 1   | 2  | १६    |   | 30 | १२ |
| १०४ |     |      |      |      |     |    |   | 98 | 90 | Ę¥ | 80  | 49 | 40    |   | ४२ | १२ |
| 2   | १९३ | 430  | 388  | 0 86 | 8/9 | 86 | 0 | 3  | 9  | 23 | १७  | 26 | २०    |   | 0  | 30 |

संयममार्गणामें सामायिक और छेदोपस्थापनामें उदययोग्य प्रमत्तसंयमकी इक्यासी ८१। गुणस्थान प्रमत्त आदि चार। व्युष्क्छित्त क्रमसे पाँच, चार, छह, छह। प्रमत्तमें अनुदय १५ इन्य। उदय इक्यासी। अप्रमत्तमें अनुदय पाँच, उदय छिहत्तर। अपूर्वकरणमें चार मिछाकर अनुदय गैं। उदय बहत्तर ७२। अनिष्ठृत्तिकरणमें छह मिछाकर अनुदय पन्द्रह। उदय छियासठ ६६।

परिहार विजुद्धिमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और जाहारकद्विकका उदय न होनेसे उदययोग्य

| परिहारयो ७७ |    |    |  |  |  |  |  |
|-------------|----|----|--|--|--|--|--|
| 0           | Я  | अ  |  |  |  |  |  |
| ब्यु        | 3  | ¥  |  |  |  |  |  |
| उ           | ૭૭ | ૭૪ |  |  |  |  |  |
| अ           | 0  | B  |  |  |  |  |  |

सूरुमसांपरायसंवमोदययोग्यप्रकृतिगळ्डन ६०। सुक्ष्मसांपराय गुणस्थानमो देवस्कृं।
यवास्थातसंवमोदयप्रायोग्य प्रकृतिगळ् उपञ्चांतकवायगुणस्थानवरवत्तो भत्तरोळ् तीत्यंमंकूडियन
बत्तु प्रकृतिगळपुषु ६० गुणस्थानगळ् नात्कपुष्यिल्युप्रधांतकवायनोळ् वज्जनाराष्क्रारोरसंकृतनह्वयक्षुद्वयव्युच्छितियक्कृते २। ॥ शोणकवायनोळ् तत्तन गुणस्थानव पविनारं प्रकृतिगळ्ड्यथपुच्छितिप्रकृत १९६॥ सर्वोगिकेबिलभट्टारकगुणस्थानदोळ् तबगुणस्थानद पत्नेत् प्रकृतिगळ्नुवयय्युच्छित्वियक्कृत्र ।
यक्कृत १०॥ व्योगिकेबिलभट्टारकनोळ् तबगुणस्थानद पत्नेत् प्रकृतिगळ्नुवयय्युच्छित्तियक्कृत्र
पत्नागुन्तं विरकुप्शांतकवायगुणस्थानदोळ् तत्र्युणस्थानद पत्नेत् प्रकृतिगळ्नुवयय्युच्छित्तियक्कृत्र
भंतागुन्तं विरकुपशांतकवायगुणस्थानदोळ् तीर्थमो वृत्तुवययक्ष्मुं १। उवस्याळ्यक्तो भन्तु ५०।
कोणकवायगुणस्थानदोळरङ्गपूडियनुवयंगळ् ३। उदयंगळ्यत्ते ५७।॥ सर्वोगिकेबिलभट्टारकगुणस्थानदोळ्च परिनादगूडियनुवयंगळ् हतो भन्तरोळ् तीर्थमं कळेबुवय १६तिनळोळ् कृष्ट्रसं

१ परि = यो ७७

|            | я  | el. |
|------------|----|-----|
| <b>व्य</b> | 3  | ¥   |
| ਰ          | 99 | 80  |
| 81         |    | 3   |

 सुरुमवाररासस्योदयः बर्षिः ६०। सुरुमवारययनुष्यान्वनाम् । यथाक्यातसंयमस्योदयः उपमातक्यायस्य
एकान्त्रवस्यां तीर्थं मिळित्वा बर्षिः ६०। गुणस्वानान्युग्वातक्यायासीनि वस्त्रारि । त्रशेषात्राक्रवस्य वस्त्रात्र राचनारान्वदं ग्यूकिसिः । तीणक्याये वोद्यतः । त्रयोगे निषत् । अयोगे द्वादवः । तथा सति उपवातकस्यः
तीर्थमनुदयः १। उदय एकान्त्रवस्थिः ५९। तीणकवाये द्वे संयोग्यानुदयस्यं । २। उदयः त्रसमंत्रास्य ५७।

उपशान्तकवायमें तीर्थंकरका अनुद्य । उदय उनसठ ५९ । क्षीणकवायमें दो मिळाकर

सतहत्तर ७०। गुणस्थान दो प्रमत्त और अप्रमत्त। सुक्षमसान्परायमें चदय साठ। एक गुण-स्थान सृक्ष्म साम्पराय। यथाच्यातसंयममें उपशान्तकषायमें उदययोग्य उनसठमें तीर्थकर १५ मिलाकर उदययोग्य साठ। गुणस्थान उपशान्तकषाय आदि चार। उनमेंसे उपशान्त कथायमें चक्रनाराच और नाराच दोकी व्युच्छिति। श्लीण कथायमें सोछह। सयोगीमें तीस। अयोगीमें बारह। ऐसा होनेपर—

विरकनुबयंगळु पविने हु १८। उबयंगळु नात्वसरेडु ४२॥ अयोगिकेवलिभट्टारकगुणस्थानदोळु पूवतुपुडियनुबयंगळु नात्वसे हु ४८। उबयंगळु पलेरडु १२॥ संबृष्टि :—

यबाख्यात योग्य ६०

| 0    | उ  | क्षी | स  | व  |
|------|----|------|----|----|
| ब्यु | 2  | १६   | 30 | १२ |
| उ    | 49 | 49   | ४२ | १२ |
| अ    | 8  | ₹    | 26 | 86 |

देशसंयमदोळ् देशसंयतगुणस्यानदुदयप्रकृतिगळेश्वनेळ् ८७ उदययोग्यंगळप्पुत्तु ॥ गुण-स्यानपुत्ता देशसंयतगुणस्यानमो देयक्कुं । असंयमदोळ् तीत्यंकरतामयुत्ताहारकद्वयपुममंतु पूर्व ५ प्रकृतिगळं कळेडु शेषप्रकृतिगळं नूर हत्तो अतुवययोग्यंगळप्पुत्त १९९ वस्लि मिन्ध्यादृष्ट्यादि-यागि नात्कुं गुणस्यानंगळप्पुत्तिल् तंत्रस्य गुणस्यानद पण णव इगि सत्तरस्य प्रकृतिगळो यया-संस्यमाणियुदयध्युन्थितिगळपुर्वताणु तिरस्य मिध्यादृष्टिगुणस्यानवोळ मिध्यप्रकृतियुं सम्यक्त्य-प्रकृतियुमेरदुमनुदयंगळु २ । उदयंगळु तूर्व्विनेळु १९७ । सासावनगुणस्यानदोळहुनुद्वियनु-वयंगळेळरोळु नरकानुपूर्व्यमुन्दयंगळोळु कळेबनुदयंगळळू कृड्से विरस्तुद्वयंगळे दु ८ । उदयंगळु १० तूर हत्रों दु १११ ॥ निष्पाणस्यानदोळो अत् गूडियनुदयंगळे हुक्किळरोळ् किस्प्रकृतियं कळेडु-दयंगळोळ हो किस्तुद्वयंगळोळु केस्त्र गूडियनुदयंगळे हुक्कुतं विरस्तुद्वयंगळे हुक्कुतं विरस्तुद्वयंगळ् हत्तो अत्तु १९१ ॥ विष्पाणुवयंगळोळु केस्त्र गूडियनुदयंगळोळु कृड्सं विरस्तुद्वयंगळोळु कृड्सं विरस्तुद्वयंगळे हस्यस्यस्य-

सयोगे अनुदयः। बोह्य संयोज्य तीर्योदयारष्टादशः १८। उदयो द्वाबन्दारिशत् ४२। अयोगे निशत् संयोज्यानुयोऽष्टाबर्दारात् ४८। उदयो द्वादयो तद्गुणस्यानस्य समाधोतिरुदययोग्याः ८७। १५ गुणस्यानं तदेव। असंयमे तद्गुणस्यानस्य समाधोतिरुदययोग्याः ८७। १५ गुणस्याने तदेव। असंयमे तीर्यंकरत्वाद्वाद्ययोग्याः ११९। मिष्यादृ-ष्ट्यादिगुणस्यानानि बन्दारि। अन्तिस्याद्वयोग्याः पणण्य इतिसत्यसः । तया सति मिष्यादृन्दी मिन्नं सम्यस्वसं बानुद्यः। उदयः सन्यद्वतीस्रयततं ११७। साधावतेनुद्यः पंव नरकानुपूर्वं व मिन्निसादौ ८। उदय एकादयोत्तरातं १११। सन्योदयान्तिः स्वतः । सम्योदयान्तिः । स्वयः सन्यद्वतीस्रयाततं १११। सम्योदयान्त्रयाः व मिन्निस्यान्तिः १९।

अनुदय तीन । षदय सत्तावन । सयोगीमें सोळह सिळाकर तीर्यकरका षदय होनेसे अनुदय २० अठारह । षदय वयाळीस । अयोगीमें तीस मिळाकर अनुदय अव्हराळीस ४८। षदय बारह १२।

देशसंयमर्भे इसी गुणस्थानमें उदययोग्य सतासी। बही एक गुणस्थान होता है। असंयमर्भे तीर्थकर और आहारकद्विक बिना उदय योग्य एक सी उन्नीस। गुणस्थान मिण्या-वृष्टि आदि चार। व्युच्छिचि क्रमसे पाँच, नी, एक, सतरह। ऐसा होने पर सिण्यादृष्टिर्भे २५ सिक्ष और सस्यक्षका अनुत्य। उदय एक सी सतरह। सासादनर्भे पाँच और नरकानुपूर्वी मिळाकर अनुदय आठ। उदय एक सी ग्यारह। मिश्रमें नी और शेष तीन आनुपूर्वी मिळकर,

प्रकृतितुमं बातुपूर्व्यम्बतुष्कर्श्वामसर्दु प्रकृतिगळं कळेबुवयंगळोळ कुबुत्तं विरलनुवयंगळ, पविनय्दु १५ । उवयंगळ, नुर नास्कृ १०४॥ संबृष्टि :—

असं० योग्य ११९ ॥

| 0    | मि  | सा  | मि  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| ब्यु | 4   | ٩   | 8   | १७  |
| उ    | ११७ | १११ | १०० | 808 |
| अ    | =   | -6  | १९  | १५  |

वर्शनमार्गाणेयोळ् चतुर्दर्शनयोग्योवयप्रकृतिगज् सामान्योवययोग्यप्रकृतिगळ् नूरिप्पत्तेरड-रोळ्:--

चक्खुम्मि ण साहारणताविगिवितिजाइ थावरं सुहुमं । किण्णदुगे सुगुणोघं मिच्छे णिरयाणु बोच्छेदो ॥३२५॥

चलुचि न साधारणातपैकद्वित्रज्ञातिस्थावरं सुक्ष्मं कृष्णद्विके स्वगृणीघः मिष्यावृष्टी नार-कानुपूक्यंब्युच्छेवः ।।

साणे सुराउ सुरगदिदेवतिरिक्खाणु बोच्छिदी एवं । काओदे अयदगुणे णिरयतिरिक्खाणुबोच्छेदो ॥३२६॥

सासावने सुराषु: सुरगतिवेवतिय्यंगानुपूष्टिकयुक्छित्तरेतं । कापोते असंयतगुणस्थाने निरयतिय्यंगानपुर्व्योक्पुक्छितिः ॥

साधारणनासमुं १ । बातपनामर्जु १ । एकँब्रियजातिषु १ । द्वींब्रियजातिषु १ । त्रींब्रिय-जातियुं १ । स्थावरनामर्जु १ । सुक्सनामर्गु १ । तीर्त्यंकरनामर्गु १ मिते दुं ८ । न न संति येंबिबं

१५ उदयः क्षतं १००। असंयते एकं मिलिस्वा सम्यक्त्वानुपूर्व्यवतुष्कोदयारपंचदश १५। उदयवचतुष्कतरसत्तं १०४॥ २२४।

दर्शनमार्गणायां बक्ष्र्दर्शने साधारणमातप एकेंद्रियं द्वीद्रियं त्रीद्रियं स्थावरं सुदमं तीर्धकरत्वं च नेति

मिश्रका उदय होनेसे अनुदय ६श्रीस । उदय सौ । असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्व और आतुपूर्वी चारका उदय होनेसे अनुदय पन्द्रह । उदय एक सौ चार ॥३२४॥

 दर्शनमार्गणार्मे चक्रुदर्शनमें साधारण, आतप, एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, सेइन्ट्रिय, सामायिक छेदोप,८१ परि. वि. ७७ अधास्त्रात ६० अस्वेग्रम ११९

| L_    | Я. | अ. | अ.    | अ⊹∤ | Я. | अ. | ı |
|-------|----|----|-------|-----|----|----|---|
| न्यु. | 4  | 8  | Ę     | Ę   | 3  | 8  | ı |
| उद्य  | ۷۶ | હ્ | ज्र । | ξĘ  | 93 | 98 | ı |
| अनु.  | 0  | ц  | 9     | 24  | 0  | 3  | ı |

| ₹. | क्षी | स. | अ. | Ī |
|----|------|----|----|---|
| ર  | १६   | 30 | १२ |   |
| 49 | લ્હ  | ४२ | १२ |   |
| ,  | 3    | 9/ | V/ |   |

|     |     | **. |     |
|-----|-----|-----|-----|
| मि- | सा. | मि. | अ   |
| 4   | ९   | 8   | १७  |
| ११७ | १११ | १०० | १०४ |
| 2   | 6   | १९  | 24  |

कळेयल् शेष नुर पविनात्कुं प्रकृतिगळ्वययोग्यंगळणुत्र ११४। गुजल्यानंगळं मिष्यावृष्टियावियागि क्षीणकवायावसानमागि पन्नेरबप्युवल्लि मिण्यादृष्टियोळ मिण्यात्वप्रकृतियुमपर्य्याप्तनाममुमितरहुँ प्रकृतिगळ्गुबयव्युच्छित्तियक्कं २॥ सासावननोळनेतानुबंधिकवायबतुष्कमुं ४ चतुरिद्रियजाति-ताममूमित्यद्रं ५ प्रकृतिगळगुदयब्युच्छित्यिक्कुं ५ ॥ मिश्रं मोदल्गों हु श्रीणकवायगुणस्थान-पर्यंतं यथासंख्यमागि इगि सत्तरसं अडपंचय चउर छक्क छक्क्वेव इगि दुग सोळस प्रकृति-गळगुवयब्युच्छित्तियक्कुमंतागुलं विरस् मिन्यादष्टिगुणस्थानवोळ् मिश्रप्रकृतियुं सम्यक्त्वप्रकृतियुः माहारकद्वयमुमिनु नाल्कं प्रकृतिगळगनुबयमक्कुं ४ । उदयंगळु नूर हत्तु ११० ॥ सासावनगुणस्यान-दोळरडुगुडियनुदयंगळाररोळ नरकानुरुख्यंमनुदयप्रकृतिगळोळ कळदनुदयंगळोळ कूडुतं विरल-नुवयंगळेळु ७। उवयंगळ, नूरेळु १०७॥ निश्चगुणस्थानबोळच्बुगूडियनुवयंगळ्, पन्नेरडरोळ् मिश्च-प्रकृतियं कळेदुवयंगळोळ, कूढि मत्तमुवयप्रकृतिगळोळ शेषानुपूर्व्यंत्रयमं कळेदनुवयंगळोळ, कूड्तं १० विरलनुदयंगळु पविनात्कु १४। उदयंगळ् नूर १००। असंयतगुणस्यानदोळो दुगूडियनुदयंगळु पविनय्वरोळ् सम्यक्तवप्रकृतियुमं आनुपूर्व्यंचतुष्कमुमनंतय्बुं प्रकृतिगळं कळेदुवयगंळीळ् कूड्तं विरलनुवयंगळ् पत् १०। उदयंगळ् नूर नाल्कु १०४॥ देशसंयतगुणस्थानदोळ् पदिनेळुगूडियनु-वयंगळिष्यतेळ २७ । उवयंगळेण्यतेळ ८७ ॥ प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळ दुगूडियनुवयंगळ, सूवत्तव्य-रोळाहारकद्वयमं कळेब्ब्यंगळोळ कुडुलं विरलनुब्यंगळ मुवत्तमूरु ३३ । उब्यंगळेण्भत्तों दु ८१ ॥ १५ श्वतुर्देशोत्तरशतमुद्रययोग्यं ११४ । गुणस्यानानि मिथ्यादृष्टघादीनि द्वादश १२ । तत्र मिथ्यादृष्टौ मिथ्यात्वा-पर्याप्तब्युच्छित्तः २ । सासादनेऽनंतानुबंधिचतुष्कं चर्तुरिद्रियं च ५ । मित्रात् क्षीणकवायपर्यंत इगिसत्तरसं

बातुर्वात्तार्रात वृद्यवााय ११४ । गुण्यानाानं प्रभावादृष्ट्यावानं हायत १२ । तम । सम्प्रादृष्टा । स्थार्वान्यान पर्यान्तवपुष्टिक्वतिः १ । सातावनेजनानुबीवनतुष्ट्यं नदुर्विद्यं व ५ । मिम्राद् वीणकवायपर्यव हिम्तावत्तरं अव्यंचयन्त्रयस्त्रकरस्वकनेवहमिनुवानोलयः शृत्विकत्यः । तथा तति मिष्यादृष्टी मिर्म सम्प्रस्यं आहारक्वयं बानुदयः, उदयो दशोत्तरस्रतं ११० । सातावते हे नरकानुपूर्व्यं व मिलित्वानुदयः सर्व ७ । उदयः स्तौत्तरः सर्व १० । मिश्रेजृद्यः वं व शेवानुपूर्व्यंत्रां व मिलित्वा मिश्रीदयाव्यव्यक्ति १५ । उदयः द्यार्वे १० । १० । सर्वयवेऽनुदयः एकः संयोज्य सम्प्रकानुद्रभ्यंतुक्तियाद्वः १० । उदयःववनुत्रस्तर्वः १४ । देशस्यवे सन्दवसं संगोजानुदयः सर्वाविकतिः २० । उदयः सन्तावीतिः ८० । प्रमन्त्रस्ट वेतीज्याहारस्वयेशयावनुव्यन्त-

स्थावर, सूक्स और तीर्थंकरके न होनेसे वदनयोग्य एक सौ चौदह ११४ हैं। गुणस्थान निध्यादृष्टि आदि बारह हैं। इनमें-से निध्यादृष्टिमें निध्याद और अपयोग दोको व्युच्छिति होती है। सासादनमें अनन्तातुबन्धी चार और चौद्दिय पाँच। निश्नसे झीणकपायपर्यन्त २५ क्रमसे एक, सतरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो और सोखहकी व्युच्छिति

<sup>ै.</sup> मिध्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्य और आहारकद्विकका अनुदय है। ज्वय एक सौ इस ११०।

सासादनमें दो और नरकानुपूर्वी मिळकर अनुदय सात । वदय एक सौ सात ।
 सिम्नमें अनुदय पाँच और शेष तीन आनुपूर्वी मिळकर तथा सिम्नका चदय होनेसे

३, सिक्समें अनुदय पाँच और शेव तीन आनुपूर्वी सिङ्कर तथा सिक्षका चदय होनेस चौदह १४। चदय एक सौ १००।

४. असंगतमें अनुव्य एक मिलाकर सम्यक्त्व और वारों आनुपूर्वीका उदय होनेसे इस १०। उदय एक सी वार १०४।

अप्रमत्तागुणस्थानं मोदल्गों बु क्षोणकवायगुणस्थानपर्यतं केलगण गुणस्थानंगळुबयन्युण्छित्तिगळु-भननुबयंगळुमं क्षिद्धोडे मेलण मेलण गृणस्थानवप्रकृतिगळन्जुं । केळगण गृणस्थानबुबयव्युण्छित्ति-गळं कळबुबयप्रकृतिगळ् मेलण गृणस्थानबुबयप्रकृतिगळपुत्रं ब ब्याप्तियरियल्पबृतुं । संदृष्टियोळी भ्याप्तियतिबयक्तमल्लि भाविस्तुबृत् ।। संदृष्टि :—

चक्षर्दर्शनयोग्य ११४

| 0    | मि  | सा  | मि  | अ   | दे | স  | अ  | अ  | अ  | स् | उ  | क्षी |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| हसु. | २   | ٩   | 8   | 20  | 6  | ٩  | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   |
| उ    | ११० | १०७ | 800 | 608 | 20 | 68 | ७६ | ७२ | ६६ | Ęo | 49 | 40   |
| अ    | R   | U   | 58  | 80  | २७ | ₹₹ | 3८ | ४२ | ४८ | 48 | 44 | 40   |

यह्निकात् २२ उदयः एकाशोतिः ८१ । अप्रमत्ताक्षोणकषायपर्यतमधस्तनव्युच्छित्यनुदययोग उपरितनानुदयः स्यात् । अवस्तनव्युच्छितौ स्वोदयेऽपनीतायामुपरितनोदयः स्यात् इति व्याप्तिक्षीतव्या । संदृष्टि :---

चक्षर्दर्शनोदययोग्यः ११४ ॥

|      | मि  | ŧπ  | मि  | अ   | द  | স  | अ  | अर | व  | सू | 3  | क्षी |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| व्यु | 2   | 4   | ?   | १७  | 6  | 4  | 8  | É  | Ę  | 8  | 2  | १६   |
| ਰ    | ११० | 800 | 800 | 808 | ८७ | ८१ | ७६ | ७२ | ६६ | ξo | 48 | 40   |
| अ    | 8   | 9   | 88  | १०  | २७ | 33 | ₹८ | 85 | 86 | 48 | 44 | ५७   |

५. देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय सत्ताईस । उदय सत्तासी ।

 अप्रमत्तसे क्षोणकवाय पर्यन्त नोचेकी ग्युच्छित्ति और अनुदयको मिलानेपर उत्तर-का अनुदय होता है। और नीचेकी ग्युच्छित्तको अपने चदयमें घटानेपर उत्तरका बदय होता है। ऐसी ज्याप्ति जानना चाहिये। बसकी संदृष्टि—

चक्षुदर्शनमें उदययोग्य ११४

|       | मि. | सा. | मि. | अ.  | दे. | য়. | अ. | अ. | अ. | ₹. | ₹. | क्षी. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|
| व्यु. | २   | ц   | . 8 | १७  | -   | 4   | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६    |
| ਚ     | ११० | 800 | १०० | 808 | ৫৩  | 28  | ૭६ | ७२ | 44 | Ęo | 49 | 40    |
| अनु.  | 8   | ૭   | 88  | १०  | २७  | 33  | 36 | 85 | 86 | 48 | 44 | 40    |

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय तैंतीस २३। चदय इक्यासी ८१।

अचलुईगंनमार्गाणेयोळ् तीत्यंकरनामरहितसामान्योवयम्कृतिगळ् नूरिप्पत्ते हु १२१। गुणस्थानंगळ् मिष्यादृष्टिमोवलागि पन्नेरइं गुणस्थानंगळपुत्र । मिष्यादृष्ट्याविगळोळ् ययाक्रमाँवव-मुव्यय्युक्तिलिक्यत्र पण णव इगि सत्तरतं अड पंच य चवर छक्क छक्वेव इगि दुग सोळस प्रकृतिगळपुर्वतापुर्ता विरक्त मिष्यादृष्टिपुणस्थानंगळपुत्र । मिष्यप्रकृतिगळपुर्वतापुर्ता विरकृ मिष्यादृष्टिपुणस्थानं । स्वयंत्र कुरु हिने हु ११। । सासावननोळपुं भू कृडिमवृद्यंगळोळु को भारतोळ, नरकानुपुरुध्यंमनुवयंगळोळु कळ बनुवयंगळोळ कृ इसं विरकृद्यंगळु पत्तुं १०। उवयंगळु नरकानुपुरुध्यंमनुवयंगळोळु कळ बनुवयंगळो हस्तो भारतोळ, मिष्यप्रकृतिगळोळा कृत्र हस्तो भारतोळ, क्रियंगळ्या हस्तो भारतोळ, कृत्र हस्तो भारतोळ, कृत्र हस्तो भारतोळ, कृत्र हस्तो भारतोळ, कृत्र विरक्त व्ययंगळ्याचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे विषयाचे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे प्रकृतिगळे कळे ह्रा विरक्त व्ययंगळ्याचे प्रवित्य प्रकृतिगळे कळे ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य प्रकृतिगळे कळे ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् व्याव्य प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् व्याव्य प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् व्याव्य व्याव्य प्रवित्य ह्रा विरक्त वृद्धाचन् व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व्याव्य व

अवसूर्वर्गने तीर्चकरस्वं नेत्युदयम्कृतयः एकविशायुत्तरशातं १२१ । गुणस्वानानि मिध्यादृष्ट्यायोनि १५ द्वादग, व्युच्छित्तयः 'प्रव्यावद्गात्रस्य स्वयं वयव उर्द्धक्त्रस्य इति इति हिम्प्यादृष्टी मिश्रम्यस्वाहारकद्वयान्तरस्य १ । उदयः सप्तदानोत्तरस्य ११० । सामादिनेतुत्रस्य 'पंत्र नारकातुत्रस्य मिश्रिस्याद्वयः १० । उदय एकारकारित १११ । मिश्रेनुत्या नवानुत्रस्य व मिश्रिस्य मिश्रोदयाविकनिवाति ११ । उदयः शातं १०० । असंयतेऽनुत्रय एकां संयोज्य सम्पत्रवानुष्यस्य वृद्धात्रयास्यन्तदश १७ । उदयः शातं १०० । असंयतेऽनुत्रय एकां संयोज्यात्रस्यवानुष्यस्य वृद्धात्रयास्यन्तरस्य ए७ । उदयस्यनुत्तरस्यातं १०४ । वेत्रस्यते विभावतं संयोज्यानृत्यस्यक्तुत्रस्य १४ उदयः सत्तरस्यतिः ८० । प्रमतिः १० । प्रमतिः १० स्वयं एकाशीतिः ८१ । अप्रमतात् क्षीणक्वायपर्यतमृत्यः

अबक्षुदर्शनमें तीर्थंकरका वदय न होनेसे वदय प्रकृतियाँ एक सौ इक्कीस १२१ हैं। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि बारह। खुच्छित्ति क्रमसे पाँच, नौ, एक, सतरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह। ऐसा होनेपर—

मिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व और आहारकद्विकका अनुदय ४। चदय एक सौ २५ सतरह।

२. सासादनमें अनुदय पाँच और नरकानुपूर्वी मिलकर दस १०। उदय एक सौ ग्यारह ।

३. मिश्रमें अनुदय नौ और तीन आनुपूर्वी मिलकर मिश्रका उदय होनेसे इक्कीस । उदय सौ १००।

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर सम्यक्त्व और चार आनुपूर्वीका उदय होनेसे ३० सतरह १०। उदय एक सी चार १०४।

५. देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय चौतीस ३४। उदय सतासी ८०।

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय चालीस। उदय ८१।

स्थानपर्यंतमन्वयंगळ् थयाक्रमविंच नात्वत्तय्दु ४५। नात्वत्तो अत्तु ४९। अध्यत्तस्यु ५५। अववत्तो दु ६१। अववत्तरेखुं ६२। अववत्तनात्कु ६४ अप्पुतु। उदयंगळ् छसदरिदुसदरि छाबद्विसट्टी णव वण्णास समयण्यास मुमप्पुतु। संदृष्टिरचने। अचकुदर्शनयोग्य १२१।

| 0    | मि  | सा | मि | अ  | दे | Я  | अ  | अ  | अ  | स् | उ  | क्री |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| ब्यु | ٩   | ९  | 8  | १७ | 6  | 4  | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | 56   |
| उ    | ११७ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 37   | 8   | 80 | 78 | 20 | ₹8 | 80 | 84 | ४९ | 44 | ĘP | ६२ | ÉA   |

अविवर्शनमार्गणेयोळ् जबिबनाने स्टें तेते मिच्यावृष्टिय अर्ध्यु ५ सासावननो भन्तं ९ भिभनो दुं १ तीत्वं प्र १ मंतु पविनारं १६ प्रकृतिगळं कळेबुळिव नूरारं प्रकृतिगळ् बययोप्पंगळप्पु व १०६ । बल्कियसंवताविगुणस्यानं प्रकृतिगळं कळेबुळिव नूरारं प्रकृतिगळ् बययोप्पंगळप्पु १०६ । बल्कियसंवताविगुणस्यानं प्रकृतिगळ् सत्तरसं अद्यं प्रव खबर छक्क छक्केब इगि वृग सोळस प्रकृतिगळ्तावृत्तागुत्तं विरक्षसंवतुणस्यानं मोबल्गो दुक्तिणक्वायगृवस्यानगर्यातं ययाक्रमविवमृत्यंगळं रहुं २ । वस्ते अन्तु १० । विप्पत्तन्तु २५ । प्रवान्ताकं ५६ । नाल्वानं ४० । नाल्वानं ४० । माल्वानं ४० । महत्वानं ४० । महत्वानं ४० । महत्वानं ४० । प्रवान्तानं ४६ । प्रकृतिगळपुत्रु । व्यवंगळ् बदुसहियसयं नूरनाल्कु १०४ । सगसीवि ८७ । इगिसीवि

पंचयत्वारिशत् ४५ । एकान्नपंचावत् ४९ । पंचपंचावत् ५५ । एकषच्टिः । द्वाषच्टिः ६२ चतुःबच्टिः ६४ । यदयाः ष्टसदरीदसदरीक्षावटिठमटिठमववण्णाससगवण्णास् ।

व्यविद्यांनमार्गणायां व्यविद्यानवत् यङ्गरस्वतमुदययोग्यं । गुणस्यानानि नयः । व्युच्छिरायः सत्तरसं व्यवययपादरस्वनस्वन्नविद्वात्रुगनोकसः । तथा सति अनुदयाः द्वयं २ । एकोर्नादशतिः १९ । यंपविसतिः १५ २५ । त्रिणत् २० । चर्तुस्त्रियत् २४ । चरवारिशत् ४० । यद्यत्वारिसत् ४६ । स्टन्नद्वारिसत् । ४० ।

अप्रमत्तसे खीणकषाय पर्यन्त अनुदय क्रमसे पैंतालीस ४५, उनचास ४९, पचपन ५५, इकसठ ६१, वासठ ६२, चौंसठ ६४। उदय क्रमसे छियत्तर ७६, बहत्तर ७२, खियासठ ६६, साठ ६०, जनसठ ५९, सत्तावन ५७। संदृष्टि—

## अचभुदर्शन रचना १२१

|     |     |     |     |    |    |    |    |    | सू. | ₹. | क्षी. |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|
| ×   | ९   | 8   | १७  | -6 | 4  | 8  | ٩  | Ę  | ?   | 2  | १६    |
| ११७ | १११ | 800 | १०४ | ৫৩ | ८१ | ৩६ | ૭૨ | ६६ | Ęo  | 49 | 40    |
| -8  | 20  | २१  | १७  | 38 | 80 | 84 | ४९ | 44 | 58  | ६२ | 88    |

अवधिदर्शन मार्गणामें अवधिज्ञानकी तरह एक सी छह उदययोग्य हैं। गुणस्थान २० चारसे बारह तक नौ होते हैं। व्युच्छित्तियाँ क्रमसे सतरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोछह। ऐसा होनेपर अनुदय क्रमसे दो २, उन्मीस १९, पच्चीस २५, तीस ३०, चींतीस ८९ । छसवरी ७६ । बुसवरी ७२ । छाबट्टो ६६ । सट्टो ६० । जबवज्जास ५९ । सगवज्जास ५७ । प्रकृतिगळपुर्वु । संवृष्टि । अवश्विदांनयो० १०६ :—

| •  | व   | à  | प्र | अ  | म  | अ  | स्र | ਚ  | क्ष |
|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| вg | १७  | ۷  | 4   | 8  | Ę  | Ę  | 8   | 2  | 28  |
| ਰ  | fox | ૮૭ | 68  | 90 | ७२ | ĘĘ | Ęo  | 49 | 410 |
| अ  | 2   | १९ | 24  | 30 | 38 | 80 | ४६  | 80 | 80  |

केवलवर्षानसामांभेयोळु केवलबानसामांभेयोळं तंतेयक्कुमल्लियुवययोग्यंगळु नाल्वचरढु प्रकृतिगळपुब ४२ । स्योगायोगिकेवलिगुणस्थानद्वयमक्कुं । संदृष्टि । केवलवर्शनयोग्य ४२

| 0   | स  | व  |
|-----|----|----|
| ed. | ₹0 | १२ |
| 3   | ४२ | १२ |
| अ   | 0  | ₹0 |

एकान्नपंषाशत् ४९। खदयाः चदुसहित्यसयं १०४। सगसीदि ८७। इगिसीदि ८१। छमदरी ७६। दुसदरी ७२। छात्रदिठ ६६। सट्ठि६०। णवरण्णास ५९। सगरण्णास ५७। केदलदर्शने केदलसानदत्। संदृष्टि:—

### केवलदर्शनयोग्य ४२

|      | स  | अ          |
|------|----|------------|
| व्यु | ₹0 | <b>१</b> २ |
| उ    | ४२ | १२         |
| अ    | 0  | ₹0         |

२४, चालीस ४०, वियालीस ४६, सैंतालीस ४७, वनचास ४९,। वदय कमसे एक सौ चार १०४, सत्तासी ८७, इक्यासी ८९, लियतर ७६, बहत्तर ७२, लियासठ ६६, साठ ६०, वनसठ ५९, सत्ताबन ५७। केवलदर्शनमें केवलझानकी तरह जानना। संदृष्टि— खेदयामार्गणेयोळ् किष्हहुने संगुणोधं मिण्डे णिरवाण् बोण्डेखो ऐवितु कृष्ण नील लेदयाइयमार्गणेयोळ् तीत्र्यमुमाहारकद्वयमुमितु मूदं प्रकृतिळगळं कळेबृळिव सामान्योवयप्रकृतिगळ्
नूरहृतो भत्तु प्रकृतिगळपुत्र ११९ । मिण्यानृष्टपावि चतुर्गणस्थानंगळपुत्रेकेव । इयद्वाति छलेस्साको
एवितु वेळल्यट्रवपुत्रियं । मिण्यानृष्ट्योळ् तन्न प्रकृतिगणंवकमुं नरकानुनुक्याँगुमंतारं प्रकृतिगळ्यावयम्ल्ल । मिण्यान्नानुष्ट्यां लिप्यं सासण सम्मो ण गच्छित एंदु सासावननोज्ञ नरकानुपूळ्यांवयम्ल । मिण्यानोज्ञावानुष्ट्यां नणुत्रयाविक्यान्त्र निर्म्य निर्म्यानुष्ट्यां विकास्य सम्मो ण गच्छित एंदु सासावननोज्ञ नरकानुनुक्यांवयमित्रक्य ।
असंयतसम्यदृष्टि द्वितीयाविष्टिकवाजोळ् पुटुनपुत्राद्वमी तृतीयाविष्ट्यानेवांवयि नीलकृष्ण लेख्याद्वयमार्गणेयोळसंयतं । नरकानुष्ट्यांवयमित्रक्तु कारणमागि मिण्यादृष्टियोळे तदुवयप्रयुक्तितिद्वयमार्गणेयोळसंयतं । सासावननोळ् तन्त्र गुणस्थान्वो भत्तु ९ असंयतन्तर्गणं वंद सुरदिकसु १ ।
सुराष्ट्यपुत्रद्वा । सासावननोळ् तन्त्र गुणस्थान्वो भत्तु ९ असंयतन्तर्गणं वंद सुरदिकसु १ ।
सुराष्ट्यपुत्रया १ । तिच्यंगानुषुव्यांवृत्रित्रयागुक्तिस्यक्वायच्विक्यसु १ । स्वर्भातनाममु १
नरकापुत्रयमु १ वैक्रियकद्वयमु १ मनुष्यानुष्ट्यांव १ । वुक्शान्त्रयमु ३ मिनु पन्नेरहु प्रकृतिनाज्युवयव्यक्वित्यक्कु १ । तिच्यंगानुष्ट्यांवयुक्यांवयस्यसंयतनोळ किल्ले वोड भोगाष्ट्रणातसम् काउस्स

करवामार्यणायां कृष्णनीकवास्तीर्थकदाहारकद्वयं च तत्युदययांग्यप्रकृतयः एकान्नविशतिवातं । गुण-१५ स्थानानि मिध्यादृष्टपादीनि चत्यारि । कुतः ? 'अयदरित छन्केस्साव्ये' इत्युक्तश्चात् । मिथ्यादृष्टी स्वस्य पंच नरकातृश्चमं च अधिक्रातः ६ साधास्तस्य नरकानमनाभावात् । मिश्ययानृश्च्यानृत्यात्, स्वसंत्यत्य द्वितीयादिएकोकजुन्तरोस्त वत्यानृश्च्यस्तात्रेच छोता् । सासावनं स्वस्य नव, असंयतागतमृशदिकसृरायुत्तियां गानुष्याणि च १३ । मिश्रे मिश्रं १ । असंयत्रे द्वितीयकायवन्तर्यः नरकातिस्त्यावर्गेक्षित्रस्वयं नतस्यानस्या

| अ   | विधिद | शंन र      | चना । | ०६ |    |     |     |       |
|-----|-------|------------|-------|----|----|-----|-----|-------|
| अ.  | दे.   | Я.         | अ.    | अ. | अ. | सू∙ | ਚ,  | क्षी- |
| १७  | ~     | ч          | 8     | Ę  | Ę  |     | = 2 | १६    |
| १०४ | ৫৩    | <b>د</b> و | ७६    | ७२ | ६६ | ξo  | 49  | 40    |
| 2   | 86    | 24         | 30    | 38 | 80 | ४६  | 8/9 | ४९    |

हेस्या मार्गणामें कृष्ण और नीलमें तीर्थंकर और आहारकाद्विकका चदय न होनेसे बदययोग्य प्रकृतियाँ एक सौ उन्नीस । गुणस्थान मिध्यादृष्टि आदि चार; क्योंकि आगममें कहा है कि असंचत गणस्थान पर्यन्त छह होस्या होती हैं।

निध्यादृष्टिमें जपनी पाँच और नरकातुपूर्वी मिछकर उपुच्छित छह। क्योंकि सासा-दन तो मरकर नरकमें नहीं जाता। मिश्रमें आतुप्वींका बदय नहीं होता, और असंयत मरकर दूसरे आदि नरकोंमें उपनन नहीं होता। इसिछए नरकातुप्वींकी व्यिष्ठित मिथ्यादृष्टिमें हो होती है। सासादनमें अपनी नी तथा असंयत सम्बन्धी देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु और तियंवानुपूर्वी मिछकर तेरह १३। सिश्रमें मिश्र एक। असंयतमें दूसरी कवाय चार, नरक-गति, नरकायु, बैक्कियकिकक, मनुष्यानुपूर्वी, दुभंग आदि तीन सब बारह १२।

१. म ँर्गणेगलोलु ।

बहुण्गयं हुवे जिवना एंबु तिर्ध्यान्तुपुरूवर्षविष्यान्तुपुरूव्यविष्यान्त्र । वेवनारकसम्यग्ह्ण्टियोळ् तेनोडं नरकविष्
प्रदुवरावोडं तिर्ध्यानियोळ्डुद्दर । सनुष्यानुपुरूव्यविष्यमसंयतसम्यग्हण्टियोळ् तेनोडं नरकविष्
व्यां सम्यग्द्ण्यो कम्मंभूतियोळ्त्यितित्वमगुंट्युविर्दि तस्मनुष्यभवप्रयमकाज्योळ्तस्मुंहृतंप्रस्यां पृश्वंभवनेत्रयेष्युविरितं सनुष्यानुपुरूवर्षाव्यं कृष्णनील्र्लेख्यान्त्रयानाळ्यकुक्तानुत्तं विरक् सम्यानुष्टियुण्यानावोक्तु सिष्यसम्यक्षव्यक्कृतित्यक्ष्यम् २ उवयंगळ् नूर पविनेक्तु १९० ॥ सासावनगुणस्यानविळाकुष्वियनुवयंगळेडं ८ । उवयंगळ् नूर हक्षों दु १११ । मिक्ष गुणस्यानवोळ् विक् प्रविभुक्तपृत्वियन्तियानो वरोज् कृष्टिमस्यवयक्रकृतित्यकोळ् सनुष्यानुपुरुव्यमं कळेवनुवयंगळ्याने केळ्वनुव्यमं प्रस्थानवोळ्यान् । व्ययंगळ् तो भनेतु ९८ ॥ असंयतगुणस्थानवोळोच् । गृहियनुवयंगळित्यते इरोज् सम्यक्ष्यकृतियुमं सनुष्यानुष्ठव्यमं कळेवुव्यगंगळोळ् कृष्ट् ति वरक्रनुवयंगळित्यन् २०। जवगंगळ्तो भन्तो सन्त ९० । संदृष्टिः :—

कु० नी० यो ११९

| 0        | मि  | सा  | मि  | अ  |
|----------|-----|-----|-----|----|
| क्युच्छि | Ę   | १३  | ?   | १२ |
| उद       | ११७ | 888 | ٩,८ | ९९ |
| अनु      | 7   | 6   | 28  | २० |

दुर्भगनयं व १२ । तियंगानुत्र्यं कुतो न ? 'मोगापुण्णनसम्मे काउन्स जहिष्णयं हवे' इति नियमात् देवनारका-संयतस्य तु तिर्यस्वनृत्यक्ते : । मनुष्यानुत्र्य्यं कर्ष त्यात् ? जनकाशाण्यस्तरम्यस्यः कर्ममृग्युव्यत्तिनियमात्तद्रव-प्रवमकाकार्तर्गृहतं वृत्यंवववेषासद्भावत् । एषं तिति निय्यादृष्टी मिणवाग्यस्येत्रवृत्यः, उदयः सारवशेतरात्तातं ११७ । सातावने पर् संयोजयानुव्याज्ञेष्टी ८ । उदय एकादयोत्तरात्वारं १११ । मिश्रेजृत्यः प्रयोदम मनुष्यानुत्र्य्यं च मिलिस्या मिण्योदयादेकविवातिः २१ । उदयोऽष्टामवतिः ९८/। असंयतेजनुत्य एकं मिलिस्या सम्यस्यनान्यानु

शंका-यहाँ तिर्यंचानुपूर्वी क्यों नहीं है ?

समाधान—आगममें कहा है—'भोगभूमियाँ निर्श्वत्यपर्याप्तक सन्यावृष्टिक कापोत छेश्याका जघन्य अंश होता है,' ऐसा नियम होनेसे देव और नारक असंयत तियंचोंमें क्रयन्न नहीं होता।

शंका-तब मनुष्यानुपूर्वीका उदय यहाँ कैसे सम्भव है ?

समाधान—नरकसे आनेवाला सम्यन्द्रशे नियमसे कर्मभूमिके मनुष्योमें उत्पन्न होता है और उसके भवके प्रथम अन्तर्गृहुर्त कालमें पूर्व भवकी लेड्या रहती है इससे यहाँ असंयतमें मनुष्यानुषुर्वीका वृदय सम्भव है। ऐसा होनेपर—

१. मिध्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व दोका अनुदय । उदय एक सौ सतरह ।

२. सासादनमें छह मिळाकर अनुदय आठ ८। चद्य एक सौ ग्यारह १११।

 मिश्रमें अनुदय तेरह और मनुष्यानुपूर्वी मिलकर मिश्रका चदय होनेसे इक्कीस २१। चदय अठानवे ९८।

30

१५ पुर्व्योदयाद विशक्तिः २० । उदय एकान्नशतं ९९ ।

क्योतकेशवायामुदययोग्यं कृष्णानीकवरेकान्नांविश्वतिशतं ११९। गुणस्थानानि आद्यानि चरशिर।
तत्र निश्वादृष्टो निजर्पंच व्युच्छितिः। सासायने स्वकीयनशसंयतायतमुर्दिकसुरायुयो च १२। मिश्रे मिश्रं
१। बसंवते द्वितीयक्यायचनुष्कं नरकदिकं तदायुर्वेकियिकद्विकं वियोगमुख्यानुपूर्व्यो दुर्भगत्रयं च ११४। एवं
सिवि मिध्यायुद्दी मिश्रसम्यस्यं अनुद्यः वस्यः सारवोत्तरशतं ११७। सासायने पंच नरकानुपूर्व्यं च
२० मिक्तवात्तुद्योऽ ८। उदय एकादशोन्तरशतं १११। निश्चेत्रवयो द्वारवानुपूर्व्यंव च संयोग्य मिश्रोदयोदेकृषिवातिः २१। उदयोश्यानवितः ९८। असंयतेऽनुदयः एकं संयोग्य सम्यनस्वानुपूर्व्यंत्रयं स्वरोग्य सम्यनस्वानुपूर्व्यं व संयोग्य सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः स्वर्थाः सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्याव्यं सम्यनस्वानुपूर्व्यं वाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्या

४. असंयतमे अनुदय एक मिलाकर सम्यक्त्व और मनुष्यानृपूर्वाका बदय होनेसे बीस २०। बदय निन्यानवे ९९।

कापोत लेड्यामें वदययोग्य कृष्ण-नोलकी तरह एक सौ वन्नीस । गुणस्थान आहिके चार । वनमें-से मिध्यादृष्टिमें अपनी पाँचकी व्युच्छित्ति । सासादनमें अपनी नौ तथा असंयत सम्बन्धी देवगति, देवानुपूर्वी और देवाय मिछाकर १२।

मिश्रमें मिश्र एक । असंयतमें दूसरी क्वाय चार, नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकानु, वैक्रियिकद्विक, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, दुर्भग आदि तीन सब चौदह । ऐसा होनेपर।

मिध्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्वका अनुदय। उदय एक सौ सतरह ११७।
 सासादनमें पाँच और नरकानुपूर्वी मिलाकर अनुदय आठ ८। उदय एक सौ ग्यारत।

३. सिश्रमें अनुदय बारह और दो आनुपूर्वी मिलाकर तथा सिश्रका उदय होनेसे इक्कीस २१। उदय अठानवे ९८।

कवोत यो० ११९ ।

| ı    | मि  | सा         | मि | अ   |
|------|-----|------------|----|-----|
| ब्यु | 4   | <b>१</b> २ | 8  | 88  |
| उ    | ११७ | १११        | 96 | १०१ |
| अ    | 7   | 6          | 28 | 84  |

भवनत्रयदेवक्कं क्रनिबर्ग्गमपर्धाप्तकालकोक् अशुभलेखात्रयमे शरीरपर्ध्याप्तियरं भेले तैजोलेक्ष्याजधन्याशमयपुर्वीर्दमशुभलेक्यात्रयासंयतसम्यग्दृष्टिभवनत्रयदोकः पुट्टनपुर्वीरदं वेद-द्विकगुं १ वेवायृष्यमुं १ सासावनसम्यग्दृष्टियोळ्वयस्यृष्टिगियाद्ववेकं वोडे अशुभलेक्यात्रय सासावनना भवनत्रययोकः पुट्डबनपुर्वीरवर्मते पेकल्पट्टुद्व ॥

> साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणु बोन्छिदी एवं । काओदे अयदगुणे णिरयतिरिक्खाणुबोन्छेदो ॥३२६॥

सासादने सुरायुः सुरगति देवगतितिध्यंगानुपूर्व्यययुन्छित्तिरेवं । कापोते असंयतगुणे नरक-तिध्यंगानपुर्व्यव्यक्छेदः ॥

जबु कारणमाणि कृष्णनीललेक्याद्वय सासावननोळः सुरायुष्यमुं सुरगितयुं देवानुपूर्व्यमुं तिर्ध्यगानुपूर्व्यमुं मंतु नाल्कुं प्रकृतिगळगुदयव्युन्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरक्षा सासावननोळः १० पदिमूर्वं प्रकृतिगळगुदयव्युन्छित्तियक्कुं १३॥ एवं काजोदे कपोतलेक्ष्ययोळमित नूर हत्तो भत्तं प्रकृतिगळुदययोग्यंगळपु ११९ । वा कपोतलेक्ष्याऽसंयतगुणस्थानदोळः नरकानुपूर्व्यमुं

भवनत्रयदेवानामपर्याप्तकाले अगुभलेक्यात्रयः। पर्याप्तेक्परि तेजोलेक्याजयन्यायः। अशुभलेक्यात्रया-स्वतानां भवनत्रयाध्नृत्यत्तेदेवद्विकं देवायुः सासादने व्युष्टिक्रीतः तादृक् सासादनानां तत्रीत्परोः॥३२५॥ तपैवाह—

ततः कारणात्कुष्णनीलयोः सासादने सुरगत्यायुरानुपूर्व्यतिर्यगानुपूर्वाणि व्युच्छित्तरेवं सति त्रयोदश

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर तथा सम्यक्त्व और तीन आनुपूर्वीका उदय होनेसे अठारह १८। उदय एक सौ एक १०१।

सवनवासी ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके अपयोप्त अवस्थामें तीन अशुभ छेश्या होती हैं। और पर्याप्त होनेपर तेजीछेश्याका जघन्य अंग्न होता है। तीन अशुभछेश्यावाले असंयत २० सम्यय्ष्टी मरफर सवनत्रिकमें उत्पन्न नहीं होते। इचिक्रप देवगति, देवानुपूर्वी और देवायुः को श्युन्छित्त सासादनमें कही है; क्योंकि अशुभछेश्यावाले सासादन सम्यय्द्रिट भवनत्रिकमें उत्पन्न हो सक्ते हैं।।३२५॥।

वही कहते हैं--

इसी कारणसे कृष्ण और नीलमें सासादन गुणस्थानमें देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु, २५ और तियंचानुपूर्वीकी व्युच्छिलि होनेसे तेरहकी व्युच्छिलि होती है।

२५

तिर्थंगानुपूष्यं मुनेरङ् भुवयश्विष्ठित्तगळपुर्वतापुत्तं विरक्षा कपोतलेक्यासंयतसम्यग्दृष्टिप्रवय-पृष्वियोळ् पुट्दुवनप्युर्वारंवं द्वितीयकवायव्युष्कमुं ४ नरकद्विकमु २ वैक्रियिकद्विकमुं २ नारकायुष्यमुं १ तिर्थंगानुपूष्यंमुं १ बुरुभंगत्रयमुं ३ मनुष्यानुपूळ्यंनुमंनु पविनाल्कुं प्रकृतिगळगुरय-व्यक्छित्तियक्कमें वित पेळत्पटदवप्यविरंदं ।

अनंतरं शुभलेरयात्रयमार्गणेयोज्रुवययोग्यप्रकृतिगळं पेज्यपदः — तेउतिए सगुणोघं णादाविगिविगलः थावरचउक्कं । णिरयदृतदाउतिगियाणुगं णराण् ण मिच्छदुगे ॥३२७॥

तेजस्त्रये स्वगुणीयः नातापैकविकलस्थावरचतुष्कं । नरकद्वयतवाग्रुस्तिःयंगानुपूज्ये नरानु-पूष्यं न मिथ्यार्गुब्दिद्विके ।।

तेजः त्यराञ्चललेड्यात्रयमारगीग्योळ् स्वगुणीघमक्कुमिल्लियातपनामधुं १ पर्केद्वियनातियुं १ विकलत्रवसुं ३ स्थावरसुं १ । सूक्ससुं १ अपस्यातसुं १ सावारणद्यारोरसुं १ नरकद्विकसुं २ । नरकायुष्यसुं १ । तिस्थैगातुपुर्व्यसुं १ यितु पदिसूकं प्रकृतिगळं कळेडु दोव नूरो अस्ं प्रकृतिगळु-दय योग्यंगळप्युवल्लि । तेजःपद्मलेड्यामार्गाणाद्वयदोळु तीर्स्यमं कळेडु योग्यप्रकृतिगळु-नूरों हु

१२। एवं कपोतलेक्यायामिए एकान्नर्विवातिशतनुदययोध्यं भवति १९९। तदस्यते गुणस्वाने नरकिर्त्यगानु-१५ पूर्वे व्युच्छित्तरेवं एति तदसंयतप्रयमपुष्मामुद्द्यते तेन द्वितीयकषायचतुष्कं नरकिद्वकवीक्रीयकद्विकं नारकापु-स्वियंगानुपूत्र्यं दुर्भेगत्रयं मनुष्यानुपूत्र्यं चेति चतुर्दश व्युच्छितिरित्युक्तं ॥३२६॥ अब गुमलेवयात्रवस्याह---

तेजः पर्यायुक्तलेष्यासु स्वगुणोयः । तत्रातप एकेद्रियं विकलत्रयं स्यावरं सुक्षमायातं साधारणं नरकद्विकं तदायुस्तियंगानुपूर्वं च नेति नवोत्तरस्रतसृदययोग्यं अवति । तत्रापि तेजः प्रययोस्तीर्थकरत्वं नेस्पष्टोत्तरस्रातं

इसी प्रकार कापोत छेड़वामें भी उदयवोग्य एक सी उन्नीस ११० हैं। वहाँ असंग्रत २० गुणस्थानमें नरकानुपूर्वी और तियंवानुपूर्वीकी व्युच्छिति होती है। ऐसा होनेपर कापोत- करवावाळा असंयत प्रथम नरकमें उपनन होता है अतः दूसरी कषाय चार, नरकाति, नरकानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी कहा है। । ३२६॥ इस चौत्वकी व्युच्छित कही है। । ३२६॥ इस चौत्वकी व्युच्छित कही है। । ३२६॥

क्रण्णनील रचना ११९

|              | मि. | सा. | मि. | अ. |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| <b>ह्यु.</b> | Ę   | १३  | - 8 | १२ |
| उदय          | ११७ | 888 | ९८  | ९९ |
| अनुदय        | =   | ~   | 38  | 20 |

आगे तीन शूभ छेश्याओं में कहते हैं-

कापोत रचना ११९

|       | मि. | सा. | मि. | अ.  |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| व्यु. | 4   | १२  | 8   | 18  |
| उदय   | ११७ | 288 | 9,6 | १०१ |
| अनु.  | २   | 2   | २१  | 25  |

तेज, पद्म और भुवल लेश्यामें अपने गुणस्थानवन वानना । उनमें आतप, एकेन्द्रिय, विकल्प्रय, स्थावर, स्कृत, अपर्याप्त, साधारण, नरकगित, नरकानुपूर्वी, नरकानुपुर्वी, तरकानुपुर्वी, तरकानुपुर्वी, तर्वी और पद्म-तिर्यचानुपूर्वीका उदय न होनेसे उदययोग्य एक सौ नौ हैं। उनमें भी तेकोलेश्या और पद्म- १०८ । मिन्याइष्टपादि समृग्वस्थानंगळणुबस्क मिन्याइष्टियोळ् मिन्यास्वप्रकृतियो बेयुवययुक्कितियवकुं १ । सासावननोळ् अनंतानुबंधिकवायचनुक्क मृदयन्युक्कित्यवकुं ४ ॥ मिश्रनोळ्
मिश्रप्रकृतियो बेक्कृययव्युक्कितियककुं १ ससंयतनोळ् द्वितीयकवायचनुक्कमुं ४ सुर्वनुक्कमुं ४
सुरायुक्यमुं १ मनुष्यानुगुब्बर्यमुं १ इक्संपत्रयमु ३ मंतु त्रयोवनाप्रकृतिया-न्युद्धस्युक्कित्यककुं
१३ ॥ वेशसंयतनोळ् तृतीयकवायम् तिर्यमाष्ट्रयमुं १ उद्योतमुं १ निर्यमानुम्युद्ध १ स्वान्यम्युक्कित्यमु ३ मंतु
१३ ॥ वेशसंयतनोळ् तृतीयकवायम् १ ॥ सम्तसंयतनोळाहारद्विकमुं १ । स्वान्यमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयमुक्तयम् १ ॥ अप्रमतसंयतनोळ् सम्यस्वप्रकृतियुम्भित्यमसंहननत्रयमुक्तयु
सम्यस्वप्रकृतियु बाहारक्तद्वस्य १ च पाणु ण मिक्छ वुगे ये वु मनुष्यानुप्रक्यमुद्ध १ मंतयु प्रकृतिय्
सम्यस्वप्रकृतियु बाहारक्तद्वस्य १ च पाणु ण मिक्छ वुगे ये वु मनुष्यानुप्रक्य १ मंतयु प्रकृतिय्
सम्यस्वप्रकृतियु बाहारक्तद्वस्य प्रकृत्य १ व १ । सासावन्य प्रकृत्यम्य क्ष्युक्तयमुक्तयम् । १ । उद्यंगळ् कृरेरव् १०२ ॥ सम्यत्यमुक्तयम् कृत्वस्य कृत्वस्य स्वयंगळ् प्रमो वर्षेक्य स्वयंग्वळ् कृत्वरंगळ् स्वयंगळ् वेश्वस्य क्ष्यम्य क्ष्यम्यक्तयम् कृत्वयंगळ् विष्यम्यम्वयंगळ् प्रमो वर्षेक्यः स्वयंग्वळ् प्रमा वर्षेक्यः स्वयंग्वळ् वर्षेम् को इत्यंगळ् प्रमो वर्षेक्यः स्वयंग्वळ् वर्षेमाच्येक्यः कळेवुद्यंगळ् वर्षे स्वयंगळ् प्रमो वरोळ् सम्यस्वस्वम्वक्वायक्यं मानुष्यम्य वर्षेम् को कळेवुद्यंगळ् कळेवुद्यंगळ् कळेवुद्यंगळ् वर्षेम् कित्यक्र स्वयंगळ् वर्षेम वर्षेक्यमुक्तयम् वर्षेम् कित्यक्तयम् वर्षेम् वर्षेम्यस्वस्वम्वक्तियस्य मानुष्यस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयक्तयम् वर्षेष्यस्य स्वयस्वस्वम्यक्त्यम्य वर्षेष्यस्य स्वयस्वस्वम्वक्तयम् स्वयस्य स्वयस्यस्वस्वम्वक्तयम्यस्य स्वयस्यस्य स्वयस्य ्य स्वयस्य स्व

१०८ । गुणस्वानाति सत्ताद्याति । तत्र निध्यादुष्टी मिध्यात्वं अपृष्कितिः १ । सासादनेऽतंतानुविषवतुर्कतं ४ । १५ मिश्रे मिश्रे १ । असंवते द्वितीयकवायाः सुरद्धिकं वैक्रियिकदिकं सुरायुमनुष्यानुपूर्व्य दुर्मगत्रयं चेति त्रयोवश । वैश्वाद्यवेते तृतीयकवायाः सुरद्धिकं विद्यालिकशेयण्टी ८ अमने आहारकद्विकं स्त्यानपृद्धित्रयं चेति पंत्र ५ । अस्ति मध्यादुष्टी निध्यानिकं स्त्यानपृद्धित्रयं चेति पंत्र ५ । अस्ति मध्यादुष्टी निध्यानिकं स्त्यानपृद्धित्रयं चेति पंत्र ५ । अस्ति मध्यादुष्टी निध्यानक्ष्यताञ्चार्वारक्षितं पर्त्र क्षितं प्रमायादुष्टी विद्यानपृत्रयं वित्र वित्रयान्यव्यः १ । स्त्रयान्यव्यः वित्रयान्यव्यः वित्रयः 
छैर्यामें तीर्यंकरका उदय होनेसे एक सौ आठका उदय है। गुणस्थान आदिके सात होते हैं। वनमें सिण्यादृष्टिमें सिण्याद्वकी अ्युन्छित्ति होती है। सासादनमें अनन्तानुवन्धी चार। मिणमें सिण । असंवदमें दूसरी कषाय चार, देवगति, देवातुपूर्वी, देकियक्रिक, देवातु, मनुष्यातुर्वी, दुर्मग आदि तीन सब तेरह १३। देशसंयतमें तीसरी कथाय चार, तियंचातु, २५ क्योत, नीक्योज, तियंचाति काठ। प्रमत्तोष स्वाननुद्धि आदि तीन आहारकहिक १। अप्रसत्तमें सम्यक्त्य और अन्वके तीन संहनन सब चार। देसा होनेपर—

 सिध्यादृष्टिमें सिश, सम्यक्तव, आहारकद्विक और मनुष्यानुपूर्वी मिलकर अनुदय पाँच। वत्य एक सौ तीन १०३।

२. सासादनमें एक मिळाकर अनुदय छह । बदय एक सी दो १०२।

३. मिश्रमें अनुदय चार और देवानुपूर्वी मिळाकर मिश्रका उदय होनेसे दस १०। उदय अठानवे ९८।

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर सम्यक्तन, मनुष्यानुपर्वी, देवानुपूर्वीका वदय होनेसे काठ ८। वदय सी १००। कूब्र्सं विरस्नुवर्यगळे दु ८। उवयंगळ नूत १००। देशसंयतगुणस्वानदोळे पिवसूरगृडियतुवयं-गळिष्पतो दु २१ उवयंगळे प्रतेळ ८०। प्रमत्संयतगुणस्वानदोळे दुगूडियतुवयंगळिष्पतो भत्तु अवरोळाहारकदिकमं कळे दुवयंगळोळ कूब्र्सं विरस्तुवयंगळिष्पत्तेल २७ उवयंगलेण्यतो दु २१॥ अप्रमत्तगुणस्थानदोलस्बुगूडियतुवयंगल् सूचतेरड् ३२॥ उवयंगलेष्यतार ७६॥ संदृष्टि :—

| नेज० | पद्म० | योग्य | 1001 |  |
|------|-------|-------|------|--|
|      |       |       |      |  |

| ۰        | मि  | सा  | मि | अ   | वे | प्र | वा   |
|----------|-----|-----|----|-----|----|-----|------|
| ब्यु     | 2   | 8   | 2  | १३  | 6  | 4   | 8    |
| उ        | १०३ | १०२ | ९८ | 500 | ૯૭ | 68  | હદ્દ |
| <b>अ</b> | 4   | Ę   | 80 | -6  | 28 | २७  | 32   |

श् शुक्रलेश्यामार्गाणंगेयोळ् योग्यप्रकृतिगळ् नूरो भत् १०९ । मिध्यादृष्टिगुणस्यानं मोव-लागि पदिमूर्तं गुणस्यानंगळ्युवस्ति मिध्यादृष्टियोळ् मिध्यास्वप्रकृतियो बेयुवयब्युन्छिति १ । सासावननोळनंतानुर्वयिकवायचनुक्वमुद्रवय्युन्छितियक्त् ४ ॥ मिश्रनोळ् मिश्रप्रकृतिय्य-ष्युन्छितियक्त् १ ॥ सांस्यतगुणस्यान्योळ् द्वितीयक्वायचनुक्तमुं ४ गुरस्वुक्तमुं ४ गुरायुक्यमुं १ मनुष्यानुष्ट्रव्यमुं १ वुश्मेनत्रययुम्ति पविमूर्तं प्रकृतिगळ्वयव्यन्छितियक्त् १३ ॥ देशसंयताव्य-१० गुणस्यानंगळोळ् य्याक्रमादिवं अवर्णस्य चनर छक्त छन्चेव इगिवुग्तरोळस बुदाळ प्रकृतिताळ्व्य-ष्युन्छित्यक्कृतंतापुत्तं विरक् मिध्यादृष्टिगुणस्यानबोळ् निश्वप्रकृति सायस्वप्रकृति बाहारदिक तीर्थंकरनाम णराणु ण निच्छवुगे एंडु मनुष्यानुष्टब्युक्यंवृमस्य वट्टमकृतिगळन्ववयंगळ् ६ उदयंगळ्

देशसंयते त्रयोदश संयोज्यानुदयः एकविश्वतिः २१ । उदयः सप्ताशीतिः ८७ । प्रमलेऽष्ट संयोज्यानुदयः हात्रिणतः २० । उदयः एकाशीतिः । अत्रमले पंच संयोज्यानुदयो द्वात्रिणत् २२ । उदयः १५ वदसप्तिः ७६ ।

शुक्तकेरपायां—जदययोग्यं नवोत्तरक्षतं १०९ । गुणस्थानानि मिच्यादृष्टचादीनि त्रयोदस १३ । तत्र मिच्यादृष्टी मिच्यात्वं व्युष्टिजतिः । सासादनेजनंतानुवीयचनुष्कं । मित्रे मित्रे । असंयते द्वितीयकपायबनुष्कं, सुरचतुष्कं, सुरायुर्मनुष्यानुष्टव्यं दुर्मगत्रयं चेति त्रयोदस १३ । देससंयतादिषु यथाक्रमं 'अदयंचयचउरष्टककण्डचेव

- ५. देशसंयतमें तेरह मिलाकर अनुद्य इक्कीस २१। उदय सत्तासी ८७।
- २० ६ प्रमत्तमें आठ मिळाकर आहारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय सत्ताईस, उदय इक्यासी ८१।
  - ७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय बत्तीस ३२। उदय छियत्तर ७६।

शुक्छ छेरवामें वदययोग्य एक सौ नौ १०९। गुणस्थान सिध्यादृष्टि आदि तेरह।
मिध्यादृष्टिमें मिध्यात्वकी व्युच्छित् । सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। सिश्रमें सिश्र।
२९ असंयतमें दूसरी कवाय चार, देवगित, देवानुपूर्वी, बैकियिक शरीर व अंगोपान, देवायु,
मनुष्यानुपूर्वी, दुभेग आदि तीन ये तेरह। देशसंयत आदिमें क्रमसे आठ, पाँच, चार, छह,

तूर सुद १०३। सासाबनगुणस्थानबोळ बो बुर्ग्वध्यनुवर्यगळेळु ७। उद्ययंगळे तूररेडु १०२॥ निष्य-गुणस्थानबोळ, नात्कुपूब्रियनुवर्यगळे पन्नो बरोळ, निष्यप्रकृतियं कलेबुव्यंगळोळ, कृष्टि मत्तमुव्य-प्रकृतियळोळ, वेवानुद्रुव्यंगळे व क्लेबुव्यंगळोळ, कृष्टि मत्तमुव्य-प्रकृतियळोळ, वेवानुद्रुव्यंगळे कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्ययळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र । प्रवयंगळं कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळो कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळी कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळी कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळी कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळी कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळी कृष्ट्र निर्मानुवर्यगळ स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्य स्तानुवर्यगळ स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्य स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्य स्तान्य स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्य स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्द्र स्तानुवर्यगळ स्तान्द्र स्तान्य स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यान्य स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तान्द्र स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तान्द्र स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तान्द्र स्तान्द्र स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तानुवर्यम्य स्तान्द्र स्तान्द्र स्तानुवर्यम्य स्तान्यम्य स्तान्यम्य स्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तान्यस्तानस्तान्यस्तान्यस्तानस्तान्यस्तानस्तान्यस्तानस्तानस्ता

हमिद्रुगसोलसवादालं'। एवं संति भिध्यादृष्टी मिथ्यसम्बस्थाहारकद्विकतीर्यकरस्वानं 'कराणू ण मिण्यदुर्व' हति सनुध्यादुर्व्य संपादृत्यः ह । उदयादृत्यः हति हत्यादृत्यः ह । उदयादृत्यः हति हत्यादृत्यः हति । सावाद्यः साव । उदयो इपुत्तर- वार्तं १०२। मिश्रेनुत्यं नतुष्कं ह्यानुत्र्यं न संयोग्य मिश्रोदयादेकादय उदयोग्रामविदः १८। वस्यादे एकं १५ संयोग्य सम्पत्त्वर्ये नतुष्कं द्रयोग्यादृत्योग्रामविदः १८। अस्य द्रावित्तं १८। उदयः साव १००। वेश्वयंत्रत्ये नतिवादानुत्योग्रामविदः १८। उदयः प्रकाशीदिः १८। उदयः प्रकाशीदिः १८। उदयः प्रकाशीदिः १८। उदयः प्रकाशीदः १८। उदयः प्रकाशीदः १८। उदयः प्रकाशिदः १८। उदयः प्रकाशिदः १६। प्रत्याद्वयः सावित्रं १८। उदयः प्रविदः १६। उदयः प्रकाशिदः १६। स्वर्यः प्रकाशिदः १८। उदयः प्रकाशिदः १८। उदयः प्रकाशिदः १८। स्वर्यः प्रकाशिदः । स्वर्यः स्वर्वः स्वर्वः ।

छह एक, दो, सोलह तथा बयालीस । ऐसा होनेपर-

सिध्यादृष्टिमैं सिश्र, सम्यक्त्व, आहारकद्विक, तीर्थंकर, मनुष्यानुपूर्वी, इन छहका अनुदय । चत्रय एक सौ तीन ।

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय सात । उदय एक सौ दो ।

मिश्रमें अनुदय चार और देवानुपूर्वी मिलाकर मिश्रका चदय होनेसे ग्यारह। २५ चदय अठानवे।

४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्व, देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वीका वदय होनेसे अनुदय नी। वदय एक सौ १००।

५. देशसंयतमें तेरह मिलाकर अनुदय बाईस २२। उदय सत्तासी ८७।

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारकद्विकका उद्य होनेसे अनुदय अठाईस। उदय ३० इक्यासी।

अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनव्य तेतीस । उत्य लियत्तर ।

८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय सैतीस ३७। उदय बहत्तर ७२।

९. अनिब्रुत्तिकरणमें अनुदय तैंवालीस ४३। बदय क्रियासठ ६६।

५९ । क्षीणकवायगुणस्थानवोळ रहु गूडियनुवयंगळम्बत्तेरहु ५२ । उदयंगळम्बत्तेळ ५७ ॥ संयोगि-केवलिभट्टारकगुणस्थानदोळ पविनावगृहियनुद्रयंगळवक्तटरोळ तीर्त्यमं कळ दूवयंगळीळ कहत्तं विरलतुवयंगळरवत्तेळ ६७ । उदयंगळ नात्वत्तेरबु ४२ । संदृष्टि :--

### जनललेड्यायोग्य १०९

| •   | मि  | सा  | मि  | अ    | वे  | Я   | अ  | at  | व   | 4    | उ  | क्षी | स   |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|------|-----|
| ह्य | 8   | 8   | 1 8 | 1 83 | 6   | 14  | 8  | Ę   | 8   | 18   | 1  | \$4  | 85  |
| उ   | 803 | 808 | 96  | 1800 | 00  | 168 | 96 | 195 | 44  | 1 40 | 49 | 40   | 85  |
| 30  | 6   | 10  | 99  | 9    | 122 | 136 | 33 | 89  | 183 | 180  | 40 | 43   | € 9 |

# मञ्चिदरुवसमवेदगखद्गए सुगुणोधमुवसमे खद्गए । ण हि सम्मग्रवसमे पुण णादितियाणु य हारदुगं ।।३२८॥

भक्येतरोपशमवेदकक्षायिके स्वगुणौचः उपशमे क्षायिके न हि सम्यक्तव मुपशमे पुनन्नीविश्व-यानपुरुषं चाहारकद्विकं ।।

भव्यवारगंबोयोळमितरमभव्यमारगंबोयोळमुपश्चमसम्यक्त्वमारगंबोयोळं वेदकसम्यक्त्वमारगं बोपोळं क्षायिकसम्पक्तवमार्गाणयोळं स्वगुणौचमक्कुभुषज्ञमदोळं सम्पक्तवप्रकृतियिल्लेकं दोड 🚛 उपशमसम्बद्धत्वे वर्शनमोहत्रयक्के प्रशस्तोपशमगृंटप्युवरिवमुवयक्के बारद् । क्षायिकसम्बन्ध-बोळ दर्शनमोहत्रयं क्षपियिसल्पट्टुबप्पुबरिब नष्टमादुबप्पबरिबं। मत्तनुपरामसम्यन्त्वबोळ

पंचायत ५० । उदयः एकान्तवष्टिः ५९ । क्षीणकवाये द्वे संयोज्यानदयो द्वापंचायत ५२ । उदयः समपंचायत ५७ । सबीवे वोडश संयोज्य तीर्घकरत्वीदयादनदयः सप्तषष्टिः ६७ । उदयो द्वाचस्वारिशत ४२ ॥ ३२७ ॥

भव्याभध्योपशमवेदकक्षायिकसम्यक्त्वमार्गणास् स्वगणीयः किंत् उपभवसम्यक्तवे दर्शनमोहस्य प्रशस्तोः

- १०. सक्ष्म साम्परायमें छह मिलाकर अनुदय उनचास ४९। उदय साठ ६०।
- ११. उपज्ञान्त कषायमें एक मिलाकर अनुद्य पचास ५०। उदय उनसठ ५९।
- १२, क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय बाबन ५२। उदय सत्तावन ५७।
- १३. सयोगीमें सोलह मिलाकर तीर्थंकरका चद्य होनेसे अनुद्य सहसठ। ददय २० बयालीस ॥३२७॥

### तेज-पद्महेड्या १०८

### शक्ललेडमा १०९

|                           | •                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| मि. सा. मि अ. दे. प्र. अ. | मि. सा. मि अ. दि. प्र. अ. अ. अ. सू. द. श्री स. |
| १ ४ १ १३ ८ ५ ४            | १ ४ ११३ ८ ५ ६ ६ १ २१६४२                        |
| १०३ १०२९८ १००८७८१७६       | १०३१०२ ९८ १००८७८१७६७२ ६६ ६० ५९ ५७४२            |
| ५ ६ १० ८ २१२७३२           | ६ ७ ११ ९ २२ २८३३ ३७४३ ४९ ५० ५२ ६७              |

भव्य, खमन्य, उपराम सम्बक्त्ब, वेदक सम्यक्त्व और साथिक सम्यक्त्व मार्गणाओं-में अपने-अपने गुणस्थानवत् जानना । किन्तु उपशम सम्यवस्वमें दर्शनमोहका प्रशस्त उपशम

ų

नरकातिर्ध्यमनुष्यानुपूर्वत्रयमुमाहारकद्विकमृतिस्टेकें बोडें प्रथमोपसम्यक्तवोळ् प्राम्बद्धनरक-तिर्ध्यमनुष्यायुष्परावोडं मरणमिस्टेकें बोडे :—

> मिस्साहारस्य खबगा चडमाणपढमपुठ्या य । पढमुबसम्मा तमतमगुणपडिबण्णा य ण मरंति ॥ अणसंजीजिबमिन्छे मुहुत्त बंतोत्ति णरिव मरणं तु । कवकरणिज्जं जाब दू सन्वपरद्वाण बट्ठपवा ॥

निवृत्यपय्योमकरं आहारकिमश्रकायरं क्षपकरुगळ्युप्यसभेश्रेणारीहणप्रथमभागापूळ्यं-करणरं प्रथमोपद्मसम्यग्दिष्टगळुं सप्तमपुष्वियगुणप्रतिपक्षरुण्यं मर्गति भरणमनेय्दर। अनंतानुबंधियं विसंजोधिति निष्यास्वमं पोह्वियगौळग्यंतम्ग्रेहर्तपय्यैतं मरणमिल्छ। वद्यौनमोह-क्षपकंगे कृतकृत्यस्वमेन्नेवरमन्नेवरं मरणमिल्छ। तु जब्बविवं बद्धवेवायुष्यरुगळ्यक्रमळूष्यमश्रेष्या- १० रोहणमं माडि मत्तमवतरणदोळुपद्मातकवायगुणस्थानाद्यपुरुख्यकरणगुणस्थानावसानदोळु मर-णमादोडं देवासंयतरप्यर्तु कारणदिव प्रैयमोपद्ममसम्बन्धवोळु नरकितथ्यान्नुष्ठ्यानुष्ठ्याने

पशमात् क्षायिकसम्यक्ते च अयात् सम्यत्वप्रकृतितं । पुनः उपशमसम्यक्ते नरकविर्यमनुष्यानुपृथ्यौहारकद्विक-मपि न, प्राम्बद्धतरापुषामपि तनामरणात् ॥ ३२८ ॥

होनेसे और खायिक सन्यक्त्वमें छ्रय होनेसे सम्यक्त्व प्रकृतिका वदय नहीं होता। पुनः उपरास सम्यक्त्वमें नरकान्पूर्वा, तिर्यवान्पूर्वी, सनुष्यानुपूर्वी तथा आहर्रकद्विकका वदय २० नहीं होता, क्यों कि पूर्वेमें जिन्होंने इन आयुर्थोका बन्ध किया है उनका भी उपरास सम्यक्त्व-में भरण नहीं होता।।३२८।

## वही कहते हैं-

निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थावाळोंका, आहारक सिमकायवाळोंका, क्षपक श्रेणीवाळोंका चपशमभ्रेणिपर चढ़े हुए अपूर्वकरणके प्रथम भागवाळोंका, प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टियोंका, और श्रम साववं नरकमें उपरके गुणस्थानोंमें स्थित जीवोंका मरण नहीं होता। तथा अनन्तानुबन्धी कथायका विसंयोजन करके जो पीके मिण्यात्वमें आता है उसका एक अन्तर्भृहृत तक मरण नहीं होता। दशेन मोहका अप करनेवाळेक जवतक कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टिगना होता है तबवक मरण नहीं होता। (वे) जब्दे जिन्होंने पूर्वमें देवायुका बन्ध किया है वे उपशम भेणी से उतरनेपर अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यन्त मरते हैं तो सरकर असंयत सम्यग्दृष्टि देव ही होते हैं। अतः प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें नरकातुपूर्वी, तिर्येचानुपूर्वी और सनुष्यानुपूर्वी का उदय

१. द्वितोयोगसामसम्यसम्बरेळ् नरस्रतिर्ध्यममुष्यानुपृत्व्यंत्रयमिरकहोडं प्रयमोगसमस्यमस्यदेकियानुपूत्र्यंत्रयं वटिसदं एंट्रोडं वेस्ट्यस्—कृतकुरप्यंदरस्य प्रयमातम्प्रहुत्तं पर्धातं मरणं नास्ति । गुणस्यानम्युतिर्मातम्युति-रिरयुत्तयं । सभ्यरपन्द्राणं । २. द्वितीयोगसमस्यसम्बर्धे बृत्तु सुगाठं ॥ ३. व तं परणं नास्तीति व ।

वयमिल्छ । दितीयोपक्रमसस्यसस्यको छात्रोडं वेवायुष्यमं बिट्यु क्षेषायुष्यमं क्षेत्रको स्वितिस्त्रेको वोडं जपक्षमभ्येष्यारोहणनिनित्तमागि सातिक्षयाप्रमत्तसंयतं द्वितीयोपक्षमसस्यस्वसं कैकोळगुमण्यवित्वस्य मणुवसमृत्रेष्यसं कैकोळगुमण्यवित्वस्य मणुवसमृत्रेष्यसं कैकोळगुमण्यवित्वस्य मणुवसमृत्रेष्यसं केतियापक्षमस्य स्वत्यस्य मणुवसमृत्रेष्यस्य मणुवसमृत्रेष्यस्य स्वत्यस्य स्वत

भव्य मा० योग्य १२२ ।

| •    | मि  | सा  | मि  | अ   | वे | प्र | व  | अ  | अ  | सू | ૩  | क्षी | स  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|-----|
| व्यु | ٩   | ٩   | 8   | १७  | ۷  | ٩   | 8  | Ę  | Ę  | 8  | 2  | १६   | ξo | १२  |
| उ    | ११७ | १११ | 800 | 808 | ৫৩ | ८१  | ७६ | ७२ | ĘĘ | Ęo | ५९ | ৸৩   | ४२ | १२  |
| अ    | 4   | 88  | २२  | 96  | 34 | 88  | ४६ | 40 | 48 | ६२ | Ęą | Ę٧   | ٥٥ | ११० |

दयः । द्वितीयोणक्षसम्बन्धस्ति देवायुन्ति न कोषायुःसन्ते उपवापन्नेष्यारोहणार्यं सातिवायात्रमत्तेनैव दे• तसम्बन्धस्य स्वीकरणात् 'अणुक्दमुक्त्यादां ण कादुदं देवाउगं मोत्तु' दिति नियमात् न तदानुत्र्यंत्रयस्य सन्त्वं । तत्त उदयोधिप न । उत्रयोगव्यासम्बन्धस्ते आहारकद्वयंत्राप्ते न तर्द्विकोदयः । तथा सति भव्यामाणायां मुलीक इत्यवयोग्यं द्वाविकायुल्तराति । गुणक्यामानि वतुर्वः । व्यक्तिकृत्यादि गुलक्वानवत् । सेतृष्टिः :—

भव्यमार्ग = योग्य १२२ ।

| ह्यु | 4   | 9   |     | १७  |    | 4  | ¥    | Ę  | Ę  | 8  | 7   | १६        | 30 | १२  |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|----|-----|-----------|----|-----|
| ₹    | ११७ | १११ | 800 | 808 | 60 | 65 | હ દ્ | ७२ | ६६ | ξo | 49  | 40        | 85 | 85  |
| व्य  | 4   | 88  | 25  | 86  | 34 | 88 | 84   | 40 | 48 | 49 | £ 3 | <b>E4</b> | 60 | 220 |

नहीं होता। द्वितीयोपराम सम्यक्तवर्में भी देवायुके विना शेष आयुका सत्व नहीं होता; क्ष्मींकि उपराम श्रीणपर आरोहण करने के लिए सातिशय अप्रमत्त गुणस्यानवर्ती जीव ही १९ द्वितीयोपराम सम्यवत्वकी स्वीकार करता है। और अणुक्त प्रहादत देवायुके सिवाय अन्य आयुक्त वन्य करनेवाले के होते नहीं, ऐसा नियम है। अवः उपराम सम्यवत्वमें देव विना तीन आतुपूर्वी का सत्त्व नहीं होता। इसीसे उदय भी नहीं होता। दोनों ही उपराम सम्यवत्वों में आहारकश्चद्वि प्राप्त नहीं होता। अतः उपराम सम्यवत्वों में आहारकश्चद्वि प्राप्त नहीं होता। अतः उपराम सम्यवत्वों भी आहारकश्चद्वि प्राप्त नहीं होता। अतः उपराम सम्यवत्वों भी

येसा होनेपर अञ्च मार्गणामें उदयबोग्य एक सौ बाईस। गुणस्थान चौदह। २० ब्युच्छित्ति आदि गुणस्थानवत् जानना। संदृष्टि—

कभव्यमार्गणायामेकं मिध्यादृष्टिगुणस्थानं । उदयशक्कतयः सप्तरक्षोत्तरत्ततं ११७ । उपप्रमसन्यस्त्य-मार्गणायामसंयतोवये चतुस्तरत्तते 'णादितियाणूयहारदुर्ग' इत्याधानुत्र्यंत्रयं सम्यस्त्यप्रकृतिदव निति रातमृत्य-योग्यं '१०० । गुणस्थानायसंयतादोत्राष्टी । तमासंयते द्वितीयस्त्रायचतुष्कं सुरतात्कायुर्वे न तस्कातिदयाति-दिकं । वीक्रियिकांद्वसं दुर्गगत्रयं निति चतुर्दर व्युच्छितिः ११ वस्त्र प्रस्तायस्त्रायस्त्रायम् नतस्त्रमातिद् रायुर्वे ज्ञात्वये । देशसंयते तृतीयस्त्रायाः तियंगायुस्कोतौ नीचैगांत्रं वियंगातस्त्रस्त्रयक्षे । अभापि तरमेसति वियंगायुष्पारितद्वित्यस्त्र ज्ञातव्यां । समस्यते उभयोग्यमसम्यस्त्रेऽपाहारुक्ष्यप्रामस्त्वदुष्ट्यानामात्राव्यस्त

| भव्यमार्गणायोग्य १२२ |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |    |      |    |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|-----|----|------|----|-----|
|                      | मि. | सा. | मि. | 97. | ₹. | प्र. | अ, | अ. | अ. | सू. | ₹. | क्री | स. | अ.  |
| व्यु.                | 4   | 9   | - 8 | 19  | 6  | 4    | 8  | Ę  | Ę  | ?   | २  | १६   | 30 | १२  |
| चद्य                 | ११७ | 555 | 100 | १०४ | 20 | ८१   | ક્ | હર | ६६ | ξo  | 48 | 40   | ४२ | १२  |
| अनुद्य               | 4   | 88  | २२  | 24  | 34 | 88   | ४६ | 40 | प६ | ६२  | ६३ | इप   | 60 | 880 |

अभव्यमार्गणामें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। चदय प्रकृतियाँ एक सौ सतरह १९७।

ज्यात्रम सम्यक्त्व मार्गणामें असंयतमें व्हययोग्य एक सी चारमें से आदिकी तीन २० आनुत्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका चत्य न होने से क्षययोग्य सी हैं। गुणस्थान असंयत आदि आठ हैं। चनमें से असंयतमें दूसरी कषाय चार, देवायू, नरकायू, नरकात्, देवगति, देवायुपन, विकियिकदिक और दुर्भग आदि तीन इन चौवहकी व्युव्धित होती है। यहाँ नरकाति और नरकायु प्रयमोगश्रम सम्यक्त्व की अधेक्षासे जानना। देशसंयतमें तीसरी कथाय चार, तियेचायू, उद्योत, नीच गोत्र और तियंच गति आठको म्युव्धित। यहाँ भी २५ प्रयमोगश्रम सम्यक्त्व औ अधेक्षासे जानना। प्रसत्तमं दोनों ही चप्यमोगश्रम सम्यक्त्व अधेका ही तियंचायु आदि चार जानना। प्रसत्तमं दानों ही चप्यमा सम्यक्त्व में आहारकार्यक्ति अधाहारकार्यक्ष अभाव है। अतः

ष्युष्मिण्याः ३ । क्षाप्रस्ते सम्यस्त्रमकृत्यावाण्यास्त्रहेतनस्य ३ । क्षपूर्वकत्यं वक्योकवायाः ६ । क्षाप्तृतिक कर्ण वेदमयं संम्यकक्रकोषादिययं च ६ । सुरुमांपराये सुश्मकोमः । जयसातकपाये जञ्जनरावनाराचित्रकं । एवं स्वयसंत्रीतनुदयः गृष्यं सम्यक्ताहरारुक्यवीर्णाय्यस्त्रात् । जयसः वातं १०० । देवासंत्रीतनुत्यस्त्रवृतं १४ क्याः वक्योतिः ८६ । प्रमतेज्ञष्टो संयोग्यानुत्यो व्यक्तिकात् । वत्यः वक्योतिः १८ । व्ययोव्यक्तिकातिः १८ । व्यव्यक्तिकातिः विव्यक्तिकातिः विविद्यक्तिकातिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिकातिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिकातिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद्यक्तिः विविद

स्त्यानगृद्धि आदि तीनकी ब्युच्छिति होती है। अप्रमतमें सम्यवस्य प्रकृतिका अभाव होनेसे अन्तके तीन संहतन की व्युच्छिति है। अप्वैकरणमें छह नोकषाय। अनिवृत्तिकरणमें तीन वेद और तीन संव्यवनकषाय। युश्म साम्परायमें युक्मस्रोम। वप्रान्त कषायमें वक्र नाराव और नाराच संहतनकी ब्युच्छिति होती है। ऐसा होने पर—

२५ ४ असंयत्रमें अनुत्य शून्य क्योंकि सम्यक्त्व, तीर्थंकर और आहारक द्विक नहीं है। इत्य सी १००।

५ देश संयतमें अनुदय चौदह १४। उदय छियासी ८६।

६ प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय बाईस २२। उदय अठहत्तर ७८।

७ अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय पचीस । उदय पचहत्तर ७५ ।

८ अपूर्वकरणमें तीन मिलाकर अनुदय अठाईस २८। उदय बहत्तर ७२।

९. अनिवृत्तिकरणमें छइ मिलाकर अनुदय चौतीस ३४। वदय छियासठ।

**१०. सूक्**मसाम्पराय**में** छह मिलाकर अनुदय चालीस ४० । उदय साठ ६० ।

११. उपशान्तकषायमें एक मिलाकर अनुदय इकतालीस ४१। उदय उनसठ ५९।

उपशमसम्बन्तवयोग्यप्रकृतिगळ १००।

| ۰    | अ   | वे | प्र | अ  | अ  | व  | 펛  | उ  |
|------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| ब्यु | १४  | 6  | ą   | ₹  | Ę  | Ę  | 8  | 2  |
| उ    | 800 | ८६ | 96  | ७५ | ७२ | ६६ | 60 | 40 |
| अ    | 0   | 88 | २२  | 24 | २८ | 38 | 80 | 88 |

वेदकसम्यक्त्वमार्गणयोळ स्वगणीधमप्पदरिवं मिन्यादष्ट्रिय प्रकृतिपंचकम् ५ सासादन-नवकमुं ९ मिश्रन मिश्रम् १ तीर्त्यंम् १ मित् पविनारं प्रकृतिगळं कळेव शेवस्वगृणौचमुवययोग्य-प्रकृतिगळ नुरार १०६। असंयताविनाल्कं गुणस्यानंगळप्यवल्लि असंयतकृतकृत्यवेदकंगे चतुर्गीतत्वमंदरपुर्वारवं । तदपेक्षीय तदगुणस्थानदोळिष्पं नाल्कानपुरुधौगळगुडि पदिनेळ प्रकृति-गळगुदयव्युच्छित्तियक्कं १७ ॥ देशसंयतनोळ तन्त गुणस्थानदं दुं प्रकृतिगळगुदयव्युच्छित्तियक्कुं ८॥ प्रमत्तसंयतनोळ् आहारकऋद्वियंटप्युवरिदं तम्न गुणस्थानवप्रकृतियंचकक्कद्ययय्युच्छित्ति-यक्कुं ५ ॥ अप्रमत्तसंयतनोळ् तन्त गुणस्थानव नाल्कं ४ मेले वेदकसम्यवस्यमिल्लप्पुर्वीरदम-पृथ्वकरणनारुं ६ अनिवृत्तिकरणनारु ६ सूक्ष्मसांपरायनो दुं उपद्यांतकषायनरहुं २ क्षीणकषायन पिंतारं १६ सयोगकेवलि मद्दारक मुबत्तं ३० वयोगिकेवलि भदारकत पन्तो द ११ मंत एप्पतारं प्रकृतिगळगुदयव्युव्छित्तियवकुं ७६। मंतागुत्तं विरलसंयतगुणस्यानदोळाहारकद्विकक्कनृदय- १० मक्क २ मुद्दयंगळ नर नात्क १०४। देशसंयतगुणस्थानदोळ पहिनेळ गडियनुद्दयंगळ पत्ती भत्त १९ । उवयंगळेश्मलेळ ८७ ॥ प्रमलसंयतगणस्थानवोळ दगडियनवयंगळिण्यलेळरोळाहारक-

वेदकसम्यन्त्वमार्गणायां स्वगुणीघः इति मिध्यादष्टधादित्रयस्य पंचनवैकतीर्थं च नेत्युदययोग्यं षडुत्तरकातं १०६। असंयतादिचतुर्गणस्यानानि । तत्रासंयते कृतकृत्यवेदकस्य चतुर्गतिषु संभवात्तदपेक्षया चत्वार्यानपुरुर्याणीति सप्तदश व्यक्तिश्रातिः । देशसंयतेञ्दौ ८। प्रमत्ते बाहारकविसद्भावात्पंत्र । अप्रमत्ते १५ चतस्रः । उपरितनाश्च वटवडेका हे वोडश त्रिशदेकादश मिल्स्या वटसप्तति। ७६ । अपूर्वकरणादिषु वस्सम्यक्ताभावात । एवं सत्यसंयते बाहारकद्विकमन्दयः । उदयश्वत्वत्तरातं १०४ । देशसंयते सप्तदश

वेदक सम्यवस्य मार्गणामें अपने गुणस्थानवत् जानना। मिध्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें जिनकी व्युष्टिल होती है वे पाँच, नी और एक तथा तीयंकरके न होनेसे उदय योग्य एक सौ छह १०६ हैं। असंयत आदि चार गुणस्थान होते हैं। उनमेंसे असंयतमें २० कृतकृत्य वेदक मरकर चारों गतियों मेंसे किसी भी गतिमें उत्पन्न हो सकता है अतः उसकी अपेक्षासे चारों आनुपूर्वीका उदय होता है। इससे असंयतमें व्युच्छिति सतरह १७। देश संयवमें आठ ८। प्रमत्तमें आहारक ऋदि सन्भव होनेसे पाँच ५। अप्रमत्तमें चार तथा कपरके गुणस्थानोंकी छह, छह, एक, दो, सोछह, तीस और ग्यारह मिलकर छियतर। क्योंकि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें वेदक सम्बक्त नहीं होता। ऐसा होने पर-

४. असंयतमें आहारकद्विकका अनुदय । दृदय एक सौ चार १०४ ।

हिकमं कळेबुवयंगळोळु क्र्इतं विरलनुवयंगळिप्पतम्बु २५ । बवयंगळेण्भत्तो दु ८१ । अप्रमत-गुणस्थानबोळस्त्रुगूडियनुवयंगळ मूबत्तु २० । उवयंगळप्पत्तारु ७६ ।। संदृष्टि :—

वेदक योग्य १०६

| ۰    | अ   | दे  | я  | अ  |
|------|-----|-----|----|----|
| ब्यु | १७  | 6   | ٩  | ७६ |
| उ    | 808 | دان | ८१ | ७६ |
| अ    | २   | १९  | २५ | ₹0 |

कायिकसम्यक्त्यमागांणयोज् मिच्यावृष्टि ५ सासावनन ९ मिश्रन १ सम्यक्त्वप्रकृति १ अंतु पविनात्तं प्रकृतिगज्ञं कर्जेडु शेवनुरात्तं प्रकृतिगज्जुवययोग्यंगज्ञपुषु १०६ । अल्लि असंयतािव पन्नो डुं ५ गुणस्थानंगळपुत्रविल्ञ असंयतनोज्ञ् तन्न गुणस्थानव परिनेज्ञुं :—

> खाइयसम्मो देसो णर एव तदो तिह ण तिरियाऊ । उन्जोवं तिरियगदी तेहिं अयदम्मि बोच्छेदो ।।३२९।।

क्षायिकसम्प्रश्टिव्हें असंयतो नर एव ततस्तिस्मन्न तिर्य्यगायुरुष्ठोतस्तिर्यंगतिस्तैरसंयते व्युच्छेवः ॥

१० क्षायिकसम्यग्बृष्टियप्प वेज्ञालेयतं मनुष्यनेयपुर्वारदमाल्ल तिर्य्यगयुष्कपुरुष्कोतनाममुं तिर्य्यग्गतियुगंतु मूर्ष प्रकृतिगळगुष्रयमातनोळिल्ला कारणमागियसंयतगुणस्यानदोळा मूर्ष प्रकृति-गळगुष्वय्युष्ठिवित्यस्कुमपुर्वारदमज सहितमागिप्पत् प्रकृतिगळगुष्यस्युष्ठिवित्यक्कु २०॥

संयोज्यानुषय एकान्नर्विषातिः १९। उदयः सप्ताशीतिः ८७। प्रमत्तेजनुविष्ठप्रद्ययोज्याहारकद्विकोदयात् पंचित्रपतिः २५। उदय एकाचीति ८१। अप्रमत्ते पंच संयोज्यानुवर्यादत्रशत् ३०, उदयः षट्वस्ततिः ७६। क्षायिकसम्यनस्यमार्गणायां मिष्यादृष्टपादित्रयस्य पंचरत्र सम्यन्त्वं च नेत्युदययोध्यं बहुत्तरस्रातं

१०६ । असंग्रताधेकादश गुणस्पानानि । तत्रासंग्रते स्वस्य सन्तदश १७ ॥ १—२ ॥
आयिकसम्यादृष्टिदेशसंग्रतो मनुष्य एव ततः कारणात्तत्र तिर्गगायुक्योतस्वर्गगतिदवीति त्रीण्यदये न

५. देशसंयतमें सतरह मिळाकर अनुदय क्लीस १९। चदय सत्तासी ८७।
 ६. प्रमत्तमें अनुदय आठ मिळाकर तथा आहारकद्विकका चक्य होनेसे प्रवीस।
 २० चदय ८१।

७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय तीस ३०। उदय लियत्तर ७६।

क्षायिक सम्यक्त्व मार्गणामें मिष्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में ब्युच्छित्र हुई पन्द्रह तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके न होनेसे उदय योग्य एक सौ छह १०६। असंयतसे छेकर ग्यारह गुणस्थान होते हैं। असंयतमें अपनी सतरह ॥३२८॥

२५ देश संयत गुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्युष्टो मनुष्य ही होता है, तिर्येच नही होता। इस कारणसे पंचम गुणस्थानमें तिर्येचायु, उद्योत और तिर्येचगति इन तीनका खद्य यहाँ वैश्वसंयतनोळा पूरं प्रकृतिगळ् कळे बुवप्यविर्द तृतीयकवायवतुष्कमुं ४ नीवैग्गॉन्नमृत्तय्युं प्रकृतिगळगुवयव्युष्कित्वत्यकुं ५ ।। प्रमास्तयतनोळु तन्न गुणस्वानव पंचप्रकृतिगळगुवयव्युष्कित्तिन यस्कृत्त ।। अप्रसास्यतनोळु तन्न गुणस्वानव पंचप्रकृतिगळगुवयव्युष्कित्तिन यस्कृत् ।। अप्रसास्यतनोळु तन्न गुणस्वानव पंचप्रकृतिगळगुवयव्युष्कित्व पूरं प्रकृतिगळगुवयव्युष्कित्वयक्कृत् ।। अप्रवंकरणं मोवत्यो इ छक्क छक्वेव हिम दुग सोळस तीसं वारस प्रकृतिगळगुवयव्युष्कितियक्कृत्वर्यम् । विरकृ अस्यतग्राणस्वानवोळाहारकिष्किमुं २ ५ तित्यं सुकृत्वर्यम् कृत्वर्यम् । उद्यंगळ् नृत्य गुकृत्वर्यम् । उद्यंगळ् भस्तु ८३ ॥ प्रमास्यतग्रणस्वानवोळ्यु गृहियनुव्यंगळिष्यस्त हु वह्यत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विरकृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्ठित्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् । विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्कृत्वर्यम् विष्कृत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्कृत्वर्यम्यः नास्वस्त्वर्यम् विष्वर्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्वर्वयम् विष्वत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्वर्वयम् विष्वर्वर्यम् विष्वत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्वर्वयम् विष्वर्वयम् विष्वत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्वर्वर्यम् विष्वत्वर्वयम् विष्वत्वर्यम् विष्वर्वयम् विष्वर्वयम् विष्वस्ति ।

सित तेन तत्त्रयस्य तस्त्तमस्याभः सहासंयतगुणस्याने एव व्यान्ध्याः २०। देशसंयते तत्त्रयाभावात् तृतीयकवाया नीचैगाँतं चेति पंचैव ५। प्रमत्ते स्वस्य पंच ५। अप्रमत्ते सम्यन्त्वप्रकृतैः क्षपितस्वात्त्रयं । अपूर्व१५
करणादिप् 'छक्कछ्च्चेव शिवुप्तालेक्षतीसंवारसं 'एवं सर्यसंयते बाहारकद्विके तीयं चानुद्रयः । उदयस्युत्तरः
यातं १०३ । देशसंयते विवातं संगोज्यानुद्रयस्त्रमाविकातः २३। उदयस्य्यातिः ८३। प्रमत्ते पंच संगोज्याहारकद्विकोदयानुद्रयः वह्विकातिः २० । उदयोऽत्योतिः २०। अप्रमते पंच संगोज्यानुयप एकत्रिशत् २१।
उदयः पंचसातिः ७५। अपूर्वकरणे तिसः संगोज्यानुदयः वहात्व्यत् द्वयो द्वासातिः। अनिवृत्तिकर्शे यद
संगोज्यानुयप्यवस्वारिकात् ५०। उदयः वट्वष्टः ६६। हृक्तसांपरामे यद् संगोज्यानुदयः वद्वव्यार्थितः ४६। २०
उदयः पंचसात्रक्वाये एकां संगोज्यानुदयः सात्तव्यार्थितः ४०। उदयः एकान्वष्टिः ५९।

नहीं होता। अतः इन तीनोंकी ब्युच्छित्ति भी सतरहके साथ असंयत गुणस्थानमें होती है। अतः असंयतमें ब्युच्छित्ति बीस २० है। और देशसंयतमें इन तीनका अभाव होनेसे तीसरी क्याय चार और नीचगोत्र इन पाँचकी ब्युच्छित्ति होती है। प्रमत्तमें अपनी पाँच।

अप्रमत्तर्भे सम्यक्तव प्रकृतिका क्षय हो जानेसे तीन । अपूर्वकरण आदिमें कमसे छह, २५ छह, एक, दो, सोछह, तीस, बारह ।

४. असंयतमें आहारक द्विक और तीर्थंकरका अनुद्य ! उदय एक सौ तीन !

५. देश संयतमें बीस मिलाकर अनद्य तेईस २३। उदय तेरासी ८३।

६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर आहारक द्विकका उदय होनेसे अनुत्य छव्दीस २६। उदय अस्सी ८०।

७. अप्रमत्तमे पाँच मिलाकर अनदय इकतीस ३१। उदय पिचहत्तर।

८. अपूर्वकरणमें तीन मिलाकर अनुदय चौतीस । उदय बहत्तर ७२।

अनिष्टुत्तिकरणमें छद्द मिर्लाकर अनुदय चालीस । बदय छियासठ ।

१०. सूक्ष्मसाम्परायमें छह मिलाकर अनुदय छियालीस । उदय साठ ।

उद्यमंगळस्वत्तेळ् ५७॥ सयोगकेवलिगुणस्वानदोळ् पदिनाद गूडियनुदर्यगळस्वत्तस्वरोळ् तीर्थंकर नाममं कळेबुदयंगळोळ् कूड्तं विरल्नुवयंगळक्वतनात्कु ६४॥ उदयंगळ् नात्वत्तरडु ४२॥ अयोगिकेविल भट्टारकगुणस्यानदोळ्नुवतुगुडियनुदयंगळ् तो भत्तनात्कु ९४॥ उदयंगळ् पन्नेरड् १२॥ संदृष्टि :--

क्षायिक यो० १०६।

| ۰    | अ   | दे | স  | अर | अ  | अ  | đ  | उ  | क्षी | स  | अ  |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| ब्यु | २०  | 4  | ٩  | ₹  | Ę  | Ę  | 8  | 7  | १६   | ₹o | १२ |
| उ    | १०३ | 63 | 60 | 99 | ७२ | ६६ | Ęo | ५९ | 40   | ४२ | १२ |
| अ    | 3   | २३ | २६ | 38 | 38 | 80 | ४६ | 80 | 80   | ६४ | 98 |

- ५ क्षीणकषाये द्वे संयोज्यानृषय एकान्तर्यवाजत् ४९ । जदयः सस्यवाजत् ५७ । स्रयोगे वोडल संयोज्य तीर्यो-द्यादनृदयः चतुःविष्टः, जदयो द्वाचस्वारिशत् । अयोगे त्रिशतं संयोज्यानृदयश्वनुर्णवितः ९४ । जदयो द्वादश १२ ॥ ३२९ ॥
  - ११. उपशान्तकषायमें एक मिलाकर अनुदय सेंतालीस । उदय उनसठ ।
  - १२, क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय उनचास । उदय सत्तावन !
- १३. सयोगीमें सोलह मिलाकर तीर्थंकरका उदय होनेसे अनुदय चौसठ ६४ । उदय बयालीस ।

१४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुद्य चौरानवे । बद्य बारह ॥३२९॥

उपशम सम्यक्त्व रचना १००

| दक सम्यक्त्व रचना १० | दक | सम्यक्तव | रचना | ₹08 |
|----------------------|----|----------|------|-----|
|----------------------|----|----------|------|-----|

| अ.  | ₹. | Я.        | अ. | अ. | अ. | Ŋ. | ਚ. |
|-----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| १४  | 6  | 3         | 3  | Ę  | Ę  | 8  | 2  |
| 800 | ८६ | ૭૮        | ૭૫ | ७२ | ६६ | ξo | 49 |
| 0   | 88 | <b>२२</b> | २५ | २८ | 38 | 80 | 88 |

| अ.  | ₹. | म,         | ध. |
|-----|----|------------|----|
| १७  | ~  | 4          | 8  |
| 808 | ৫৩ | <b>८</b> १ | ७६ |
| 2   | 88 | २५         | 30 |

### क्षायिक सम्यक्त रचना १०६

| अ.  | दे. | Я. | अ.  | थ. | थ. | ₹. | ₹.  | इती. | ਚ. | <b>87</b> . |
|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|-------------|
| २०  | لع  | 4  | - 3 | Ę  | Ę  | 8  | 3   | १६   | 30 | १२          |
| १०३ | ८३  | 60 | હવ  | ૭૨ | ६६ | ξo | -49 | 40   | ४२ | १२          |
| 3   | २३  | २६ | 38  | 38 | X0 | 86 | 80  | ४९   | 48 | 68          |

सेसाणं सगुणोघं सिण्णस्स वि णत्थि ताव साहरणं। बाबर-सुदुमिगिविगलं असिण्णणो वि य ण मणुदुच्चं ॥३३०॥

क्षेषाणां स्वगुणीयः संज्ञिनक्ष्व नास्त्यातप साधारणं । स्यावरसूक्ष्मैकविकल्लमसंज्ञिनोपि च न मनुष्यद्वयोच्छं ।।

केषिनध्यादृष्टिसासावन मिश्रविषाळ्यो स्वगुणीयवक्कुमिल्ल मिष्यादिषाळ्यो मिश्रप्रकृतिः ५ सम्यक्तवप्रकृति आहारकद्वयतीर्थंकर नाममंतर्प्यं प्रकृतिगळं कळें द्व तरपिनेळुं प्रकृतिगळ्द्वय-योग्यंगळपुव ११०॥ सासावनदिषगळ्या प्रकृतिगंक्कमुं ५ मिष्यात्वप्रकृतियुं १ सुदमापर्ध्यामः साधारणत्रयमुसातपत्रासमुं नरकातुपुरुव्ययंमुमंतु पन्नो दुं प्रकृतिगळं कळंदुं तूर पन्नो दुं प्रकृतिगळ्वययंम्याळपुव ११०॥ सिश्रप्रविष्ठाण्या पन्नो दुं प्रकृतिगळोळ् सिश्रप्रकृतियं कळंदुं केष पत्तं प्रकृतिन गळं १०। अनंतानुवंधिव्युक्तमुं ४। एकंद्रियजातिलो सिश्रप्रकृत्य प्रकृति कळंदुं केष पत्तं प्रकृतिन गळंदे १० सिक्रामापीयोळ्युं १ सित्रप्रवाप्त्रयम् १ सिल्याच्याप्त्रयमं १ स्वावप्ताममुं १ साधारण्याप्त्रयमं १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ सिल्याव्ययम् स्वावप्तामम् १ स्वावप्तामम् १ सिल्याव्ययम् सम्वप्तामम् १ स्वावप्तामम् सम्वप्तामम् १ सिल्याव्यव्यापित्तम् स्वयः । अतिविष्ठक्तम् विष्ठकृत्वयोग्यंगळपुत्रस्व । अतिविष्ठकृत्वयोग्यंगळपुत्रस्व १ स्वय्याव्ययम् समनमस्क रत्कपुत्रविष्ठकेष्ठित्व समनस्क रत्कपुत्रस्व । अतिविष्ठकित्वयान्त्रस्व १ अप्तयान्त्रस्व । अतिविष्ठकित्व समन्तर्वः । अतिविष्ठकित्व समन्तर्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठक्तिः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्यः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्ठकित्वः । अतिविष्वः । अति

योवाणां मिध्यादृष्टिशासादमीमश्रद्धवीनां स्वगुणीयः । तत्र मिध्यादश्वीनां मिण्यतस्यव्दाहारकद्वयतीर्धं-करस्वानि नेत्युवयनीय्यं सनदवोत्तरसातं १९७ । सासादनवश्वीनां तत्त्वंवकं मिध्यादृष्टिः व्यूच्छित्तिपंवकं न नरकानुतृश्यं व नेत्येकादशोत्तरसातं १९१ । मिश्यदश्वीनां मिश्यं विना ता एव दश पुनः अनंतानुवंशिवसुरुकमेर्के- २० दियं स्थावरं विकलत्रयं तिर्यामनुष्यवेवानुपृत्र्वाणि व नेति शतं १०० ।

संक्रिमार्गणायामातपसाचारणस्थावरसूक्ष्मैकॅद्रियविकल्जयतीर्थंकरत्वानि नेति त्रयोदशशतमुद्रययोग्यं। ११३। गुणस्थानानि मिष्यादृष्टधादीनि हादशः। स्योगायोगी न संक्षिनी भाषमनोरहितत्वात्। नाय्यसंक्षिनी

शेष मिध्यादृष्टि, सासादन और मिश्र सम्यक्त्वमें अपने-अपने गुणस्थानवत् जानना । इनमें से मिध्यादृष्टिम सासादन जानना । इनमें से मिध्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व, आहारकद्विक और तीर्थंकरके न होनेसे उदययोग्य २५ एक सी सतरह १९० हैं। सासादनक्षिमें वे पाँची, मिध्यादृष्टिमें व्युच्छित्त पाँच और नरकानुपूर्वी नहीं होनेसे उदय योग्य एक सी ग्यारह हैं। मिश्रक्षिमें मिश्रके बिना इस ऊतर कही तथा अनन्तानुवन्धी चार, एकेन्द्रिय स्थावर, विकल्पत्रय, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी वे बाह्य न होनेसे उदय योग्य सी हैं। इन सबमें अपना-अपना एक ही गुणस्थान होता है।

संज्ञीमार्गाणामें आतप, साधारण, स्थावर, सुक्षम, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और तीर्यंकरके न होनेसे उदययोग्य पक सौ तेरह हैं। गुणस्थान मिध्यादृष्टिसे छेकर बारह हैं। सयोगकेवछी और अयोगकेवछी संज्ञी नहीं हैं क्योंकि उनके मावमन नहीं होता। और न वे असंज्ञी हैं प्रकृतिगळगुवधण्युष्ठितियवकुं २॥ सासावननोळनंतानुबंधिकवायवतुष्कवकुवयवपुष्ठितियवकुं ४॥ सिथानोळ सिथानविष्ठितियवकुं १ असंयतं मोवत्यो द्व क्षीणकथायावसानमाव गुण-स्थानंगळोळु सतरस १७ वह ८ पंचय ५ चउर ४ छक्क ६ छक्केव ६ इगि १ वृग २ सोल्स १६ प्रकृतिगळगुवधणुक्छित्तियवजुं ॥ मतं सयोगायोगिकेविष्ठिग्णस्थानद्वयव व्यवस्थित्यवकुं । मतं सयोगायोगिकेविष्ठिग्णस्थानद्वयव व्यवस्थित्यवकुं सहितगळोळु १ सील्यान्तिक्ष कळेडु शेष नास्वतो द्व प्रकृतिगळगे प्रकृतिगळगे प्रकृतियक्ष प्रयुक्तियवकुं स्वाप्त विष्ठा ६ श्वक्तियायगुणस्थानदोळव्य व्यवस्थित्यवकुं स्वाप्त विष्ठा १ श्वक्तियविष्ठ स्वर्णते प्रकृतिगळगे प्रकृतियक्ष प्रविद्याप्त विष्ठा १ श्वक्तियविष्ठ स्वर्णते प्रकृतियक्ष स्वर्णते विष्ठा १ सहित प्रकृतियक्ष स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते स्वर्णते

चिर्यस्थोऽस्थन तह्म्यपदेशाभावात् । तत्र भिष्यावृष्टी विष्यात्वस्ययां ं चेति इयं व्यृष्टिलिः । सासास्तेजनंतानृवंविचतुन्तं ४ । मिश्रे मिश्रे १ । कसंयतादिषु 'तत्तरसं अवयंवयवउरहरूक्णचेव इतिवृत्तसोल्य' सर्वासायोगस्य विना तीर्षकरत्वनेकचरसारितत् । ४१ । एवं तति विध्यावृष्टी मिश्रे मध्यकरमाहारकद्विकं चातृत्यः 
४ उदयो नवीत्तरसर्ते १०९ । सासादने द्वे नरकानुर्येच । कित्सानृदय । सत्य । उदयः पहुत्तरातम्
२० १०६ । मिश्रेजनुदयक्चतक्रः तियममुख्येवालुक्ष्यात् । चित्रं प्रश्नित्वान्ययः सत्य । १३ । उदयः सतं १०० ।
कसंयते एकां संयोज्य सम्यक्ष्यातृथ्येवालुक्ष्यात् । त्याः । उदयववतुक्तराततं १०४ । देशसंयतादिव्वेद-

क्यों कि असंझी व्यपदेश तिर्थ कों में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। इनमें सिध्यादृष्टि गृण-स्थानमें मिध्यात्व और अपयोग हो की व्युक्तिल हैं। सासादनमें अनन्तानुकची कार ४। मिश्रमें एक मिश्र। असंयतादिमें क्रमसे सतरह, आठ, पाँच. चार, छह, छह, एक, हो, सोळह तथा सयोगी अयोगीकी तीर्थंकर विना इकताळीस मिळाकर १६ + ४१ = सत्तावन। ऐसा होने पर—

१. मिध्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व और आहारकद्विक चारका अनुदय। उदय एक सौ नौ १०९।

२. सासादनमें दो और नरकानुपूर्वी मिलाकर अनुदय सात । उदय एक सौ छह ।

३. मिश्रमें अनुदय चार और तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी मिलाकर मिश्रका चदय होनेसे तेरह १३। चदय सौ १००।

४. असंयतमें एक मिळाकर सम्यक्त और चार आनुपूर्वीका उदय होनेसे अनुद्य नौ९। उदय एक सौ चार १०४।

र्कप्पतारं ३७ । ७६ । नालवत्तो दुनेप्पत्तरबु ४१ । ७२ । नालवत्तेळ्मदबतारु ४७ । ६६ । अथ्वत्तपूर मरवत् ५३ । ६० । अध्वत्तनात्कुमध्वत्तो भत्तु ५४ । ५९ । अध्वतारुमध्वत्तेळु ५६ । ५७ । प्रकृतिगलपुत्रु । संदृष्टि :---

संज्ञियो० ११३

| 0    | मि  | सा  | मि  | अ   | दे प्र | अव    | अ      | सू उक्षी |
|------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|--------|----------|
| ब्यु | 7   | ¥   | 8   | १७  | 6 4    | 8     | ĘĘ     | १ २५७    |
| उ    | १०९ | १०६ | १०० | 808 | ८७८१   | ७६७   | २६६    | ६० ५९ ५७ |
| अ    | 8   | 9   | 83  | -e  | ₹€ 3२  | 3.9 8 | والاتع | 434846   |

असण्गिणोवि य ण मणुद्रच्चं ॥

वेगुव्वछ पणसंहदिसंठाण सुगमण सुभग आउतियं । आहारे सगुणीचं णवरि ण सन्वाणुषुन्वीओ ॥३३१॥

र्वेकियिकषद्पंचसंहनन संस्थान सुगमन सुभगायुस्त्रयं ३। आहारे स्वगुणीघः निवर्नन सर्व्यानुपूरव्याणि ॥

असंजिमार्गणयोळ् मन्द्यद्विकपु २ ।` युच्चैर्गात्रपुं १ वैक्रियिकषट्कपुमारु ६ माद्यसंहनन-पंचकपु ५ माद्यसंस्थानपंचकपुं ५ प्रशस्तविहायोगतियुं १ सुभगत्रयमु ३ । नरकमनुष्यदेवायुस्त्रयमुं १०

मनुदर्भदयो ययाक्रमं यहरिकातिः सन्तातीतिः २६, ८७ । द्वानिसत् एकार्तातिः ३२, ८१ । सन्तिम्बत् यद् सप्तिः १३७७६ । एकत्रस्वारितम् द्वासन्तिः ४१७० । सत्त्वस्वारितत् वद्वष्टिः ४७ । ६६ । त्रिपंचात् यष्टिः ५३ । ६० । बदुःपंचातत् एलान्त्वपिः । ५४ । ५९ । यद्यंचातत् सप्त्यंचात् । ५६ । ५७ ॥३३०॥ अस्तिमार्गणायां मनुदेशमुच्येतीत्रं वैक्षिकस्यक्रमाद्यस्तृतनयंचक्रम द्वसंदानयंकां प्रसर्विद्यागे

५. इसी प्रकार देशसंयत आदिमें अनुतय और उदय क्रमसे २६, ८०। बतीस १२, १५ इक्यासी ८१। सेंतीस ३०, छियत्तर ७६। इक्ताळीस ४१, बहत्तर ७२। सेंताळीस ४७, छियासठ ६६। तिरपन ५३, साठ ६०। चौवन ५४, उनसठ ५९। छप्पन ५६, सतावन ५७ जानना।।३३०॥

संज्ञीमार्गणारचना ११३

|       | मि- | सा. | 1म. | अ.  | दे. | я. | अ. | अ. | अ.  | ₹. | ₹. | <b>8</b> 前. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|-------------|
| व्यु. | 2   | 8   | *   | १७  | -2  | ધ  | 8  | Ę  | 8   | 8  | २  | ५७          |
| ₹.    | १०९ | १०६ | १०० | 808 | 60  | ८१ | ૭६ | ७२ | ६६  | ६० | 49 | ५७          |
| अनु.  | 8   | · o | 83  | 9   | २६  | २३ | 30 | 88 | 8/9 | ५३ | 48 | प६          |

असंझा मार्गणामें मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगत्र, वैक्रिविक शरीर अंगोपान, देवगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, आदिके पाँच संहनन, आदिके पाँच संस्थान, २०

बसंज्ञियो० ९१।

| ۰    | मि | सा |
|------|----|----|
| ब्यु | १३ | ٩  |
| ਚ    | ९१ | 96 |
| 34   | •  | १३ |

मितः सुभगभयं नरकमनुष्यदेवार्यृषि च निष्यादृष्टिः सन्दक्षीत्तरस्यते नेत्येकनविकदयनोग्याः ९१। गुणस्थान-द्वयं। तत्र निष्यादृष्टी स्वस्य पंच पुनःस्यानगृद्धित्रयपरभातोषोत्रोतोष्ट्यासदुःस्वराभ्यस्तिवहायोगतोना प्यन्तिवसर्युद्यनित्यमात्, सासादने स्तोककास्त्रसादयदनात् ता बद्दीं च श्र्वीष्ठितिः। १३। सासादने स्वस्य १५ नव ९। तथा सति मिथ्यादृष्टायनुदयः सून्यं। तदय एकनवितः ९१। सासादने त्रयोदस संयोग्यानुदयः स्रतोदस ११। तदयोष्ट्रस्यतिः ७८।

प्रशस्त विद्यायोगित, सुभग, सुरबर, आदेव, नरकायु, मनुष्यायु, देवायु वे छन्बीस प्रकृतियाँ मिध्यादृष्टिके उदय योग्य एक सी सतरहमें से नहीं होती। अतः उदय योग्य इक्यानवे ९१ हैं। गुणस्थान दो हैं। उनमें से मिध्यादृष्टिमं अपनी पाँच और स्थानगृद्धि आदि तीन, २० परधान, उद्योत, उच्छेत, उर्द्यसर, अपशस्त विद्यायोगित ये प्रकृतियाँ पयोगि पूर्ण होनेके बाद उदयमें आती हैं और सासादनका काछ योद्या होनेसे वहाँ इनका उदय सम्मच नहीं है अतः इन आठको व्युष्टिलि मिळकर तेरहको होती है। सासादनमें अपनी नी। ऐसा होने पर मिध्यादृष्टिमें अनुदय मुन्य । इत्य इक्यानवें ९१। सासादनमें तेरह मिळाकर अनुदय तेरह । इत्य अठहत्तर ७८।

बाहारे स्वगृणीयः बाहारमार्गाणेयोळ् सामान्योदयप्रकृतिगळ् नृरिप्पत्तेरहरोळ् १२२ नाल्कुमानुपुरुष्यंगळं कळेव शेव नर पदिने टं प्रकृतिगळवययोग्यंगळप्पु ११८ वल्लि मिध्याद्ष्टयादि पविमुर्व गुणस्थानंगळप्युबु । मिष्यादृष्टियोळ तन्न गुणस्थानदय्बुं प्रकृतिगळगुवयव्युच्छित्तियक्कुं ५ । सासावननोळ तन्न गुणस्यानवो भलं प्रकृतिगळगवयव्याच्छितियक्कं ९ ॥ मिध्रनोळ मिश्र-प्रकृतिगुदयस्य चिछत्तियक्क १। असंयतनो ळानुपुरुव्यंचतृष्ट्यमं कळेड्ळिड पदिमूदं प्रकृतिगळगु-बयन्यिन्छित्यिक्कं १३॥ वेशसंयतादिगळोळ अड ८। पंच य ५ चउर ४ छक्क ६ छञ्चेव ६ इपि १ दग २ सोळस १६ बादाळ ४२ प्रकृतिगळगदयब्याब्छित्तियक्कमंतागुलं विरल मिण्यादष्टि-गुणस्थानवोळ तीरथं ममाहारकद्विकमं २ मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतियमितय्वं प्रकृतिगळगन्वय-मक्कु ५ उदयप्रकृतिगळ् तूर पविसूर्व ११३। सासावनगुणस्थानवोळव्द गृहियनुवयंगळ् हत् १०। उवयंगळ नरे द १०८। मिश्रगुणस्थानबोळो अत्तगडियनवयंगळ हत्तो अत्तरोळ मिश्रप्रकृतियं १० कळेदवपप्रकृतिगळोळ कुडुलं विरलनुदयंगळ हविने दु १८। उदयंगळ नूरु १००॥ असंयतगुण-बोळो बुगुडियनुबयंगळ हतो भत्तरोळ सम्यक्त्वप्रकृतियं कळेबुबयप्रकृतिगळोळ कडलं विरलन् बर्यगळु हदिने ट १८। उदयंगळु नुर १००॥ देशसंयतादि सयोगिकेवलिपर्यंतं यथासंख्यमागियन-दयंगळन्दयंगळ मुक्तों इ मेणेण्यत्तेळ ३२। ८७। मुक्तेळ मेण्यती इ ३७। ८१॥ नाल्बतेरड-मप्पतारं ४२।७६ । नात्वतारमेप्पत्तेरबु ४६ । ७२ । अध्वत्तेरबुमस्वतारु ५२।६६ ॥ अध्वत्ते ट- १५ महबत ५८।६०। मध्वलोंभत मध्वतोंभत ५९०।५९। बहबतों इ मध्वलेळं ६१।५७।

आहारसार्गणायां—हाविवास्तुत्तरकावे बतुरानुतुत्र्यं नेत्यष्टादयोत्तरसात्मुद्ययोग्यं।११८ । गुणस्या-नात्रयोदतः १३ । तमः मिथ्यादृष्टरादिष्ठये स्वस्य पंच नवेकं अधिकातः। बर्धयते त्रयोदतः १३ । आनुत्रयोन्तुष्टरसायनोतत्त्रात्। वेदासंयतावियु—'अदर्गचयनचरण्डरुकण्डण्येव इतिवृत्तयोन्त्रदाताकं' एवं सितं मिथ्यादृष्टती तीर्यमहारकादिकं मिश्रं सम्यक्तं चेति तथानुत्यः ५। वदयत्त्वयोद्यादति ११३ । सातावर्ते प्च २० संयोज्यानुदयो वद्य १० वदयोऽव्योत्तरसातं १०८ । मिश्रं नव संयोज्य मिश्रोदयादनृदयोऽव्यादयः १८ । वदयः वातं १०० । अस्यते एकां संयोज्य सम्यक्तादयातनृदयोऽव्यादयः १८, वदयः वतं १०० । वैद्यादिवादिष्यनु-वयोवयो एकत्रिवात् ११ । सन्तावीतिः ८० । वस्तित्रवात् १७ । एकाशीतिः ८१ । द्वाप्तारिकात् ४२ । यटवन्तिः ७६ । वद्यव्याद्यितः ४६ । द्वाप्तात्तिः ७२ । द्वाप्तावातः ५२, वदयक्तिः ६६ । अस्यवातात्वातः

आहारमार्गणामें एक सी बाईसमें से चार आनुपूर्वी न होनेसे उदय योग्य एक सी १९८। गुणस्थान तेरह। मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें अपनी पाँच, नौ और एककी व्युच्छित्ति है। असंयतमें तेरह स्योकि चार आनुपूर्वी नहीं हैं। देशसंयत आदिमें क्रमसे आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, रो, सोजह, चयाजीस। देसा होने पर मिथ्यादृष्टिमें तीर्थंकर, आहारक- क्रिक, मिश्र, सम्यक्टब, पाँचका अनुवय। उदय एक सी तेरह ११३। सासादनमें पाँच मिछाकर अनुदय दस। उदय एक सी आठ। मिश्रमें नौ मिछाकर मिश्रका उदय होनेसे २० अनुदय अठारह। उदय सी १००। असंयतमें एक मिछाकर सम्यक्टब, दोनेसे अनुदय अठारह। उदय सी १००। वंश संयत आदिमें अनुदय और उदय क्रमसे इकतीस ३१, सतासी ८०। सेंतीस ३०, इक्यासी ८१। बयाजीस ४२, ठियसर ७६। छियाजीस ४६,

# एपत्तारुं नात्वत्तरबुं ७६।४२ । प्रकृतिगळपुवु । संदृष्टि :— बाहारभाग्गणा यो० ११८ ।

| ۰     | मि  | सा  | मि  | अ   | दे | प्र | अ  | अ  | अ  | सू | उ  | क्षी       | स  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|------------|----|
| हेगु. | ٩   | ٩   | 8   | ₹3  | 6  | ٩   | R  | Ę  | Ę  | ۶  | ą  | १६         | ४२ |
| उ     | ११३ | १०८ | १०० | 800 | 20 | 68  | ७६ | ७२ | ĘĘ | ξo | ५९ | ५७         | ४२ |
| अ     | 4   | १०  | १८  | १८  | ₹१ | ₹ 3 | ४२ | ४६ | 42 | 46 | ५९ | <b>Ę</b> ? | ७६ |

# कम्मेनाणाहारे पयडोणं उदयमेनमादेसे । कहियमिणं बलमाहनचंदिच्यणेमिचंदेण ॥३३२॥

काम्भेणे इवानाहारे प्रकृतीनामृदय एवमादेते । कथितीयं बलमाधवर्षद्राण्यितिमिखंदेण ॥

4 काम्भेणे विवानाहारे अनाहारमामाणेयोळ् काम्भेणकाययोगदोळंतंते स्वरद्वित्तमुं २

विहायोगतिद्विकमुं २ अत्येकसाधारणद्विकमुं २ आहारकद्विकमुं २ मोदारिकद्विकमुं २ सिध्यप्रकृतियु १

मुग्धातपरधातासरोधोतोच्छ्वासर्थकमुं २ । वैक्वियकद्विकमुं २ । स्त्यान्यदृक्षमुं ६ । संस्थानवदृक्षमुं
६ । संस्थानवदृक्षमुं ६ मिनु मुवतभूत ३ २ प्रकृतिगळं कळेडेच्यतो मृत्यकृत्वास्त्रव्ययोगयंगळपुत्र
८ ॥ गुणस्थानंगळ् मिध्यावृष्टिमासावनासंयतस्योगायोगिकविज्ञुणस्थानमे वितर्द्धं ५ गुणस्थानं
२ गळपुत्रविल्य मिथ्यावृष्टियोग्ज् मिथ्यावश्वयत्रित्रामामुं सूरमामामृत्रीस्त्र मुक्तं प्रकृतियळ्युवयस्युष्टिकत्त्रवर्म् ३ । सासावननोळनंतानुर्वविक्वायवनुत्वक्रमु ४ मेकेन्द्रियक्रातिमामुं १ १ स्थावर
नाममुं १ विकलव्यपु ३ मितो सन्तुं प्रकृतिगळ्यु । स्त्रीवेदमिल्लये व्युष्टिकिक्यमुक्तेक वोडऽ-

५८ । यद्दिः ६० । एकान्नयिद्दरेकान्नयिद्धः ५९ । ५९ । एकपव्दिः सप्तयंत्राक्षत् । ६१ । ५७ । यद्सप्त-तिर्द्वीवस्वारिक्षत् । ७६ । ४२ ॥ ३३१ ॥

१५ अनाहारमार्गणायां कार्मणकाययोगनस्त्रनरिवहायोगतित्रत्येकाडाःकीदारिकहिकानि मिश्रमङ्ख्युपचात-परचातातरीयोतोच्छ्वाचा वैक्रियकहिक स्त्यानगृह्वित्रयं संस्थानयदक् संहननयदक् च नेत्येशननव्यिकह्य-योग्याः ८९, गुणस्यानानि यंत्र । तत्र मिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वापयीत्तमुदभाणि व्युव्छितिः ३। सासदने-

बहत्तर ७२। बाबन ५२, छियासठ ६६। अठावन ५८, साठ ६०। उनसठ ५९, उनसठ ५९। इकसठ ६१, सत्तावन ५७। छियत्तर ७६, बयाछीस ४२॥३३१॥

२० अनाहार मार्गणामें कार्मणकाययोगकी तरह सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त विहा-योगति, प्रत्येक, साधारण, आहारकद्विक, औदारिकद्विक, मिल्रपकृति, उपचात, परवात, आदुर, उद्योत, उच्छवास, वैक्रियिकशरीर अंगोपाग, स्थानपृद्ध आदि तीन, छह संस्थान, छह संस्कृत ये तेंतीस न होनेसे उदय योग्य नवासी ८९ हैं। गुणस्थान पौच हैं। हममें-से मिथ्यादृष्टियें मिथ्यास्व, अपर्याप्त, सुस्म तीनकी ब्युच्छित्ति हैं। सासादनमें अनन्तातुकस्थी

संयतं स्त्रीयाणि पुटुनण्डुवरिवर्भन् पत् प्रकृतिगळगुववण्डुच्छित्यवकुं १० ॥ असंयतनोळ् वैक्रियिकद्वितयरहितमाणि तन्न गुणस्थानदोळ् पंचवशप्रकृतिगळ् १५ उद्योतरहितमाणि देश-संयतनोळ्ळ्रं ७ प्रसत्तनित्क शुच्यमप्रमत्तन सम्यवस्वप्रकृतिग्रं १ अपूर्व्यक्रपणन नोकवाययद्कम्ं ६ अनिवृत्तिकरणन स्त्रीवेदरहितप्रकृतिपंचकमुं ५ सुरुमसांपरायन लोभमुं १ उपशांतकवायमाळ् शूम्यं क्षीणकवायन पदिनाव १६ मितिग्वण्णप्रकृतिगळग्ववध्युच्छिन्यवकुं ५१। स्वागकेविक् योळ् वेवनीयमो वुं निम्मीणनाममुं १ स्विद्यास्वरिक् ग्रुं २ शुभागुनहिकमुं २ तैनसकाम्म्मण्डिकमुं १ अपुरुक्षकुक्छित्त्रपकुः १ । इकसुं २ वर्णवायुक्तमुं ४ अपुरुक्षश्रुकमु १ मित्रु पविषुक् प्रकृतिगळगुवयखुक्छित्यवकुः १३। अयोगिकविक्योळ् वेदनीयमो वुं १ मनुष्यातिनाममुं १ पंचेद्रियज्ञातिनाममुं १ सुमगनाममुं १ त्रसत्रवयमु ३ मावेयनाममुं १। यशस्कोत्तिनाममुं १ तीत्र्यंकरनाममुं १ सनुष्यायुक्ष्यमुक्छित्यवकुः

अंतागुत्तं विरला मिण्यावृद्धिगुणल्यानदोळ् सम्यन्त्वप्रकृतिषुं १ तीत्यंकरनाममु १ मित्र रहुं प्रकृतिगळगनुदयमकक् २ । उदयप्रकृतिगळगनुदयप्रकृति । सासादनगुणस्थानदोळ् मूक गूडियनुदयंगळथ्दरोळ् नरकद्विकम्मं नरकायुध्यमुमनुदयप्रकृतिगळोळ् कळं दनुदयंगळोळ् कृष्ट्तं विरलदयंगळे दुट । उदयंगळे ध्यन्ते दुट ।। असंयतगुणस्थानदोळ् पत्तुगूदियनुदयंगळ् पिननं दरोळ् १८ सम्यक्त्वप्रकृतियुमं तिष्यंग्मनुदयदेवानुपुक्ष्यंत्रितयम्म ३ मतु नात्कु प्रकृतिगळं १५ कळं दुदयप्रकृतिगळोळ् कृष्ट्नं विरलनुदयंगळ् प्रविनात्कु १४ उदयंगळं प्रसन्द ७५ ॥ सयोग-

अनं तानुबंधिवनुक्तमेकेन्द्रियं स्थावरं विकलत्रयं स्त्रोवेदरवेति दश १० । असंगते वैकिपिकद्विकं विना पंचवश ज्योतं विना सत्त तुम्यं मन्यस्वयक्तिः नोरत्यायदक् स्त्रोवेदं दिना पंच नृदयकोभः तुम्यं बोधत वेरयेक-पंचावत् । ५१ । अयोगं सातासातैकत्वरिनिणिक्त्यराविश्वत्यानुमत्तेवस्त्रामंत्रानि वर्णवनुक्तममृकश्युकं वेति त्रयोदश १३ । अयोगं स्वस्य द्वादत १२ । एवं सति विष्यादृष्टौ सम्यक्तं दीवे चानुदयः । उदयः स्टतावीतिः २० ८७ । सामावतेऽनुत्रवस्त्रयः नरकडिकं नरकायुक्व मिन्दिक्ताब्दौ ८ । उदयः प्रकाशीतिः ८१ । असंयते दत्त संयोज्य सम्यक्त्वतिर्थमनुष्यदेव नृत्वर्थाद्यादनुद्यव्यवतुदंश १४ । उदयः पंचयतितः ७५ । स्रयोगं एकपंचातां

चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकलत्रय और स्नोवेद दसकी न्युष्किति है। असंग्रतमें वैक्रियिक-द्विकके विना पन्टह, ज्योतके विना सात, शून्य, सम्यक्त्वप्रकृति, छह नोकपाय, स्नोवेद विना पौच, सुक्ष्म लोभ, शून्य, सोल्डह वे सब मिलकर इक्ष्यावन ५१। सघोगोमें साता या असाता, २५ निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, तैजस, कार्मण, वर्णोदि चार, अगुरुल्खु ये तेरह। अयोगोमें अपनी बारह। ऐसा होनेपर—

१. मिध्यादृष्टिमें सम्यक्त्व और तीर्थंकरका अनुदय । उदय सत्तासी ८७।

२. सासादनमें अनुदय तीन नरकगति नरकानुपूर्वी, नरकायु मिळकर आठ। उदय इक्यासी ८१।

४. असंयतमें दस मिलाकर सम्यक्त्व, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वीका उदय होनेसे अनुदय चौदह १४। उदय पचहत्तर ७५।

१. म युमं नारकद्विकमुमं नरकायुष्यमुममंतु ।

केवलिगुणस्थानबोळध्वत्तो बुगूडियन्वयंगळश्वत्तव्दरोळ तोश्यंकरनासमं कळं बुवयप्रकृतिगळोळ कृषुत्तं विराजनुवयंगळस्वतनात्कु ६४ उवयप्रकृतिगळिप्पत्तध्यु २५। स्रयोगिकेवलिगुणस्थानबोळ् पविमुक्गुडियनुवयंगळ प्यत्तेळ ७७। उवयंगळ पत्नेरङ १२। संदृष्टि:—

बनाहार यो० ८९

| 0    | मि | सा | ar | e  | अ  |
|------|----|----|----|----|----|
| ब्यु | 3  | 20 | 48 | १३ | १२ |
| उ    | 20 | 68 | ७५ | २५ | १२ |
| अ    | 7  |    | 88 | Ex | 93 |

एवमादेशे इंतु भागाणास्थानवीळ् प्रकृतीनामृवयः प्रकृतिगळ्बुवर्य । अयं इतु । बलमाघव-प्रवाचित्रतेमिखंत्रेण प्रत्यक्षवंकरुष्य बलवेवतुं नारायणनुषेविवगर्गीळवर्माच्वसत्पट्ट नेमितीरवंकर-परमदेवनितं । कथितः पेळल्पट्टबु । बलवेवण्णीनि श्रीमाधवसंद्वश्रीवद्यवेवनिवमुमिच्वसत्पट्ट नेमि-चंद्रसिद्धांत चक्रवन्तिगळिवम् भेण् पेलल्पटटव । उवयप्रकरणं समाप्रमावव ॥

सारत्रयनेत्रत्रयमारोलु गोम्मटव वृत्तिमणिवर्ष्यणमा । मारहरंगल्लई वेलसारमे जाःस्यंधकंगे दरिदृत्यंगं ।।

१० यंभीररचनेगल परिरंभणेयं बिडिसितोरिददने बुधर्प्रा-। रंभिसि गोम्मटवृत्ति सुदंभीलिय-नोडियि मोहवच्चाचळमं ॥

संयोज्य तीर्षोदयावतृदयस्वतुःविष्टः ६४ ठदयः पंचित्रवतिः २५। स्रयोगे त्रयोदयः संयोज्यानृदयः सप्ततिः ७७ । उदयो द्वादयः । एवं मार्गणास्माने उदयः, बलदेवनारायणांचितनेषितीर्यकरेण बलदेवभ्रातृश्रीमायबचंद्रत्रैविद्यदेवा-चितनेमिचंद्रसैद्धातचक्रवर्तिना वा कथितः । इत्युदयप्रकरणं समाप्तं ॥३२२॥

१५ १२-१४ सयोगीमें इक्यावन मिलाकर तीर्थंकरका चदय होनेसे अनुदय चौंसठ ६४। चदय पचीस २५। अयोगीमें तेरह मिलाकर अनुदय सतहत्तर ७०। चदय बारह १२।

इस प्रकार मार्गणाम्यानमें उदयका कथन बलदेव और नारायणसे पूजित नेमिनाथ रीथैकरने अथवा बलदेव भाई और श्री माधवचन्द्र त्रेविद्यदेवसे पूजित नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने किया 183911

उदय प्रकरण समाप्त

#### आहारक रचना ११८

| मि- | सा  | मि. | अ.  | ₹. | Я. | अ. | अ. | अ, | ₹. | ਚ. | इसी. | स. |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| ×   | 9   | १   | 83  | ۲  | cq | 8  | Ę  | Ę  | ?  | 3  | १६   | ४२ |
| ११३ | 206 | १०० | 800 | ८७ | ८१ | હે | তহ | ξĘ | ξo | प९ | 40   | ४२ |
| -4  | 70  | 28  | 26  | 38 | ₹0 | ४२ | ४६ | पर | 46 | 49 | ६१   | હફ |

#### अनाहारक रचना ८९

| 1     | मि. | सा | अ. | म, | अ. |
|-------|-----|----|----|----|----|
| च्यु. | 3   | १० | 48 | 13 | १२ |
| ₹.    | 20  | ٤٤ | ७५ | २५ | १२ |
| अ.    | =   | -  | 88 | ६४ | 99 |

₹.

१. चाउंडरायनि ।

क्षनंतरं प्रकृतिसरकां गुणस्वानबोळ् वेळवपवः :— तिस्थाहारा खुगवं सच्चं तिरथं ण मिच्छगादितिये । तस्सचकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संमबद्द ॥३३३॥

तीत्र्याहारा युगपत्सव्यं तीत्र्यं न मिण्यावृष्टचावित्रये । तत्सस्यकम्भैणां तद्गुणस्यानं न संभवति ॥

तीत्र्याहारा युगपन्त तीत्र्यंकरनाममुमाहारकद्वयमुं मिण्यावृष्टियोळ् एकजीवापेक्षेषियं युगपत्तत्विमल्छ । अवं ते वोर्ड तीर्व्यत्त्वसृक्यक्रनोळाहारकद्वयस्विमल्छ । आहारकद्वयस्वमृक्यक्रनोळ्डाहारकद्वयस्वमिल्छ । अवहारकद्वयस्वमृक्यक्रनोळ्डाहारकद्वयस्वमिल्छ । उमयस्वयुक्यक्र जीवनी मिण्यादृष्टियोळ् नृरनाल्बर्त द्वं अकृतिराळिगे सत्यमञ्जे १४८ ।। सासावनतोळ् सर्व्य न तीर्त्ययुमाहारकद्वयमुमेकज्ञीवापेक्षेयिवयुं नानाजीवायेक्षे १९ ।। सासावनतोळ् सर्व्य न तीर्त्ययुमाहारकद्वयमुमेकज्ञीवापेक्षेयिवयुं नानाजीवायेक्षे १९ । सासावनतोळ् सर्व्य न तीर्त्ययुमाहारकद्वयस्वयुक्ते वाह्यस्वयुक्तजीवाळ्जी तत्वयुव्यक्ष्यस्वयुक्तजीवाळ्जी तत्वगुव्यव्यानं न संभवति तीर्त्याहारकद्वयं पुप्तरसमित्वयुव मिण्यावृष्टियुव्यस्त्ययुतजीवाळ्जी तत्वगुव्यस्थानं न संभवति तीर्त्याहारकद्वयस्वयुतजीवाळ्जी तत्वगुव्यस्यानं सासावनवृव्यस्यानम् तीर्त्यं संभविष्युव मिण्यावृष्टियुव्यस्यानम् तीर्त्यं संभविष्युव सिश्रगुव्यस्थानम् संभविष्यव्यस्य स्वर्यस्वयुव्यक्तरव्यस्य संभविष्ठव्यस्य प्रवित्यस्य स्वर्यस्य ्य स्वर्यस्य स्वर्यस्यस्य स्वर्यस्यस्यस्यस्य स्वर्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस

वय प्रकृतिसत्त्वं गुणस्यानेष्वाह--

मिध्यादृष्टी तीर्यकुल्सवरचे बाह्यरकृदयसच्ये न, बाह्यरकृदयसच्ये च तीर्यकृदयसच्ये न, उभयसच्ये चु मिध्यात्वाष्यणं न। तेन तद्वयं तत्र युगपरेकश्रीयारेसवा न। नानाबीयारेसवास्ति (ततोऽह्येक्स्वारियादुत्तरसर्ते-सस्यं)। सातावने तदुभयवारं एकश्रीयारेसवार्शनेकश्रीयारेसवा च क्रमेण युगपदा सस्यं वेति (पंचयतारिया-दुत्तरसर्त १४५)। मिश्रे तीर्यकरस्वयत्यं न (सन्त्यक्वारियादुत्तरसर्ते सन्यं १४७)। कृतः ? तत्सस्वकर्मणां २० श्रीवानां तदगणस्वानं न संभवतीति कारणातः॥ ३३३॥

आगे गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंकी सत्ता कहते हैं-

मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें जिसके जीर्थकरको सत्ता होती है उसके आहारकद्विककी सत्ता नहीं होती और जिसके आहारकद्विककी सत्ता होती है उसके जीर्थकरकी सत्ता नहीं होती। जिसके दोनोंको सत्ता होती है वह मिण्यात्वमें आता हो नहीं। इसक्रिय ये दोनों रूप किया होते हैं वह जीवकी अपेक्षा नहीं हैं। किन्तु नाना जीवोंको अपेक्षा नहीं हैं। किन्तु नाना जीवोंको अपेक्षा में मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें स्व साथ एक जीवकी अपेक्षा नहीं हैं। किन्तु नाना जीवोंको अपेक्षा से मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थकर और आहारकद्विक दोनोंकी सत्ता होनेसे सत्त्व एक सी अवृतालीस १४८ है। सासादनमें ये दोनों ही एक जीव और नाना जीवकी अपेक्षा कमसे या एक साथ नहीं रहते अतः वहाँ सत्त्व एक सी पैतालीस। मिणमें तीर्थकरकी सत्ता नहोंनेसे सत्त्व एक सी सैतालीस; क्योंकि जिनके इन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है उनके ये ६० गुणस्थान नहीं होते।।३३३।।

१- कोछान्तर्गतः पाठो नास्ति व प्रतौ ।

٤.

# चत्तारिति खेताइं आउगनंघेण होइ सम्मत्तं । अणुनदमहञ्नदाइं ण लहइ देवाउमं मोत्तुं ॥३३४॥

खतुणी क्षेत्राणामायुभ्वेषेन भवित सम्यक्त्वं । अणुवतमहावतानि न लभते वेवायुम्मुक्त्वा ॥ खतुर्गतिगळायुभ्वेषमावुदारवम्ं जीवनकं सम्यक्त्वमक्कु मल्लि वेवगतिगायुम्बेपमाणिद् अधिक्कणुवतमहावतंगळ् संभविषुववा वेवायुष्यमं बिट्टुळिव नरकतिय्यंग्मनुष्यायुष्यंगळ् बंधमाव भूज्यमान तिर्व्यंषनणुवतमं पर्वयल्नेरेयं । भुज्यमानभनुष्यानोष्ठेणुवतमहावतंगळ पर्वयल्नेरेयने-कं बोडा गतित्रयवष्यमानायुष्यरगळ्गं अणुवतमहावतपरिणामकारणिश्चपुद्धिकवायपरिणामस्यानो-वर्यगळ संभविषयपुर्वारेवं ॥

> णिरयतिरिक्खसुराउग सत्ते ण हि देसस्यस्वदिखनगा । अयदचउक्कं तु अर्ण अणियद्वीकरणचरिमम्मि ॥३३५॥

नरकतिय्येखेवायुःसन्ते न हि देशसक्छवतिक्षपकाः असंयतखतुष्कं त्यनंतानुसंधिनोऽनिवृ-तिकरणवरने ।।

नरकायुष्यसत्वम् तिर्ध्यायुष्यसत्वम् वेवायुष्यसत्वम् भुज्यमानवध्यमानोभयप्रकारविर्व सत्वमृटागुर्त्त विरक्षु ययासंव्यमागि वेशवतिगळुं सकलवतिगळुं लपकर्त न हि इल्छ । तु मत्तम-

चतुर्णो क्षेत्राणां गतीनां संबंध्यायुर्वधेनापि जीवस्य सम्यक्त्यं भवति । तत्र देशगत्यायुर्गृशत्वा रायैक-तरगतिबद्धायुष्कस्त्वर्यङ् अणुवतं मनुष्योऽणुवतं महावतं वा न स्रभते तेषां तत्तद्वतपरिणामकारणविशुद्धक्षाय-परिणामस्यानोदयासंभवात् ॥ ३२४ ॥

नरकतिर्यग्देवायुस्यु भुज्यमानबध्यमानोभयप्रकारेण सत्त्वेषु सत्सु यथासंख्यं देशवताः सकलवताः क्षपका

चारों क्षेत्र अर्थात् गति सन्बन्धी आयुका बन्ध करनेपर भी जीवके सम्यक्तव हो सकता है। किन्तु देवगति सम्बन्धी आयुका छोड़कर शेष गतियों में से किसी एक गतिकी श्रेण आयुका बन्ध करनेवाले तियेचके अणुत्रत और मनुष्यके अणुत्रत अथवा महात्रत नहीं हो सकते; क्योंकि बनके उन-उन व्रतस्प परिणामोंके कारण विशुद्ध कथाय स्थानोंकी बरपित असम्भव है।

विशेषार्थ—यदि पहळे चारों आयुमें-से किसी भी आयुका बन्ध हो चुका हो और पीछे सम्यत्स्वको धारण करें तो उसमें कोई दीव नहीं हैं। ऐसा हो सकता हैं। किन्तु यदि पहले नरकायु या तिर्येचायु या मनुष्यापुका बन्ध हुआ हो तो थीछे अणुकत या मनुष्रत धारण नहीं कर सकता। एक देवायुका बन्ध पहले हुआ हो तो अणुकत महाव्रत धारण नहीं कर सकता। एक देवायुका बन्ध पहले हुआ हो तो अणुकत महाव्रत धारण करना सम्भव है। इसका कारण यह है कि अन्य आयुका बन्ध कर लेनेवाले जीवों के ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं होते जो ब्रत परिणामके कारण होते हैं। यह कथन परभवकी आयुका बन्ध कर लेनेवालों की इंप्टिसे है। परभवकी अगुका बन्ध जिसने नहीं किया है वह तो उसी अवसे सीक्ष भी जा सकता है। १२४॥

जिस वर्तमान आयुको जीव भोगता है उसे मुज्यमान कहते हैं और परभवकी जो आपु वाँघी उसे वध्यमान कहते हैं । भुज्यमान और वध्यमान दोनों प्रकारकी नरकायु, नंतानुर्विष कवायंगळन्। असंयतचतुष्कं असंयतसम्बग्धिः । वाल्कुं गुणस्थानर्वात-गळ्। अतिवृत्तिकरणचरमे अनंतानुर्वेषिकवायचतुष्ट्यक्के द्वावत्तकवायनोकवायस्वरूपकरच विसंयोजनविषानबोळ् बोर्रकोळव करणलब्धयोळवःप्रवृत्तापुर्वानिवृत्तिकरचपरिणामंगळोळा व्युच्छित्यनिवृत्तिकरणचरमसमयबोळ्:---

> जुगवं संजोगित्ता पुणीति अणियद्विकरणवहुमागं । बोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं खवेह कमे ॥३३६॥

युगपद्विसंयोजय पुनरप्यनिवृत्तिकरणबहुआगं। नीत्वा क्रमञ्जो मिष्यात्वं मिश्रं सम्पक्तवं अपयति क्रमे ॥

अनंतानुवंधिकषायचतुरुकमनक्रमिंदयं युगपरोम्मो बलोळ अनिवृत्तिकरणपरिणामकालातम्मूँहतंचरमसमयदोळ परप्रकृतिकपांददं विसंगोजिसि अंतम्मूँहतंकालं विश्वमिति । पुनर्राप मत्तमनंतानुवंशिविसंगोजनविषानदोळे तंत्र वर्शनमोहस्रपणोद्योगदोळ बोर्रकोळ्च करणलब्ख्यो-ळघःप्रवृतापुरुवंनिवृत्तिकरणंगळोळा व्युत्तस्यनिवृत्तिकरणकालोतम्मूहत्तंस्थातवहुभागमं

२ई ४ कळिवेकभागावशेषमादागळा प्रयमसमयं मोबळ्गों हु निष्यास्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति यें ब ४ वर्शनमोहत्रयमं ययाक्रमींव क्षपियिसुगुमंतु अपियिसि असंयतावियादा नाल्कुं गुणस्यानर्वातगळ्

नैव स्युः । तु—पुनः, असंयतादिचतुर्गृणस्यानविनोऽनिवृत्तिकरणपरिणामकालोतमृद्वतेवरमसमयेश्नेतानूर्वीय- १५ कवायचतुष्कं–।। ३३५ ।।

युगपदेव विसंयोज्य द्वादशकनायनोकषायक्षेण परिणमस्य अंतर्गहर्तकालं विश्रम्य पुनरप्यनेतानुर्वाच-विसंयोजनवद्दर्गनमोहक्षरणोद्योगेपि स्वीकृतकरणलम्बावषःप्रवृतापूर्वाऽनिवृत्तिकरणेषु तदुदरस्यनिवृत्तिकरण-

कालांतर्मुहूर्तसंख्यातबहुभागं २३४ अतीत्यैकभागे प्रवमसमयात्प्रभृतिमिण्यात्वसम्यक्तवप्रकृतीः क्रमेण खप-

तियंनायु और देवायुका सरव होनेपर कमसे देशवत, महाव्रत और क्षपक्षेणी नहीं होती। २० अर्थात् पुरुपमान या बंधमान रूपसे नरकायुका सरव होनेपर अणुव्रत नहीं हो सकते। अर्थ्यमान और बंधमान रूपसे तियंनायुका सरव होनेपर महाव्रत नहीं हो सकते। और अर्थे पुरुपमान या बंधमान रूपसे देवायुका सरव होनेपर अपक्षेणी नहीं होती।

असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चार और दर्शनमोहनीय तीन इन सातोंकी सत्ताका नाश करके क्षाचिक सन्यव्यष्ट होता है। सो कैसे २५ नाश करता है यह कहते हैं—प्रथम तीन करण करता है। तनमें-से अनिवृत्तिकरणके अन्तर्ग्रहुतंकालके अन्तर्ग अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक साथ विसंयोजन करता है उन्हें वारह कृषाय और नोकपायक्षय परिणमाता है। विसंयोजन करके अन्तर्ग्रहुतं तक विभाम करता है। फिर दर्शनमोहको नष्ट करनेके लिए पुना अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके काल अन्तर्गृद्धतं मंदियातसे भाग हैं। संस्थात बहुभाग करण करात है। अनिवृत्तिकरणके काल अन्तर्गृद्धतं मंदियातसे भाग हैं। संस्थात बहुभाग काल क्षाच क्षाकरण करता है। अनिवृत्तिकरणके काल अन्तर्गुद्धतं मंदियातसे भाग हैं। संस्थात बहुभाग क्रामण काल केति जानेपर जब एक भाग काल होय रहे तब उसके प्रथम समयसे उगाकर

काषिकसम्यग्द्रव्टिगळप्परंतागुरां विरलु । तीर्त्वाहारकंगळगक्रमबोळ् सत्वरहितमागि एकजीवापेक्षे-यिवं क्रमविवं सरवमक्कमवं ते बोडाहारकद्वयमनुद्धेत्लमं माडिव मिथ्यादिष्ट बद्धनरकायध्यनसंयत-नामि तीरचंनं कट्टि द्वितीवत्ततीयपूच्चीगळगे पोपागळ् सम्यक्त्वमं विराधिसगुमप्यवरिवं ॥ नामा-जीवापेक्षेयिनक्रमवि मिन्याविद्योळ तर नाल्वते दं प्रकृतिगळिगे सत्वमक्कं। १४८। सासावन-भ नोळा प्रकृतित्रयक्के क्रमाक्रमदोळं सत्वमिल्लप्पूर्वीरवं नुरनाल्वत्तय्द् प्रकृतिगळगेये सत्वमक्कु १४५ ॥ 'मिश्रनोळ तीर्थसस्यरहितमाणि नरनात्वत्तेळ प्रकृतिगळणे सस्वमक्कं १४७ । असंयत-सम्बाद्धियोक सप्तप्रकतिगळ सत्वमुजळळवर्गा नरनात्वत् द प्रकृतिसत्वमक्कं १४८। वेजसंयत-नोळमंते नरकायक्वें ज्जित नरनाल्वलेळ प्रकृतिसत्वमक्कं १४७ ॥ प्रमत्तसंयतनोळमंते नरकतिय्यं-गायहँगरहितमाणि नुरनाल्वतार प्रकृतिसत्वमक्कं १४६॥ अप्रमत्तसंयतनोळमंते नुरनाल्वतारं १ प्रकृतिसत्वमक्कं १४६ । मलमसंबतादिवतुर्गुणस्यानवित्तगळ तद्भवकर्मक्षयभागिगळ क्षपकश्रेण्या-यति । ततः सायिकसम्यन्दद्विभवति । तथा सति मिच्याद्विगणस्थाने कवित्रदाहारकदयमदेल्य नरकायबंध्वाऽ-संयतो भूत्वा तीर्षं बद्ध्वा द्वितीयतृतीयपृथ्वीगमनकाले पुनिमध्यादृष्टिभवतीस्येकजीवे क्रमेण नानाजीवे यगपती-बिहाराः स्यः इति तत्र सस्यमष्ट्रचल्वारिशदत्तरशतं १४८ । सामादने क्रमाक्रमाम्यां तदसस्यात पंचवश्यारिश-बत्तरवातं १४५ । मिश्रे तीर्थक्रदशस्त्रात्समञ्जलवारिकवृत्तरकातं । असंयते समप्रकृतिसस्वजीवानामष्ट्रवत्वारिका-१५ इत्तरकातं । १४८ । देशसंयते तेषामेव नरकायुरसत्त्वास्सप्तवस्वारिकादुत्तरकातं १४७ । प्रमत्तसंयते तेषामेव मरकवियंगायरसत्त्वात षटचत्वारिशदत्तरशतं १४६। अप्रमतेऽपि तथैव षटचत्वारिशदत्तरशतं १४६।

पहले मिण्यात्व प्रकृतिका क्षय करता है, उसके पश्चात् मिश्रका और उसके पश्चात् सम्यन्त्व प्रकृतिका क्षय करता है। तब श्वायिक सम्यग्दृष्टि होता है। ऐसा होनेपर मिण्यादृष्टि आदि गणक्यानों में सत्ता कहते हैं—

भिष्यापृष्टि गुणस्थानमें एक हो जीवके आहारकद्विक और तीर्थंकरका सत्त्व क्रमसे कैसे पाया जाता है यह कहते हैं। किसी जीवने उपरके गुणस्थानों आहारकका बन्ध किया। पीछे सिण्यारव गुणस्थानों आकर आहारककिका बढ़ेळन कर दिया। पीछे नरकायुका बन्ध करके असंयत गुणस्थानों जाकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। पश्चात दूसरे जाते के सम्प्यात का तीसरे नरकमें जाने के सम्प्यात है। हो गाया। इस प्रकार एक ही जीवके सिण्यात्व देश गुणस्थानों क्रमसे पहले आहारकद्विकका और उसकी चढ़ेळना-बन्धका अभाव करने के ब्रावंक का सन्त हो तीर्थंकरका सन्त होता है। किसी जीवके आहारकद्विकका सन्त पाया जाता है। किसी जीवके आहारकद्विकका सन्त पाया जाता है और किसी के तीर्थंकरका सन्त पाया जाता है। इस तरह सिण्याहिए गुणस्थानमें तीर्थंकर और आहारकद्विकका सत्त्व पाया जाता है। इस तरह सिण्याहिए गुणस्थानमें तीर्थंकर और आहारकद्विकका सत्त्व पाया जाती से सन्त एक सी अववाळीस है।

सासादनमें आहारकद्विक और तीर्यकरका सरक किसी भी प्रकारसे नहीं है। अतः सरक एक सौ पैताडीस है। सिममें तीर्थंकरका सरक न होनेसे सरक एक सौ सैताडीस है। सिममें तीर्थंकरका सरक न होनेसे सरक एक सौ सैताडीस है। असंग्राविमें जिन चप्रमा और झयोपज्ञम सम्यावृष्टी जीवाँके जननतानुकन्थी चतुरक और तीन दर्भनमोहकी सत्ता पात्रा वो है उनकी अपेक्षा असंग्रतमें एक सौ अझताडीसका सरक है। देशसंग्रतमें नरकायुके विना एक सौ सैताडीस, प्रमतमें नरकायुके विना एक सौ सैताडीस, प्रमतमें नरकायुके विना एक सौ सैताडीस, प्रमतमें नरकायुके विना एक सौ छियाडीसका सरक है।

रोहणं माळववर्गळ्यापूर्धंकरणगुणस्थानदोळ् नर भूवसंदु प्रकृतिसस्वमक्कु-१३८। मेकें बोर्ड अबद्वाय्ध्यरप्य भूज्यमानमगुष्यायुष्यरु असंयतावि चतुर्गुणस्थानगळोळेल्क्यावोर्ड सप्तप्रकृतिगळ' किदिति सायक्रप्रेण्यारोहणमं माळ्यरप्युवरिवमपूर्णंकरणगुणस्थानवोळ् सप्तप्रकृतिगळ्' नरकतिर्यं-ग्वेवायुष्यत्रयप्रमुमंतु वद्यप्रकृतिगळगसस्यमक्कुं १०॥

> ेमिच्छे सासणमिस्से सुष्णं एक्केक्कगं तु बिट्ठाणे । विरदापमत्तपुरवे सुष्णडसुष्णं च बोक्छिण्णा ॥

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानं भोवल्गो हु मेलण गुणस्थानंगळोळ क्षपियिषुव प्रकृतिगळ क्रममं पेळवपरः :—

> सोलहेक्किगिछक्कं चदुसैक्कं बादरे अदो एक्कं। खीणे सोलमजीगे बावचरि तेरुवंतंते ॥३३७॥

घोडागाध्टैकैकवट्कं बतुव्वॅकं बादरेऽतः एकं । श्रीणे घोडाग्रयोगे द्वासप्ततिक्तयोवगोपांतेते ।।
बादरे अनिवृत्तिकरणगुणस्यानदोज्र कर्माववं घोडा अध्य एक एक वट्कं बतुव्वॅकं नात्कं डेयोळो दो दक्के सत्वध्युव्छित्तियक्कुं। १।१।१।१। अतः अल्किटं भेक्रे सुद्वमे सुक्मसांपरायनोळ्यु
एकं ओंडु सत्वध्युव्छित्तियक्कुं१। क्षीणे घोडा शीणकवायनोळ्यविनातं प्रकृतिगळ्य सत्वध्युच्छितियप्युचु १६।। सयोगकेविकयोळ् सत्वध्युच्छित्तिगळपुत्रथमक्कुमयोगकेविकयोळ् उपाते द्विकरसाक्रमय- १५
बोळ् द्वासमितप्रकृतिगळ्य सत्वध्युच्छितिगळपुत्रु ७२। अते चरमसमयबोळ् त्रयोवश पविमूदं
प्रकृतिगळ्य सत्वध्युच्छितियप्पुचु १३।

क्षपकन्ने प्यास्कानामपूर्वकरणे अष्टित्रवादुत्तरकार्त । १२८ । समप्रकृतीनामसंयतादिष्युर्गुणस्यानेष्येकत्र सम्पतस्यान भरकतिर्यग्येवायुषां चाबद्वायुष्करवेनासरयात् ॥ ३३६ ॥ अनिवृत्तिकरणादिषु स्वयगेष्यानां क्रममाह—

अनिवृत्तिकरणगुणस्याने क्रमेण वोडसाष्टावेकमेकं यदकं चतुर्वेक्षैकं संस्ववधृविश्वत्तिः । अत्र उपरि सूरुम- २० सांपरागेन्येकं । क्षीणे वोडसा । स्योगे क्षान्यं । अयोगे द्विचरमसमये द्वारुप्ततिः, चरमसमये वयोदस ॥३३७॥

किन्तु इन गुणस्थानोंमें खायिक सम्यम्द्रधिके सात-सात प्रकृति कम होती है। अपूर्वकरणादिमें हो भेगी हैं—एक खपकश्रीण और एक उपशमश्रीण। प्रथम क्षपक श्रीणकी अपेखा कहते हैं— जिसके परभवकी आपूका बन्ध नहीं होता वही जीव खपकश्रीणीपर आरोहण करता है। अतः उसके नक, तियंच, देव तीन आपूका सर्व नहीं होता। तथा असंयतादि गुणस्थानमें २५ सात प्रकृतियोका खप्य करके वह खायिक सम्यन्द्रधी होता है। इस तरह इस प्रकृतियोक। सस्य न होनेसे अपूर्वकरणमें एक सी अइतीस सत्य होता है। इस् तरह इस प्रकृतियोक।

आगे अनिष्ठतिकरण आदिमें क्षययोग्य प्रकृतियोंको कहते हैं-

अनिवृत्तिकरण गुणस्यानमें क्रमसे सोलह, आठ, एक, एक, छह, और चार स्थानोंमें एक-एक प्रकृतिकी सत्त्व ब्युच्छिति होती है। वससे ऊपर सुक्स साम्परायमें एक, झीण ३० कषायमें सोलह, सथोगीमें शून्य, अयोगीमें द्विचरम समयमें बहत्तर और अन्त समयमें तेरहकी सत्त्व ब्युच्छिति होती है।।३३०॥

१. म प्रती नास्तीयं गावा । २, म 'तिवप्पुत् ।

## आ बोडशाविप्रकृतिगळवाउव दोडे पेळवपर :---

# णिरयतिरिक्खदु वियलं थीणतिगुज्जीव-ताव-एइंदी । साहरणसहमथावर सीलं मज्झिमकसायटरं ॥३३८॥

नरकतिर्योग्दिक विकलं स्रयानगृद्धित्रकोद्योगतिर्वेद्वियाणि । साधारणसुक्सस्यावर-५ वोडशमध्यमकवायाच्यो ॥ नरकद्विकमुं २। तिय्येग्द्विकमुं २। विकलेद्वियत्रित्वमुं ३। स्र्यानगृद्धि-त्रयमुं ३। उद्योतनाममुं १। आतपमुं १। एकेद्वियजातिनाममुं १ साधारणशरीरनाममुं १। सुध्य-नाममुं १ स्यावरनामगु १ मितु वोडशप्रकृतिगळप्युवु । सध्यमकवायाच्यो अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-सध्यमकवायाव्यक्मकृतुं । ८ ॥

> संढित्थिछक्कसाया पुरिसी कोहो य माण मार्य च। थुले सुद्देमे लोहो उदयं ना होदि खीणम्मि ॥३३९॥

षंडस्त्रीयद्कषायाः पुरुषः क्रोघरक मानं माया च । स्यूने सुक्ष्मे लोभः उदयबद्भवति क्षोणे ।।
क्रमविदं षंडवेवमुं स्त्रीवेदमुं नोकषायबद्कपुं पूर्वेवमुं संग्वलनक्कोधमुं संग्वलनमानमुं
संग्वलनमाययुमिषु स्यूले अनिवृत्तिकरणनोजु व्यूचिल्रतिप्रकृतिक्रममध्युः । सुरुप्ते सुरुप्तसांपराय-नोळु लोभः सुक्म संग्वलनलोभमो हे सत्बव्युच्लित्तियक्कुं । क्षीणे क्षीणकषायनोळु उदयबद्भवति
१५ उदयबोळु पेळ्व षोडाग्रफृतिगळु सत्वव्युच्लित्तिप्रकृतिगळपुत्रु । सयोगकेवलियोळु सत्वव्युच्लित्तिरकृतिगळपुत्रु । स्रागकेवलियोळु सत्वव्युच्लितिः

ताः षोडमादिप्रकृतयः काः ? इति चेदाह---

नरकदिकं तिर्योदिकं विकलत्रयं स्थानगृद्धित्रयमुखोतः आतपः एकेंद्रियं सावारणं सूक्ष्मं स्थावरं चैति चोक्श । अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानकवाया अष्टी ८ ॥ ३३८ ॥

२० क्रमेण वंढवेदः स्त्रीवेदो नोकवायणदुकं पुंवेदः संज्वलनकोषः संज्वलनमानः संव्यलनमाया एताः स्पूळे अनिवृत्तिकरणे व्युष्ण्छन्ना भवंति । सुदमसांपराये सुदमसंज्वलनलोभः, क्षीणकवाये उदयवस्थी ह्या, सयोगे

विशेषार्थ — जहाँ जिन प्रकृतियोंकी सत्त्व न्युच्छिति होती है उससे ऊपर उन प्रकृतियों-की सत्ताका अभाव होता है।

आगे उन सोलह आदि प्रकृतियोंको कहते हैं-

नरकगति, नरकानुपूर्वों, तियँचगति, तिर्वेचगतुपूर्वों, विकल्प्रय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, ख्योत, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, सुरूम, स्थावर इन सोल्ड्की व्युच्छिति अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें होती है। अप्रत्याख्यान कथाय चार और प्रत्याख्यान कथाय चार इन आठ मध्यम कथायोंकी दुसरे भागमें स्युच्छिति होती हैं ॥३२८॥

नपुंसकरेदकी तीसरे भागमें, श्रीवेदकी चौथे भागमें, छह नोकवायोंकी पाँचवें भाग-के में, पुरुपवेद, संज्वलन कोध, संज्वलनमान, संज्वलनमायाकी छठे, सातवें, आठवें और नवमें भागमें क्रमसे व्युच्छिति होती है। इस प्रकार छत्तीसकी व्युच्छित्त स्थूल अर्थात् अनिष्ठित्तकरणमें होती है। सुरुम साम्परायमें सुरुमछोमकी ब्युच्छित्ति है। झीणकषायमें देहादीफरसंता थिरसुद्दसरसुरिहायदुगदुभगं । णिमिणं जसणादेज्जं पचेपापुण्ण अगुरुचऊ ॥३४०॥ अणुदयतदियं णीचमजोगिदुचरिमम्मि सचनोच्छिण्णा । उदयगबार णराण् तेरस चरिमम्मि बौच्छिण्णा ॥३४१॥

बेहाबिस्पर्गाताः स्थिरञ्जभस्वरसुरिबहायोगितिद्विक बुढभँगं निर्म्माणायशस्कीरयाँनादेयं ५ प्रत्येकापुण्णं अगुरुचतस्यः ॥

अनुवयत्तीयं नीचमयोगिद्विचरमे सत्त्वथ्युच्छित्तयः। उदयगतद्वावशनरानुपूळ्यं श्रयोदश चरमे व्युच्छिन्नाः॥

पं वज्ञरीरपं ववंवनपंवसंचातवर्द्धस्वानश्र्यंगोपांगवर्त्सहुननपंचवर्णद्वियंवयंवर्साष्टस्ययाः स्विरणुमसु-स्वरसुर्दिह्ययोगितिद्विकानि दुर्पगं निर्माणमयशस्कीतिरनादेयं प्रत्येकमययित्वमगुरूलवृपत्रात्वरद्यातोच्छ्वासा २० बनुद्रववेदनोयं नीचैगाँनं चेति द्वासप्ततिरयोगिद्विवरमसमये सस्वव्युच्छितिः। चरमसमये उदयगतत्तृतीयैकादि-द्वादशः मनुष्यानुतृश्यं चेति त्रयोदशः। एवं सत्यनिवृत्तिकरणप्रयमभागे असत्वं दशः सस्वमष्टानिश्वदुत्तरशतं,

खद्य व्युच्छित्तिकी तरह पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, निद्रा और प्रचला इन सोलहकी सरव व्युच्छिति है। सयोगीमें सन्व व्युच्छिति नहीं है॥३३९॥

पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अंगोपीग, छह संहनन, २५ पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर, देवगित, वेवानुपूर्वी, प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, निर्माण, अपशस्त्रीति, अनादेय, प्रत्येक, अपर्योग्त, अगुरुख, परघात, परघात, चच्छवास, जिसका वद्य न हो वह एक वेदनीय और नीच गोत्र इन बहुत्तरकी अयोगकेवळीके द्विचरम समयमें सत्त्र ब्युच्छिति होती है। अन्तिम समयमें जिनका वदय अयोगोमें होता है वह कोई एक वेदनीय, मनुष्य-३०

शन्यं ॥ ३३९॥

तदियेक्कं मणुत्रगदि पंचिदिय सुभग तसितगादेज्जं । जसितत्यं मणुबाव उच्चं च अजोगिचरिमम्हि ॥

यिप्पत्तार २६ । सत्वंगळ् नृरिष्पतेर इ १२२ । तृतीयस्थानबोळ दुग्नुडियसस्वंगळ् मृवतनाल्कु १४ । सत्वग्रकृतिगळ् नृरहिवनाल्कु ११४ । बतुर्थस्थानबोळ् ओ हु गूडियसस्वंगळ् मृवतनाल्कु १४ । सत्वंगळ् नुरहिवनाल्कु ११४ । बतुर्थस्थानबोळ् ओ हु गूडियसस्वंगळ् मृवतार १६ । सत्वंगळ् ११२ ॥ सर्वंगळ् नुरहिवमुक् ११३ । संव्याळ् निगळ् ११२ ॥ सर्वंगळ् नाल्वत्तपृत ४३ । सत्वंगळ् नृररहिवमुक् १०५ ॥ अष्टमस्थानबोळो हुगूडियसस्वंगळ् नाल्वत्तमाल्कु ४४ । सत्वंगळ् नृरर्थ १०५ ॥ अष्टमस्थानबोळो हुगूडियसस्वंगळ् नाल्वत्तप्त ४५ । सत्वंगळ् नाल्वत्तप्त ४५ । सत्वंगळ् नृरर्थ १०५ ॥ स्वम्याव्योज्यानबोळो हुगूडियसस्वंगळ् नाल्वत्ताव ४५ । सत्वंगळ्नू नृर युद् १०२ ॥ स्वमोणकावावोळो हुगूडियसस्वंगळ् नाल्वत्तेळ ४७ । सत्वंगळ्नू नृर युद् १०२ ॥ स्वमोणकावावोळ् प्रदेमालोग्गूडियसस्वंगळ् आस्वत्तमूत्र ६५ । सत्वंगळ्णभ्रत्य १५ ॥ स्वमोणकाविज्यान्यानबोळ् प्रदेमालोग्गूडियसस्वंगळ् अस्वत्तमूत्र ६३ । सत्वंगळ्णभ्रत्य ८५ ॥ अयोगिकेविलुणस्यानबिक्यस्यसम्यप्ययंतमसत्वप्रकृतिगळ् मत्वत्तमूत्र ६३ । सत्व-प्रकृतिगळ्णभत्तप्तु ८५ ॥ सत्वमळ्णभत्तप्तु १३ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १३ ॥ सत्वचळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वचळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वचळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह व्यव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्णनिव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह व्यव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह व्यव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह स्वव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह स्वव्ह १ ॥ सत्वच्चळ्लाच्यानिव्ह स्वव्ह १ ॥ स्वव्ह स्वच्याच्याच स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्ह स्वव्

तदृद्वितीयस्थाने थोडवा संयोज्यासर्कं वर्द्वित्रतिः सत्यं द्वाविवास्तुत्तरस्यतं । तृतीयस्थानेऽष्टी संयोज्यासर्कं वर्द्वित्रत्तिः सत्यं न्युर्वस्थाने एकां संयोज्यासर्कं पंवित्रवात्, सत्यं न्याविवानेत्रस्यतं । तृतीयस्थानेऽष्टी संयोज्यासर्कं प्रवित्रवात्, सत्यं न्याविवानेत्रस्यतं । १९ विकानेत्रस्यतं । स्वत्रस्यतं वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्ष्वात् वर्षात् वर्ष्वात् वर्षात् वर्यात् वर्यात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्यात् वर्षात् वर्षात् वर्यात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्यात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्षात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वरत्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्यात् वर्

गति पंचेन्द्रिय, युभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, यहास्क्रीति, तीर्थकर, मनुष्यायु, उच्चगोत्र और मनुष्यानुपूर्वी इन तेरहकी सत्त्व व्याच्छित्ति होती हैं। ऐसा होनेपर—

अनिहुत्तिकरणके प्रथम भागमें असरव दस । सत्व एक सौ अड़तीस । इसके दूसरे २५ भागमें सोळह मिळाकर असरव छन्बीस, सत्व एक सौ बाईस । इसके तीसरे भागमें आठ मिळाकर असरव वाँतीस, सत्व एक सौ वीद । उसके वीये भागमें एक मिळाकर असरव वाँतीस, सत्व एक सौ वीद । उसके पाँच में भागमें एक मिळाकर असरव वाँतीस, सत्व एक सौ वाद । उसके छठे भागमें छह मिळाकर असरव वयाळीस, सत्व एक सौ छह । उसके स्वत वांतीस, सत्व एक सौ हाह । उसके छठे भागमें छह मिळाकर असरव वयाळीस, सत्व एक सौ छह । उसके सातव भागमें एक मिळाकर असरव विवाद स्वत वांती सात्र भागमें एक मिळाकर असरव विवाद स्वत स्वत वांतीस, सत्व एक सौ वांतीस । स्वत प्रक्ष मिळाकर असरव छियाळीस, सत्व एक सौ वां। सुक्ष्म साम्परायों एक मिळाकर असरव छियाळीस, सत्व एक सौ वां। स्वीणकष्वायों एक सुरुम ळोभ मिळाकर असरव खिताळीस, सत्व एक सौ पक सौ पक सुरुम साम्य

| *   | मि   | सा   | मि  | 84  | वे  | я   | ब    | ब    | म   | 0   |     |      | ۰   |     |     | ٥   |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| स्य | 0    | 0    | 0   | 2   | 8   | 0   | 6    | 0    | १६  | 61  | 8   | 8    | 4   | 8   | 1   | 8   |
| ਤ   | 1886 | 1884 | 880 | 886 | 580 | १४६ | 1886 | 1836 | 246 | १२२ | 888 | \$83 | 585 | 806 | १०५ | 80% |
| 35  | 0    | 1 3  | 18  | 0   | 8   | 1 3 | 2    |      | 90  |     | 38  | 34   | 38  | 83  | 83  | 80  |

|    | ·  | सू | क्री | स  | अ          | ब ' |  |
|----|----|----|------|----|------------|-----|--|
|    | ٤  | ٤  | १६   | 0  | ७२         | 22  |  |
| 4- |    |    |      |    | 64         |     |  |
|    | ४५ | ४६ | 83   | ६३ | <b>£</b> 3 | १३५ |  |

### अनंतरमक्तसत्वासत्वंगळं पेळवपरः :---

णमतिगिणमहिंग दोदोदसदससोलहगादिहीणेसु । सत्ता हवंति एवं असहायपरकक्रमहिंद्रं ॥३४२॥

नभरन्येकनभ एक द्विद्धि दश दश दोडशाष्ट्रकाविहीनेषु । सत्वानि भवंत्येवमसह।यपराक्रमो-हिष्टं ॥

नभः मिष्यादृष्टियोळ् असत्यं श्रून्यमक्कुं । त्रि सासावननोळसत्यं पूरककुं ३ । एक मिष्य-नोळो वक्कुं १ । नभः असंयतनोळसत्यं श्रून्यमक्कुं १ । एकदेशसंयतनोळ असत्यमो देयककुं १ । हि प्रमत्तसंयतनोळसत्वमरवक्कुं २ । हि अप्रमत्तसंयतनोळसत्यमरवक्कुं २ । वश अपूर्व्यकरण-नोळसत्यं पत् १० । वश अनिवृत्तिकरणन प्रयमभागवोळसत्यं पत्तु १० । वोडशाष्टकाविद्योनेषु अनिवृत्तिकरणदितीय तृतीयाविभागाविगळोळ् वोडशाष्टकाविगळोळ् होनंगळागुत्तं विरकु सत्यानि १० भवंति सत्यंगळु पुर्व्योक्तक्रमविवमप्युथेवितसनायपराक्रमनप्य भीवोरवर्द्धमानस्वामियिवं पेळल्यटुटु-

### अयोक्तसत्त्वासत्त्वे ब्राह--

मिष्यादृष्टावसस्वं शून्यं । सासादने त्रिकं । मिश्रे एकं । ब्रह्मयते वृत्यं । देशसंयते एकं । प्रमत्ते हृयं । अप्रमत्ते हृयं अपूर्वकरणे दशः । जनिवृत्तिकरणप्रयममाणे दशः । द्वितीयतृतीयादिभागेषु पोक्षशाष्टकादिहीनेषु पूर्वोक्तक्रमेण सस्वानि स्युरित्यसहायपराक्षमेण वर्षमानस्वामिना प्रकपितं । जनिवृत्तिकरणगुणस्थानोक्तशोडका-

पर्यन्त असत्व त्रेसठ, सत्त्व पिचासी। अन्तिम समयमें बहुत्तर मिळाकर असत्त्व एक सौ पैतीस, सत्त्व तेरह ।।३४०-३४१।। आगे उक्त सत्त्व-असत्त्वको कहते हैं—

असरन भिष्यावृष्टिमें जून्य, सासावनमें तीन, निष्यमें पक, असंगतमें जून्य, देश-संगतमें एक, प्रसत्तमें दो, अपनातमें दो, अपूर्वकरणमें दस, अनिवृत्तिकरणके प्रथम मानमें दस, दूसरे तीसरे आदि भागोंमें सोवह. बाठ आदि भिछानेपर असरन होता है। सो २० सत्त्व प्रकृतियोंमें से असरन प्रकृतियोंको घटानेपर उदा-वद गुणस्थानमें सत्त्व प्रकृति पूर्वोक्त वनिवृत्तिकरणगुणस्थानवोळु पेळल्यष्ट्ट बोडशाष्टकाविसत्वष्युच्छित्तिगळ क्षपणाविधानरचना । संदृष्टि :---



व्यक्तिः बाबरसंज्यकनलोभमनिवृत्तिकरणीनवं क्षिपियसल्यट्डवें ते बोडे सुक्मकृष्टिकरणम-निवृत्तिकरणनोळक्कुमबद्दवयं सुक्ष्मसापरायनोळक्कुमं वी विशेषमरियल्यकुषुं । ई क्षपणाविधान-५ बोळ्वयवंतमप्य पुवेदावियळ्यों हु निवेकमो बेसमयकालस्थितियक्कुमेरड् निवेकगळेरडे समय-कालस्थितिगप्दुवित्यावि । मत्तमनुवयंगळप्य नपुंतकवेदाविकस्मंप्रकृतिगळ क्षपितावशेषोण्डिण्टा-बलिमात्रनिवेकगळ्यो परमुखोदयत्वविद समयाधिकाविलमात्रसमयस्थितियकुमें ते बोडों हु निवेक-

क्षत्रानिवृत्तिकरणे बावरकोभं सपयित सूचककुष्टीः करोति । ताः कृष्यः सूधमांवराये उदयंतीति १० ज्ञातक्यं । अस्मिन् सपणाविषाने उदयामतपुर्वेदारोनामेकानियेकः एकसमयस्थितिकः । द्वौ नियेकौ द्विसमय-स्थितिकावेवं क्रमः । जन्दयमतनर्यसकवैदारोनां च स्रपितावयोषोण्डिष्टस्य समयाधिकावितः स्थितिः स्थातः

कमानुसार जानना। ऐसा असहाय पराक्रमके धारी श्री वर्धमान स्वामीने कहा है। यहाँ अनिवृत्तिकरणमें बादर छोमका ख्रपण करता है। वस छोमकी सुरुमकृष्टि करता है। वे सुरुम-कृष्टियाँ सुरुमसाम्परायमें वदवमें आवी हैं ऐसा जानना। इस अपणाविधानमें उदयमें आवे १५ पुरुषदे आदिका एक निवेक तो एक समयकी स्थितिवाजा होता है। दो निवेक हो समयकी स्थितिवाजा होता है। दो निवेक हो समयकी स्थितिवाजा होता है। दो निवेक हो समयकी स्थितिवाजा होता है। वो निवेक हो समयकी व्यक्ति का जानना। जिनका उदय नहीं है उन न्यूंसकदेद आदिकी स्थित वाज के स्थापक का समयकी स्थितिवाज है। वो निवेक तीन समयकी स्थितिवाज हैं दूरवादि कम पाया जाता है अदः उच्छिष्टावाजी एक समय अधिक स्थिति जानना। उदयको अप्राप्त

मेरड् समयकालिस्थितियश्कुमेरड् निषेकंगळ् सूरु समयकालिस्थितगळपुण्डित्यादिक्रमगुंटप्युर्वोरद-मनुवर्यगळ्गे परमुक्षोदयत्वविदं समसमयोदयनिषकंगळोडों हो निषेकंगळ् स्थितोत्क संक्रमविद्य संक्रामिसि पोपुक्षेवित् स्थमुक्षोदयपरमुक्षोदयविद्योवमरियल्पड्गुं। संबृष्टिः—





अनंतरमेकविशति चारित्रमोहनीयोपञ्जनिधानक्रममं पेळवपरः :--खवणं वा उदसमणे णवरि य संजलण पुरिसमन्द्राम्मि । मन्द्रिम दो हो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥३४३॥

क्षपणे बोपरामने नबीनं संख्वलनपुरुषमध्ये, सध्यम हो हो क्रोधादि कवायो क्रमण उप-गांती लल ॥

एकनियेको द्विसम्यस्थितिकः, द्वौ नियेकौ त्रित्तमयस्थितिकाथिति क्रमस्य सद्भावात् । सनुस्यगतानां परमुक्षोदय-स्वेन समयसमयीदया एकँकनियेकाः स्थितोक्तसंक्रमेण संक्रम्य गण्छंतीति स्वमुक्षपरमुक्षोदयविद्योपाउनेमंतस्यः । १० संदृष्टः—



॥३४२॥ अर्थेकविशतिचारित्रमोहनीयोपशमविचानक्रममाह—

नर्पुसक वेद आदिका परमुख उदयके द्वारा समान समयोंमें उदयक्ष एक-एक निषेक कहे कमानुसार संक्रमण करण होता है। इस प्रकार स्वग्नुख और परमुख उदयमें विशेष जानना। जो प्रकृति अपने रूपमें ही उदयमें आती है वसमें स्वग्नुख उदय है। जो प्रकृति अन्यरूप हो १५ उदयमें आवे वहाँ परमुख उदय है।।३४२॥

आगे चारित्र मोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंके उपग्रम करनेका विधान कहते हैं-

१. व<sup>°</sup>वगंतव्यः।

क्षप्रणावदुग्धमविष्यानेत्रीप सत्यं स्थात् । कितु संज्वलनकषायपुंवेदमध्ये मध्यमा अत्रत्याच्यानप्रत्याक्यानाः द्वौ द्वौ क्रोधादयः क्रमेणोपवाताः चलु । तद्यचा—पुंवेदोप्धमनानंतरं तन्त्वकवेषेन समं मध्यमक्रोषदः
यमुप्रसम्पति । तदनंतरं संज्वलनक्रोधमुप्रसम्पति । तदनंतरं तन्त्वकवेषेन समं मध्यममानद्वयपुप्रसम्पति ।
तदनंतरं संज्वलनमानपुर्यसम्पति । तदनंतरं तन्त्वकवेषेन समं मध्यममायाद्वयपुप्रसम्पति । तदनंतरं संज्वलन्वादरलोभमुप्रधानयति । तदनंतरं तन्त्वकवेषेन समं मध्यमलोनद्वयपुप्रसम्पति । तदनंतरं संज्वलन्वादरलोभमुप्रधानयति । तदनंतरं सन्त्वकवेषेन समं मध्यमलोनद्वयपुप्रसम्पति । तदनंतरं संज्वलन्वादरलोभसुप्रधानयति । तदनंतरं सन्त्रवक्षयेल्यास्यस्य स्ववस्यानापुष्रसम्विष्याने
संविष्टः—

क्षपणाकी तरह ही उपशम विधानका भी कम है। किन्तु विशेष इतना है कि संश्वस्त कषाय और पुरुषदेदके मध्यमें मध्यके अप्रत्याक्यान और प्रत्याक्यान दो-दो कोषादिका २० कमसे उपशम होता है। वहीं कहते हैं—

नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह और पुरुषवेदका कमसे उपशम होता है। पीछे पुरुषवेदका उपशम करनेके अनन्तर जो नवीन वन्य हुआ उस सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कोधके युगळका उपशम करता है।

तत्काळ पुरुषचेदका जो नवीन बन्ध हुआ उसके निषेक पुरुषचेदका उपशसन करनेके १५ काळमें उपशस करने योग्य नहीं हुए थे। क्योंकि अच्छावळीमें क्येशकृतिको अन्यक्ष परिण-माना अशस्य होता है। इससे पुरुषचेदके निषेक मध्यम कोषपुगळका उपशम करनेके काळमें उपशस किये वातों हैं। इससे पुरुषचेदके निषेक मध्यम कोषपुगळका उपशम करनेके काळमें उपशस किये जाते हैं। इसमें प्रकार संज्वजन कोषके ज्यान करना है। उसके अनन्तर उस संज्वजन कोषके ज्यान करना है। उसके अनन्तर उस संज्वजन कोषके निवान बन्ध सहित अशस्याख्यान और प्रत्याख्यान मान पुगळका उपशम करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मानके नवीनवन्ध सहित सध्यम अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान मान्यपुगळका उपशम करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मायाको उपशम करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मायाको ज्यानक्ष करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मायाको ज्यानक्ष करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मायाको ज्यानक्ष करना है। उसके अनन्तर संज्वजन मायाको ज्यानक्ष करना है। उसके अन्तर संज्वजन सायको करनेक करनेक्ष करनेक्ष को अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्र के अन्य क्



णिरयादिसु पयडिद्विदि-अणुमागपदेस-मेदिमिण्णस्स । सत्तरस य सामित्रं णेदव्वमदो जहाजोग्गं ॥३४४॥

नरकाविषु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेश भेवभिन्नस्य । सत्वस्य च स्वामित्वं नेतव्यमितो यथा-योग्यं ॥

नरकगत्याविमानगेणास्थानंगळोळ् प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशभेवविं खतुर्विषयमप्प सत्ववर्क ५ स्वामित्वर्मास्लिवं भेर्ले यथायोग्यमागि नेतव्यमुक्तुं ।

अनंतरं परिभाषयं पेळवपरः---

तिरिये ण तित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चउक्क चउ तिण्णि । आऊणि होति सत्ता सेसं ओघादु जाणेन्जो ॥३४५॥

तिरश्चि न तीरवंसत्वं नरकाविषु त्रयचतुष्क चतुस्त्रीणि । आयूंषि भवंति सत्त्रानि शेषमी- १० घात् कातव्यं ।।



इतः परं नरकगरपादिमार्गणासु प्रकृतिस्थित्यनुभाषप्रदेशभेदभिन्नस्य चतुर्विषक्षसत्त्वस्य स्वामित्वं यवायोग्यं नेतव्यं ॥१४४॥ अत्र परिमाधामाह—

सिनाय अन्य कर्मोका वपक्षम नहीं होता। इस प्रकार उपक्षम अणिमें मोहको उपक्षमाता है उसकी सत्ताका नाम नहीं होता। अतः अपूर्वकरणसे उपक्षान्त गुणस्थान पर्यन्त उपक्षम १५ श्रेणियाओं के तरकायु विर्यंकायु बिना एक सी लियाओं सक्ता रहती है। किन्तु खायिक सम्यग्दृष्टी उपक्षम अणियालें के एक सी अवृतीसकी सत्ता अपूर्वकरणने उपमान्त कथाय पर्यन्त रहती है। तथा जिसके लायुक्य नहीं हुआ हो उस लायिक सम्यग्दृष्टीके असंयत आदि चार गुणस्थानों में भी एक सी अवृतीस ही की सत्ता होती है। १९४२।

यहाँसे आगे नरक गति आदि मार्गणाओंमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चार २० प्रकारके भेटसे भिन्न कर्मोंके सुरुवको यथायोग्य घटाना चाहिए।।३४४॥

आगे परिभाषा कहते हैं-

₹•

तिय्यंचनोळ तीर्त्यंसत्वमिल्ल । नरकगतियोळ बेबायुष्यं पोरगागि भुज्यमान नरकायुष्य-सहितमागि बद्धधमानित्वधंग्मनुष्यायुष्यद्विकं गृहि मुरायुष्यं सत्वमक्कुं रे । तियंगातियोळ भुज्यमानतिय्यंगायुष्यं सहितमागि बच्यमाननरकतिय्यंग्मनुष्यवेशायुष्यंगळ नात्कं सत्वंगळक्कं ४ ॥ मनुष्यगतियोळ भुज्यमानमनुष्यायुष्यं सहितमागि बध्यमान नरकतिय्यंग्मनुष्यवेवायुष्यंगळ े नाल्कुं सत्वंगळक्कुं। देवगतियोळ भुज्यमानदेवायुष्यं सहितमागि बध्यमानतिय्यंगमनुष्यायुष्यं-गृहि मूरायुष्यंगळ सत्वंगळक्कं ३ ॥ शेषप्रकृतिसत्वं सक्वं गणस्थानवत्त्रणिवं ज्ञातव्यसक्कं ।

अनंतरं नरकगतियोळ सत्वप्रकृतिगळ' पेळवपर :---

ओघं वा णेरहए ण सुराऊ तिस्थमत्थि तदियोत्ति । छद्रित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओघं ण तित्थयरं ॥३४६॥

١. ओवबन्नैरियके न सुरायुस्तीत्थंमस्ति तृतीया पर्व्यंतं । बच्छी पर्व्यंतं मनुष्यायुस्तिरदृष्ट्योघो न नोर्श्वकरं ॥

नारकनोळ् गुणस्थानदोळ् पेळव देवायुर्व्यक्तिजतसर्विकम्मंप्रकृतिगळ् नूर नात्वत्तेळ्मकक् १४७। मल्लि ततीयपुरुवीपर्यंतं तीत्वंसत्वमंद् । चतुर्व्याविपृथ्विगळोळ तीर्व्यरहितमागिया नुर नाल्बतारं प्रकृतिगळगे १४६ सत्वमक्तं। बारनेय मध्विप्दर्धतं मनुष्यायुष्यं सत्वमंद्र। १५ माघवियोळ मनुष्यायुरवैष्ठिजत नरनात्वत्तय्द्र प्रकृतिगळ् सत्वसक्कं १४५॥ अस्लि घरमीवि मुठं

तिर्यंग्जीवे तीर्यकुत्त्वसत्त्वं न स्यात् । नरकगतौ भुज्यमाननरकायुर्वध्यमानतिर्यग्मनुष्यायुषी चेति त्रयमेव, न देवायुः । तिर्यग्गतौ भुज्यमानतिर्यगायुः बष्यमाननरकतिर्यग्मनुष्यदेवायुंषीति चत्वारि । मनुष्यगतौ भुज्य-मानमनुष्यायुर्बध्यमाननरकतिर्यगमनुष्यदेवायुंषीति चतुरकं। देवगतौ भुज्यमानदेवायुर्बध्यमानिर्यगमनुष्यायुषी इति त्रयं । शेषप्रकृतिसत्वं सर्वं गुणस्यानवज्जातुरुयं ॥३४५॥ अय नरकगती सत्त्वमात-

नारके गुणस्यानवन्न देवायुरिति सप्तचत्वारिशच्छतं । तत्रापि ततीयपम्बीपर्यंतं तीर्धसस्यमस्ति न चतुष्यविष्वित पट्चस्वारिशच्छतं । तत्रापि वष्टपुष्वीपर्यंतं मनुष्यायःसत्त्वमस्ति न माधव्यामिति पंचचस्वा-

तिर्यंच जीवमें तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं होता। नरकगतिमें मुख्यमान नरकायु, बध्यमान तिर्यचायु अथवा मनुष्यायु इस प्रकार तीन आयुका ही सत्त्व होता है, देवायुका नहीं। तियंचगतिमें मुज्यमान तियंचायु बध्यमान नरकायु, तियंचायु, मनुष्यायु, देवायु इस २५ प्रकार चारों आयुका सत्त्व होता है। मनुष्यगतिमें मुख्यमान मनुष्याय बध्यमान नरकाय तियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इस प्रकार चारों आयुका सत्त्व है। देवगतिमें मुख्यमान देवायु बध्यमान तियंवायु या सनुष्याय इस प्रकार तीन आयका सत्त्व है।

विशेषार्थ-जिस आयको जीव मोग रहा है उसे मुख्यमान कहते हैं। और आगामी भवमें उदय आने के योग्य जिस आयका बन्ध होता है उसे बध्यमान कहते हैं। शेष ३० प्रकृतियोंका सत्त्व गुणस्थानोंमें जैसा कहा है उसी प्रकार जानना ॥३४५॥

आगे नरकगतिमें सत्ता कहते हैं-

नरकगतिमें गुणस्थानवत् जानना। वहाँ देवायुका सत्त्व नहीं है, इससे सत्त्व योग्य एक सौ सेंताळीस है। तथा तीर्यकरका सत्त्व तीसरी पूरुची पर्यन्त होता है, अतः

4

प्टित्वमळोळ् योग्यसस्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्वतेळप्ट १४७ वल्छि मिळ्यावृष्टियोळसस्वं शून्यं सत्वं तूर नाल्वतेळ् १४०। सासावननोळ् तीत्वंषुमाहारकद्विकपुसस्वप्रकृतः। सत्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्वतनाल्कु १४४। मिळगुणस्यानबोळ् तीत्वंषुमाहारकद्विकपुसस्वप्रकृतः। सत्वगळ् नूर नाल्वतार १४६। असंयतगुणस्यानबोळ् असत्वं शूम्यमक्कुं। सत्वंगळ् तीत्वंषुमाहारकद्वयमु सहितमागि नूरनाल्वतेळ् १४७। संवृद्धिः :—

घरमे वंसे मेघयोग्य १४७।

| 0    | मि  | सा  | मि  | व   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| सत्व | 580 | १४४ | १४६ | 688 |
| अस   | 0   | 3   | 2   | 0   |

अंजनेयादियागि मधिव पर्यंतं मूरं पृष्टिबाळोळ् योग्यसस्वश्रष्टतिगळ् तीरथंधुं वेवायुष्यसुं पोरगागि योग्यसस्वश्रकृतिगळ् नूरनास्वतारप्पु १४६ वस्कि मिण्यादृष्टिगुणस्यानवोळसस्वं धूग्यं। सस्वश्रकृतिगळ् नूर नास्वतारु १४६॥ सासावनगुणस्यानवोळाहारकदिकमसस्वमक्कुं २। सस्वगळ् नूरनास्वतनास्कु १४४। मिश्रगुणस्थानवोळ् झाहारकदिकं सहितमागि नूरनास्वतार्वं सस्वश्रकृतिगळक्कुं १४६। असंयतगुणस्थानवोळसस्वं धून्यं। सस्वश्रकृतिगळ् नूरनास्वतारु १४६। १० संबृष्टि:—

रिमण्डतं। तत्र यमीवित्रयसन्दे १४७ । मिथ्यादृष्टावसन्दं सून्यं। सन्दं सर्वं। सासादने तीर्याहारदयं असन्तं। सन्दं बतुवस्वारियाण्डतं। मिश्रे तीर्यमसन्दं सन्दं बद्दन्दर्शारियाण्डतं। असंयते असन्दं सून्यं, सन्दं सर्वं १४७ ।

जंजनादिक्यसम्बे १४६ मिथ्यादृष्टावसस्यं गून्यं सस्यं १४६ । सासादने जाहारकद्विकमसस्यं सस्यं १६ च चतुन्तवारिकाश्रक्षतं । मिश्रे बसस्यं गून्यं सस्यनाहारकद्वयद्भावात् सर्वं १४६ । बसंयते जसस्यं गून्यं सन्यं सर्वे १४६ ।

चतुर्ध आदि पृथिवियों में सत्त एक सी छियाजीस है। वहाँ भी मतुष्यायुका सत्त्व छठी पृथ्वी तक है अतः सातवी माघवी पृथ्वीमें एक सौ पैतालीसका सत्त्व है। इस प्रकार घर्मा आदि तीन पृथिवियों में सत्त्व एक सौ सैंतालीस है। सो मिण्यादृष्टिमें असत्त्व सून्य है २० अर्थात् नहीं है। सत्त्व एक सौ सेंतालीस। सासात्त्रमें तोयंकर और आहारकद्विकका असत्त्व। सत्त्व एक सौ चवालीस। मिश्रमें तोयंकरका असत्त्व, सत्त्व एक सौ छियालीस। असंयतमें असत्त्व सून्य, सत्त्व एक सौ सैंतालीस।

अंजना आदि तीन पृथ्वियोंमें सरव एक सौ छियाछीस। मिथ्यादृष्टिमें असरव शून्य, सरव एक सौ छियाछीस। सासादनमें आहारकद्विकका असरव, सरव एक सौ चवाछीस। २५ निश्रमें असरव शून्य, सरव आहारकद्विकको सत्ता होनेसे सब १४६। असंयतमें असरव

सं। स । स । यो० १४६

| •    | मि  | सा  | मि  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| सस्व | १४६ | १४४ | १४६ | १४६ |
| अस   | 0   | 2   | 0   | 0   |

साधियोळ मनुष्यायुष्यम् तीत्र्यम् वैवायुष्यम् पोरगागि नूर नात्वत्तम्बू योग्यसस्व-प्रकृतिगळक्कु १४५ ॥ मिल्ल निष्यावृष्टियोळसस्य शून्यं। सस्यगळ् नूरनात्वत्तम्बु १४५। सासावननोळाहारकद्वयमसस्यं २। सस्यग्रकृतिगळ् नूर नात्वत्तमूद १४६॥ निष्प्रपुणस्थानवोळ-सस्यं शून्यं।सस्यग्रकृतिगळ् नूरनात्वत्तस्य १४५॥ बसंयतगुणस्थानवोळ् असस्यं शून्यं। सस्य-५ प्रकृतिगळ नरनात्वत्तस्य १४५।संबष्टः :—

माघबि योग्यं १४५

| ۰ | मि  | सा  | मि  | व   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| स | १४५ | १४३ | १४५ | १४५ |
| 8 | 0   | 2   | ۰   | 0   |

तिरस्क्योचो न तीर्थंकरं-तिर्धंग्गतियोज् तीर्थंरहितसामान्यसत्वप्रकृतिगळ् नूर गाल्य-त्तेळप्यु १४७ विल्ल सामान्यपंचेंद्रियपर्यान्त योनिमतितिर्धंचरगळ्गे योग्यसत्वप्रकृतिगळ् नूरनारवत्तेळु १४७। बल्लि मिथ्यादृष्टियोळ् असत्यं ज्ञृत्यं। सत्वप्रकृतिगळ् नूरनारवत्तेळ

माचवीसरवे १४५ मिथ्यादृष्टावसरवं शृत्यं, सत्वं सर्वं १४५। सासादने बाहारकद्वयमसर्वं सत्वं १७ जिवस्वारिशच्छतं। मिश्रेऽसरवं शृत्यं, सत्वं सर्वं १४५। बसंयतेऽसस्वं शृत्यं सस्वं सर्वं १४५।

वियंगाती ओघो, न तीर्थकरमिति सत्त्वं सप्तवत्वारिशच्छतं । तत्र मिध्यादृष्टी असत्त्वं सून्यं सत्त्वं सर्वं

शून्य, सत्त्व सब १४६। माघवीमें सत्त्व १४५। मिघ्यादृष्टिमें असत्त्व शून्य, सत्त्व सब १४५। सासादनमें आहारकद्वयका असत्त्व, सत्त्व एक सौ तैंताढीस। मिश्रमें असत्त्व शून्य, सत्त्व सब एक सौ पैंताढीस। असंयतमें असत्त्व शन्य, सत्त्व एक सौ पैंताढीस।

धर्मादि १४७ अजनादि १४६ साधवी १४५

|        | मि. | सा.  | मि. | अ.  | मि. | सा. | मि. | अ.  | सि. | सा. | मि. | ध.  |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| सत्त्व | 180 | \$88 | १४६ | १४७ | १४६ | 888 | १४६ | १४६ | 984 | 883 | १४५ | १४५ |
| असर    | . 0 | 2    | 8   | 0   | 0   | ર   | 0   | 0   | 0   | २   |     |     |

त्रियंचगितमें तीर्थंकरके न होनेसे सत्त्व एक सौ सैताछीस। वहाँ मिध्यादृष्टिमें असत्व प्रक्र सौ सैताछीस। सासादनमें आहारकद्विकवा असत्व एक सौ सैताछीस। सासादनमें आहारकद्विकवा असत्व, सत्त्व एक

१४७। सासावनतोळ् बाहारकद्विकाससर्व २। सस्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्बनख्दु १४५॥ निष्ण-गुणस्थानवोळसर्व सूत्यं। सरवप्रकृतिगळ् नूरनाल्बतेळ् १४७॥ असंयतगुणस्थानवोळ् नरका-गुष्प्यप्तं मनुष्पापुष्पम् सरवय्द्रोच्छित्तवव्यक्तेक वोडे बा प्रकृतिद्वयसरवपुळ्ळनोळण्यतं घटि इस-वप्पुर्वरिदं। देशसंयतनोळा प्रकृतिद्वयक्ते सरविमल्लपुर्वरिदं असरवं शून्यं। सरवंगळ् नूर नाल्वतेळ् १४७॥ देशसंयतनोळ् व्युच्छित्तद्वयमसरवमक्तुं २। सरवप्रकृतिगळ् नूरनाल्वतस्यु १४५॥ ५ संटिष्ट:—

सा । सं । प । योनि योग्य १४७

| ۰    | मि  | सा  | मि  | व्य | वे  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ब्यु | 0   | 0   | 0   | २   | 8,  |
| उ    | १४७ | १४५ | १४७ | 580 | १४५ |
| अ    |     | 7   | 0   | 0   | 2   |

## एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णित्थ णिरयदेवाऊ ।

ओघं मणुसतिएसुवि अपुण्यमे पुण अपूण्णेव ॥ ३४७॥

एवं पंचतिष्यंशु पूर्णेतरस्मिन्नस्तः नरकदेवायुषी ओघो मनुष्यत्रयेष्वय्यपूर्णिक पुनर-पूर्णक इच ।।

एवं पंच तिर्यंशु ई सामान्यतिर्यंश्वंगे पेळदंते सामान्यपंचेंद्रियपर्याप्तक योनिमतिलपर्याप्त- १० करें व पंचप्रकार तिर्यंचराळनिवर्गामकुलिल लब्ध्यपर्यामकितिर्यंचर्गा नरकायुष्यमुं वेवायु-ष्यमुं तिर्यंगातियोळ् सत्वविरुद्धमप्प तीर्थामृमितु मूदं प्रकृतिगळं कळेबु शेच नूर नाल्वनस्बु प्रकृतिसत्वमक्कुं १४५ । मिष्यादृष्टिगुणस्यानमो वेयककुं १ मेकं दोडे 'णहिसासणो अपुण्णे येव

१४७ । सासादने बाहारकद्विकमसत्वं नश्वं पंचकत्वारिताच्छतं । मिश्रे बसत्त्वं तृत्यं सत्त्वं सर्वं १४७ । बसंयते नारकमनुष्यायुषी व्युच्छित्तः, तस्तत्वेश्रवृदताबटनात् । बसत्त्वं तृत्यं सत्त्वं सप्तवत्वारिताच्छतं । देशसंयते १५ सद्ययमसप्तं सत्त्वं पंचवत्वारिताच्छतं ॥२४६॥

एवं तिर्यंग्वस्तामान्यपंत्रेंब्रियपर्यातयोनिमवपर्यातपंत्रविवृतिर्यंश्वपि भवति । तत्र स्टब्यपर्याते तु नरक-वैवायुषी अपि नैति सत्त्रं पंचवरवारिशच्छतं । गुणस्वानं निस्मादृष्टिरेव । कृतः ? 'णहि सासणी अपृण्णे' इति

सी पैंताळीस । मिश्रमें असरव शून्य, सरव एक सौ सैंताळीस । असंयतमें नरकायु और मनुष्यापुकी ब्युच्छिति होती है क्योंकि बनके सरवमें अणुकत नहीं होते । असरव शून्य, सरव एक सौ सेंताळीस । देशसंयतमें नरकायु मतुष्यायुका असरव, सरव एक सौ पैंताळीस ॥३५६६॥

इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच, योनिश्रत्-तिर्यंच और अपर्याप्तिर्यंचोंमें जानना। इतना विशेष है कि उध्ध्यपर्याप्त तिर्यंचमें नरकाय्

१. भुज्यमानतिय्यंगायुविविक्शितः॥

विषयम्दृद्यद्वितः । मनुष्यत्रयेष्वप्योधः मनुष्यगतियोज् सामान्यमनुष्यप्रदर्शानकमनुष्य, योनिमति-मनस्यरं व सरं तरद मनस्यरोज. योनिमतिमनस्यरोज क्षपकार्मं विशेषम् टप्यूवरिदमा जीवगर्ज बिट्ट सामान्यमनुष्यकगुळगं पर्याप्रमनुष्यकगळगं योग्यसस्वप्रकृतिगळ न रनात्वसं टप्प १४८ वरिक सिन्धादिष्टगणस्थानवोळ नानाजीवापेश्रीयवं नरनाल्व लेंट प्रकृतिसत्वमक्कं १४८। सासावन ५ गुणस्थानदोळ तीरथंमुमाहारहिकं पोरगागि नुरनास्वत्तस्य प्रकृतिसस्वमनकुं १४५॥ मिश्र-गुणस्थानदोळ तीरथं पोरगागि नर नाल्वत्तेळ प्रकृतिसत्वमक्कं १४७। बसंयतगुणस्थानदोळ नुरनात्यत्ते द्व प्रकृतिसत्वमक्क् १४८। देशसंयतनो तु नरकायुष्यम् तिर्ध्यगायुष्यम् बद्धधमान-मनुष्यायुष्यम् पोरगागि नर नाल्वतार प्रकृतिसत्यमक्क १४६। प्रमत्संयतनोळमते नरनाल्वतारं प्रकृतिसस्यमक्कं १४६। अप्रमतसंयतनोळमंते नर नास्वतारं प्रकृतिसस्यमक्कं १४६। क्षपकः १० श्रेण्यपुर्वेकरणनोळ भज्यमानमनुष्यायुर्व पोरगागि शेषमुरायुर्व्यंगळं सप्तप्रकृतिगळं कि पत्तं प्रकृतिगळवर्षिजतमागि नर मुवले दं प्रकृतिसस्वमनकं-१३८। मपशमश्रेण्यपेक्षोयवं नरकतियंगाय-दृष्टयरहितं नुरनास्वत्तारं १४६ क्षायिकसम्यक्त्वमं कृतत् नुर मुवलंदं प्रकृतिसस्यमक्क् १३८। उपशमकश्रेणियोळ् क्षपकश्रेणियोळं दर्शनमोहक्षपणीयस्लल्पुदरिदं । श्रेणियदं कळगण अबद्धायुष्य-रप्य मनुष्यासंयतदेशसंयतप्रमताप्रमत्तरोळ नर मुवतं दं प्रकृतिसस्वरोळरेकं बोडा नाल्क् गुण-१५ स्थानदोळिल्लियादोडं दर्शनमोहक्षपणेयक्कमप्पृदर्शितं । अवृत्वकरणगुणस्थानदिवं मेलण गुणस्थान-र्बोत्तयभिवस्किरणनोळसंते क्षपकश्रेण्यपेक्षयस्कदपञ्चमश्रेण्यपेक्षीयदं नरनास्वतार १४६

नियमात् । मनुष्यगतौ सामाम्ययपांतकयोनिमन्तिविषमनुष्येश्वीचः किंतु योनिमन्त्रपकेश्वेव विशेषः, तेन शैषदयै सन्यम्बर्णकोषः किंतु योनिमन्त्रपकेश्वेव विशेषः, तेन शैषदयै सन्यम्बर्णकोषः किंतु योनिमन्त्रपकेश्वेव विशेषः, तेन शैषदयै सन्यम्बर्णकार्वाः । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्य त्रीष्यां । सन्यमानवेदायुर्ण्ययामनतृष्यायुर्वति विश्वन्य सम्यानवेदायुर्ण्ययामनतृष्यायुर्वति विश्वन्य सम्यानवेदायुर्ण्ययामनतृष्यायुर्वति विश्वन्य सम्यानवेदायुर्ण्ययामनत्रिष्याय्येशया न्यविष्यायुर्वेदायुर्णविष्यायः । स्विष्यायुर्वेदायः । स्विष्यायः और देवायुके भी न होनेसे सत्त्व एक सी र्वेताळीस । और गुणस्थान मिध्यादृष्टि ही होता है, क्योंकि 'ण हि सासणो अपुण्णे' इस नियमकेहोनेसे उसमें सासादन गुणस्थान नहीं होता । मञ्जूष्यगतिमें सामान्य मञ्जूष्य प्रयोगक मञ्जूष्य और योनिमत मनुष्योंमें गृणस्थानवत्

भवुष्यात्वस सामान्य सुच्या मानुका प्रयोग्य गुजुन्य तातात्वस प्रमुख्य क्षाया प्रयोग्य प्रयोग्य प्रयोग्य प्रयोग्य प्रमुख्य में स्वयं क्षाय क्षायों है। विशेष है। शेष दोनों में सरब एक सी अइतालीस। चनमें सिच्यावृष्टिमें नाना जीवों की अपेक्षा सब प्रकृतियों का सरब है। सासावनमें तीयं कर और आहारकिहक न होनेसे सरब एक सी पैतालीस। सिम्में तीयं कर के न होनेसे सरब एक सी सैतालीस। असंयवमें सबका सरब है। देशसंबव और प्रमत्त अपमत्त गुण्ययानों में नरकायु तियं बायुका सरब न होनेसे सरब एक सी छियालीस। वहाँ बच्यायान देवायू और मुख्यमान महाच्यायुका ही सरब होता है।

झपक अपूर्वकरणमें केवळ भुज्यमान मतुष्यायुका ही सत्त्व होनेसे शेष तीन आयु और झायिक सम्यक्तव होनेसे मोहनीयको सात प्रकृतियोंके म होनेसे सत्त्व एक सौ अङ्गीस । वपसम श्रीणको अपेक्षा नरकायु तिर्यवायुका असत्त्व होनेसे सत्त्व एक सौ छियाछीस और पूनते दु १३८ प्रकृतिसरवमनकुं । सपकश्रेण्यपेसियदं प्रयमभागवी जून् पूनके दु प्रकृतिसरवमनकुं १३८ । दित्तीयमागवी जून् तृत्यते रहु प्रकृतिसरवमनकुं १२२ । मेकं दो डे जा प्रयमभागवरम-समयदोज् योडण प्रकृतिसर्ज सिपत्यदेव प्रकृतिसरवमकुं १२४ । वतुर्विमागवी ज्वं वेदिस्तमाणि तृत् पविनालकु प्रकृतिसरवमकुं १४४ । वतुर्विमाणि तृत् विद्यमाणि तृत् पविमुख्य प्रकृतिसरवमकुं ११४ । विद्यम्पत्य प्रकृतिसरवमकुं ११४ । प्रवम्भागवी जु व्यव्यवस्ति प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सामभागवी जु पुवेदरिहतः माणि तृत्य प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सामभागवी जु पुवेदरिहतः माणि तृत्य प्रकृतिसरवमकुं १०५ ।। अव्यममागवी ज्वं संज्वकनको प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सामभागवी जु प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सामभागवी जु प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सामभागवी जु प्रकृतिसरवमकुं १०६ । स्वयमागवी जु रेट्ड प्रकृतिसरवमकुं १०६ । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । सुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि विद्या । स्विमाणि विद्या सुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि तुप्रकृति । स्विमाणि विद्या सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्रकृति । स्विमाणि सुप्ति । स्विमाणि सुप्

ण्यपेक्षया यद् नरवार्रियाण्डलं ज्ञष्टांशाण्डलं च कायक्येण्यपेक्षया प्रवामानि ज्ञष्टांश्वरण्डलं द्वितीयमार्गे द्वाविचातिकालं योडवालां तरभवमभागवरमतमये एव कायकात् । तृतीयमार्गे मध्यमाष्टकवायाभावाण्यतुर्देशल्यां । चतुर्वभागे यंद्रवेदाभावार्त्तरत्वयोदवावां । यंदमभागे व्यवस्थाने विवस्थाने विवस्याने विवस्थाने विवस्याने विवस्थाने खायिक सम्यावृष्टीके एक सी अड़तीस । जिस मतुष्यने परभवकी आयु नहीं बाँधी है और २० खायिक सम्यावृष्टी है उसके असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें भी एक सी अड़तीसका सरव होता है। अनिवृचिवरणमें उपशम श्रेणिकी अपेक्षा सरव एक सी छिवाछीस और एक सी अड़तीस । अपक्षेणिकी अपेक्षा प्रथम भागमें एक सी अड़तीस । और इस प्रथम भागके अन्तिस । अपक्षेणिकी अपेक्षा प्रथम भागमें एक सी अड़तीस । और इस प्रथम भागके अन्तिस समयमें सोखह प्रकृतियोंका ख्रय होनेसे दूसरे भागमें सरव एक सी बाहद । बाह ने अप स्वयं भागमें सर्व प्रकृती तीसरे भागमें सरव एक सी उरह । इसी प्रकार चतुर्व भागमें नपुंसक वेदका अभाव होनेसे सरव एक सी देरह । श्रीवेदका अभाव होनेसे पंचम भागमें सरव एक सी वारह । छह नोक्ष्याचोंका अभाव होनेसे एक सी खार क्षेत्र सुक्षम साम्परायमें संज्वाजन मायाका अभाव होनेसे एक सौ दो। उपहामकेणिकी अपेक्षा सत्त्व एक सौ छियाछीस और एक सौ अब्रागिश। उपहानत कपायमें एक सौ छिया-छीस और एक सौ अब्रतीश। श्वीण कवायमें संज्वाजन छोभका अभाव होनेसे एक सौ एक।

१. व पट्चरवा । २, व सर्योगे बंगोने ।

येक्भतस्य प्रकृतिसत्यमक्कुं ८५ । बयोगिकेवलिद्विषरसम्मयवोज् तावस्मात्रमे येक्भतस्य प्रकृति-सत्यमक्कुं ८५ । षरम समयवोज् एप्पत्तरम् प्रकृतिरहितमागि पविमूद प्रकृतिसत्यमक्कुं १३ । संवध्य-मनव्यसामान्यपूर्यामकयोग्य सत्यप्रकृतिगळ १४८ ।

|      | मि  | सा  | मि  | अ   | बे  | я   | ंभ  | 91  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| भ्यु | 0   | ۰   | ۰   | २   | ۰   | •   | ٤.  | •   |
| स    | १४८ | १४५ | १४७ | 286 | १४६ | १४६ | १४६ | १३८ |
| 34   | -   | ₹   | 8   | 0   | 2   | 2   | ₹_  | 80  |

|     |     |     | अनि   | 1      | १६       | 6    | 8    | 8    | Ę     | 1           | १ १   |
|-----|-----|-----|-------|--------|----------|------|------|------|-------|-------------|-------|
| उ १ | 84  | १३८ | उ १३८ | 1१४६   | क्ष १३८  | १२२  | 888  | 883  | ११२   | 9- 5        | १०५१० |
|     | 7   | १०  |       |        | 80       |      | ₹8   | 34   | ₹     | ४२          | 83 88 |
| i   | 2   |     | 刊=    | 2      | 4        |      | क्षी | सयो  | ग अयो | अयो<br>  १३ | सिद्ध |
| -   | Fos | उ१३ | टा१४६ | 100 80 | 2 1 2361 | 1388 | १०१  | 1 64 | 1 64  | 1 83        | 0     |
|     |     | 80  |       |        | 1801     |      | 80   | 1 63 |       |             |       |

योनिवतिमनुष्यनोळु विज्ञेषमाउवें बोडे क्षपकश्रेणियोळु तीर्त्यसत्विमल्ला । तीरवंकर-५ सत्वप्रमतनोळु सत्वप्युष्टिजियक्कुं। अपूर्ण्यकरणनोळु सत्वप्रकृतिगळु नूरमूवत्तेळु १३७ । असत्वं पत्तं १० । अनिवृत्तिकरणनोळु प्रयमभागदोळ् सत्वंगळु १३७ । असत्वंगळु १० ॥ हितोयभागदोळु बोडझ प्रकृतिगळुगूदियसत्वंगळ् इप्यताक २६ । सत्वंगळ् नूरिप्यतो हु १२१ ।

यांतं च निदाप्रचलादियोडशाभागात्पंचाशीतिः । चरमसमये द्वासमत्यभावास्त्रयोदशः ।

यानिमन्मनुष्ये तु सारकभंण्यां न तीर्षं, तीर्पसन्तवताऽश्रमतादुपरि स्त्रीकंतत्वासंभवात् । अपूर्यकरणे १० सन्त्रं सप्तत्रिताशक्तं । असन्दं दशः । अनिद्गित्तकरणे प्रयममागे सन्त्रं सप्तत्रिशक्ततं । असन्त्रं दशः । द्वितीयभागे

सयोगकेवलीमें निद्रा प्रचला आदि सोलहका अभाव होनेसे पवासी। अयोग केवलीके द्विचरम समयमें निद्रा प्रचलदिके न होनेसे पिचासी। अन्तिम समयमें बहत्तरके न होनेसे सत्त्व तेरह।

योनिसत् सनुष्यमें क्षपक श्रेणिमें तीर्थंकरका सत्त्व नहीं होता; क्योंकि जिनके तीर्थंकर १५ सत्ता होती है उनके अप्रसत्त गुणस्थानसे ऊपर स्त्रीवेदपना नहीं होता। अतः अपूर्वकरणसे

<sup>ै.</sup> भावस्त्री ये बुदर्स विल्ल तात्मय्येनने होड तिस्त्यरो दक्तभावपुंदेदी एंदी बचनींद बरममद-तीत्पेकरं भावदोळ स्त्रीयस्कनपुर्वीर सापकर्शीणयोळ भावस्त्रोगे तीत्पंकरसत्विमरूक बुदु युक्तीमतागृत्तिरका भावस्त्रीयप्य अप्रमत्तनोळ तीत्पंकरसत्वव्युष्कित्तिये तु वश्यिपुपुर्य होड तृतीयजन्मदोळ तीत्पंकर नामबंबर्म पाळ्यबीवं ह्य्यदोळ पुंदेदिये भावदोळ पुंदेदियं स्त्रीदेदियुम्पनपुर्यस्य बरिवृद् ॥

₹0

तृतीयभागदोळ् अष्ट प्रकृतिगळ्गूडिण्सत्वंगळ् सूबल नाल्कु ३४। सत्वंगळ् नूर हविसूर ११३। चतुर्यभागवीळ जो द गुडियसत्वंगळ मुवत्तस्य ३५ । सत्त्रप्रकृतिगळ नर हन्नरह ११२। पंचमभागदोळो दगुडियसत्वंगळ सुबसार ३६ सत्वंगळ तुर हन्नो द १११। घळ भागदोळ बारुगूडियसत्वंगळ नात्वत्तरेड ४२। सत्वंगळ नुरय्द १०५। सप्तमभागवोळो दगडियसत्वंगळ नाल्वत्तमुरु ४३ । सत्वंगळ नरनाल्क् १०४ । अष्टमभागरीळी दुगुडियसत्वंगळ नाल्वत्तनाल्क् ४४ । सत्वप्रकृतिगळ नर मर १०३ । नवसभागदोळो दुग्डियसत्वंगळ नाल्वत्तय्द् ४५ । सत्व-प्रकृतिगळ नरेरड १०२। सहससांपरायनोळ लोभव्याच्छितियवकुं। असरवंगळ संज्वलनमाय-गूडि नात्वत्तार ४६। सत्वंगळ नुरो हु १०१। क्षीणकवायनोळ लोभगूडियसत्वंगळ नात्वत्तेळ ४७ । सत्वंगळ नह १०० । सयोगकेवलियोळ ह्रविनाहगृडियसत्वंगळ अहवत्तमद ६३ । सत्वंगळ येण्मत्तनाल्क ८४। अयोगिकेवलिय द्विचरमसमययोळ असत्वंगळरुवत मूरु ६३। सत्वंगळेण्मत्तनात्कु ८४। चरमसमयदोळसत्वंगळ येष्पत्तेरङुगुडि नूर मूवत्तय्दु १३५। सत्वंगळ पन्नेरड १२। संदृष्टि :---

षोडश संयोज्यासत्वं पर्वावशितः । सत्त्वमेकविशितिकतं । ततीयभागे अष्ट संयोज्याऽसत्त्वं चतुस्त्रिशत सत्त्वं त्रयोदशकातं । चतुर्यभागे एकं संयोज्यासत्वं पंचित्रकात सत्वं द्वादशकातं । पंचमभागे एकं संयोज्यासत्त्वं षट्त्रिकात् सस्यमेकादश्यतं । वष्टभागे वट संयोज्यासस्यं द्वाचत्यारिशतः सस्यं पंचीत्तरशतं । सप्तमभागे एकं संयोज्यासस्यं १५ त्रि बस्वारिशत, सत्त्वं चतुरुत्तरशतं । अष्टमभागे एकं संयोज्यासत्त्वं चतुर्वत्वारिशत, सत्त्वं श्वत्तरशतं । नवसभागे एकं संबोज्यासस्य पंचवत्वारिशत, सस्यं द्वधत्तरहातं । सक्ष्मसांपराये लोभव्यच्छितिः, असस्यं संज्वलनमायां संयोज्य षटचत्वारिशत, सत्वमेकोत्तरशतं । क्षीणकषाये लोभं संयोज्यासत्त्वं समचत्वारिशत, सत्त्वं शतं । सयोगे षोडश संयोज्यासत्त्वं त्रिषष्टिः, सत्त्वं चतुरशीतिः । अयोगे द्विचरमसमये असत्त्वं त्रिषष्टिः, सत्त्वं चतुरशीतिः । चरमसमयेऽसत्त्वं द्वासमति संयोज्य पंत्रशिशदत्तरशतं, सत्त्वं द्वादश ।

सन्ब एक सौ सेंतीस, असन्ब दस। अनिब्रत्तिकरणमें प्रथम भागमें सन्ब एक सौ सेंतीस। असरव दस । दूसरे भागमें सोलह मिलाकर असरव छब्बीस, सरव एक सौ इक्कीस। तीसरे भागमें आठ मिळाकर असरव चौतीस, सत्व एक सौ तेरह। चतुर्थ भागमें एक मिलाकर असत्व पैतीस. सत्व एक सौ बारह । पंचम भागमें एक मिलाकर असत्व लतीस. सत्त्व एक सौ स्थारह । छठे भागमें छह मिलाकर असत्त्व बयालीस, सत्त्व एक सौ पाँच । २५ सप्तम भागमें एक मिळाकर असत्व तैंताळीस, सत्त्व एक सौ चार। अष्टम भागमें एक मिळा-कर असरव चवालीस, सरव एक सौ तीन। नवम भागमें एक मिलाकर असरव पैतालीस, सत्त्व एक सौ दो। सुक्म साम्परायमें छोभको व्यच्छिति होती है। तथा संज्वलन मायाको मिलाकर असरब छियालीस, सरव एक सौ एक। सीण कषायमें लोभ मिलाकर असरव सैंतालीस. सत्व सी । सयोगीमें सोलह मिलाकर असत्व त्रेसठ. सत्त्व चौरासी । अयोगीके ३० द्विचरम समयमें असत्व त्रेसठ, सत्व चौरासी। अन्तिम समयमें बहत्तर मिळाकर असत्व एक सी वेंतीस. सत्व बारह ।

### योनिमति क्षपकयोग्य प्रकृतिगळ १३७।

|   |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     | ,   |     | -    |     | 4 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|
|   | *  | अपू | अ   |     |     |     |     |     |      |     |     | सू  | क्षी | सयो |   |
|   | ag | •   | १६  | 6   | 8   | 8   | Ę   | \$  | 8    | \$  | 8   | 8   | १६   | 0   | L |
| i | स  | १३७ | १३७ | १२१ | ११३ | ११२ | १११ | १०५ | \$0¥ | १०३ | १०२ | १०१ | 800  | 68  | Γ |
|   | 87 | १०  | 20  | २६  | ₹8  | ₹4  | 38  | 88  | 83   | 88  | 84  | ४६  | 80   | Ęą  |   |

अपुण्णमे पुण अपुण्णेव मनुष्यलःध्यपर्याप्तनोळ<sub>्</sub> तिरयंचलःध्यपर्याप्तंगे पेळवंते तीरथं युं नरकायुष्यमुं देवायुष्यमुं रहितमागि नूरनात्वत्तस्दु प्रकृतिसत्वमुं मिभ्यादृष्टिगुणस्यानमुमक्कुं। मि १४५॥

जनंतरं देवगतियोळ पेळदपरः--

. **छज्यपर्यातकानुष्ये पुनस्तिर्यंग्लञ्यप्रा**तिकवत्तीर्यंनरकदेवार्यूषि नेति सस्वं पंचवरवारिका**ण्यतं** गुणस्थानं मिथ्यादृष्टिरेत् ॥३४७॥ अथ देवगतावाहु—

### मनष्य १४८ सस्व

|               | मि. | सा. | मि. | अ.  | दे. | Я.  | अ.  | अ.  | अ.  | अ.  | 1   | 1   |    |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>ब्यु</b> . | , - |     |     |     | -6  |     | -   |     | १६  | -   | -5  | 8   | ١. |
| स.            | 186 | १४५ | 680 | 188 | 688 | १४६ | 888 | १३८ | १३८ | १२२ | 888 | ११३ | 7  |
| Я.            | 0   | ą   | 8   | 0   | 8   | 2   | 2   | 80  | 20  | २६  | 38  | 34  |    |

|   |     |     |     |     |     | सू. | ₹.  | ₹.  | असी. | स. | अ, | अ.  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|
| _ | Ę   | 8   | ?   | ?   | 8   | 8   |     |     | १६   |    | ७२ | 43  |
| ` | ११२ | १०६ | १०५ | 808 | १०३ | १०२ | १४६ | 936 | 808  | 64 | Č٩ | 43  |
|   | ३६  | ४२  | 83  | 88  | 84  | ४६  | = 2 | १०  | 80   | ६३ | 33 | १३५ |

लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्यमें निर्यंच लब्ध्यपर्याप्तककी तरह तीर्थकर नरकायु और देवायुका सत्त्व न होनेसे सत्त्व एक सौ पैंतालीस, गुणस्थान मिध्यादृष्टि ही होता है ॥३४७॥ देवगतिमें कहते हैं—

## ओवं देवे ण हि णिरयाऊ सारोत्ति होदि तिरियाऊ । भवणतियक्कप्पवासियहत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥३४८॥

क्षोघो देवे न हि नरकायुः सहस्रारपय्यैतं भवति तिय्यैगायुः। भवनत्रयकल्पवासिस्त्रीषु न तीर्थंकर सरवं॥

वेवगतियोळ सौधम्माविसहस्त्रारकस्यप्यंतं द्वावशक्यंगळोळू योग्यसत्वप्रकृतिगळू नरका- ५ युव्विजित्तमागि सामान्यसत्वप्रकृतिगळ् नूरनात्वत्तेळुं योग्यंगळप्युव १४३। बल्लि मिण्यादृष्टि- योळ तीत्यंमसत्वप्रकृतेके बोडे 'किन्ह दुग सुह तिळेस्सिय वामे वि ण तित्ययरसत्तमें व नियम- मृटप्युवीरवं सत्वंगळ् नूर नात्वत्तार १४६। बसत्व १। सासावननोळ तीत्यंकरमुनाहारकदिक- मृमसत्वमवकुं ३। सत्वप्रकृतिगळ् नूर नात्वतात्व १४६। बसंयग्णस्वानवोळ् तीत्यंकसत्व- सक्कुं १। सत्वंगळ् नूर नात्वतात्व १४६। बसंयतगृणस्वानवोळ् नूर नात्वत्तेळु सत्वमककुं १० १४६। सस्वप्रकृतिगळ् मूर नात्वतात्व १४६। असंयतगृणस्वानवोळ् नूर नात्वत्तेळु सत्वमककुं १० १४६। सस्वप्रकृत्वायं। संवृष्टि:—

## सौधरमीदिकत्व योख १४७।

| क्यु | मि  | सा  | मि  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| स –  | ₹8€ | 888 | १४६ | १४७ |
| अ    | 8   | *   |     | 0   |

बानताबि खतुःकरुपंगळोळं नवप्रैवेयकंगळोळं नरकतिर्व्यगपुद्वंबरहितमागि सत्वयोग्यंगळु नूर नाल्वतार प्रकृतिगळप्पु १४६ । बल्लि मिथ्यावृष्टियोळु तीरर्थमसत्वमक्कुं १ । सत्वंगळु नूर

देवगती ओषः किंतु नरकायुर्निह पुनः सहस्रारयर्थतभैव वियंगायुरस्ति न तत उपरि, तेन सौधमा-दिसहस्रारयर्थेत द्वादशकल्पेषु सत्त्वं सम्बद्धारिशच्छतं । तम मिष्यामुद्दौ तीर्थं न 'किल्ह्युरासुहतिकेसस्य १५ सामेबि ण तिरययरथ्या निर्मित निममात् सत्त्वं सद्बन्धारिशच्छतं, असन्त्वमेकः । सासावने तीर्षाहारा असन्त्वं । सत्त्वं वृद्धस्त्वारिशच्छतं । मिन्ने तीर्थमसन्त्रं सत्त्वं यद्वस्वारिशच्छतं । असंयत्ते सत्त्वं सम्बन्धारिशच्छतं, असन्त्वं मृत्यं।

आनताविचतुःकरपेषु नवग्रैवेयकेषु च नरकतिर्थयायुषी नेति सत्त्वं वद्वत्वारिशच्छतं । तत्र मिध्यादृष्टा-

देवगतिमें नरकायका सत्त्व नहीं है तथा सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ही तिर्येत्रायका सत्त्व २० रहता है। अतः सीभमेंसे लेकर सहस्रार पर्यन्त बारह स्वर्गोंने सत्त्व एक सी सैंतालीस । वहाँ सिध्यादृष्टि में तीर्थकरका सत्त्व नहीं होता; क्वींकि ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील तथा तीन सुअलेक्यानें सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थंकरका सत्त्व नहीं होता। अतः सत्त्व एक सौ तीय्वलिको । असत्त्व एक। सासादनमें तीर्थंकर और आहारकद्विकका असत्त्व, सत्त्व एक सौ चवालीस। मिश्रमें तीर्थंकरका असत्त्व, सत्त्व एक सौ चवालीस। मिश्रमें तीर्थंकरका असत्त्व, सत्त्व एक रूप सौ सैंतालीस असत्त्व श्रम्थ।

आनत आदि चार स्वर्गों में और नौ शैवेयकों में नरकायु तिसैचायुका सत्त्व न होनेसे

नाल्वतस्यु १४५ । सासावनगुणस्यानदोळ् तीत्यंकरमाहारकद्विकपुमसत्वंगळपुतु ३ । सत्यंगळ् नूर नाल्वसमूरु १४३ । मिश्रगुणस्यानदोळ् तीत्यंमसत्यवस्कु १ । सत्यंगळ् नूरनाल्वतस्यु १४५ । असंयतगुणस्यानदोळसत्यं शून्यमस्यं । ० । सत्यंगळ् नूर नाल्वतारु १४६ । संदृष्टि :—

आनताबि १३ योग्य १४६।

| क्यु | मि  | सा  | मि  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| स    | १४५ | १४३ | १४५ | १४६ |
| व    | 8   | ₹   | 8   | 0   |

अनुविशानुत्तर चतुर्देशविमानंगळ सम्यन्दृष्टिगळोळू नरकतिय्यागुर्द्धयमं कळेडु सत्वयोग्ये-प गळु नूर नात्वत्तार १४६ । अवनत्रयबोळं कत्यजस्त्रीयरोळं तीत्यंकरत्वमुं नरकायुष्यमुं रहित-सागि योग्यसत्वंगळु नूर नात्वत्तारप्युचु १४६ । अत्तिल मिध्यादृष्टियोळू सत्वंगळु नूर नात्वत्तारु १४६ । असत्वंगळु गूम्यं । सासावनगुणस्यानबोळाहारकदिकमतत्वमस्कुं २ । सत्वंगळ् नूर-नात्वत्तनात्कु १४४ । मिश्रगुणस्यानबोळ् असत्वं शूम्यं । सत्वंगळ् नूर नात्वत्तारु १४६ ॥ संबृष्टि ।

भवनत्रय कल्पज स्त्री यो० १४६।

| ब्यु | मि  | सा  | मि  | अ   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| स    | १४६ | १४४ | १४६ | १४६ |
| अ    | •   | 7   |     | •   |

१० वसस्यं तीर्यं, सस्यं पंचवत्वारिशाच्छतं । सासादने अवस्यं तीर्वाहाराः सस्यं त्रिवस्वारिशच्छतं । प्रिश्ने तीर्यमसस्यं सस्यं पंचवत्वारिशच्छतं । वसंयते वसस्यं शन्यं, सस्यं यदवस्वारिशच्छतं ।

नवानुदिवर्षं वानुत्तरिवमानकायारृष्टिषु नरकतियंगायुषी नैति करवं बट्बस्वारियान्छतं । अवनत्रवदेवेषु करुपस्त्रीषु च तीर्धनरकायुषी नैति करवं बट्बस्वारियान्छतं । तत्र मिध्यापृष्टौ करवं तदेव, असरवं शून्यं । सासादने बाहारकद्विकमक्तवं, सरवं चतुरुवस्वारियान्छतं । मित्रासंयतयोरसन्त्वं शून्यं, सर्वं यट्बस्यारियान्छतं

१५ सस्य एक मौ छियाछीस । वहाँ मिध्यादृष्टिमें तीवंकरका असत्य, सस्य एक सौ पेंताछीस । सासादनमें तीर्यंकर और आहारकद्विकका असस्य, सत्य एक सौ तेंताछीस । मिश्रमें तीवंकर-का असस्य, सत्य एक सौ पेंताछीस । असयतमें असस्य गृन्य, सस्य एक सौ छियाछीस । नौ अनुदिग्न और पाँच अनुनर विमानवासीदेव सम्यादृष्टि हो होते हैं। उनके नरकाय तियंचायुका सत्य न होनेसे सत्य एक सौ छियाछीस । भवनित्रक देवोंमें और करुणवासी २० देवांगनाओंमें तीर्यंकर और नरकायुन होनेसे सत्य एक सौ छियाछीस । बहाँ मिध्यादृष्टिमें

# अनंतर्रामिद्रियमार्गणेयोळं कायमार्गणेयोळं प्रकृतिगळं पेळदपहः— ओघं पंचक्खतसे सेसिंदियकायगे अपूरणं वा ।

तेउद्गे ण णराऊ सन्वत्युन्वेन्लणा वि इवे ॥३४९॥

बोधं पंचासत्रसे होषेद्रियकायिके अपूर्णवत् । तेजादिके न नरायुः सम्बंजोद्देस्कनापि भवेत् ॥ पिदियमार्गाणेषोळं कायमार्गाणेषोळं ययासंस्थमाणि पंचासवीळं त्रसकायिकवोळं बोधः सामान्यगुणस्थानवोळ् पेज्वकममनकुमदु कारणविंचं योग्यसस्यप्रकृतिगळ् नूर नात्वत्तं टमप्युवु १४८ । अस्ळि मिथ्यादण्टयाविचतृहं शाणस्थानंगळप्युव् ॥ सं दृष्टिः—

| हम् | मि. | सा  |     | मि.  | अव    | वे १ | দ ০   | बट   | अ०  | अ १६ | 6      | 8   | 8    | Ę          |
|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|-------|------|-----|------|--------|-----|------|------------|
| स   | १४८ | 881 | 4   | १४७  | 886   | 680  | १४६   | 88€  | १३८ | १३८  | १२२    | ११४ | ११३  | ११२        |
| अ   | ٥   | :   | 1   | 8    | 0     | 8    | 2     | २    | १०  | 80   | २६     | 38  | 34   | ३६         |
|     |     |     | - 1 | 2    | 8     | 8    | 8     | सू १ | उ०  | 0    | क्षी१६ | स॰  | अ ७२ | <b>१</b> ३ |
|     |     | +   | 909 | £ 19 | 04 11 | 1808 | ₹ Fo  | 07 1 | ४६  | 1369 | १०१    | 64  | 16.  | १३         |
|     |     | 1   | ~   | T    | 1 50  | w I  | vta I | V6 1 | 2 [ | 90 1 | V.a    | 6.3 | 1 63 | . 36       |

॥३४८॥ अवेद्रियमार्गणायामाह-

इंद्रियकायमार्गणयोः प्रवासे त्रसे व कोषः इति सत्वमष्टवस्वारिशच्छतं। गुणस्वानानि चतुर्वशः। तद्ववना सामान्योक्तैव ज्ञातच्या । संदिष्टः—

पंचेंद्रियत्रसकायिकयोर्थोग्याः सत्त्वप्रकृतयः १४८ ।

| व्यु | मि.  | सा.   | मि.  | अ.   | दे१  | प्र. | अ८   | ब.   | अ१६    | बर   | 8    | 8          |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------------|
| स    | 1886 | 1884  | १४७  | 186  | 680  | 188  | 188  | १३८  | 288    | १२२  | ११४  | ११३        |
| अ    | 0    | 3     | 8    | 0    | 8    | 7    | ٩_   | १०   | 20     | २६   | ₹४   | 34         |
|      | Ę    | 1 2   | 1 8  | 1 8  | 1 8  | सू१  | उ    |      | क्षो१६ | ਚ.   | अ७२  | <b>१</b> ३ |
| •    | - 88 | २।१०६ | 1804 | 1808 | 1803 | 1802 | 1888 | 1936 | 1808   | 1 64 | 1 64 | 183        |
|      |      |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      | १३५        |

सत्त्व एक सौ छियाळीस, असत्त्व शृत्य । सामादनमें आहारकद्विकका असत्त्व, सत्त्व एक सौ चवाळीस । मित्र और असंयदमें असत्त्व शृत्य, सत्त्व एक सौ छियाळीस ॥३४८॥ सौधर्मादि हाडकों १४७ आनतादि नवप्रैवेयक १४६

|         | मि. | सा. | मि. | अ.  |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| सत्त्व  | १४६ | १४५ | १४६ | १४७ |
| असत्त्व | 8   | 3   | 8   | ۰   |

| मि. | सा. | मि. | अ.  |
|-----|-----|-----|-----|
| १४५ | १४३ | १४५ | १४६ |
| 8   | ą   | 8   | 0   |

क्षेपेंद्रियकायिके अपूर्णेवत् एकेंद्रियविकल्जन्नयपृष्टियकायिक अप्कायिक वनस्पतिकायिकंमळोळ् लब्ध्यपर्ध्याप्तकंशे पेळवंते तीत्र्षंकरत्वमुं नारकायुष्यमुं वैवायुष्यमुं रहितमागि योग्यसत्त्वप्रकृतिगळ्, नूर नाल्वत्त्ययपु १४५ विल्ल निष्यादृष्टियोळ् सत्त्वंगळ्, नूर नाल्वत्तव्दु १४५।
असस्य शून्यं॥ सासावननोळाहारकद्वयमसत्वनक्तृं २। सत्वंगळ्, नूर नाल्वतपूरु । १४३॥
९ संदृष्टिः—

ए। वि३। पू। वः। वः। योग्यः १४५।

| ۰ | मि  | सा  |
|---|-----|-----|
| स | १४५ | १४३ |
| अ |     | 7   |

तेजोद्धिके न नरायुः तेजस्कायिकंगळोळ् वायुकायिकंगळोळं सनुष्वायुष्यं सस्विमित्लयु कारणमिन योग्यसस्वप्रकृतिगळ् नूर नात्वतनात्कस्यु १४४ विल्ल मिथ्यावृष्टिगुणस्थानमा वेयककुः मेकं वोडे-ण हि सासणो अपुण्णे साहारण सुद्वमने य तेजदुने येंबी नियमसुंटप्युवरिदं। सर्व्यत्रोहे-स्लनापि अवेत् विदियमार्ग्गणेयोळं कायसार्ग्गणेयोळं सर्व्यत्र परज्ञकृतिस्वब्यपरिणमनलक्षण-१॰ मुद्देस्लनन्मरियस्यदुनु। मुद्देस्त्वनमं बुदेनं वोडे नेणुतुविधिदं हुरि विच्व नेण्कहुबसे पदिसूक्तं

शेषैकदिविज्ञारिद्वयपृथ्यभ्यनस्तिकायिकेषु लब्ध्यपर्यासवत्तीर्थनरकदेवायुरभावात् सत्त्वं पंचनत्वा-रिशच्छतं । तत्र निध्यादृष्टी सत्त्वं पंचनत्वारिशच्छतं, असत्त्वं भूत्यं । सासादने आहारकद्वयमसन्त्वं, सत्त्वं विक्रकारिकाच्यतं ।

तेजोदिकं मनुष्यायुरीः नेति सत्वं चतुष्वरशारिशच्छतं । तत्र मिध्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । 'णहि १५ सासणो अपूर्णे साहारणसुदुमगे य तंत्रदुगे' इति नियपात् । सर्वत्र इंद्रियमार्गणायां कायमार्गणायां चोडेल्लनापि

## इन्द्रिय मार्गणामें कहते हैं-

इन्दिय और काथमार्गणमें पंचेन्द्रिय और जसकायमें गुणस्थानवन् सरव एक सौ अङ्गालीस । गुणस्थान चौदह । उनमें सब रचना गुणस्थानोंकी तरह ही जानना । होय एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय तथा पृथ्वी अप चनस्पतिकाथिकोमें उरुप्ययोगककी २० तरह तीर्थकर नरकायु और देवायुका अभाव होनेसे सरव एक सौ पैतालीस । वहाँ मिष्या-दृष्टिमें मर्द्रब एक सौ पैतालीस । सहरव एक सौ तेतालीस ।

तेजकाय वायुकायमें मनुष्यायु भी नहीं होती अतः सत्त्व एक सौ चवाळीस । उनमें एक सिध्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है क्योंकि ऐसा नियम है कि लब्क्यपयीसक, साधारण-२५ वनस्पति, सुस्मकाय, तेजकाय वायुकायमें सासादन गुणस्थान नहीं होता। तथा सर्वत्र इत्तिय मार्गणा और कायमार्गणामें पहेलना भी होती है। औसे रस्सीको बळपूर्वेक उचेड्नेसे उसका स्सीपना नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जिन प्रकृतिकों का बल्य किया था उनको उद्देजन साम्

प्रकृतिगळु संक्लिष्टजीवंगळिवगुद्देल्लन भागहारविवमणकवितिको हु परप्रकृतिस्वरूपमप्पंतु माहि केडिसल्पहुगुमवनुद्देल्लनमं हुदु । आ उद्देल्लनप्रकृतिगळाउवें दोडे पेळदपर :—

> हारदु सम्मं मिस्सं सुग्दुग णारयचउककमणुकमसो । उच्चागोदं मणुदुगसुन्वेन्लिज्जांति जीवेहि ॥३५०॥

मुंदे विस्तरमागियुद्वेल्लनविधानं पेळल्पङ्गुमीसस्य प्रकरणबोळ् प्रसंगायासमप्युवीरवता-हारकद्विकम्ं सस्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं सुरद्विकग्रं नारकखतुष्कमुं उच्चेगांत्रमुं मनुष्य-द्विकमुमें व पदिमूरं प्रकृतिगळ्तकर्माववं जीवंगळ्वभृद्वेल्लनविधानविदं केडिसल्पङ्कुवावाव जीवंगळावाव प्रकृतिगळमुद्वेल्लनमं माळपुवं बोडे पेळवपकः—

> चदुगदिभिच्छे चउरो इभिविगले छप्पि तिण्णि तेउदुगे । सिय अस्थि णस्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥३५१॥

चतुर्गतिमिच्यादृष्टी चतलः एकविकले चडपि तिस्रस्तेजोद्विके स्यादस्ति नास्ति सत्त्वं स्वपदे उत्पन्नस्थानेपि ॥

चतुर्गातिय निध्यादृष्टियोज् नात्कु । एकॅद्रियविकलत्रयंगळोळाच । तेजोद्विकवोज् मुठ-प्रकृतिगळ् । त्वस्थानवोळपुरपन्तस्थानवोळं स्यात्सत्वगळ्ं स्यावसत्वगळुमणुवदं ते बोडे रोस्यं-करत्वमुं नरकायुष्यमुं देवायुष्यमुं सत्वमित्स्वयं चतुर्गातिय संविस्वष्टमिष्यादृष्टि जीवनाहारकः १५ द्विकमनुववेत्स्वनमं माडिड पक्षबोळ् नूरनात्वत्तम् प्रकृतिगळ् सत्वमवकु-१४३ । मवरोळ् भवेत् बल्वेत्ररूपुमार्थावनाश्चत् प्रकृतेद्वेत्स्वनभागहारेणाकृष्य परप्रकृतितां नीत्वा विनाशनपुदेस्सनं ॥३४९॥ ताः प्रकृतीराह—

बढंदरलनिषवानं विस्तरेण वश्यमाणमध्यत्र प्रसंगायातं बाहारद्विकं सम्यक्त्वप्रकृतिः माश्रप्रकृतिः सुरद्विकं नारकचतुष्कं उच्चैगांत्रं मनुष्यद्विकं चैति त्रयोदश प्रकृतयः क्रमेणोद्वेरस्यंते ॥३५०॥ कैनोंकैः का इति चेवाह्— २०

षतुर्गतिमध्यादृष्टौ वतस्रः । एकविकलेंद्रियेषु षद् । तेजोद्विके विस्रः । स्वस्थाने उत्पन्नस्थाने च सर्च स्यादन्ति स्यान्तारित । तथ्या---

हारके द्वारा अपकर्षण करके अन्य प्रकृतिरूप कंरना और इस प्रकारसे उनको नष्ट करनेका नाम ब्रदेखन है।।२४९॥

आगे उद्रेलना प्रकृतियोंको कहते हैं-

आगे उद्धेळनाका विचान विस्तारसे कहेंगे। फिर भी यहाँ प्रसंगवश कहते हैं। आहारकद्विक, सम्यक्त्व प्रकृति, सिश्र प्रकृति, देवगति, वेवातुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, वरूवगोत्र, सतुष्यगति, सतुष्यातुपूर्वी ये तेरह प्रकृतियों-की क्रमसे चद्रेळना की जाती हैं॥३५०॥

कौन जीव किस प्रकृतिकी ब्रहेलना करता है, यह कहते हैं— चारों गतिके मिध्यादृष्टि जीवोंके चार, एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके छह और तेजकाय वायकायके तीन प्रकृतियाँ स्वस्थान और उत्तन्त स्थानमें कोई प्रकारसे हैं और कोई प्रकारसे

१. व वस्वरजोरयाद्वा नेनैव प्रकृते ।

सम्यस्त्रप्रश्रहितयनुव्देल्लनमं माहिदोहे नूर नाल्वत्तर हु सत्वमक्कु १४२ । मवरोळ सम्यग्निष्यास्त्र प्रकृतियनुव्देल्लनमं माहिदोहे नूर नाल्वता हु प्रकृतिसत्वमक्कु १४१ मिनु स्वस्थानक्षेळु बतुरगीत्य मिन्यादृष्टियळोळुदेल्लनमं माहिद पक्षदोळु सर्वगळप्युवृहेल्लनमं माहिद पक्षदोळु सर्वगळप्युवृहेल्लनमं माहिद पक्षदोळु म्ह नाल्वत्तादु प्रकृतिसत्वमक्कु १४५ । मृत्यनस्थानदोळ केद्रिय होहियत्रोदियवतुरिद्रिय प्रिटक्कायिक अप्कायिक-५ वनस्यिकायिकमं व सप्तस्यानदोळ नूर नाल्वत्तपहुं नूर नाल्वत्तादे प्रकृतिसत्वमप्युवृ ॥ काल्ल एक विकल्पयंगळु सुरिहकमनुदेल्लनमं माहिद पक्षदोळु स्वस्थानदोळु नूरमुवत्तो अनु प्रकृतिसत्वमक्कुमवरोळु नाल्कतुष्टयनुदेल्लनमं माहिद पक्षदोळु स्वस्थानदोळु नूर मृत्यत्तर प्रकृतिसत्वमक्कुमवरोळु न्तर नाल्वते हु न्तर नाल्वतावोळु नृत्र मृत्यत्तर प्रकृतिसत्वमक्कुमवरोळु नृत्य नाल्वते हु नृत्य मृत्यताच्याद्वे स्वस्थानदोळु सत्याच्याद्वे अपना माहिद पक्षदोळु नृत्य मृत्यत्त्र प्रकृतियळु सत्याव्यादे अपनाव्याद्वे नित्य मुत्र मृत्यत्त्र प्रकृतियळु स्वस्थानदोळु सत्याव्याद्वे पक्षदोळ् नृत्य मृत्यत्त्र प्रकृतियळु स्वस्थानदोळु सत्यमक्कुमवरोळु न्तर मृत्यत्ते हु प्रवादिसत्तरस्थानवोळु नृत्य मृत्यत्त्य प्रकृतियळु स्वस्थानदोळु सत्यमक्कुमुयन्तस्यानदोळेल्वनमं माहिद पक्षदोळ् नृत्य मृत्यत्त्र प्रकृतियळु स्वस्थानदोळु सत्यमक्कुमुयन्तस्यानदोळेल्वनमं माहिद पक्षदोळ् नृत्य मृत्यत्त्र प्रकृतियळु स्वस्यानदोळु सत्यमक्कुमुयन्तस्यानदोळेलेहिप्यादिसत्तरस्थानग्राव्याव्याव्याव्यावे नृत्य स्वत्यस्य विष्टिस्तम्यावावे स्वयम्यव्यावे स्वस्यम्यस्यावे स्वत्यस्य स्वत्यस्य प्रवृत्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य

तीर्धकरनरकदेवायुग्सत्ववातुर्गतिकसंविलष्टमिय्याद्ष्टेराहारकद्विके उद्वेत्लिते त्रिचत्वारिशच्छतं सत्त्वं। ध पुन: सम्यव्स्वप्रकृताबुद्वेत्लितायां द्वाचरवारिशच्छतं । पुन: सम्यग्मिष्यात्वप्रकृताबुद्वेत्लितायां एकचरवारिशच्छतं, स्बस्थाने स्यात । अकृतांद्वेल्लनस्य तस्य पंचचत्वारिशच्छतमेव । उत्पन्नस्थाने एकद्वितिचतुरिद्वियप्थ्यस्यन-स्पतिकासिक्ष तानि चत्वारि सत्वानि । पनः सुरद्विके उद्वेत्लिते स्वस्थाने एकोनचस्यारिकाच्छतं । पनमरिक-चतुष्के उद्वेत्यिते स्वस्थानं पंचित्रशच्छतं । उत्पन्नस्थानं तेजोद्विके मनुष्यायुरभावाच्चतुष्चत्वारिशच्छतं द्वाचत्वारिशच्छतं एकवस्वारिशच्छतं चर्वारिशच्छतं अष्टात्रिशच्छतं चतुस्त्रिशच्छतं च। पनः स्वन्धाने २० नहीं हैं। अर्थातृ यदि उद्वेलनान हुई तो इनका सत्त्व होता है और उद्वेलना हुई तो सत्त्व नहीं होता; जिसके तीर्थंकर, नरकायु देवायुका सत्त्व नहीं है ऐसे चारों गतिके संक्लिष्ट परिणामी मिथ्यादृष्टि जीवके आहारकद्विककी बढेलना करनेपर एक सौ तैतालीसका सहब होता है। पुनः सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्वेलना करनेपर एक सौ बयालीसका और मिश्रमाहनाय-की उद्देलना करनेपर एक सी इकतालीसका सत्त्व स्वम्थानमें होता है। उद्देलना न करनेपर २५ उसके एक सी पैतालीसका ही सत्त्व होता है। उत्पन्न स्थानमें एकेन्द्रिय, दोइन्ट्रिय, तेइन्ट्रिय, चौइन्द्रिय, पृथ्वीकाय, अपुकाय और वनस्पतिकायमें वे चारों सत्त्व एक सौ पैतालीस, एक सौ तैतालीस, एक सौ बयालीस, एक सौ इकतालीस होते हैं। पुनः देवगति देवानुपूर्वीकी खढेलना करनेपर स्वस्थानमें एक सौ उनतालीसका सत्त्व होता है। पुनः नारक चतुष्ककी बहेलना करनेपर स्वस्थानमें एक सौ पैतीसका सत्त्व होता है। उत्पन्न स्थानमें तेजकाय वायकायमें मनुष्यायका भी सत्त्व न डोनेसे बिना उद्देखना हए सत्त्व एक सौ बवालीस. आहारकद्विककी उद्वेलना होनेपर एक सौ बयालीस, सन्यक्तवके उद्वेलना होनेपर एक सौ इकतालीस. मिश्र प्रकृतिकी उद्वेलना होनेपर एक सौ चालीस, देवद्विककी उद्वलना होनेपर एक सौ अहतीस, नारक चतुष्ककी उद्वेलना होनेपर एक सौ चौतीसका सत्त्व होता है। पुन: स्वस्थानमें उच्चगोत्रकी उद्वेलना करनेपर तेजकाय वायुकायमें सत्त्व एक सी तैंतीस होता है.

| ए। द्वि।   | त्र।     | च।पु      | 1371     | व । योग्य    | १४५          |         |     |
|------------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|-----|
| स्वस्थान अ | 0<br>T = | o<br>सं १ | ि<br>मि१ | ि<br>मि १ सु | ०<br>२ नार ४ | उत्पन्न | 11  |
| १४५ १      | ४३       | १४२       | १४२      | 188 8        | १३५          | 833     | १३१ |

|    | तेज | ो द्विक | हिक योग्य १४४    |      |      |           |            |            |  |  |
|----|-----|---------|------------------|------|------|-----------|------------|------------|--|--|
| 4- | *   | अ २     | <i>०</i><br>सं १ | मि १ | सु २ | o<br>ना ४ | <b>उ</b> १ | <b>म</b> २ |  |  |
|    | 888 |         |                  | 880  |      |           |            | १३१        |  |  |

अनंतरं योगमार्गणयोळ् सत्वप्रकृतिगळं पेळदपरः--

पुण्णेक्कारसजीगे साहारय मिस्सगे वि सगुणोधं । वेगुव्वियमिस्सेवि य णवरि ण माणुस तिरिक्खाऊ ॥३५२॥

पूर्ण्यंकादशयोगेष्वाहारकमिश्रकेऽपि स्वगुणौधः वैक्रियिकमिश्रेऽपि च नवीनं न माजुव-तिर्य्यगाययो ।।

पूर्णेकावज्ञयोगेषु नालकु मनोयोगंगळू नालकु वाग्योगंगळु मौबारिक वैक्कियिकाहारकम्मे ब पर्ध्यप्तिकादक्ष योगंगळोळमाहारकमिश्रकाययोगवोळं स्वगुणौधनककुमिल्ल मनोवागौबारिकमें बो'-भत्तुं योगंगळोळु सत्वप्रकृतिगळु नूरनाल्वलें दु १४८ गुणस्थानंगळुं मिष्यादृष्टिमोवलागि पविमूर्व गुणस्थानंगळपथु । संदृष्टि :—

वर्षभौति उद्वेल्जिते त्रपलित्रवर्ण्डतं । पुनः नरकद्विके मनुष्यद्विके (?) उद्वेल्जिते एकत्रिशच्छतं इदमंत्यसम्बद्धयं १० उत्पननस्यानेऽप्येकेद्विपादिससस्यप्यस्ति ॥३५१॥ अथ योगमार्गणायामाहरू

पूर्णेकादशयोगेषु चतुर्भनरचतुर्वागौदारिकवैक्रियिकाहारकयोगेषु आहारकमिश्रे च स्वगृणौदः इत्याद्येषु नवस् सत्त्वमष्टवस्वारिशस्त्रकृतं । गणस्वानानानि त्रयोदशः। तस्य संदृष्टः—

और मनुष्यद्विककी चद्वेलना होनेपर एक सौ इकतीसका सन्द होता है। ये अन्तके दोनों सन्त्व एक सौ तैंतीस और एक सौ इकतीस चत्यन स्थानमें एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, १५ चौइन्द्रिय, प्रथ्वी, अप, वनस्पतिकायमें भी होते हैं।

विशेषार्थ—ऊगर दो सत्त्व कहे हैं—स्वस्थान सत्त्व और उत्पन्न स्थानमें सत्त्व। विवक्षित पर्योग्में उद्वेळनाके बिना या उद्वेळना होनेसे जो सत्त्व होता है वह स्वस्थान सत्त्व है। और उस सत्त्वके साथ आगामी पर्यायमें जो उत्पत्ति होती है वहाँ उस सत्त्वको उत्पन्न स्थानमें सत्त्व कहते हैं।

आगे योग मार्गणामें कहते हैं-

चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक वैकियिक आहारक इन म्यारह पूर्णयोगमें तथा आहारकमिश्रमें अपने-अपने गुणस्थानोंकी तरह जानना । इनमेंसे आदिके नौ योगोंमें सत्व एक सौ अडताळीस है और गुणस्थान बारह अथवा तेरह होते हैं। उसकी रचना

| ब्यु | मि॰ | सा० | मि  | ar:  | १ दे १ | Яo    | 3F0 C | अ०   | अर६        | 6   | 8       | 8   | Ę   |
|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|-------|------|------------|-----|---------|-----|-----|
| स    | 886 | 884 | 188 | 9 88 | 1 880  | 1 888 | 1886  | 1836 | 236        | 123 | 888     | 883 | ११२ |
| अ    | 0   | 1 3 | 1 8 | 0    | 18     | 1 3   | 1 2   | 1 80 | 1 80       | 24  | 1 38    | 34  | 3 ६ |
|      |     |     |     |      |        |       |       |      |            |     |         |     |     |
|      |     |     |     | 2    | 8      | 1     | 8     | सू १ | उ          | -   | क्षी१६  | स   | -   |
|      |     |     | 4   | १    | १      | 808   | \$    |      | उ<br>१४६ । |     | क्षी १६ | स   |     |

आहारककाययोगदोळ तिन्मश्रकाययोगदोळ नरकितिय्यंगायुर्वयविश्वतमागि प्रमत्तसंयतः
नोळ नूरनाव्यताद सत्यमक्कु १४६ । वैक्रियिककाययोगदोळ नूर नाव्यते द्व प्रकृतिगळ सत्यमक्कु
१४८ मिल्ळ मिण्यादृष्टियोळ नूरनाव्यते द्व प्रकृतितत्यमक्कुभेके वीचे तौत्यसत्ययुक्तंगे तृतीयपृथ्यपर्यंतं गमनसुंद्रप्युवरियं । सासावननोळ नूर नाव्यतस्य प्रकृतिसत्यमक्कु १४५ । मस्तवंगळ नूर
१ ३ । मिश्रनोळ नूरनाव्यत्तेळ सत्यमक्कु १४५ मसत्यमो दु १ । असंयतनोळ नूर नाव्यते दु सत्यमक्कु । १४८ । संदृष्टि :— वैक्रियिक काययोग्य १४८

| 0 | मि  | सा  | मि  | अ   |
|---|-----|-----|-----|-----|
| स | १४८ | १४५ | १४७ | १४८ |
| अ | 0   | ₹   | ?   | ٥   |

मनो ४ । वाग्योग ४ । औदारिक काययोग १ । योग्य १४८ ।



श्राहारकतिमित्रयोनंरकतिर्यगायुरमावात् प्रमत्ते षट्चत्वारिशच्छतं । वैक्रियिकयोगेऽष्टचत्वारिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टी सत्त्वं सर्वं सर्वं तीर्यकरसस्य नृतीयपृच्चयंतं गमनःत् । सासादने यंचचरगरिशच्छतं सत्त्वं,

उपर टीकाके अदूसार जानना। आहारक आहारक मिश्रमें नरकापु तिर्येषायुका असत्व १० होनेसे सत्त्व एक सौ छियाछीस है। गुणस्थान एक प्रमत्त ही होता है। बैकिथिक योगमें सत्त्व एक सौ अङ्गाछीस।वहाँ मिध्यादृष्टिमें सबका सत्त्व है क्योंकि तीर्थकरकी सत्ताबाछा मरकर नरकमें तीसरी पृथ्वी तक जाता है। सासादनमें सत्त्व एक सौ पैताछीस, असरब वैक्रियिकमिश्यकाययोगबोळ् मिथ्यादृष्टियोळ् तिथ्यांमनुष्यापुर्धीज्जतमागि नूरनात्वत्तार प्रकृतिसत्वमण्डु १४६ । मत्त्व्युमसस्यं झून्यमण्डुं । सासायननोळ् नरकापुर्व्याज्जतमागि मूक्षिन मूर्च प्रकृतिगळ्णूबियसस्यंगळ् नात्कु ४ । सस्यंगळ् नूरनात्वत्तेरडु १४२ । असंयतनोळ् नूरनात्वत्ताद प्रकृतिसत्वमण्डुं । संदृष्टि :—

### बै॰ मि॰ का॰ योग्य १४६

| 0 | मि  | सा  | 8   |
|---|-----|-----|-----|
| स | १४६ | १४२ | १४६ |
| अ |     | 8   | 0   |

औदारिक निश्नकाययोगदोळ सत्वप्रकृतिगळं पेळदवर :---

ओरालमिस्सजोगे ओवं सुरणिरय आउगं णित्य । तम्मिस्सवामगे ण हि तित्यं कम्मेवि सगुणोवं ॥३५३॥

श्रौदारिकमिश्रयोगे जोधः सुरनारकाग्रुर्झोस्ति । तन्त्रिश्रवामे न हि तीर्त्यं कार्न्सणेऽपि स्वगुणौद्यः ।।

बौदारिकिमश्रकाययोगदोज् सामान्य सत्वत्रकृतिगळ् नूर नाल्वत्तं टरोज् पुरनारकायुईयमं १० कळदु दोव नूरनाल्वताद प्रकृतिसत्वमक्क १४६। मल्ळि मिष्यादृष्टियोज् तीत्र्यंकर सत्वमिल्ले-के दोडे तीर्यसत्वयुळ्ळ जीवनौदारिकिमश्रकाययोगि तीर्यंकरकुमारनप्यदारिदं मिष्यादृष्टिगुगल्यानं

असत्त्वं त्रयं । मिश्रे सत्त्वं सप्तक्षारिशच्छतं, असत्वमेकं । असंयते सत्त्वं सर्वं ।

तिनिष्ठयोगे तिर्वेगमनुष्यायुगी नेति मिध्यादृष्टी कर्त्व बद्बर्स्वारिशच्छतं असस्य शृथ्यं । सावादने मरकायुस्तत्त्रयं च नेत्यसस्य चरवारि कर्त्व द्वावरबारिश्चत् शतं । असंयते सस्यं यदनस्वारिशत् शतं ॥३५२॥ १५ भौदारिकामप्रयोगस्याह—

बौदारिकमिश्रयोगे सामान्यसस्य किंतु सुरनारकायुषी न स्तः इति यद्वरवारिशत् शतं । तत्र मिथ्यादृष्टौ सस्यं पंचयरवारिशत् शतं, तन्मिष्यसमे तीर्थं नहीरयुक्तत्वात् । असस्यमेकं । सासादने असस्यं त्रयं,

तीन । मिश्रमें सत्त्व एक सौ सैंतालीस, असत्त्व एक । असंयतमें सबका सत्त्व है ।

वैकियिक मिश्रयोगमें तिर्यंचायुं मतुष्यायुका सत्व नहीं होता। अतः सिध्यादृष्टिमें २० सत्य एक सी छियाछीस, असत्व जून्य। सासादनमें नरकायु तथा आहारकद्विक और तीर्यकरके न होनेसे असत्य चार, सत्त्व एक सी बयाछीस। असंयतमें सत्त्व एक सी छियाछीस। १९९२।।

औदारिक मिश्रयोगमें कहते हैं-

औदारिक मिश्रयोगमें सामान्यवन सरह है। किन्तु देवायु नरकायुके न होनेसे एक २५ सौ छियाळीसका सरव है। वहाँ मिश्यादृष्टिमें सरव एक सौ पैंताळीस, क्योंकि औदारिक मिश्रमें मिश्यादृष्टिके तीर्थंकरका सरव नहीं होता, ऐसा कहा है। अतः असरव एक। संभविसबप्पुर्वारवं सिन्मिश्रवामे न हि सीत्थेमें वितु वैकल्पट्टुडु । बल्कि नूर नाल्वतस्यु सरवमक्कु १४५ । मसरवमो डु । सासावननोळ् असत्वं मूत्र ३ । सत्वंगळ नूर नाल्वतमूरु १४३ । असंयतनोळ् सत्वं नूर नाल्वतारु १४६ । सयोगकेबलियोळ् सत्वंगळेण्भतस्यु ८५ । असत्वंगळकवत्तो डु ६१ । संदृष्टि :—

औ॰ मि॰ योग्य १४६।

| 0 | मि   | सा  | अ   | स  |
|---|------|-----|-----|----|
| स | १४५  | १४३ | १४६ | 64 |
| अ | ती १ | ₹   | 0   | Ę۶ |

काम्मेणे स्वपुणीयः काम्मंणकाययोगायोळ् चतुःगीतिसाधारणमञ्जूबीरदं भुज्यमाननात्का-युष्यंगळ् संभवित्वबण्द्वीरदं सस्वप्रकृतिगळ् नूरतात्वत्ते दु १४८ । मिथ्याहष्टियोळ् नूरनात्वत्ते दु १४८ । सात्रावनतोळ् नूरनात्वत्तनात्कु १४४ । सत्वमसत्वंगळ् तीत्वंमुमाहारकद्विकमुं नरकायुष्यमुं नात्कप्रवृष्ठ ४ । असंवयतनोळ् सत्वंगळ् नूर नात्वत्ते दु १४८ । स्रयोगकेवित्योळ् सत्वंगळण्यत्तव्दु ८५ । असत्वंगळचत्रमुष्ठ ६३ । संहष्टि :—

काम्मंणकाययोग्य १४८।

| * | मि  | सा  | अ   | R  |
|---|-----|-----|-----|----|
| स | 588 | 688 | 886 | ८५ |
| अ | -0  | -4  |     | ₹₹ |

## अनंतरं वेदादिमारगंणेगळोळ सत्वप्रकृतिगळ ब्याप्तियागि पेळदपरु:-

सच्चं त्रिवस्वारिकात् कतं। असंयतेऽभक्षं शून्यं सत्त्वं षट्वत्वारिकात् कतं। सयोगे सत्त्वं पंवासीतिः। स्रसत्त्वमेकपष्टिः।

कार्मणयोगे चतुर्गतिभृज्यमानायुःसंभवात् मिथ्यादृष्टी सत्त्वमष्टवस्वारिशत् शतं, सासादने सत्त्वं चतुरचत्वारिशत् शतं, असत्त्वं तीर्षाहारनरकायृति । असंयते सत्त्वमष्टवत्वारिशत् शतं । सयोगे सत्त्वं पंचाशीति । अतत्त्वं निर्वाहः ॥३५३॥ अय वेदमार्गणादिव्याह्न—

सासादनमें असत्त्व तीन, सत्त्व एक सौ तैंतार्शसः असंयतमें असत्त्व शून्य, सत्त्व एक सौ छियार्शसः। सयोग केवर्शमें सत्त्व पिवासी, असत्त्व इकसठः।

कार्यणकाय योगमें चारों गति सम्बन्धी भुष्यमान आयुका सस्व सम्भव है अतः मिध्यादृष्टिमें सन्व पक सौ अबुतालीस। सासादनमें सन्व एक सौ चवालीस। असन्वमें तीर्थकर, आहारकिहिक, नरकायु ये चार। असंयतमें सन्व एक सौ अबुतालीस। सयोगीमें "सन्व पिचासी, असन्व मेसठ ॥३५२॥

# वेदादाहारोत्ति य सगुणोषं णवरि संदयीखनगे । किण्हदुगसुद्वतिलेस्सियवामेवि ण तित्थयर सत्तं ॥३५४॥

वैवावाहारपर्यंतं स्वगुणीयः नवीनं षंढस्त्रीक्षपके । कृष्णद्विकशुभत्रयलेद्यावामेपि न तीर्त्यंकर सरवं ॥

बेदनयवोळु वृंबेदमार्गाणेयोळु सस्वम्रहतिगळु नूर नात्स्वतं हु १४८ । सिच्यादृष्टि प्रमोदल्गो हु सामान्यावंदं पितातकुं गुणस्वानंगळपुनिल गुणस्वानबोळ्नेळवंते सस्वम्रहतिन्यळकुं । धंडख्यीक्षपके वंद्रवेदमार्गाणेयोळं ख्रीवेदमार्गाणेयोळं गुणस्वानबोळ्नेळवंते नूर नात्वतं हुं प्रकृतिसत्वमिल्ल क्षपकर्शणयोळ् तीर्त्वकरसत्वमृत्कको तीर्त्वकरसत्वमृत्कळजीवं तद्वेदो-वयसंवलेशांवंदं क्षपकर्शणयोळ् तीर्त्वकरस्वाच्यक्तको त्रात्वकर्षात्व क्षपकर्शणयोळ् तीर्त्वकरसत्वमृत्वक्षप्रकृतिसत्वम्वकृत्वांदं क्षपकर्शणयनेकपुत्रविल्वकु कारणमाणियपुर्वकरणंग तीर्त्ववस्तिमाणि नूर मूचलेळ् प्रकृतिसत्वम्वकृतं । शेष विधानिधिनतुमनिवृत्तिकरशादिगळोळ् गुणस्थानबोळ्ये तेळवंते सत्वप्रकृतिन एव ज्याक्ष्यार्गाणेनिकरण्याळ् बो हुर्गुदिवस्युव । संहिष्ट्यं गुणस्थानबोळ्येळवंतवस्यतिभोक्षस्य गुणस्थानमाळप्रवृत्व । योगयन्याळ् कोधमानमायाकवार्यगळ्यानवृत्तिकरणगुणस्थानपर्यतेभोक्षस्य गुणस्थानमाळप्रवृत्व । योगयन्योळ्

वेदमार्गणादाः आहारमार्गणापर्यतं स्वगृणीकः इति पुंवेषे सस्वमष्टवस्वारिशक् शतं। गुणस्थानानि चतुर्दन । रचना गुणस्थानोक्तेन ।

यंडरत्रीवेदयोः सस्वमञ्चनत्वारिश्चत् शर्त किंतु क्ष्मकश्रेष्यां न तीर्थंकरसस्यं तत्सस्ये ततुदयसंविकष्टस्य १५ तत्रारोहणामावात, तेनापुर्वकरणाध्यि सस्यमेकैकहोनं स्थात ।

| वै     | क्रियिव | काय | योग १ | 86  | वैक्रियिक मिश्र १४६ |     |     | औदारिक मिश्र १४६ |      |     |     |     |               |
|--------|---------|-----|-------|-----|---------------------|-----|-----|------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
|        |         |     |       |     |                     |     |     |                  | मि.  |     |     |     |               |
| सत्त्व | 186     | 184 | 683   | १४८ | १४६                 | १४२ | १४६ |                  | १४५  | १४३ | १४६ | 64  | $\rightarrow$ |
| अस.    |         | 3   | 8     |     |                     | 8   | 0   |                  | 1 -6 | 3   | 0   | £ 8 |               |

## कार्मण १४८

|   | मि. | सा. | अ-  | स.        |
|---|-----|-----|-----|-----------|
| _ | 886 | 688 | 886 | 64        |
| 1 | •   | 8   | 0   | <b>63</b> |

आगे वेदमार्गणा आदिमें कहते हैं-

वेदमार्गणासे आहारसार्गणा पर्यन्त अपने-अपने गुणस्थानवत् जानना । पुरुषवेदमें सरव एक सौ अद्भावीस । गुणस्थान बौदह । रचना गुणस्थानवत् । नपुसक स्त्रीवेदमें सरव एक सौ अव्हवाकीस । गुणस्थान बौदह । रचना गुणस्थानवत् । नपुसक स्त्रीवेदमें सरव एक सौ अव्हवाकीस । किन्तु अपक स्त्रीमों तीर्थकरका २० सरव होनेपर नपुसकदेद और स्त्रीवेदके व्यवके साथ संक्वेश परिणामी जीव अपक स्त्रीणीपर आरोहण नहीं कर सकता । अव्ह अपूर्वकरण आहि गुणस्थानोंमें सस्य एक-एक

सस्वप्रकृतिगळु नूर नास्वसं हु १४८। कोभकवायमार्गणियोळमंते सस्वप्रकृतिगळु नूरनास्वसं हु
१४८। मिन्यानृष्टपाबि सुक्षसांपरायवर्ध्यतं गुणस्वानंगळपुत्रु । संबृद्धियुं विशेषमिल्लग्युवरिं
गुणस्वानवोळ पेळवंतेयक्कुं। सानमार्गणियोळ क्रसत्व श्रूप्यं सस्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्वसं हु
१४८। सासावननोळ वसस्व मुव ३। सस्वप्रकृतिगळ् नूरनात्वसम्बु १४९। मतिश्रुनार्वाध्यानप्रवर्शेळ सस्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्वसं हु १४८। गुणस्पानंगळ असंवताविनवकमक्कुमिल्ल
गुणस्यानवोळ पेळवंतं संबृद्धियरियल्यकुं। भनःग्ययंयज्ञानमार्गणेयोळ नरकातियंगायुष्यं
पोरगागि योग्यसस्वप्रकृतिगळ् १४६। प्रमत्तसंयतावि सप्तगुणस्वानंगळपुत्रु । संवृद्धियुं
गुणस्यानवोळपेळवंतियकुं। केवलज्ञानमार्गणेयोळ् योग्यसस्वप्रकृतिगळण्यानस्व (५)।
१० स्यागायोग्येव्यक्तिगळ् नूर नाल्वसं हु १४८। बल्लि मिय्याहण्टपादियागि चतुर्गुणस्यानंगळपुत्रु ।
संवर्षाय्यान्यस्वप्रहृतिगळ् नूर नाल्वसं हु १४८। बल्लि मिय्याहण्टपादियागि चतुर्गुणस्यानंगळपुत्रु ।

असंयमयोग्य १४८

|   | मि   | सा   | मि  | असं  |
|---|------|------|-----|------|
| स | 1886 | 1884 | 580 | 1885 |
| अ | 1 0  | 1 3  | 1 8 | 0    |

कथायमार्गणायां सत्त्वमञ्चल्वारिखत् वार्तः । गुणस्वानानि कोशादित्रवेऽनिवृत्तिकरणांतानि नव । स्रोमे सुरुमसापरायांतानि देश संदृष्टिगुणस्थानवत् ।

जानमार्गणायां कुमितिनवे सर्वमहत्त्वारिशच्छतं। तत्र मिन्यादृष्टावसस्यं गून्यं, सर्वं सर्वं। सावादनेशस्यं त्रयं। सर्वं यंत्रपत्तारिशच्छतं। मतित्रये सर्वमण्डवसारिशच्छतं गूनस्यानान्यसंयतावीन नव। संदृष्टिस्तदुर्ज्ञव। मनःपर्यये नरकतियंगयुरभावारस्यं बट्टब्लारिशच्छतं। गुणस्यानति प्रमत्तावीनि सप्त, संदृष्टिस्तदुर्व। केत्रकक्षाने सर्वं यंत्राधीतिः सेवोगायोगयुणस्यानद्वं। गुणस्यानतियाः विद्वाः।

संयममार्गणायामसंयमे सत्वमष्टवस्वारिशच्छतं । गुणस्थानानि मिच्यादृष्ट्यादीनि चत्वारि । संदृष्टिस्त-

२० हीन होता है। कवाय मार्गणामें सत्त्व एक सौ अबताळीस । गुणस्थान कोघ, मान, सायामें अनिष्ठत्तिकरणपूर्वन्त नौ। छोममें सुक्स साम्पराय पूर्वन्त दश । रचना गुणस्थानवत् जानना।

हानमार्गणार्में कुमति, कुश्रुत, कुअवधिहानमें सत्त्व एक सौ अहताळीस। वहाँ सिध्या-दृष्टिमें असत्त्व शृन्य, सत्त्वमें सत्त्व । सासादनमें असत्त्व तीन, सत्त्व एक सौ पँताळीस। मतिहान, शृतहान, अवधिहानमें सत्त्व एक सौ अहताळीस। गुणस्थान असंयत आदि १५ नी। रचना गुणस्थानवत्। मनःपर्ययमें नरकायु तियंचायुका अभाव होनेसे सत्त्व एक सौ छियाळीस। गुणस्थान प्रमत्त आदि सात। रचना गुणस्थानवत्। वेवळहानमें सत्त्व त्यासी। दो गुणस्थान सथोग केवळी और अयोगकेवळी। सिद्धोंके कोई गुणस्थान नहीं होता।

१. व िन रचना गुणस्थानोका । २. व गुणस्थाने सयोगायोगे ।

वेशसंयमबोळ् सत्वमक्रतिगळ्ना स्वान्त्र्या योरगागि तूर नाल्वतांळ् १४०। वेशसंयतगुज-स्वानमो वेयक्कुं । सामाधिकच्छेवोषस्वापनसंयवद्वयवोळ् नरकतिर्द्यंगायुद्धंयरिहतमाणि तूर नाल्वतात सत्वमक्रितगळ्पुत्र १४६। प्रवत्तसंयतावि नाल्कु गृणस्वानंयळपुत्र । संदृष्टियुं गृणस्वानंयळपुत्र । संदृष्टियुं गृणस्वानंयळपुत्र । संदृष्टियुं गृणस्वानंयळपुत्र । संदृष्टियुं गृणस्वानंवेळ वेळवंत्रेयक्कु । परिहारिक्युद्धिसंयमवोळ् सत्वमक्रतिगळ् नरकतिर्यागपुत्र वेयं पोरगागि योग्यसत्वचळ् नूरनाल्वतात १४६। 'परिहार पत्रविवर' एंद्र प्रमत्ताप्रमत्तसंयतपुण-स्वानद्ययं प्रप्ताप्रमत्तसंयतवपुण-स्वानद्ययं प्रप्ताप्रमत्तसंयतवपुण-स्वानद्ययं प्रप्ताप्रमत्तायसंयतवोळ् सुक्ष्मसांपराधगुणस्वानमोवेष्वकः । सत्वप्रकृतिगळ्न त्ररेरद् १०२। यवाक्ष्यातसंयमामार्गणयोळ् नाल्कुं गृणस्वानंगळपुत्रक्ति उपतातकवायनोळ् त्रत्यप्रकृतिगळ् तूर नाल्वत्तात १४६ नूरमुवत्तं दुमपुत्र १२८। त्रीणकवाय वोतरागच्छ्यस्वनोळ् सत्वप्रकृतिगळ् तूर । स्वाप्ति स्वाप्ति प्रस्ति । स्वाप्ति स्वप्ताप्ति १५६। स्वाप्ति स्वप्ताप्ति १५६। स्वाप्ति स्वप्ताप्ति १५०। स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्ताप्ति स्वप्तापति स्वप्ताप्ति स्वप्तापति स्वपति स्

वयाख्यात योग्य १५६

| ۰ | ० उ  |      |      | स० | <b>ब</b> .७२ | १३ |  |
|---|------|------|------|----|--------------|----|--|
| स | 1886 | 1836 | 1808 | 24 | 164          | 23 |  |
| म | 0    | 16   | 1841 |    |              |    |  |

दर्शनमार्ग्यणेयोळ् चश्चरचशुर्देशंनद्वयदोळ् नूरनाल्वतं दु सत्वप्रक्रातगळ् १४८। मिष्या-दृष्टपादि द्वादशगुणस्थानंगळोळं गुणस्थानदोळ् पेळवंते सत्वप्रक्रातगळप्युवु। जवविदर्शनदोळ्

दुर्कत । देशसंयते सन्यं नरकायुरभावारसम्बन्धार्रशाच्छतं । गुणस्थानं तन्ताम । सामायिकछेदोयस्थापनयोनंर-कतियंगायुषी नेति सन्यं बद्यव्यारियाच्छतं गुणस्थानाित प्रसत्तादोति चत्यारि । संदृष्टितदुस्तैव । परिद्वार-१५ विश्वद्वी सन्यं तदायुद्धयाभावात् यद्षर्यारीयाच्छतं गुणस्थानां प्रमत्ताप्रवाद्वयं । सुक्षसंपराये गुणस्थानं तम्मायैव सन्यं द्वयत्वत्वतं । यशस्याते गुणस्थानाािन चत्यारि तथोपयांतक्याये सन्यं यद्यस्थारियाच्छतं स्वष्टीतवाच्छतं च । शीणकथायं एकोत्तरसत् । सयोगे पंचाशीतिः । स्वयोगे द्विवरसस्यातं पंचाशीतिः, चरसस्ययं त्रयोदशः ।

संयममार्गणामें असंयममें सत्व एक सौ अइताजीस । गुणस्थान मिध्यादृष्टि आदि २० बार । रचना गुणस्थाननत् । देससंयतमें सत्त्व नरकायुका अभाव होनेसे एक सौ सैताजीस गुणस्थान एक देससंयत ही होता है। सामायिक और छेनोपस्थापना संयममें नरकायू तिर्येचायुक्ष के नहोनेसे सत्त्व एक सौ छियाजीस । गुणस्थान प्रमत्त आदि चार । रचना गुणस्थाननत् । परिहार विद्युद्धि संयममें भी नरकायु तिर्येचायुका अभाव होनेसे सत्त्व एक सौ छियाजीस । गुणस्थान दो प्रमत्त और अप्रमत्त । सूक्स सान्परावमें गुणस्थान पक सुक्स सान्पराव नामक २५ होता है। सत्त्व एक सौ हो । यदास्थात संवममें गुणस्थान चार । उनमें नते उपहान्त कषायमें सत्त्व एक सौ एक । सयोगी-में स्वयाजीस अदिश्व । स्वयाजीस अत्वत्व एक सौ एक । सयोगी-में स्वयाजीस अदिश्व । अयोगीमें द्विवराम समयमें तेरह ।

क्र० नी० योग्य १४८

| ۰ | मि   | सा  | मि   | ar  |
|---|------|-----|------|-----|
| स | 688  | 884 | 188  | 188 |
| म | ती १ | 1 3 | तो १ | 0   |

वर्षनमार्गणायां चतुरचतुर्दक्षंत्रयोः शरवमष्टवलारिकच्छतं । गुणस्वानाग्याचानि द्वादत्त । संदृष्टिस्त-दुम्पैन । अवधिवर्कने सरवमष्टवरचारिकच्छतं गुणस्यानाग्यस्यतातिनि नव । रचना तपुक्तैन । केवस्नदर्शने तज्जानवत ।

केश्यामार्गणायां कृष्णनीक्त्योः सरम् एष्ट स्वारिश्वच्छतं गुगस्यानानि मिध्यादृष्टपादीनि वरवारि । तत्र किष्टदुगवामे च तिस्प्यरसत्तीमितिमध्यादृष्टी सर्व्यं सत्तरसारिशच्छतं । अनुमकेश्वात्रये तीर्ववंश्वप्रारंभाभावात् । १५ व्

कृष्ण नी = योग्य १४८

| व्यु | मि   | सा  | मि   | व   |
|------|------|-----|------|-----|
| स    | 880  | १४५ | १४७  | 886 |
| व्य  | ती १ | ą   | ती १ | 0   |

दर्शन मार्गणामें वक्षुदर्शन और अवक्षुदर्शनमें सस्व एक सौ अवतालीस। गुणस्थान आदिके वारह। रचना गुणस्थानवत्। अवधिदर्शनमें सत्व एक सौ अवतालीस। गुणस्थान असंयत आदि नी। रचना गुणस्थानवत्। केवलदर्शनमें केवलक्कानकी तरह जानना।

छेरयामार्गणामें कृष्ण और नीलमें सत्त्व एक सौ अङ्गलक्षा । गुणस्थान मिण्यादृष्टि २० आदि चार । कृष्ण नीलमें मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थकरकी सत्ताका अभाव कहा है, क्योंकि तीन अगुभ छेरयाओंमें तीर्थकरके बन्वका प्रारम्भ नहीं होता । तथा जिसने नरकायुका बन्व किया है वह सरकर दूसरी तीसरी पृथ्वोमें यदि जाता है तो कपोतलेह्याओं ही जाता है। कपोतलेक्यासाम्पाणयोजः योग्यसत्वप्रकृतिगळः नूर नात्वत्तें हु १४८ । गुणस्थानंगळः नात्कप्युवित्त सिच्यादृष्टियोळः सत्वंगळः नूर नात्वत्तें हु १४८ । सासावननोळः नूर नात्वत्तेच्छ १४५ । सिक्षनोळः नूर नात्वत्तेच्छ १४५ । स्वसंयतनोळः सत्वंगळः नूर नात्वत्तेच्छ १४८ । स्वदृष्टिः — कपोतयोग्य १४८ ।

| eg | मि   | सा   | मि   | अ    |
|----|------|------|------|------|
| स  | 1885 | 1884 | 1880 | 1886 |
| अ  | 0    | 13   | 18   | 0    |

तेजःपद्मलेडयामार्गणाद्वयबोळ् सस्वप्रकृतिगळ् नूर नात्वतं ट्र १४८ । णुणस्थानंगळेळ- ५ पुत्रस्थि "मुह्तिलेस्सिय बामे वि ण तिस्यपरसतं" ये वितु तेजःपद्मलेडयामिष्याष्ट्रष्टियोळ् तीर्त्यसत्वमित्लेक देवे नरकगतिगमनाभिमुखर्सिल्लच्छीवंगत्वस्व हे सम्यवस्वविद्यावनियस्त्र कारणमागि गुललेडयात्रययुक्तेंग सम्यवस्वविद्यावनियस्त्र कारणमागि गुललेडयात्रययुक्तेंग सम्यवस्वविद्यावनियस्त्र गुल्लक निष्यावृष्टियस्त्र्ले वरियस्वश्चामपुर्विद्याद्यं सस्वप्रकृतिगळ् नूरतास्वतेळ् १४७ । सासावन-नोळ सत्वगळ् नूर नास्वतस्त्र १४५ । मिश्रमोळ् सत्यव्यक्रतराळ् नूरनास्वतेळ् १४० । क्रवंयत- १० नोळ सत्वगळ् नूर नास्वत्र १४५ । वेद्यसंयतनोळ् सर्वगळ् नरकाष्ट्रप्यं पौरगागि नूरनास्वतेळ् १४७ । प्रसत्तसंवतोळ् नरकतिय्यंगायुद्वंयं पौरगागि सत्वगळ् नूर नास्वताक १४६ । अप्रसत्त-

चलारिकात् करोतिकेवयायां मिध्यादृष्टी सत्वमष्टवत्वारिकात् कर्त । सासावने यंचचत्वारिकात् कर्त । मिश्रे सम-चत्वारिकात् वर्त । बसंबते सर्व । ठेजःयदमकेवययोः सल्यमष्टवत्वारिकात् कर्त गुणस्थानाति सस । तम १५ सुद्दितियमेनिस्तयवासीत् व तित्वयरपदत्तितित तिम्मध्यादृष्टी तीर्थवत्वं नास्ति, कृतः ? नरक्तममनामिश्ववविद्याव्या सम्प्रोत्येषां सम्यक्तविद्यावनामावेन गुमकेव्यात्रयं तीद्वारावनातं मनात् । तेषु तिम्मध्यादृष्टी सन्वं सम्वस्वारिकात् वातं । सातावये यंचवारिकात् वातं । मिश्रे समत्यवारिकाव्यतं स्वयंवते सप्तवारिकाव्यतं रेववंवते नरका-युविना समवत्वारिकाव्यतं । प्रमत्ते नरकाविद्यायुवी विना यद्चत्वारिकात् वर्तः । अप्रमत्तेऽपि तयेव वद्वत्वा

अतः कृष्णनीळमें मिष्यादृष्टि गुणस्थानमें एक सौ सैंताळीसका सरव होता है। कपोत छेश्यामें २० मिष्यादृष्टिमें सरव एक सौ अङ्गाळीस। सासादनमें सरव एक सौ पैंताळीस। मिश्रमें सरव एक सौ सैंताळीस। असंयतमें एक सौ अङ्गाळीस।

तेज और पद्मक्षेत्रयामें सत्त एक सौ अंदुवाकीस । गुणस्थान साव । आगममें कहा है कि तुम वीन केत्रयाओं में भिश्वादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थंकरका सत्त्व नहीं होवा, अवः मिण्यादृष्टि गुणस्थानमें तीर्थंकरका सत्त्व नहीं होवा, अवः मिण्यादृष्टिमें तीर्थंकरकी सत्ता नहीं है क्योंकि जो तीर्थंकरकी सत्तावाळा नरक जानेके अभिगुख २५ होता है उसके ही सन्यक्त्वकी विराधना संभव नहीं है। इससे मिण्यादृष्टिमें सत्त्व एक सौ सैंताळीस। सासादनमें एक सौ विराधना संभव नहीं है। इससे मिण्यादृष्टिमें सत्त्व एक सौ देताळीस। सासादनमें एक सौ वैंताळीस। सामाद्रमें एक सौ विराधना स्वाद्रमें एक सौ विराधना में इससेयतमें नरकायुके विना एक सौ विंताळीस। प्रमत्तमें नरकायुके विना एक सौ विंताळीस। प्रमत्तमें नरकायुके

तेज:पद्म० योग्य १४८ ।

| - | ब्यु | मि सा |     | मि  | व १ | दे १ | я   | 37  |
|---|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|   | स    | 683   | १४५ | 580 | 588 | 680  | १४६ | १४६ |
| İ | अ    | तो १  | \$  | 5   | 0   | 8    | २   | 2   |

ह्युत्तकलेक्यामागणियोळ् योग्यसत्वंगळु १४८। गुणस्यानंगळु मिण्यानृष्टधावियागि पविमूरप्य बल्कियुं मिण्यादृष्टि गुणस्थानवोळ् तीर्थ्यसत्विमल्ल । कारणं सुपैळ्डुदेयककुं । सर्त्वाळ् नूरनाल्य-त्तेळु १४०। सासावनावि गुणस्थानंगळोळ् गुणस्थानवोळ्येळवंत्र्यवकुं । संदृष्टिः :---

#### शुक्ललेश्यायोग्य १४८

| 1 | ađ | मि   | सा  | मि  | व १ | वे १ | प्र | ज ८  | अ   | व १६ | 6   | 2   | ?    |    |
|---|----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|----|
| 1 | ₹  | \$80 | 680 | 180 | 186 | 68.8 | १४६ | १४६  | १३८ | 236  | १२२ | 888 | ११३  | -> |
| ١ | 4  | ती १ | 3   | 2   | •   | 8    | २   | 2    | १०  | १०   | ₹ 1 | \$8 | ३५   |    |
|   |    |      |     |     | E   | 9    | 9   | 1    | 9   |      | 7.0 | c   | 1 == | 1  |
|   |    |      |     | _   |     |      | , _ |      |     |      |     |     |      | _[ |
|   |    |      |     | _   | ११३ | १०६  | 804 | \$08 | १०३ | १०२  | १४६ | १०१ | 64   | 1  |
|   |    |      |     |     | 38  | ४२   | 83  | 88   |     |      |     | 8/9 |      | 1  |

भव्यमार्गाणेबोळु गुजस्थानबोळु पेळ्डते योग्यसस्त्रप्रकृतिगळु तूरनास्त्रसं दु १४८ । ५ जुजस्थानंगळु पविनास्कृतस्युषु । संदृष्टियुं गुजस्थानबोळ्येळ्वतंत्रक्क विशेषम्लः ॥

### रिश्नत् शतं।

गुवनकेस्यायां सरवमष्टवत्वारितात् वातं । गुणस्यागानि मिय्यादृष्टपादीनि त्रयोदशः। तत्रापि मिय्यादृष्टौ तीर्वास्तवात् सरवं समवरवारितात् वातं । सासादनोदिषु गुणस्यानोवतेव संदृष्टिः ।

भन्यमार्गणायां सत्त्वमष्टचत्वारिशत् शतं । गुणस्थानानि चतुर्दश, संदृष्टिस्तदुवतेव ॥३५४॥

## १० भी उसी प्रकार एक सौ छियाछीस।

शुक्क केश्यामें सरव एक सी अबतालीस । गुणस्थान मिध्यादृष्टि आदि तेरह । यहाँ भी मिध्यादृष्टिमें तीर्थकरका असरव होनेसे सरव एक सी संतालीस । सासावन आदिमें रचना गुणस्थानवत् जानना ।

मब्य मार्गणार्मे सस्य एक सौ अड़वाळीस। गुणस्थान चौदह। रचना गुण-१५ स्थानवन्॥३५४॥

१. व बासायनादी गुगस्वानवत् ।

अभव्यमार्गणयोख् वेळदपद :---

अभव्वसिद्धे णत्थि हु सत्तं तित्थयरसम्मभिस्साणं । आहारच्यक्कस्मवि असण्बिद्धीवे ण तित्वयरं ॥३५५॥

अभव्यसिद्धे नास्ति खलु सत्वं तीत्र्यंकरसम्यक्त्वमिक्षाणामाहारचतुष्कस्याप्यसंक्रिजीवे न तीत्र्यंकरं॥

वभव्यमार्गणेयोज् तीत्यंकरतन्यक्विमश्चारक्कवुट्यमें बेळ्ं प्रकृतिगळ्ये सत्यमिल्ले-कं बोडे अभव्यजीवंगे सम्यव्यक्तिकालचारित्रामिव्यक्तिस्वर्णकालबीळं संभविसवपुर्वारंबं निष्या-दृष्टिगुणस्वानमो वेयक्कुं १ १४१ ॥ सम्यक्ष्वमार्गणेयोज् निष्यादिवगळ्ये सत्यप्रकृतिगळ् नूरनात्वत्तं दु १४८ ॥ सासावनदिवगळ्ये सत्यप्रकृतिगळ् नूरनात्वत्तं दुपृष्ठ । मिश्वदिवगळ्ये सत्यप्रकृतिगळ् १४७ ॥ उपश्चसस्यक्तव्योज् सत्यप्रकृतिगळ् नूरनात्वत्तं दुपृष्ठ । अल्लि असंयत- १० गुणस्वानमाविद्यागि उपशांतकवावगुणस्यानावसानमागि ये दुं गुणस्थानंगळप्युष्ठ ॥ संदृष्टिः :---

उपज्ञमसम्बद्धत्वदोळ योग्य १४८

| ब्यु | वर  | दे १ | я   | अ   | अ   | अ   | ंस् | च   |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| स    | १४८ | 580  | १४६ | 586 | १४६ | १४६ | ₹84 | १४६ |
| 37   | 0   | 8    | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 7   |

अभन्यमार्गणायां तीर्यकरसम्पन्तवीमञ्जाणामाहारकषतुष्कस्य च सस्यं नास्ति, तस्य सम्पन्दर्शनाच-भिग्यक्तेः सर्वकालेऽप्यसंत्रवात । गणस्यानं भिन्याविभन्ननं । सस्यमेकबत्वारिणक्कतं ।

सम्यक्तवमार्गणायां—पिष्यादकीनो सरवमष्टवरवारिशक्कतं । सावादनक्कीनां पत्रवस्यारिशक्कतं । मिम्रवरकीनां सम्रवस्यारिशक्कतं । उपश्रमसम्यक्तवेश्चवरवारिशक्कतं । तत्रासंवदाद्युपशान्तकवायान्तान्यष्टी १५ गुणस्थानानि । संदृष्टिः —

सपकामसम्बक्तवयोग्य १४८

| ब्यु | वश  | दे१ | प्र   | 3    | व   | अ   | ₹   | उ     |
|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| Ð    | 886 | 180 | 5.R.E | \$44 | १४६ | 88€ | १४६ | 5.8.6 |
| व्य  |     | 1   | 2     | 2    | 3   | 2   | 2   | 2     |

अभन्य मार्गणामें तीर्थंकर, सम्यन्त्व सोइनीय, मिश्रमोइनीय और आइएक शरीर अंगोपांग, बन्धन संघातका सत्त्व नहीं होता; क्योंकि उसके सम्यन्दर्शन आदिकी अभिव्यक्ति कभी भी नहीं होती। गुणस्थान एक मिथ्यावृष्टि होता है। सत्त्व एक सौ इकताळीस। वेवकसम्यक्त्वमारगंथयोज् सत्वप्रकृतिगळ् नूर नाल्वत्तं दु असंयताविचतुरगुंगस्यानंगळपुत्र। संदष्टि :----

#### वेवक सम्यवस्वयोग्य १४८।

| ed | व्यश | वे १ | я   | अ   |
|----|------|------|-----|-----|
| स  | 886  | 580  | १४६ | १४६ |
| 81 | 0    | 8    | २   | २   |

क्षायिकसम्यवसागां षेयोळ् सत्वप्रकृतिगळ् साप्रकृतिरहितमाणि नूरनात्वसो बेप्युव १४१ । ब्रत्लि असंयतनोळ् नरकायुष्यम् तिथ्यंगायुष्यम् सत्वव्युच्छित्तियय्वेवके दोश्चे लायिक-५ सम्यादृष्टि वेशसंयतं मनुष्यनेयप्युत् कारणमाणि सत्वंगळ् नूर नात्वसो हु । वेशसंयतनोळ् सत्व-प्रकृतिगळ् नूर मूबतो अनु १३९ । अप्रतमसंयतनोळ् क्षयकश्रेण्यवेशीयिवं वेवायुष्यं सत्वव्युच्छिति-मवकु १ । सत्वप्रकृतिगळ् नूर मूबतो अनु १३९ । अपूवर्वकरणनोळ्नपळेव्यपेशीयिवं सत्वगळ् नूर मूबते दुरे १८ । विनवृत्तिकरणं मोदल्गो बु गुणस्यानदोळ्येळ्वंते सत्वंगळप्युत्व । संदृष्टि :—

वेदकसम्यक्त्वे सत्त्वमष्ट्रचत्वारिच्छतं । असंयतादिचतुर्गृणस्यानानि । संदृष्टिः— वेदकयोग्य १४८

| İ | ब्यु | वर  | देश | ä۰  | ब॰  |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
|   | स    | १४८ | 880 | १४६ | १४६ |
|   | व    | •   | 1   | 2   | 2   |

लायिकसम्बन्धने शस्यं सारमङ्कत्यभावाकैकस्वारिताच्छतं । तत्राधंवते नरकविर्यवायुषी व्युण्डितिः । कृतः ! लायिकसम्पर्डिदेविययतो मृत्यु एवेति कारणात् । शस्यकेकस्वारिताच्छतं । वेदावये एकान्यस्वार् रिताच्छतं । प्रमत्तेत्र्यकान्यस्वारिताच्छतं । कप्रमत्ते वारकश्चेत्रपारेवाता वैदायुर्ध्युच्छितिः । शस्यमेकोनस्वा रिताच्छतं । बार्युकस्यां जम्मयभयोवसाऽद्यिताच्यतं । क्षांतृत्तिकस्यानियु गुणस्यानवत् ।

### कर्णांटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका

#### क्षाचिकसम्बद्धवयोग्य १४१ ।

| ब्यु | अ २  | वे  |     | व १  | 1   | अप १६ | 6   | १   | 8   | ę   | ₹.  | \$  |   |
|------|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| स    | 1888 | 256 | १३९ | 1836 | 258 | 1836  | १२२ | 558 | 683 | 285 | 808 | १०५ | _ |
| 91   | 0    | 2   | 2   | 1 3  | 3   | ₹     | १९  | २७  | 36  | २९  | 34  | 36  | ĺ |

|    | 2   | 8    | सू १ | उ ० | की १६ | स  | अ ७२  | १३  |
|----|-----|------|------|-----|-------|----|-------|-----|
| 4- | 808 | 1509 | 803  | 176 | 808   | 64 | 64    | ₹\$ |
|    | 30  | 36 1 | 39   | 3   | 80    | 46 | 148 1 | 358 |

संज्ञिमाग्गंणेयोज् सामान्यसत्त्रप्रकृतिगज् नूरनाव्वतं दु १४८। बल्लि मिध्यावृद्ध्यावि यागि पन्नेर इं गुणस्थानंगळपुत्रु व्रविदेतेतुं विशेषमिल्ल ॥ वर्सक्रिमाग्गंणेयोज् व्रसाण्णवीवे ण तित्ययर में वित्र तीर्रथस्तः पोरणागि नूर नाल्वतेज् सरवप्रकृतिगळपुत्रु नूरनाव्वतेज् १४७॥ व्रतिल मिध्यावृद्ध्योज् सरवंगज् नूरनाव्वतेज् १४० सासावननोज् नूरनाव्वतेष्ठ १४०॥ ब्राह्मरमागंणयोज् पेज्वपव ॥ सरव्यत्र्ज्ञतिगज्ज नूरनाव्वते टप्पुत्र १४८॥ व्यतिक्रियाण्यान्यते विशेषमिल्ल ॥ गुणस्थान्यते प्रविदेते संत्रियुत्तवक्ष्यां । जनाहारमागंणयोज् पेज्वपव ॥ सरव्यत्रकृतिगज्ज नूरनाव्वते टप्पुत्र १४८॥ विशेषमिल्ल ॥ गुणस्थान्यत्यं पविदेषम् प्रविदेति संत्रियुत्तवक्ष्यं ॥ जनाहारमागंणयोज् पेज्वपव ः—

कम्मेवाणाहारे पयडोणं सत्तमेवमादेसे । कडियमिणं बलमाहवचंदिच्यणेमिचंदेण ॥३५६॥

कार्म्मणमिवानाहारे प्रकृतीनां सत्वमेवमावेशे । कियतिमवं बलमाधवचंद्राच्चितनेमि- १०

संज्ञिनार्यणायां सामान्यसर्वमष्टवस्वारं राज्यतः । गुणस्यानानि मिण्यादृष्टपादीनि द्वादश विशेषो न । असंज्ञिमार्गणायां 'ण तित्ययरमिति सत्यं सप्तयत्वारिशज्यतं । मिण्यादृष्टावि तया । सामादने पंचयत्वारिशज्यतः ।

आहारमार्गणायां—सस्वमष्टवस्वारिशच्छतं। गुणस्थानानि सयोगातानि त्रपोदशः। विशेषो १५
नास्ति ॥३५५॥

बनाहारमार्गणायां कार्मणयोगवत्, संदृष्टिः-

होती है। सत्त्व एक सौ वनतालीस। अपूर्वकरणमें बरशमश्रेणी तथा श्चयक श्रेणीकी अपेक्षा एक सौ अङ्गीसका सत्त्व। अनिष्टत्तिकरण आदिमें गुणस्थानवत् जानना।

संत्री मार्गणामें सामान्यसे सस्व एक सौ अङ्गालीस । गुणस्थान मिध्यादृष्टि आदि २० बारह । अन्य कोई विशेष नहीं है । असंक्रिमार्गणामें तीर्यंकर न होनेसे सस्व एक सौ सैतालीस । मिध्यादृष्टियें भी सस्य एक सौ सैतालीस । सासादनमें एक सौ पैतालीस ।

आहारमार्गणार्मे सत्त्व एक सौ अड़ताछीस । गुणस्थान सयोगीपर्यन्त तेरह । कोई विशेष नहीं है ॥३५५॥ कम्मेवि सनुणोधमं वितु कार्म्मणकाययोगबोळु पेळवंतनाहारमार्गर्णयोळं सत्वप्रकृति-गळप्पुत्र । संदृष्टि:—

| ब्यु         | मि  | सा  | अ   | स  | अ ७२ | अप १३      |
|--------------|-----|-----|-----|----|------|------------|
| <del>स</del> | १४८ | 888 | 588 | 64 | 64   | <b>F</b> 9 |
| अ            | 0   | 8   | 0   | ६३ | €₿   | १३५        |

यितुक्तप्रकारविदं मारगंगास्यानबोळ, प्रकृतिगळ सत्वित्व प्रत्यसंबंदकरप्प बळवेववासुदेव-रुगळिबक्सित्पट्ट नेमिचंद्रतीर्त्यंकर परमभट्टारकरिव पैळल्पट्बुड् । मेणाबळवेवण्णनिवं श्रीमाधव-५. चन्द्र मेंविश्च वेवरगळिवमं पुजिसल्पट नेमिचंद्रसिद्धांतचकवित्तगळिवं पेळल्पट्ड्इ ॥

> सो मे तिहुवणमहिओ सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिच्चो । दिसद वरणाणलाइं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥३५७॥

स मे त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरंजनो निस्पः । विशतु वरत्तानलाभं बुधजनपरि-प्राप्त्यितं परमशुद्धं ॥

|  | अनाहारयोग्य | १४८ |  |
|--|-------------|-----|--|
|  |             |     |  |

| ब्यु | मि  | सा  | अ   | स  | ब७२ | ₹\$       |
|------|-----|-----|-----|----|-----|-----------|
| स    | 388 | 588 | 588 | ८५ | ८५  | <b>१३</b> |
| अ    |     | ٧   |     | £3 | ĘĘ  | १३५       |

- एवं मार्गणास्याने प्रकृतिसन्विमदं प्रत्यसयंदास्म्यां बलदेवनासुदेवास्यामिवतनेमिचंद्रतीर्धकरेण अथवा बलदेवमात्रा श्रीमाधवचंद्रत्रीवस्यदेवनावितनेमिचंद्रसिद्धांतचकवितना निरूपितः ॥३५६॥
  - स में त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरंजनो नित्यः दिशतु वरक्षानलामं बुधजनपरिप्रार्थितं परमशुद्धं ॥३५७॥

अनाहार मार्गणार्भे कार्मणकाययोगको तरह जानना । इस प्रकार मार्गणास्थानमें १५ यह प्रकृतियोंका सत्त्व प्रत्यक्ष वन्दना करनेवाले वलदेव और वासुदेवसे पूजित नेमिचन्द्र तीर्थंकरने कहा है। अथवा वलदेव भाता और श्री माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवसे अर्थित नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा है।।३५६॥

वे श्री नेमिनाथ भगवान् जो तीनों छोकोंके द्वारा पूजित हैं, सिद्ध, सुद्ध, तिरंजन और नित्य हैं मुझे वह परम शुद्ध उत्छष्ट झान दें, जो झान झानीजनोंके द्वारा प्रार्थनीय है, झानी-२० जन जिसे चाहते हैं ॥३५७॥ र्द्यु भगववह्रैत्यरमेदवर जारुचरणारींववद्वंवनंबनानीवत गुण्यपुंजायमान श्रीमद्राय राजगुष मंडलाचार्य्यमहावाववादीदवररायवादीपितामहसकलविद्वज्जनचकर्वोत्त श्रीमद्धम्मेभूवण भद्दा-रकवेवप्रिय सचम्मेनुं श्रीमदभयसुरिसिद्धांतवकवर्षितश्रीपावपंकजरजोरीजतललाटपद्टं श्रीमत्केग्र-वण्णविर्वाचतमप्य गोम्मदसारकण्णांटबृत्तिजीवतत्वप्रवीपिषयोञ्ज कम्मेकांडवंषोवयसत्वयुक्तस्तवं महाधिकारं प्रकृपितमावुदु ॥

> इत्याचार्यनीमचद्रविरिचतायां योम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदोपिकास्थायां कर्मकांडे बंधोदयसत्त्वप्रस्थणो नाम द्वितीयोऽधिकारः ॥२॥

इस प्रकार आचार्य भी नेभिचन्त्र विरचित गोम्मटलार अपर नाम पंचलंप्रहकी मगवान् यहँ-त देव यस्मेदवरके पुन्दर वरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर मण्डलावार्य महावादी श्री अमयप्दि सिद्धान्तचकवर्तीके चरणकमलोंकी पुंजिसे नोभित कलाटवार्क भी केशववर्णी-के द्वारा रचित गोम्मटलार कर्णटबुचि जीवतच्य प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी एं. टोक्सक रचित सम्बन्धनान्यन्तिका नामक मायाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माया टीकॉर्म कम्मेलप्यके अन्तर्गात्व बन्धोदय सम्बन्धन्यण नामक दुसरा अधिकार सम्बन्ध हेडला ॥१॥

## ग्रथ सत्त्वस्थानमंगाधिकारः ॥३॥

णमियूण बङ्माणं कणयणिहं देवरायपरियुज्जं । पयन्त्रीण सत्तराणं ओषे भंगे समं बोच्छं ॥३५८॥

नत्वा बर्द्धमानं कनकनिभं देवराजपरिपुज्यं। प्रकृतीनां सत्वस्थानं ओघे भंगे समं वक्ष्यामि ॥ कनकवर्णनुं देवराजपरिपुज्यनुमप्प ओवोरवर्द्धमानस्वामियं नमस्कारमं माडि प्रकृतिगळ

५ सत्वस्थानमं गुणस्थानंगळ भंगसहितमागि पेळवपन् ।

कि स्थानं को वा भंगः एवितं दोड संख्याभेवेनैकस्मिन्जीवे युगपरसंभवतप्रकृतिसमूहः स्थानं । अभिन्मसंख्यानां प्रकृतीनां परिवर्तनं भंगः । संख्याभेवेनैकत्वे प्रकृतिभवेन वा भंगः एवितु स्थान-कक्षणम् भंगलक्षणमूमरियस्पर्द्युं । गुणस्यानशेळ स्थानभंगंगळं वेळव प्रकारमं वेळवपरुं :—

कनकवर्णं वेवराज्यारिपुर्ध्यं जीवोरवर्धमानस्वामिनं नत्वा प्रकृतीनां सच्वस्थानं गुणस्थानेषु अंगसिंहतं कि व्यक्तिमा कि स्थानं ? को वा जंगः ? संब्याग्रेदेनैकरियन् जोवे युगपस्थयनपञ्चितसमूहः स्थानं । जीनन्नसंब्यानां प्रकृतीनां पर्वतंतं अंगः, संब्याग्रेदेनैकरवे प्रकृतिग्रेदेन वा जंगः ॥३५८॥ गुणस्थानेषु स्थानअंगप्रतिपादन-प्रकारसाह—

स्वणके समान रूपरंगवाले और देवोंके राजा इन्द्रके द्वारा पूजनीय श्री वर्धमान स्वामीको नमस्कार करके प्रकृतियोंके सत्वस्थानको गुणस्थानोंमें मंगके साथ कहूँगा। स्थान १० किसे कहते हैं और मंगका क्या स्वरूप है यह कहते हैं—

एक समयमें एक जीवके संख्या भेदको लिये हुए जो प्रकृतियोंका समृह पाया जाता है उसे स्थान कहते हैं। और समान संख्यावाली प्रकृतियोंको जो प्रकृतियोंका परिवर्तन होता है उसे भंग कहते हैं। अथवा संख्या भेदसे समानता रहते हुए भी प्रकृति भेद होनेसे भंग होता है।।३५८।।

२० विशेषार्थ—एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियों को सत्ता पायी जाती है बनके समुहका नाम स्थान है। सो जहाँ अन्य-अन्य संस्थाको लिये प्रकृतियों को सत्ता पायी जाती है वहाँ अन्य-अन्य स्थान कहा जाता है। जैसे किन्हों जीवों के एक सी लियालीसकी सत्ता पायी जाती है और किन्हीं जीवों के एक सी पैतालीसकी सत्ता पायी जाती है तो यहाँ दो स्थान हुए। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। और जहाँ एक ही स्थानमें प्रकृतियों बदल जाती हों २५ तो वसे भंग कहते हैं। जैसे किन्हीं जीवों के मतुष्यायु और देवायुके साथ एक सी पैतालीस प्रकृतियों की सत्ता पायी जाती है किन्हीं जीवों के तियंवाय नरकायुके साथ एक सी पैतालीस प्रकृतियों की सत्ता पायी जाती है। सो यहाँ स्थान तो एक ही हुआ क्यों कि संस्था समान है।

सच्यस्यानिकपणा-संख्याप्रकृतिच्यां भेदे स्थानं । २. संस्थैकस्वे प्रकृतिभेदे भंगः ।

आउगवंघावंधणमेदमकाऊण वण्णणं पढमं । मेदेण य भंगसमं पह्नवणं होदि विदियम्मि ॥३५९॥

बागुन्वंबार्वधनभेदमकृत्वा वर्णनं प्रथमं । भेदेन च भंगसमं प्रकपणं भवति द्वितीयस्मिन् ॥ बागुन्वंधावंधभेदमं माडवं प्रथमवर्णनमक्कुं । द्वितीयबोळागुन्वंधावंधभेदबोडने भंगसहित-मागि प्रकपणमक्कमल्लि प्रथमपक्षदोळ चेळवपुरुः—

> सन्वं तिगेग सन्बं चेगं छसु दोणि चउसु छद्दस य दुगे। छस्सगदालं दोसु तिसद्धी परिहीण पयडिसचं जाणे ॥३६०॥

सर्व्यं त्रिकेकं सर्व्यं चैकं यद्सु हे चतुर्षुं बद् बशकं द्विके । बद् सप्तचरवारिशत् द्वयोक्सिषष्टि परिहीनत्रकृतिसरवं जानीहि ॥

मिध्याद्दिव्योळ् सब्बं तूर नात्वतं हुं प्रकृतिसत्वमक्कुं। सासादननोळ् तीर्थ्यप्रमाहारक- १० हिकमें व त्रिहीनसभ्वंप्रकृतिसत्वमक्कुं। मिश्रनीळ् तीर्थ्यप्रहितमाणि सभ्वंप्रकृतिसत्वमक्कुं। असंयतनोळ् एकं नरकायुध्यं रहितमाणि सभ्वंप्रकृतिसत्वमक्कुं। वेशसंयतनोळ् एकं नरकायुध्यं रहितमाणि सभ्वंप्रकृतिसत्वमक्कुं। वयस्य हे प्रमृताप्रमृतकगळुषुष्ठामकापुध्वंकरणानिवृत्तिकरणसुध्यसापरायोपञ्चातकषायरं वार्वं गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नरकतिस्यंगायुध्यमें वर्ष्णु प्रकृतिहीनसव्यंप्रकृतिसत्वमककुं। बतुर्थु यद् मत्युपञ्चमकापुध्वानिवृत्तिसृद्यमसापरायोपञ्चातकषायरं व नारकुं १५

आयुर्वेशार्वक्रमेदमकुरुवा प्रथमं वर्णनं भवति । द्वितीयस्मिन्नायुर्वेशार्वक्रमेदेन सह भंगसहितं प्ररूपणं भवति ॥३५९॥ तत्र प्रथमपक्षे प्राह—

मिण्यादृष्टौ सत्त्वं सर्वमष्ट्यत्वारिकाच्छतं । सासावने तदेव तीर्याद्वाराह्वकहीनं । मिश्रे तीर्यहीनं । सर्वयते सर्वे । देशसंयते नरकायहीनं । प्रमत्ताविष् षटस् नरकतिर्यगायहीनं । पुनरपुर्वकरणादिषु चतुर्व

किन्तु भंग अन्य हुआ क्योंकि प्रकृति बर्क गयी है। पहलेमें मृतुष्यायु देवायकी सत्ता है , और दूसरेमें तियंवायु नरकायुकी सत्ता है। इसी प्रकृत सबेन अन्य-अन्य प्रकृतियोंकी संक्षा होनेसे स्थान भेद होता है। और एक ही स्थानमें कोई प्रकृति अन्य-अन्य होनेसे भंग भेद होता है।।३५८॥

आगे गुणस्थानोंमें स्थान और अंगके भेदोंका प्रकार कहते हैं— आयुके बन्ध अथवा अवन्यका भेद न करके पहला वर्णन है और दूसरे वर्णनमें २५ आयुके बन्ध और अवन्यके भेदके साथ अंगसहित वर्णन है ॥३५९॥

उनमें-से प्रथम पश्चका वर्णन करते हैं-

मिध्यादृष्टिमें सत्त्व सब एक सौ अकृताळीस है। सासादनमें तीयँकर और आहारक-इयसे बिना एक सौ पेंताळीसका सत्त्व है। मिश्रमें तीयँकरके बिना एक सौ सेंताळीसका सत्त्व है। असंग्रतमें सब एक सौ अकृताळीसका सत्त्व है। देशस्यमें नरकायुके बिना एक ३० सौ सेंताळीसका सत्त्व है। प्रमत्त्व आदि छह गुणस्थानोंमें अपन्नम सम्यन्त्वकी अपेखा नरकायु वियंबायुके बिना एक सौ छियाळीसका सत्त्व है। युनः अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंमें 8.

ŧ۰

पुणस्थानंगळोळ्, नरकतित्यंगायुक्वंगळुमनंतानुकंश्वचुष्टयमें बारं रहितसागि प्रत्येकं सच्धं-प्रकृतिसत्यमक्कुं। वशकदिकं क्षपकापुर्थकरणानिवृत्तिकरणरं वरेषुं गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नरकतित्यंग्वेवापुर्ध्यंगळ् सप्तप्रकृतिगळ् मंतु वशप्रकृतिहोनसक्वंप्रकृतिसत्यमक्कुं। द्वयोः वद् सप्त-चत्वारिश्चत् सुक्ष्मसांपराय क्षीणकवायरं वर्षुं गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं सोळट्टेक्किण छक्कं ५ खुसेक्कप्रवं नात्वत्तारं लोभसिहतमागि नात्वत्तेळ् होनमागि सब्बंप्रकृतिसत्यमक्कुं। इयोख्विष्ठपष्टिपरिहोनप्रकृतिसत्यं सयोगायोगकेबिज्यव्यानद्वयवोळ् चातिगळ् नात्वत्तेळ् । नाक् कम्प्तवाले प्रतिकृत्तिक्वप्रकृतिसत्यक्वप्रकृति विविद्यत्ते । विविद्यत्तिक्वप्रत्यक्षमक्कुं। व शब्दविवंसयोग-केविज्यपस्तमयवोळ् नृत्युवत्यन्दु प्रतिकृतिमाणि पविद्युव प्रदेशकमक्कुं। व शब्दविवंसयोग-केविज्यपस्तमयवोळ् नृत्युवत्यन्दु प्रकृतिहोनमाणि पविद्युव प्रकृतिसत्वकं प्रकृतिसत्वमक्कुमं वितु स्वं जानीहि शिष्य मीनरि ये इ संवोधिसत्यन्दु व । या होनप्रकृतिगळ पेळवपरः :—

> सासण मिस्से देसे संजमदुग सामगेसु णस्थी य । तित्थाहारं तित्थं णिरयाऊ णिरयतिरियआउ अणं ॥३६१॥

सासावनिमश्रयोहेंशसंयते संयतिहकोपशमकेषु नास्ति च । तीर्त्याहारं तीर्त्यं नरकायुग्नैरक तिर्थगायुरमंतातृबंधिनः ॥

सासादननोळं मिश्रनोळं देशसंयतनोळं संयतद्विकदोळमुपशमकरोळं हीनप्रकृतिराळु १५ पद्मकमदिदं तीर्त्याहारत्रिकसुं तीर्त्यमुं नरकापुष्यसुं नरकतिरधंगायुद्धसुं नरकतिरधंगायुद्धसाळुम-

नरकतिर्वेगायुर्ग्तानुर्वोषचणुष्कहीनं । व्यक्तारूर्वकरणादिदये नरकतिर्वायेश्वायुःचसमक्रुविहीनं । सूक्ष्मसीयरावे सीलद्विक्षित्राकृष्टकं चहुरेकमिति बट्चश्वारिवता होनं । शीणकवाये लोगसहितवा होनं । वयोगायोगयोः स्मातित्रकरवारितता नामकर्मन्योददास्मरायुश्ययेण च होनं । चवस्दारयोगिचरमसमये पंचनिदाच्छादीनं जानीहि ॥११२॥ ता व्यनीतप्रकृतीराह्—

२० सासादने मिश्रे देशसंवते संमतदिके उपामके चापनीतप्रकृतयः क्रमेण तीर्थाहारम्यं तीर्थं नरकायुर्ध्यं नरकितर्यमायुर्ध्यं रकितर्यमायुर्ध्यं नरकितर्यमायुर्ध्यं नरकितर्यमायुर्ध्यं नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यमायुर्ध्यं नरकितर्यमायुर्ध्यं नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यम् निर्माण्यस्य नरकितर्यम् निर्माण्यस्य निर्माण्यस्य निर्माण्यस्य निर्माण्यस्य निर्माणयस्य निर

घटायी हुई प्रकृतियोंके नाम कहते हैं-

सासादन, मित्र, देशसंचत, प्रमत्त और अप्रमत्त संचत, और उपश्चम श्रेणीमें घटाची हुई प्रकृतियाँ कमसे तीर्थंकर और आहारकद्विक ये तीन, तीर्थंकर, नरकायु, नरकायु और

१. व योगयोः सम बत्वारिशद्वाति त्रयोदशनामत्र्यायुःहीनं ।

मंतानुबंधिबनुष्कप्रमंतारं प्रकृतिगळप्युत्र । च शब्दाँबदक्षपकरोळु बतयवुगे एँदितितु मोदलागि हीनप्रकृतिगळिरियल्पड्वूत्र । संदष्टि :---

| ब्यु | मि० | सा० | मि० | अ   | वे   | я   | अ   | अ उ |     | अ० क्ष | अनिवृत्ति | ৰ০ ভ০       | म॰क्ष |    |
|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-------------|-------|----|
| स    | 588 | १४५ | 880 | 288 | 1688 | १४६ | ₹88 | १४६ | १४२ | 286    | १४६       | १४२         | 1836  | -> |
| अ    | 0   | 3   | 8   | 0   | 18   | 2   | 3   | २   | Ę   | 109    | २         | <b>\ \{</b> | 180   |    |

| _ | सूक्ष्म० | <b>उ</b> . प. | सूक्ष्म | ब   |     | क्षी | स  | व  |      |
|---|----------|---------------|---------|-----|-----|------|----|----|------|
|   | 188      | 885           | १०२     | 188 | 188 | 808  | 64 | 64 | 183  |
|   | 2        | Ę             | 8€      | 2   | Ę   | 8/9  | Ęş | Ęą | 1834 |

अनंतरं गुणस्थानदोळु स्थानसंख्येयं गाथाद्वयदिदं पेळदपर :--

विगुणणव चारि अर्ट्ट मिच्छतिये अयद्वउप्च चालीसं । तिस्र उवसमगे संते चउवीसा होति पत्तेयं ॥३६१॥ चउछक्कदि चउअट्टं चउ छक्क य होति सत्तदाणाणि । आउगवंधावंधे अजोगिअंते तदो मंगं ॥३६२॥

हिंगुणनं चतुरष्टौ निम्यादृष्टि त्रिके असंयतचतुर्वु चस्वारिशत् त्रिचूपशमकेबूपशांते च चतुर्विदातिक्भेवंति प्रत्येकं ॥

चतुःबद्∌ित चतुरष्टी चतुः बद् च भवंति सत्यस्थानानि। बायुव्यंबाऽवंभे अयोग्यंते १० ततो भंगः।।

हिंगुण नव मिथ्यादृष्टियोळ् अष्टावझ स्थानंगळप्पुत्त । बतुःसासावनगुणस्थानवोळ् नास्कु सरवस्थानंगळपुत्त । अध्यौ मिथ्यगुणस्थानवोळेंटु सत्यस्थानंगळपुत्त । असंयतबतुर्ध् बत्यारिञ्ञत् असंयतावि नास्कु गुणस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नास्वत्त् नास्वत्त् सत्यस्थानंगळपुत्त । त्रियुश्चामकेषूप-झति च अपूर्व्यंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायरं च सूवत्रमुश्चामकरोळपुष्यान्तकथायनोळं प्रत्येकं १५ बतुष्टिव्यतिः प्रत्येकमिष्यत्तास्कु इप्यत् नास्कु सत्यस्थानंगळपुत्र । बतुःकपकश्रेणियोळपुळं-

प्रकृतयोऽपि ज्ञातव्याः । अव गुणस्थानेषु स्थानसंख्या गाथाद्वयेनाह-

मिच्यावृष्टी सत्तवस्थानाम्यष्टावरा, सासादने चत्वारि, मिश्रेंड्टी, असंयतादिवु चतुर्च प्रत्येकं चत्वारिशत्,

वियैषायु दो, तथा नरकायु तियैषायु, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ये छह जानना। 'च' शब्दसे धपकश्रेणीर्मे 'दस य दुने' इत्यादि पुत्रोंक प्रकारसे घटायी गयीं प्रकृतियौ जानना॥३६१॥

आगे गुणस्थानोंमें स्थानोंकी संख्या दो गाथाओंके द्वारा कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें सरवस्थान अठारह, सासादनमें चार, मिश्रमें आठ, असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें त्रत्येकमें चाळीस, उपराम श्रेणीके तीन गुणस्थानोंमें तथा उपरान्त कषायमें

१. व तान्यापूर्वन्भावन्यविवक्षायामयोग्यंतगुणस्यानेषु सत्त्वस्यानान्याह ।

करवनोळ् नात्कु सस्वस्थानंगळपुषु । बद्कृति अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोळ् घृष्वतारु सस्वस्थानंगळपुषु । बतुः सुक्तसापरायगुणस्थानदोळ् नात्कु सत्वस्थानंगळपुषु । अन्दो क्षीणकथायगुणस्थानदोळ् नात्कु सत्वस्थानंगळपुषु । बतुः सयोगकेबलिगुणस्थानदोळ् नात्कु सत्यस्थानंगळपुषु । बतुः सयोगकेबलिगुणस्थानदोळ् नात्कु सत्यस्थानंगळपुषु । बतुः स्थोगकेबलिगुणस्थानदोळ् सत्यस्थानंगळपुष्ठवेथाऽवंथविवक्षयोळयोगि-भवेति सत्यस्थानानि अयोगिगुणस्थानंगळोळ् सत्यस्थानंगळ संख्ये पेळत्यदृदृदु । ततो भंगः अस्लिव बळिकस्या पेळव सत्यस्थानंगळगे भंगसंख्ये पेळत्यवदृ

> पण्णास बार छक्कदि बीससयं अहुदाल दुसु तालं । अहबीसा बासझी अहचलुबीसा य अहू चल अहा ॥३६४॥

पंचाशत् द्वादश बद्कृति विशास्त्रुत्तरशतमध्य बत्यारिशद्वंयोश्वस्वारिशदशाविशतिद्वीषष्टि-१॰ रष्ट चतरुत्तरीवशतिदवाष्ट्रचतुरश्चो ॥

पंचाशत् मिष्यादृष्टियोळ्यबिने दु स्वानंगळगय्बन् भंगंगळपुत्रु । द्वावश सासावनन नात्कुं स्थानंगळो पन्नेरहु भंगं गळपुत्रु । व्हकृति मिश्रमें दु स्वानंगळपु वट्टां इत्रहरू भंगं गळपुत्रु । विश्वस्तु । स्वारहु- चरशतं असंयतन नात्वस्तुं स्वानंगळो नूरित्यन् भंगंगळपुत्रु । अष्टवस्वारिशत् वेशसंयतन नात्वस्तुं सत्वस्यानंगळो नात्वस्तं हु भंगंगळपुत्रु । द्वयोश्वस्वार्गराज्य प्रसत्ताप्रमत्तरुगळ नात्वस्तं नात्वस्तं हु भंगंगळपुत्रु । द्वयोश्वस्वार्गराज्य प्रसत्ताप्रमत्तरुगळ नात्वस्तं नात्वस्तं सत्वस्यानंगळगं नात्वस्तं नात्वस्तं भंगंगळपुत्रु । अष्टाविश्वतिः अपूर्वं करणतुभयभेणिय इप्यत्तं दु सर्वार्यक्षाण्यस्तं दु भंगंगळपुत्रु । द्विषटिः अनिवृत्तिकरणनुभयभेणिय अरुवसं स्थानंगळगण्यस्ते ।

त्रियुरवानकेयुरवाति च प्रत्येकं चतुर्विवातिः, श्रयकापूर्वकरणे चत्वारि, व्यतिवृत्तिकरणे वर्दात्रवात्, सूध्वसायराये चत्वारि, श्रीणकवायेऽष्टी, सयोगे चत्वारि, अयोगे वर् । एवनायूर्ववायंत्रविवशायामयोग्यंतगुणस्थानेषु सत्य-स्वानान्युकानि ॥३६२-३६३॥ ततोऽप्रे तेषां अंवसंख्यामाह—

२० मिष्यादृष्टाव शरवानानां भंगाः पंचातत् । सासादनस्य चतुर्णा द्वादय । मिष्यस्याष्टानां चर्तितत् । असंयतस्य चरवारियत् । त्रमत्तस्याप्रमत्तस्य च चरवारियत् च चरवारियत् । त्रमत्तस्याप्रमत्तस्य च चरवारियत् । त्रमतस्याप्रमत्तस्य च चरवारियत् । त्रमतस्याप्रमत्तस्य च चरवारियत् । त्रमतस्याप्रमत्तस्य च चरवारियत् । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति रशिवारियाति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति रशिवारियाति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति रशिवारियाति । त्रमयश्रेष्णपित्र । त्रमयश्रेष्णपित्र । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति रशिवारियाति । त्रमयश्रेष्णपुर्वित् । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याष्टावियति । त्रमयश्रेष्णपुर्वित् । त्रमयश्रेष्णपुर्वित् । त्रमयश्रेष्णपुर्वित् । त्रमयश्रेष्णपुर्वित । त्रमयश्रेष्णपुर्वित । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याप्रमत्ति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्य वर्षावियाति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याप्रमत्ति । त्रमयश्रेष्णपुर्वकरणस्याप्रमत्ति । त्रमयस्य चर्षावियाति । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य । त्रमतस्य

प्रत्येकमें चौचीस सत्त्वस्थान होते हैं। खपकश्रेणीमें अपूर्वकरणमें चार, अनिवृत्तिकरणमें अत्तीस, सूक्ष्म साम्परायमें चार, श्रीणकषावमें आठ, सबोगीमें चार और अयोगीमें छुद्द सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार आयुक्ते बन्ध और अवन्यकी विवक्षामें अयोगी पर्यन्त चौदह गुणस्थानोंमें सत्त्वस्थान कहें।।३६२-३६३।।

आगे इन स्थानोंके भंगोंको संख्या कहते हैं---

मिण्यादृष्टिमें अठारह स्थानोंके पचास संग होते हैं। सासाइनके चार स्थानोंके बारह मंग होते हैं। मिश्रके बाठ स्थानोंके उत्तीस संग होते हैं। असंयतके चाठांस स्थानोंके १० एक सौ बीस संग होते हैं। इससंयतके चाठांस स्थानोंके १० एक सौ बीस संग होते हैं। इससंयतके चाठांस स्थानोंके प्रति होते हैं। दोनों श्रीण्यों सस्वन्यों अप्रमत्तके चाठांस स्थानोंके चाठांस स्थानोंके अप्रमत्तके चाठांस स्थानोंके अप्रमत्तके चाठांस स्थानोंके अप्रमत्तके चाठांस स्थानोंके अप्रमत्तके स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके अप्रमत्तक स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानोंके स्थानो

रहु भंगंगळपुत्रु । अष्टाविगतिः सुक्सतीपरायनुभयत्रेणिय इप्पत्तं दु सरबस्थानंगळ्गप्पत्ते दु भंगंगळपुत्रु । बतुविश्वतिः उपश्चांतकषायन इप्पत्तनात्कुं सत्वस्थानंगळ्गप्पत्तनात्कुं भंगंगळपुत्रु । अष्ट क्षीणकषायने दुं सत्वस्थानंगळगे दु भंगंगळपूत्रु । बतुःसयोगिकेबछिय नात्कुं सत्वस्थानंगळगे नात्कुं भंगंगळपुत्रु । अष्टौ अयोगिकेबछिय आर्थ सत्वस्थानंगळगे दुं भंगंगळपुत्रु । संबुष्टिः—

| *      | मि | सा | मि | व   | वे | ঘ  | व  | वपू  | वनि   | 퓢    | ਰ  | क्ती | स | अ |
|--------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|------|----|------|---|---|
| स्थानं | 26 | 8  | 6  | 80  | 80 | So | 80 | २४।४ | २४।३६ | २४।४ | २४ | 6    | ૪ | Ę |
| भंग:   | 40 | १२ | ३६ | १२० | 86 | 80 | 80 | २८   | ६२    | 24   | 28 | 6    | 8 | 6 |

अनंतरं मिण्यादृष्टियोळु पविनें दुं स्थानंगळगे प्रकृतिसंख्येयनायुष्यंथावंथविवक्षीयवं पेळदपरः :--

> दुतिछस्सत्तद्वणवेक्करसं सत्तरसमृणवीसमिगिवीसं । हीणा सन्वे सत्ता मिन्छे बद्धाउगिदरमेगणं ॥३६५॥

द्वित्रषट्सप्राष्टनवैकादशसप्रवजैकान्नविकारयेकविद्यतिहीनाः । सर्व्वसस्वानि मिन्धार्षुष्टी बद्धायुषीतरस्मिनकोनं ॥

बढापुषि मिष्यापृष्टी बढायुष्यनस्य मिष्यापृष्टियोज् दिहीन त्रिहीन बह्दीन सप्तहीनाष्ट-होन नवहीनेकादशहीन सप्तवशहोनेकान्नीवशतिहीनेकविशक्तिहीनसध्यप्रकृतिसस्वमागृतं विरक् सत्वस्थानंगळ् युप् १०। अबढायुष्यनोज् मत्तो बो द्व प्रकृतिहोनमागुत्तं विरक् सस्वस्थानंगळब्

बद्धायुक्के मिव्यादृष्टी द्वित्रिषद्ससाष्टनवैकादशसप्तदशैकान्नविशितिकः पृष्टहीने सत्त्वे स्वानानि दश ।

साठ स्थानोंके बासठ भंग होते हैं। होनों श्रेणीसम्बन्धी सृक्सशान्परायके अठाईस स्थानोंके अठाईस भंग होते हैं। बपशान्तकवायके चौबीस स्थानोंके चौबीस भंग होते हैं। श्लीणकपाय-के आठ स्थानोंके आठ भंग होते हैं। स्थोगकेवधीके चार स्थानोंके चार भंग होते हैं। अथोगकेवखीके छह स्थानोंके आठ भंग होते हैं। १६५८।

आगे मिध्यादृष्टिमें अठारह स्थानोंकी प्रकृति संख्यामें आयुके बन्ध और अवन्धकी विवक्षापर्वक कहते हैं—

जिसके आगामी आयुका बन्ध हुआ है उसे बद्धापु कहते हैं और जिसके आगामी अन्युका बन्ध नहीं हुआ वसे अबद्धायु कहते हैं। बद्धायु मिध्यादृष्टिके सब सत्वरूप एक सौ २५ अब्दालीस प्रकृतियोंमें से दो प्रकृति होन पहला स्थान है। इसी प्रकार द्वितीयादि स्थान कमसे तीन, छह, सात, आठ, नौ, ग्यारह, सतरह, बन्नीस और इक्कीस प्रकृति हीन होते हैं। पत् १०। अंतुं कूडि सत्वस्थानंगळिप्पत्तरोळ् वुनवक्तस्थानद्वयमं कळेडु दोष सत्वस्थानंगळ् पविनेटप्पत्व। संदर्ष्टिः—

|                   | . 0 | 10  | 10  | . 0 | 10       | . 0      | 0      | 0        | 0        | 0       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                   | 2   | 3   | Ę   | 9   | 6        | 9        | 88     | 80       | १९       | 28      |
| बबद्धायुष्क मि० ८ | १४६ | 884 | १४२ | 288 | १४०<br>५ | १३९<br>५ | १<br>१ | १३१<br>१ | १२९      | १२७     |
| अबद्धायुष्क मि०   | १४५ | 688 | १४१ | १४० | १३९      | १३८      | १३६    | 0₹\$     | १२९      | १२७     |
| ¥                 | 8   | 8   | 8   | R   | 8        | Х        | 8      | 2        | पुनरुक्त | पुनरक्त |

इल्लि द्विज्याविहीन प्रकृतिगळं गायाद्वयविवं पेळवपरः--

तिस्याउगदेवाउगमण्णदराउगदुगं तहा तिस्यं। देवतिस्याउगदियाहारचउककं तु छन्चेदे ॥३६६॥ आउदुगद्वारतित्यं सम्मं मिस्सं च तह य देवदुगं। णारयछककं च तहा णराउउन्चं च मणुवदुगं॥३६७॥

तिवर्यगायुद्देवायुरन्यतरायुद्धिकं तथा तीरर्थं। वैवतिव्यंगायुःसहिताहारचतुष्कं तु षट् चैताः।।

१० वायुर्देयाहारतीत्यं सम्प्रक्तवं मिश्रं च तथा च वेवद्विकं । नारकवट्कं च तथा नरापुरक्वं च मानवदिकं ॥

तिर्व्यगायुष्यमुं देवायुष्यम्भे वेरधुं अन्यतरायुर्विकमुं तीरवेवम् सूत्रं देवायुष्यमुं तिर्वयग-युष्यमुमाहारचतुष्टयमे बारं, अन्यतरायुर्वयं तीरवेमाहारचतुष्टयमे बेळुं सम्बन्धवःश्रकृतिसहित-सप्ये दुं मिश्रप्रकृतिसहितमप्यो भन् देवदिकसहितमप्य पन्नो'दुं नारकदर्कसहितमप्य पदिनेळु

तिर्यग्देवायुषी अन्यतरायुषी तीर्यं चेति देवतिर्यगायुषी आहारकचतुष्कं चेति अन्यतरायुषी तीर्यमाहा-

ये दस स्थान तो बद्धायुके हैं। अबद्धायुके इनमें-से एक-एक अधिक प्रकृति होन स्थान होते हैं यह भी दस होते हैं। इस प्रकार बीस स्थानोंभें-से दो पुनकक स्थान घटानेपर सिध्यादृष्टिमें २० सब अठारह स्थान होते हैं॥३६५॥

आगे घटायी गयी प्रकृतियोंके नाम कहते हैं-

किसी जीव के तियंचायु-देवायुके विना एक सौ छियाछीसका सत्त्व होता है। किसीके सुज्यमान बध्यमान दो आयुके विना कोई दो आयु और तीर्थंकरके विना एक सौ पैताछीस-

१५ अबद्धायुक्ते पुनरेकैकस्मिन् होने दश । एवं विश्वतिस्थानेषु पुनक्कद्धयेऽपनीतेऽष्टादश अवंति ॥३६५॥ वैरः अपनीतप्रकृतीर्गाधाद्वयेनाह्—

१. आहारकशरीरबंधनसंघात अंगोपांगमं व । २. व ताः हीनप्र ।

नराषुष्ययुगुक्वेगाँत्रमुं सहितमागि हतो अन् मनुष्यद्विकसहितमाविष्यतो द्व रहितमाव सर्वसंसव प्रकृतिगळ् सत्वस्यानमक्कृमंतु बढायुष्यनोळ् सत्वस्यानंगळु पत्तु १०। अवढायुष्यनोळ् भुज्यमा-नायुष्यमो वे सत्वमपुवरित्ता पत्तुं स्वानंगळ प्रकृतिगळोळो वो वायुष्यमं कळेदु शेषप्रकृतिगळ सत्वस्यानंगळु पत्तुं १०। अतिष्यतुं सत्वस्यानंगळेळु पुत्तकस्यानंगळ युदे पेळल्पड्ववर्व कळेदु शेषस्वस्यानंगळ् पृत्ति ते रेक्ट रवनेयोळ् पेळळ भंगंगळ्यानुः शांदियागि परमगुक्यवेशविद्यं भंगंगळ्यानुः सारियागि परमगुक्यवेशविद्यं भंगंगळ्यानुः पळल्पड्यं त्राम्वळ्यान्यस्य मनुष्य निक्वादृष्ट गृहीतवेदकसम्यस्यस्यनंस्यत्वत्यत्वात्वात्ते केविज्ययोगांतवोळ् वोडशभावनापरिणतं तीत्यंकरपुष्य-वंषमं प्रारंभित्त तोष्यंकरपुष्यानं स्वाच्यानं सार्वायक्ष्यस्य स्वाच्यानं सार्वायक्ष्यस्य स्वाच्यानं विद्यापिति निष्यादृष्टिवावातंगे तिर्यागायुष्यमुं देवायुष्यमुं रहितमाणि

रचतुर्कः चेति, ता एव सम्, सम्यवन्त्रप्रकृत्याच्दौ, पूर्वावश्रप्रकृत्या नव, वेवद्विकेनैकावश, नारकष्ट्केन समय्य, २० नरायुक्ववैयोत्राज्यायेकान्यांविद्यतिः, मनुष्यद्विकेनैकविद्यतिः, तेवामध्यावद्यस्थानानां पंचासवृत्रयाः रचनानुसारेण परमगुक्तये तोनोच्यते —

तत्र करिचत् प्रायद्वनरकायुर्मनृष्यो मिरयार्ट्रेष्टिर्गृहोतबेटकसम्यक्त्योऽसंयतः केवलिद्वयोगांते बोडयाभाव-नामिस्तीर्थवंधं प्रारम्य तस्यकर्मा भूत्वा मरणकाले भुज्यमानायुष्यंतर्मुहुर्तेऽबशिष्टे मिष्यादृष्टिजीतस्तस्य

का सरव होता है। किसीके देवायू, तियंवायू और आहारक चतुष्कके विना एक सी वयाळीसका सरव होता है। किसीके कोई दो आयु, आहारक चतुष्क और तीयंकरके विना एक सी इकताळीसका सरव होता है। किसीके पूर्वोक्त सात और सम्बन्धक मोहनीयके विना एक सी वन्नोयका सरव होता है। किसीके पूर्वोक्त सात आगेर सम्बन्धक मोहनीयके विना एक सी वन्नोळीसका सरव होता है। किसीके पूर्वोक्त नी और देवगित-देवातुपूर्वी विना एक सी वन्नाळीसका सरव होता है। किसीके पूर्वोक्त ग्वाच्य तथा नरकाति, नरकातुपूर्वी, विना एक सी संत्रीयका सरव होता है। किसीके पूर्वोक्त क्यांग्य इन्हें क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य इन क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य इन्हें क्यांग्य इन्हें क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य क्यांग्य

अब इन अठारह स्थानोंके पचास भंग परमगुरुके उपदेशानुसार कहते हैं-

जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है वह मिध्यादृष्टि मनुष्य वेदक सम्यक्तको महण करके असंयत गुणस्थानवर्ती होकर केवली श्रतकेवलीक पासमें सोलह भावनाओं के

१. व देशायुष्यंते । २. व हिः वेदकसम्यन्दृष्टी संयतो मृत्वा । ३. व तत्सत्व सन् मरणे भुँ ।

नूरनात्वतात त्रकृतिसत्वस्थानमक्कु । मित्रो वे भंगमेकं बोर्ड बाव्यमानेतर "यसः" तिर्ध्यममुख्यायु-ध्यनप्य भुज्यमानमनुष्पायुध्यंगसंयतसम्यग्दृष्टिगे तीत्यंबंध्यारंभं नियमविविस्तिकं बोर्ड सित्थयरबंधपारंभया णरा केवळितुगति एंच नियमगुंटप्यृवरिदं । बाव्यमानवेवायुध्यनप्य मनुष्पाठ-संयतावि नात्कुं गुणस्थानवित्तगळ्यं सम्यग्दशंनक्यृतियत्कः । भुज्यमाननारकं बाव्यमानमनुष्यायुध्यं भिष्पायृष्टियत्कने वेशेड वामात्वावेवमानुत्तिरक् बद्धमनुष्पायुध्यं गद्धांनितर्तन्तवर्गतम्युक्त्यायुध्यं निर्मात्वातरणकर्यायमुष्टपुत्-वर्षेत्वमुक्त काल्यमानि भंगमो वे सिद्धमक्कृत्य-मा जोवं नारकनानि पर्य्यामिननेद्यन्तवर्गतम्युक्त्य-कालपर्यंतं निष्पावृष्टियानिकुमबद्धायुष्यतप्युवरिदं । भुज्यमाननरकायुष्यमक्वितरितर्थामनुष्य-वेवायध्यातकः मुद्दं रहितमानि नरं नात्वताद्व प्रकृतिसत्वस्यानवक्कृमित्वो वे भंगं । सहर्षिटः --

तियंग्वेवायुरभावात्यद्वत्वारित्यच्छतं सरवत्यानं भवति । (१) अस्य तु भंगः बध्यमानिर्यमनृष्यायुर्भृज्यमान-१० मनुष्यायुरसंयत्तयोत्त्वीयंवयप्रारंगामानात्, (२) बध्यमान्वेवायुर्भृज्यासंयतादिवतुणौ सन्यय्दर्भनभ्रजुत्य-भावत् । (३) भुज्यमाननारक्वय्यमानमृत्यायुर्वाभिय्यादृष्टिनिर्मित हृतः? वण्मासावद्येषे संभवतीर्यसन्वस्य तदा गर्भावतरणक्त्याणसद्भावत् मिष्यादृष्टित्वायटनाच्यैक एव । स एव जीवो नारको भूरता पर्यातिनिध्यर्थ-सूर्ते मिष्यादृष्टिर्मुखा तिष्ठति तस्याबद्यांपृष्टक्वाद्भुव्यमानायुष्यादितरेवामभावार्यव्यवसारित्यच्यान् सर्वति । वत्रापि भंग एक एव । संदक्तिः—

१५ द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ कर तीर्थंकरकी सत्तावाला होकर मरणकाल आनेपर सुज्यमान आयमें एक अन्तर्मुहुर्त शेष रहनेपर मिध्याद्ष्टि हुआ। उस जीवके तियंचायु और देवायका अभाव होनेसे एक सौ छियालीस प्रकृतिस्वरूप सत्त्व स्थान होता है। यहाँ भंग एक ही होता है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-जिस असंयत सम्यग्दुष्टी मनुष्यने तियं वाय या मन्द्रयायका बन्ध कर लिया है उसके तीर्थं करके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता। २० और जिसने देवायुका बन्ध कर लिया है वह असंयत आदि चार गणस्थानवर्ती मनुष्य सम्यादर्शनसे श्रष्ट होकर मिध्यात्वमें नहीं आता। तथा मुख्यमान नरकायु और वश्यमान मनुष्याय मिध्यादृष्टि नहीं होता क्योंकि जिसके तीर्थंकरकी सत्ता है ऐसा नारकी नरकायके छह मास शेष रहनेपर उसका गर्भावतरण कल्याणक होता है तब वह सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यादष्टि नहीं होता। अतः एक सौ छियाछीसके सत्वमें मुख्यमान मनुष्याय वध्य-२५ मान नरकाय यह एक ही मंग होता है। तथा अबद्धायके मुख्यमान एक आयुका सत्त्वके सिवाय अन्य आयुका सत्त्व सम्भव नहीं है अतः देवायु, मनुष्यायु, तिर्यचायुके विना एक सी र्वेतालीसका सत्त्वस्थान होता है। उसमें भी मुज्यमान नरकाय यह एक ही भंग होता है। क्योंकि वही मुख्यमान नरकायु तथा तीर्थंकरकी सत्तावाला मनुष्य जब मरकर नरकरें चत्पन्त होता है तब उसके निर्वृत्यपर्याप्तक अवस्थामें एक अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त मिध्यादृष्टिपना ३० रहता है। उस अवस्थामें अवद्वाय होनेसे मुख्यमान एक नरकायके सत्त्वके सिवाय अन्य तीन आयुका सत्तव न होनेसे एक सी पैताङीसका सत्तव होता है, अन्यके नहीं होता।

वद्यतिर्यंग्मनुष्यायुष्यदोलु तीर्त्यंसस्यं बोरेकोल्लरॅंडुम्ंदे तावे पेल्वपरप्यूदरिदमिल्लियुमदे तारायं ।
 व हिस्सा मावावेकमंगमेव । स एव जीवो।



मत्तं द्वितीयबध्यमानापुस्थानबोज् चतुर्गितगळ विविज्ञित भुज्यमानबध्यमानापुद्वं यमल्ल-वितरायुर्ज्ञयम् तीर्त्यंषुप्तितु मुर्व रहितमागि नूरताल्वतस्त्र प्रकृतिसस्वस्थानबोज् पन्नेरब् भंगंगळप्य-वद्दे ते वेहे भुज्यमानतारकं बध्यमानतिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंग बध्यमानतिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंगं बध्यमानमानुष्ठ्यापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंगं बध्यमानविद्यापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंगं बध्यमानतस्यापुष्पतु १। भुज्यमानतिस्यंगं बध्यमानतिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमानमुद्यं बध्यमानतस्यापुष्पतु १। भुज्यमानमुद्यं बध्यमानतिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमान-मनुष्यं वध्यमाननत्त्रपतु १। भुज्यमानमुद्यं बध्यमानतेष्ठापुष्पतु १। भुज्यमानतेष्यं बध्यमानिस्यंगापुष्पतु १। भुज्यमानस्य

| बध्यमान  | ति |    |    |    | _  |    |   |   |   |   |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|
| भुज्यमान | ना | ना | ति | ति | ति | ति | म | म | म | म | वे | बे |

| ia | 1888  |
|----|-------|
| 1  | 1.    |
| L  | 1 4   |
| अ  | 1884  |
|    | 1,11, |
| 1  | 1.5   |

पुनः द्वितीयं बध्यमानायुःस्वानं चतुर्गतिबिचित्ततभुज्यमानवध्यमानायुर्देशाच्छेरायुर्दयतीर्योभावा-त्यंचरद्वारिशच्छतप्रकृतिकः । तत्र भंगाः भुज्यमानतारकबध्यमानतिर्द्यमायुः १ भुज्यमानतिर्द्यमध्यमानमनुष्यायुः १० २ भुज्यमानतिर्द्यमध्यमानमनुष्यायुः १ भुज्यमानतिर्द्यमध्यमानतिर्द्यमध्यमानतिर्द्यमध्यमानमनुष्यायुः ५ भुज्यमानतिर्द्यमध्यमानमनुष्यायुः ५ भुज्यमानतिर्द्यमध्यमाननिर्द्यम् । ५ भुज्यमानतिर्द्यम् । ५ भुज्यमानतिर्द्यमानमनुष्यायुः ५ भुज्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यम् मनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमानमनुष्यमाननेष्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमाननमुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमानमनुष्यमाननेष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमाननमुष्यमाननेष्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमाननेष्यमाननेष्यमानमनेष्यमानमनुष्यम् । ५ भुज्यमाननेष्यमानमनुष्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमाननिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमननन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमनन्तिर्यमानमननन्तिर्यमानमननन्तिर्यमानमनन्तिर्यमा

बद्धापुका दूसरा स्थान चारों आयुऑमें से मुख्यमान और बण्यमान दो आयुके सिवाय १५ होष दो आयु और तीर्थंकर इन तीनके बिना पक सो तैतालीस प्रकृतियों के सरक्तर होता है। वहाँ वारह भंग इस प्रकृत हैं—१ कुण्यमान तरकायु वध्यमान तिर्थंचायु, २ मुख्यमान तिर्थंचायु वध्यमान तरकायु, १ मुख्यमान तिर्थंचायु वध्यमान त्राच्यायु वध्यमान त्राचं व्याच्यायु वध्यमान त्राचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान त्राचं वध्यमान त्राचं व्याचं वध्यमान व्याचं व्याचं वध्यमान व्याचं वध्यमान व्याचं व्याचं वध्यमान व्याचं व्याचं वध्यमान व्याचं वध्यमान व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याचं व्याच

ई हादक भंगंगळोजू भुज्यमानतिर्धंगाषुष्यमुं बच्यमानतिर्धंगापुष्यभंगमुं भुज्यमानमनुष्यापुष्यं बच्यमानसनुष्यायुष्यभंगमुमिवरद्दं पुनरुक्तभंगंगज्ञ । भुज्यमानतिर्धंचं बच्यमाननरकायुष्यमुं १। भुज्यमानमनुष्यं बच्यमाननरकायुष्यमुं १। भुज्यमानमनुष्यं बच्यमानतिर्धंगाः
पृष्यमु १। भुज्यमानवर्षः बच्यमानतिर्धंगापुष्यनुं १। भुज्यमानवर्षः बच्यमानतिर्धंगापुष्यनुं १। भुज्यमानवर्षः वष्यमुज्यापुष्यनु १
५ सितस्तुं भंगंगज्ञः समंगज्ञः। पुनरुक्तसमिविहीनंगज्ञः भंगंगज्ञःपुवरिदं शेषभुज्यमाननारकं
बच्यमानतिर्धंगापुष्यनु १। भुज्यमानतिर्धंन बच्यमानविष्यायुष्यनु १। भुज्यमानतिर्धंन बच्यमानविष्यायुष्यनु १। भुज्यमानतिर्धंन बच्यमानवेष्यन् । भुज्यमानमनुष्यं बच्यमानवेष्यन् विष्यायुष्यन् १ भुज्यमानमनुष्यं बच्यमानवेष्यन्तिः

| बध्यमान  | ति | म  | म  | वे | दे |
|----------|----|----|----|----|----|
| भुज्यमान | ना | ना | ति | ति | म  |

|          | 2  | 2  | 0  | 0  | 8  | 8  | 0  |    | 0 | ٤ | •  | ۰ |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|
| बध्यमा.  | ति | म  | ना | ति | Ħ  | दे | ना | ति | म | à | ति | म |
| भुज्यमा. | ना | ना | ति | ति | वि | ति | 4  | Ħ. | म | म | दे | à |

एतेषु भुज्यमानबध्यमानितयंगायुभुज्यमानबध्यमानमन्ष्यायुषोः पुनन्कत्त्वात् भुज्यमानवियंगाय्यमान-रे॰ नरकायुः १-भुज्यमानमनुष्यव्ययमानगरकायुः २-भुज्यमानमनुष्यव्ययमानित्यंगायुः ३-भुज्यमानवेवनध्यमान-वियंगायुः ४-मुज्यमानवेवनध्यमानमनुष्यायुषां समत्वाच्च शेषाः पंचैव ग्राह्माः। स्टिष्टिः—

| बच्य  | ति | 4  | म  | दे | दे       |
|-------|----|----|----|----|----------|
| भुज्य | ना | ना | fa | वि | <b>म</b> |

इस प्रकार बारह भँग होते हैं। इनमें-से युःच्यमान विवेषायु बच्यमान निवेषायु तथा सुज्यमान मनुष्यायु बच्यमान मनुष्यायु वे दो भँग पुनरुक्त हैं क्योंकि दोनों अंगोंमें युःच्यमान अरि बच्यमान मनुष्यायु के दो भँग पुनरुक्त हैं क्योंकि दोनों अंगोंमें युःच्यमान अरि बच्यमान प्रकायु क्यमान तरकायु व्यवस्थान नरकायु क्यमान तरकायु व्यवसान नरकायु क्यामान तरकायु क्यामान तरकायु क्यामान तरकायु क्यामान सनुष्यायु क्यामान मनुष्यायु क्यामान नरकायु क्यामान मनुष्यायु क्यमान मनुष्यायु क्यामान सनुष्यायु क्यामान सन्यायु क्यामान

वाष्यमान द्वितीयसरवस्थानवोळु अवध्यायुष्यनं कुवतु विविक्ततायुष्यमो व कळेडु नूर नाल्वत्तनाल्कु प्रकृतिसरवस्थानवके भुज्यमाननारकतिर्ध्यममुख्यवेवनुमं व नाल्कुं भंगंगळपु-विल्ल प्रत्येकमितरायुष्ट्रवयमुं तीर्थ्यमुं रहितमागि नूर नाल्वत्तनाल्कु प्रकृतिसरवस्थानमक्कुं। संपृष्टि:—

| बध्यमान  | १४५  |
|----------|------|
| 1        | 4    |
| अबध्यमान | \$88 |
|          | ×    |

त्तीयबध्यमानायुःस्थानबोळ् स्वामियप् निध्यादृष्टिकीवं मुननमप्रमत्तगुणस्थानमं पे पोद्दियाहारक चतुष्टयमनुराज्जिसदे सत्वरहितं नेणऽप्रमत्तगुणस्थानमं पोहिबोनाहारकचतुष्टय-मनुपाज्जिति कर्माददं निष्यादृष्टियागियाहारकचतुष्टयमनुद्धं त्लनमं माजितस्यत्वरहितजीवं नेण् मनुष्यं बद्धनरकायुष्यं गृहोतवेव स्वस्थवस्थनसंयत्तसम्यग्दण्टिकेविलिद्योपोतबोळ् वोडशभावना-परिणतं तीर्थंकरपुष्यवंचमं प्रारंभिति तीर्थंकर सत्कर्मनागि मरणकालबोळ् भुज्यमानमनुष्यायुष्य-मंतस्युहर्तमात्रावशेषमागुत्तिरल् द्वितीयावितृतीयपृत्त्वियपृत्तियप्रतं जिगमिषुनिष्यादृष्टियागि वित्तप- १०

्र तदबम्यमानायुःस्थानं तबेकं बद्धायुविना चतुरवत्यारिशाश्वतप्रकृतिकं । तस्य अंगाश्वतुर्गतिमुज्यमाना-युभॅबाच्चत्वारः । संदृष्टिः—

कविचनिमय्यादृष्टिः आगप्रमस्यगुणस्यानं गत्याऽनुषाक्रिताहुगरुकव्युष्टयतया तदसस्योऽयया वराण्यं क्रमेण मिष्यादृष्टिम्तृँत्वोद्वित्य तदसर्वः सन् मनुष्यो बद्धनरकावृर्णृहीतवेषकसम्यक्त्योऽसंयतः केविश्वद्रयोगीते पोडस-मावनाभिस्तीर्यंकरयुग्यवंधं प्रारम्य तत्सकर्मा भृत्या मरणे भृज्यमानायुष्यंतर्यूहूर्तेऽवशिष्टे द्वितीयतृतीयपृष्य्योगी- १५

अबद्धायुके दूसरे स्थानमें एक सी पैतालीसमें से एक बध्यमान आयुकी सता घटानेसे एक सी चवालीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होता है। इसमें मुख्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार भंग जानना।

कोई मिध्यावृष्टि जीव पहले अप्रमत्त गुणस्थानमें गया किन्तु वहाँ उसने आहारक चुण्कका वन्य नहीं किया। अतः उसके आहारक चुण्कका सत्व नहीं है। अथवा अप्रमत्त २० गुणस्थानमें आहारक चुण्कका वन्य करके पीछे मिध्यावृष्टि होकर आहारक चुण्कको वन्य करके पीछे मिध्यावृष्टि होकर आहारक चुण्कको कहेला कर दी। अतः उसके भी आहारक चुण्कको सत्त्व नहीं रहा। ऐसा महुष्य पहले नरकायुका वन्य करके पीछे वेदक सन्यवस्चको प्रहण करके असंयत गुणस्थानवर्ती होकर केवळी मृतकेवळीके निकट सोळह भावनाके हारा तीबकर वन्यका प्रारम्भ करके तीबकर-

१. व अवध्यमानद्वितीयसत्वस्थाने चावडायुष्कं प्रति विवक्षितैकैकायुरभावाच्चतुरवत्वारिशत्कातम् । २५ तःद्वगांक्यत्वारः ।

मिध्यमानिमध्यादृष्टिः स्थात् तस्य तृतीयं बध्यमानायुःस्यानं तिर्यपेवयायुराह्यरुकसुक्कामावाद्वावरवारिः सुध्वतकं भवति । तस्य भंग एक एव बद्धतियंभनुष्यायुष्कयोस्तीयेक्षस्यामावात् । बद्धदेवायुष्के तस्तरवेऽपि सम्यस्यक्रप्युत्यमावाध्य । विद्व मनुष्य एव तत्प्रार्ट्मः हेवायः कर्षः स्यान्यस्याप्रभ्युतासम्यस्यक्रप्रप्रयानाच्य । विद्व मनुष्य एव तत्प्रार्ट्मः देवानास्कायंतर्शन् तत्वदं सः कर्षः ? सम्यस्याप्रभ्युतास्वत्वतिव्यत्वानं त्रव्यवक्षात्रम्यान्याप्रपद्धितिवित तिर्यमनृष्यादेवायुत्राद्वस्यान्यस्याप्रभ्याप्त्रस्यान्यस्य विद्याप्तर्यक्षात्रम्याप्त्रस्वितिवित तिर्यमनृष्यादेवायुत्राद्वस्य स्वत्वयार्थ्यस्य स्वतारक्ष्मियाद्वदेवेव संभवाद् भंग एकः । संदृष्टिः—

की सत्तासहित हो। तथा भुज्यमान आयुमें अन्तर्महित काल ग्रेष रहनेपर दूसरे-तीसरे नरकमें जानेके योग्य सिध्यादृष्टि हो। उस जीवके तीसरा बद्धापृश्यान तियँचायु, देवायु और आहारक बतुष्क विना एक सी बयाळीस प्रकृतिकप होता है। उसमें भंग एक हो होता है। २० क्योंकि जिसने तियँचायु या मुख्यायुका बन्य कर लिया है उसके तीयँकरका बन्य नहीं होता। और जिसने देवायुका बन्य कर लिया है उसके तीयँकरका सकती है किन्तु वह सम्यवन्त्रसे अष्ट होकर गिथ्यादृष्ट नहीं होता।

शंका—यदि मनुष्य ही तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ करता है तो देव और नारक असंयत सम्यय्दृष्टीके तीर्थंकरका बन्ध कैसे कहा है  ${}^{\circ}$ 

समापान—तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ तो मनुष्यके ही होता है। पीछे यदि सम्यक्त्वसे अष्ट न हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका चत्कृष्ट निरन्तर बन्धकाल अन्तर्मुहुर्त अधिक आठ वर्षहीन दो पूर्व कोटि अधिक तैनीस सागर प्रमाण होनेसे देव नारकी असंयत सम्य-वृष्टीके भी उसका बन्ध सम्यक्ष है।

तीसरा अबद्धायु स्थान तीन आयु और आहारक चतुरक बिना एक सौ इकतालीस

, प्रकृति रूप है क्योंकि इसमें मतुष्यायुका भी सरव नहीं है। सो तीर्यंकरको सत्तावाला मतुष्य जिसने पहले नरकायुका बन्य किया था मिण्यादृष्टि होकर सरण करके दूसरे-तीसरे नरकमें जाकर अपयोग्न अवस्थामें मिण्यादृष्टि ही रहता है। इसके सुज्यमान नरकायु रूप एक ही मंत्रा होता है। चौथा चद्वायुस्थान विवक्षित सुज्यमान बच्चमान आयुक्ते विना होव हो आयु, आहारक चतुष्क और तीर्यंकरका अभाव होनेसे एक सौ इकतालीस प्रकृतिकप होता है।

| बध्यमान  | _   | १४२ |
|----------|-----|-----|
|          | _   |     |
| अबध्यमान | - 1 | 888 |
|          |     | 1 9 |

चतुर्यबध्यमानायृष्यस्थानबोळ् विबक्षितमुख्यमानबध्यमानायुर्वयमल्लबन्यतरायुद्वयपु-माहारकचतुष्ट्यमुं तीर्त्यकरमुं रहितमागि नूर नात्वतो हु प्रकृतिसत्वस्थानबोळ् मुपेळ्व द्वादश भंगाळोळ् पुनक्तसमभंगविहोन पंचभंगाळपु ५ बिल्डियुमबद्धायुष्यानं कुरुत् गतिबतुष्ट्यंगळो -ळितरायुष्ययुमाहारकच गुष्टयमुं तीर्त्यमुरहितमागि नूरनात्वतु प्रकृतिसत्वस्थानबोळ् चतुर्गातिकर भेविंदनं नात्कं भंगाळपुत्र । संदृष्टिः—

| बध्यमान  | 1888 |
|----------|------|
|          | 1 9  |
| अबध्यमान | 880  |
|          | 1 8  |

पंचमबध्यमानायुर्यानदोळ् विवक्षित भुज्यसान बध्यमानायुर्देयसरूरुविस्तरायुर्देयसं आहारकचतुष्ट्यमुं तीरर्थेयुं सन्यक्त्यप्रहातयुर्मिते दु प्रकृतिगळ् रहितमाव नूरनास्वत् प्रकृति-सत्यस्यानदोळेषुं वेळद द्वावसभंगयळोळ् पुनरुक्तसम्बिहोनयंचभंगयळप्य ५ वस्ळि अबद्धायुष्यनं कृरत् गतिचतुष्ट्यंगळोळितरायुक्यसमुमाहारचतुष्टयमुं तीरर्थेमुं सम्यक्तस्वप्रकृतियुर्गिनते भन्

| 4 | १४२    |
|---|--------|
| अ | 1886 1 |
| 1 | 18 1   |

चतुर्यं बच्यमानायुःस्वानं विवक्षितभुज्यमानवस्थानायुभ्यामितरायुर्द्ववाहारचतुरुकतियाँ नावादेकचर्याः १० रिशम्भतकः । तत्र प्रायुक्तद्वरावसंयेषु पुनकक्तसमन्नागिवहाय येच भंगा भवति । तदबद्वायुःस्थानं इतरायुस्त्र-याहारकचतुरुकतीर्याभावाण्वस्थारिशम्भतकः । तत्र चातुर्गतिकभेदायु भंगाश्वस्थारः । संदृष्टि :—

| a | 188  |
|---|------|
|   | ۱ 4  |
| अ | 1880 |
|   | Y    |

पंचमं बध्यमानायुःस्थानं विविधातभुज्यमानबध्यमानायुम्यामितरायुर्दयाहारकचतुकक्तीर्थसम्यवस्यभक्त स्यमायाच्चरवारिशच्छतकं । तत्र प्राग्वद्भंगाः पंच । तदबद्वायुःस्थानं एकान्नवस्यारिशच्छतकं । तत्र

वहीं पूर्वोक्त बारह भंगों में से पुनरुक्त सात मंगोंको छोड़ पाँच भंग होते हैं। चौषा अबद्धापु-स्थान मुख्यमान बिना तीन आयु आहारक चतुष्क तीर्थंकरके बिना एक सौ चाछीस प्रकृति-रूप होता है। उसमें मुख्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार भंग होते हैं।

पाँचवाँ बद्धायुर्धान विवक्षित गुज्यमान बच्यमान आयुके सिवाय शेष दो आयु आहारक चतुष्क, तीर्थकर और सम्यक्त्व मोहनीयका अभाव होनेसे एक सौ चाळीस प्रकृतिकर है। इसमें पूर्वीक बारह भंगोंमें से पाँच भंग होते हैं। पाँचवाँ अबद्धायस्थान प्रकृतिरहितमाव नूरमूवत्तो भन् प्रकृतिसत्वस्थानबोळ् श्रतुग्गीतजरभेवीव नाल्कु भंगगळण्युषु । संबृष्टि:--

| बध्यमान    | 1 880 |
|------------|-------|
|            | 4     |
| व्यवध्यमान | १३९   |
|            | 1 8   |

वण्डवण्यमानस्थानवोळ् विवक्षितभुज्यमानबण्यमानावुद्यमस्व्वितारायुद्धितयमुमाहारक-बतुष्ट्यम् तीत्वेसुं सस्यक्तवप्रकृतित्य मिश्रप्रकृतित्यं वितो भत्तं प्रकृतिसस्वरहितमागि नूर मूक्तो-५ भतु प्रकृतिसस्वस्थानमक्कुमस्वि पुनरुक्तसमिबद्दोनचतुर्गतिसंविध भंगंगळण्ड ५ भप्पुबस्वि बबद्धायुष्यनं कृषत् चतुर्गतिय विवक्षितस्वयमानायुष्यमल्वितरायुस्त्रयमुमाहारकचतुष्टयसुं तीत्वेमुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं मित्रु वज्ञप्रकृतिरहितमागि नूर मूक्तं दु प्रकृतिसस्वस्थान-बोळ् चतुर्गतिकार भेवविदं नास्कृ भंगंगळण्यु । संदृष्टिः—

| बध्यमान  | १३९ |
|----------|-----|
| अबध्यमान | १३८ |
| l        | 8   |

चातुर्गतिकभेदाद्भंगाश्चत्वारः । संदृष्टि--

| व  | 180 |
|----|-----|
|    | 4   |
| 91 | १३९ |
|    | 8   |

षण्डं बच्चमानायुःस्वानं विविध्ततमुज्यमानबच्चमानायुम्यभित्तरायुद्धिकाहारकवतुष्कतार्थसम्बन्धस्यस्विधाः
भावादेकान्वस्वारिशच्छतकं । तत्र प्राग्वद्भंगाः पंच । तदबद्धायुःस्यानमष्ट्रित्रशच्छतकं । तत्र चातुर्गतिकः
मेदादमंगाववस्वारः । संदष्टिः—

| ä | 839<br>4 |
|---|----------|
| थ | १३८      |

पूर्वोक एक सौ चालीसमें से बध्यमान आयुके बिना एक सौ उनवालीस प्रकृतिकर होता है। उसमें चार आयुकी अपेक्षा चार मंग होते हैं।

छठा बद्धांयुरधान विवक्षित सुम्बसान बच्चमान आयुक्ते बिना शेष हो आयु आहारक-चतुष्क, तीर्यकर, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीयका अभाव होनेसे एक सौ बनताळीस प्रकृतिकप है। बसके मंग पूर्ववत् पाँच हैं। छठा अबद्धाय स्थान पूर्वोक्त एक सौ बनताळीसमें-से बच्चमान आयु बिना एक सौ अनुकीस प्रकृतिकप है। मंग चार आयुक्ती अपेक्षा चार

सप्तमबञ्चानायुःस्थानबोळ् वेबद्धिकमनुद्वेद्धलमां माबिबेकेंद्रियविकलअयओवंगे भुज्यमात-तिब्यंगायुम्बंध्यमानमनुष्यायुध्यमुमस्लवितरनारकवेबार्गृद्धतयमुभाहारकचतुष्ट्यमुं तीर्थयुं तीर्थयुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिलप्रकृतियुं वेबद्धिकमुं जिनु पन्नो बु प्रकृतिरहितमाणि नूर मुक्तेलु प्रकृति-सत्वस्थानवोळ् भुज्यमानेकेंद्रियविकलअयविजिष्टतिस्येगायुष्यं बच्यमानतिस्यंगायुष्यं भुज्यमान-तिस्यंगायुष्यं बच्यमानमनुख्यायुष्यमुं वेर्द्धं भंगानळोळ् युनरुक्तमंभा कळेबोडो बे भंगमक्कु- ५ मस्लि अबद्धायुष्यंगे विक्रासत्वभुज्यमानायुष्यमस्लवितरायुष्ट्रप्रसुमाहारकचतुष्ट्यमुं तीर्थयुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं वेबद्धिकमुमंतु पन्नेरबु प्रकृतिरहितमाणि नूरमुवताच प्रकृतिसत्व-स्थानबोळ: :—

> उन्बेन्स्हिदेवेदुनै विदियपदे चारि अंगया एवं । सपदे पढमो विदियो सो चैव णरेसु उप्पण्णे ॥३६८॥ बेगुन्बङ्ग्य रहिदे पंचिदियतिरियजादिसुबवण्णे । सुरछन्बंचे तदियो णरेसु तन्बंधणे तुरियो ॥३६९॥

उद्देरलनमं वेबद्विकनकं माडिवेकेंद्रियविकलत्रयमिध्यादृष्टिय द्वितीयववमप्य अबद्धायुध्यस्या-नवीळु ई प्रकारिविवं नारकु अंगंगळप्युवाव प्रकारिविक्षं वोडे वेबद्विकमदुद्वेरलनमं प्राडिवेकेंद्विय-विकलत्रय अववोळु प्रथम अंगमककुमा जीवं मनुष्यनागि पृष्टि अवस्यांत्रकालबोळु "ओराळे वा १५ मिस्से ण हि सुरिविरथाउहारिण्रयदुगं । मिच्छवुगे वेबच्क तित्यं ण हि अविरवे अस्यि ॥

एंब नियमगुंटणुर्वारदमा मिध्यावृष्टि मुरचनुष्कमं कट्टनणुर्वारदमल्लि द्वितीयमंगमच्कुमे-क'बोडे संस्यैकत्वग्रुं प्रकृतिभेदमगुंटण्युर्वारवं वैक्रियिकाष्टकमनुद्वेल्लनमं मादिवंतप्य एकेंद्रियविक-

सप्तर्भ वश्यमानायुःस्वानमुद्रीक्ठतदेवद्विकैकेद्वियिकक्ठनयश्रीकस्य भुज्यमानतियंग्वय्यनाममृत्यायुवी स्यक्त्या नारकदेवायुराहारकदुण्हतीयंहम्यक्त्विश्रदेवद्विकामानास्वानीन्वक्छत्कं । तत्र अंगः भुज्यमानैकेद्वियः २० विक्रकत्रयविश्विद्वियंग्वय्यमानतियंगायुक्कः भुज्यमानतियंग्वय्यमानमनृत्यायुक्कदेवति द्वयोः पुनक्कमैकं विनैकः ॥ ३६६—३६७ ॥

होते हैं। सातवाँ बद्धायस्थान जिनके देवद्विककी उद्घेजना हुई है ऐसे एकेन्द्रिय विकर्जेन्द्रिय जीवाँके मुख्यमान तिर्थंवायु बम्यमान मनुष्यायु बिना होच देवायु नरकायु आहारक चतुष्क, तीर्थंकर, सम्यवस्थ मोहनीय, मिश्र मोहनीय, देवद्विकका अभाव होनेसे एक सैं तीतीस २५ प्रकृतिकर है। वहाँ भेग सुख्यमान एकेन्द्रिय विकर्जेन्द्रिय सम्बन्धो तिर्येचायु बम्यमान तिर्यंवायु तथा सुख्यमान तिर्यंवायु बम्यमान मनुष्वायु वे दो होते हैं। डनमें से सुख्यमान तिर्यंवायु तथा सुक्यमान तिर्यंवायु युनठक है। अतः एक ही मंग है।।१६६–१६७।

१. विश्विक संबर्धकरवर्म ते दोहे बा. शीचं मनुक्त्मनामि पृष्टि ब्रिक्ट वयस्मीमकाल बोळ् सुरस्तुष्कमं कहुन्युवरि पूर्व्यविक्तव्येरक्तमं मानिव सुरदिक्षक वार्ष्याकृष्टव्यं वृष्टिस्तु । पूर्व्यविक कहुन्य वैक्रियिकद्विक ३० सरसमुंट्युवरिं संब्येक्टसमुंट् । प्रकृतिजेदमं ते योचे ब्रिक्ट विस्पागुष्यं मुग्यमानमित्तिक मनुष्यापुष्यमं क लत्रवजीवं बद्धतिरर्धनागुरुषं वेचेंद्रियतिरर्धग्वातियोज् बंदु पुद्दि वर्ध्याप्तिर्धियं सेळे सुरबद्कमं कद्दुन्तं विरकु नरकद्विकमनागळकट्दुवनत्कनपुर्वारद्धाः क्ष्योकत्वपुं प्रकृतिभेवपुगंद्रप्युर्वारदं तृतीयभंगमक्कु मा वैकियिकाय्द्रकमनुद्रेत्वन्तमं माडियेकेंद्रियविकलत्रयत्रीवं बद्धमनुष्पागुष्यं मनुष्परोज्ज् बंदु पुद्दि पर्ध्यापिष्यियं मेले सुरबद्कमां कट्दुन्तं विरकु संब्यैकत्वमुं प्रकृतिभेवमुग्रुटप्युभ वार्षं चतर्थभंगळकक्कं वित् नात्क भंगमळप्यु । संतिष्टिः :—

| बध्य० |   | १३७<br>१ |
|-------|---|----------|
| अबध्य | , | १३६      |

अष्टमबध्यमानायुःस्यानदोञ्च नारकषर्कमनुद्वेल्लनमं माडिवंतपेकेंद्विपविकलत्रयजीवंगे भुज्यमानतिर्ध्यगायुर्वेष्यमानमनुष्यायुष्य मल्लवितरसुपनारकायुद्धयमुमाहारकचुष्टयमुं तीरर्थसुं

वस्द्वितोवेश्वद्वापुःस्थाने बर्दानवाच्छनकोदिल्यतदेवद्विकस्वैकेदियविक्रक्षमयिक्यापुर्दः तिसम्नेव अवे भंग एकः। पुनस्तस्यिक मनुष्येपुरम्मस्यापयोक्तां मिध्यादृष्टिसारसुर्वे कुरुस्तावंषासु द्वितीयः, संबर्धेकस्य-१० प्रकृतिभयोस्वरमात्रावा । पुनस्तयेव बीकिरकाष्ट्रके उद्देश्यते विजयिक्तात्राव्याप्त्रस्य प्रयादिक्यार सुर्यस्टक्षवेन नरक्षिकस्यावंषासुतीयः। अनुग्येपुरम्मस्य सुरय्टक्षवेव बतुर्वः। एवं बर्द्यारो भंगा अवेति।

सातवाँ अबद्धायुश्यान एक सी छत्तीस प्रकृतिरूप है। जिसके देवडिककी उडेळना हुई है पेसे एकैटिय विकठिट्य मिध्यादृष्टि जीवके उसी पर्यावर्से आहार चत्वक, तीर्थंकर, सम्यवस्व मोहनीय, प्रिश्नाहेनीय, देवगति, देवातृपूर्वी तथा पुश्यमान तिर्येवायु १५ विना शेष तीन आयु इन बारहक विना एक सी छत्तीसका सस्व पावा जाता है। अतः एक भंग तो यह हुआ। पुनः वही देवडिककी उडेळना करनेवाला एकेटियय मिध्यादृष्टि जोव मरकर मनुष्यप्रवासे उत्तरन्त्र कुना। वही अपयोग्न अवस्थामें मिध्यादृष्टि होनेसे प्रत्युक्तका वन्य नहीं होना अतः पुनं के नी और मुख्यमान महण्यायु विना तोना आयु, इस तरह बारह विना एक सी छत्तीसका सत्त्व होता है यह दूसरा भंग है। दोनोंमें २० संक्या समान होते हुए भी प्रकृतिभेद होनेसे भंग है। पुनः जिसके वैक्रियिक अष्टककी उडेळना तुई है ऐसा वही प्रकृतिभ्र या विकठिट्य जीव मरकर पेवेटियूप तिर्यवर्में उत्तरन्त हुआ। वहीं पर्योग्न अवस्थामें देवगति, वैवानुर्यों, विक्रियक ग्रारेत व अंगोपांग, बच्चन, संवात इस ग्रुप्यदक्का बन्ध किया। वहाँ आहारक चुडक, तीर्थंकर, सम्यवस्वगोदिनीय, तरकाति, नरकातुप्या ये नी अध्वस्तान तिर्यवापु विवा ग्रेप तो का आयु इन बारह विना एक सी छत्तीसका सरक पाया जाता है। यह तीसरा भंग है। पुनः वही जीव मरकर सनुष्यवर्यायमें उत्तरन्त्र पाया जाता है। यह तीसरा भंग है। पुनः वही जीव मरकर सनुष्यवर्यायमें उत्तरन्त्र पाया जाता है। यह तीसरा भंग है। पुनः वही जीव मरकर सनुष्यवर्यायमें उत्तरन्त्र

भेदाँदियं ॥ सुरमति पुरमत्यानुपुरुष्यं नैक्रियिक तदंगोगामंत्रमन्त्रंपातरून सुरवट्क । यंवन संपात द्वयशहित नैक्रियिकवट्क मुंपेरल परिमृत्योत्स्मप्रकृतिगळेलु नैक्रियिकवीक्रियिकांगोपानद्वयदोळ्यु नैक्रियिकवंबनसंचात-मंत्रक्मांचि यें बुरस्यं ॥ सम्बन्धस्यक्रितियुं मिश्रप्रकृतियुं वेवडिकम्ं नारकवद्कमृमंतु सप्तदाप्रकृतिसत्वरहितमागि नूरपूव-त्तो दु प्रकृतिसत्वस्थानदोळु भूज्यमानितय्यं बच्यमानितय्यंगायुव्यं भुज्यमानितय्यं बच्यमान-मनुव्यायुव्यनुमं व भंगद्वयदोळु पुनवक्तभंगमनो वं कळेदोडो वे भंगमक्कुमल्ळि अबद्धायुव्यनं कुरुतं भुज्यमानितय्यंगायुव्यमल्लवितरमनुव्यायुव्यं वेदायुव्यं नारकायुव्यमाहारकचनुव्ययं तीर्थं सम्यवव-प्रकृति मिश्रप्रकृति सुरहिक नारकवद्कसुमंतव्यावश्च प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरमूवत् प्रकृतिसत्व-स्थानमक्कुमल्लिः--

> नारकछक्कुव्वेन्स्रे आउगवंधुन्झिदे दुर्भगा हु । इगिविगस्रेसिगिभंगो तम्मि णरे बिदियप्रपण्णे ॥३७०॥

नारकषर्कमनुद्रेहलनमं माडिदेकेंद्वियविकलत्रयज्ञीनंगबद्धायुष्यांरेड्ड् भंगंगळप्येतेरेड्डे-एक विकलत्रयद स्वस्थानदोळो दु भंगमक्कुमा जीवमनुष्यायुष्यमं कट्टि मनुष्यरोळ् बंदु वृद्धि १० तद्भवप्रयमकालदोळु तावन्मात्र प्रकृतिसस्यनप्युदरिदमुं मनुष्याय्ष्यप्रकृति भेदिवदमुं द्वितीय भंगमक्कं। संदर्ष्ट---

संदृष्टि:---

| 4  | 230 |
|----|-----|
|    | 1 8 |
| 84 | १३६ |
| 1  | 1 × |

श्रष्टमे बध्यमानायुःस्थाने नारकषट्के उद्वेडिलते एकेँद्रियविकलत्रयश्रीयस्य भुज्यमानतिर्यव्ययमानमनु-ष्यायुम्प्रीमितरसुरनारकायुराहारकचतुक्ततीर्थसम्बस्यमिश्रयेषद्विकनारकषट्काभावायेकवित्रवस्थ्यते भंगः भुज्य- १५ मानबच्यमानतिर्येगायुक्तभुज्यमानतिर्ययक्यमानमनुष्यायुक्तश्चेति भंगदये पुनक्तमेकं स्वस्वेकः॥३६८-३६९॥

हुआ। वहाँ सुरबट्कका बन्ध होनेपर पूर्वोक्त नी और मुख्यमान मतुष्यायु बिना तीन आयु, इस प्रकार बारह बिना एक सी छत्तीसका सत्त्व होता है। यह चीथा भंग है। इस प्रकार चार भंग हुए। यहाँ सब भंगों में संख्या १३६ समान है अतः स्थान एक ही कहा है। और प्रकृति बद्दकोसे चार प्रकार पाये जाते हैं अतः भंग चार कहे हैं।

आठवाँ बद्धापुस्थान नारकपट्ककी डेल्ना होनेपर एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय वजीवके होता है। सो भुज्यमान सिर्यवाय बस्थमान मतुष्याय विचा देव नतक हो आयु, आहारक खुक्क, तीखंर, सम्यवस्थाने होने ये भिक्रमोहनीय, भिक्रमोहनीय, देवानुपूर्वी, नरकाति, नरकातु-प्रकातु-प्रक्षातु नरकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्यात्-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रक्ति-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रक्ष-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रकातु-प्रका

आठवाँ अबद्धायुस्थान एक सौ तीस प्रकृतिरूप है। चसमें दो भंग हैं। नारफयट्ककी चढेळना किये एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीवके तिर्यचायु बिना तीन आयु तथा आहारक चतुष्क

|          | 1838 |
|----------|------|
| बध्यमान  | 1 8  |
|          | 1830 |
| असध्यमान | 1 3  |

उच्चेगांत्रमनुद्धेल्लनमं माडिव तेजस्कायिकवायुकायिकजीवंगळ नवमबद्धायुक्यसत्व-स्थानवोज् भुज्यमानतेजस्काय वायुकाय विकिन्दित्यंगायुक्यमुं बच्यमानतिव्यंगायुक्यमुमस्विदित्यः नारकमनुष्यवेवायुस्त्रतयपुमाहारकचनुष्यम् तीर्थ्यं सम्यक्ष्यप्रकृतियुं निषप्रकृतियुं वेवदिकमु नारकष्यकपुमुच्चेगांत्रमुमं व हतो गल्च प्रकृतिसत्यरिह्तमागि नूरिक्तोभंगल प्रकृतिसत्यस्थान-१ बोळ् भुज्यमानम् बष्टमानम् तिय्याय्यमप्रम् तेजोवायुकायिकजीवंगळ भंगमां देवमकुमदृष्यु पुनवक्तभंगमावाद्यं प्राह्मावदुष्टं। अल्कि अबद्धायुष्यमोळाड्यद्याष्यमोळ पेळ्य सत्यरिहत् प्रकृति-पळ्च हतो भन्न मां जोवनोळ् सत्यरिहतंगळागि नूरिक्योभं प्रकृतिसत्यस्थानमक्ष्यना तेजोवा-यक्कायिकजीवंगळ स्वस्थानभंगभो देवसकृतद्व पनकक्तभंगस्थिदवापाद्वामक्ष्यः। संदर्शिटः :—

| बध्यमान | १२९             |
|---------|-----------------|
| अबध्यमा | १२९<br>पुनरुक्त |

तदबढायुःस्वाने निशन्छतके भंगः, नारकपदकोहेल्कितैकेंद्रियविकलत्रयाजीके एकः । तु-पुनस्तस्मिन्नेव रै॰ जीवे मन्द्रोवस्यन्ते प्रथमकाले द्वितोयः । एवं द्वी भंगी सल स्कटं मन्द्र्यायुषो भेदात् । संदृष्टिः—

चन्वेनीत्रोहेरिकततेत्रोत्रोताकाधिकवोनेत्रमं बद्धायुःस्वानं त्यकाविशिष्टभुज्यमानकध्यमानितर्यनायुम्याँ-मितरायुक्तवाहारकवरुष्टायीसम्पन्नस्वीमयेवदिकनारकपद्कोचनेर्यात्राभावात् एकान्यात्रियस्वस्वतः। सन् भुज्यमानकथमानित्येपायुक्तवेजोवातकविकार्या एकः। सोऽश्रं युक्तकोऽपि श्राष्टाः। तदबद्धायुःस्वानमेकान्त-निवाचकक्कं तत्र त्रेजोवात्योः स्वयानमेत्र एकः स माष्टाः युक्तकार्यात् । सर्हाष्टः-

१५ आदि पन्द्रहके बिना एक सौ तीसका सत्य होता है। अतः यह एक मंग हुआ। वही एकेन्द्रिय विकडेन्द्रिय जीव मरकर मनुष्य हुआ। वहीं अपयोप्तकालमें मनुष्यायुके बिना तोन आयु और आहारक चनुष्क आदि पन्द्रहके बिना एक सौ तीसका सत्य पाया जाता है। यह दूसरा मंग हुआ।

नौबाँ बद्धापुरथान रुज्यागेत्रकी रुद्धेलना होनेपर तेजकाय वायुकायमें होता है। सो २० पूर्वोक्त एक सी तीसमें से रुज्यागेत्रका अभाव होनेसे एक सी उनतीस प्रकृतिकर होता है। यहाँ भंग एक भुज्यमान तियंवायु वश्यमान तियंवायु। यह पुनरुक है। किन्तु यहाँ कोई अन्य भंगका प्रकृति व होनेसे हसीको महण किया है। नौबाँ अबद्धापुरथान भी एक सौ उनतीस प्रकृतिकर है। जता बद्धापुरथानके समान होनेसे पुनरुक है। जुतः इसका प्रदूष वही करना। मनुष्यद्विकमनुद्वेल्लनमं मादिव तेंजस्कायिक वातकायिक वोर्वगळ वश्चमबद्धायुध्यसस्यानवोळुक्वेगोर्गमनुद्वेल्लनमं मादिव वोर्वगळये पेळव स्तवरहितप्रकृतिगळु हतो अणुं मनुष्य-द्विकमुं कूष्ठिण्यतो द्व प्रकृतिगळु सस्वरहितमागि नूरिप्पतेळु प्रकृतिसस्वस्थानमस्कृतिल्युं भूज्य-मानमुं वध्यमानमुं तिरुपेरामुष्यमप्प तेजोवायुक्तायिकजीवन स्वस्थानभाभो देयककुमदुवं पुनवस्त-भंतायां व याद्यमस्कुं । बल्कि अबद्धायुध्यनोळा बद्धायुध्यनोळ पेळव विष्यतो द्व प्रकृतिगळ् सस्वरहितमागि नूरिप्पतेळु प्रकृतिसस्वस्थानमस्कृत । तेजोवायुकायिकजीवस्वस्थानभंगमो वे-यक्कुगदुवं पुनवक्त भंगमवाद्यस्वकृ । संवृष्टि :—

| 5        |         |
|----------|---------|
| बध्यमान  | १२७     |
|          | 1 8     |
| अबध्यमान | १२७     |
| ·        | पुनकक्त |

ई पेळ्ड सत्यस्थानंगळु पिंडने टरोळं पुनरक्ततमसंगंगळं कळेडु शेषसंगंगळं संख्येयं पेळ्डपरः :—

| 4 | १२९                   |
|---|-----------------------|
| ब | १२९<br>पुन <b>र</b> . |

मनुष्यद्विकोद्वेश्वितवेजोबायुकायिकयोदीयमं बद्धायुःस्यानं तद्दिकेनोच्चैगाँजोद्वेश्वितस्योक्तत्वसप्तस्या- १० माबास्कार्यवादिवाद्यक्षेत्रे त्रकारि मुख्यमानब्वस्यमानिवर्षयायुक्तवेजोबायुकायिकभंग एकः स च पुनक्कोऽपि प्राह्यः। तद्वस्यायुक्तयानं वदेकविव्यत्तिवास्तर्भाववादिकार्यक्षायान्यस्यानं वदेकविव्यत्तिवास्तर्भाववादिकार्यस्यानं वदेकविव्यत्तिवास्तर्भगं एकः, स च चनक्कतत्वाल्यास्यः। संविद्यः---

| बध्य | १२७ |
|------|-----|
| भव   | १२७ |
| qe   | ₹.  |

॥३७०॥ अयोक्ताब्टादशसत्त्वस्थानभंगान् पुनरुक्तसमभंगेम्यः शेषान् संस्थाति-

दसवाँ बद्धायुस्थान मतुष्यद्विककी बढेलना होनेपर तेजकाय वायुकायके जीवके होता है। है। सो पूर्वोक्त एक सौ बनतीसमेंसी मतुष्यगति मतुष्यानुपूर्वकि विना एक सी सत्ताईस् प्रकृतिकप जानना। यहाँ एक ही भंग है। वह पुत्रक्त है फिर भी नाछ है। क्योंकि पूर्व पुनक्तक मां अबद्धायु स्थानमें राभित हो गये थे अत: उनको महण नहीं किया था। यहाँ अबद्धायुस्थानका ही महण नहीं किया है। अत: पुनक्त भंगको महण किया है।

दसनो अनदायुरधान भी उसी प्रकार एक सौ सताईस प्रकृतिरूप है। सो इस बद्धायु- २० स्थान और अबदायुरधानमें संख्या या प्रकृतियोंको लेकर भेद नहीं है। अतः यह स्थान

महण नहीं करना ॥३७०॥

विदिये तुरिये पणगे छट्ठे पंचेव सेसगे एक्कं । बिदिचउपण छस्सत्तयठाणे चत्तारि अझगे दोण्णि ॥३७१॥

, द्वितीये तुरीये पंचमे बच्ठे पंचैव शेवके एकः। द्वितीयचतुर्वं पंचमबध्ठसप्तमस्याने चरवारीऽ-च्टेमे द्वौ ॥

हितीयचतुर्थपंचनषष्ठवद्वायुञ्चतुःसत्वस्यानंगळोळ् प्रत्येकं पंच यंच भंगंगळपुत्रु । शेष-प्रचमतृतीयसप्तमाष्टमनवमवशनस्थानचट्कवोळ् प्रत्येककेकंभंगंमकृतवद्वायुःसरवस्थानंगळेंट-रोळ् हितीयचतुर्थपंचमषष्ठसप्तमस्थानंगळ्यरोळ् प्रत्येकं नाल्कु नाल्कु भंगंगळपुवष्टमसत्व-स्यानवोळ् एरब् भंगंगळपुत्रु । शेषप्रथमतृतीयस्थानहयवोळ् प्रत्येकमेकैकंगंगमकृष्मंतु कृडि सत्वस्थानंगळ मिण्यादृष्टियोळ पविने टप्पुवरोळ् भंगंगळ् पंचाशस्त्रीमतंगळपुत्रु ।

अनंतरं सासादनपुणस्थानकोळं मिश्रगुणस्थानकोळं बद्धाबद्धायुष्यरुगळे विविक्षिंसको हु सत्वस्थानगळमनवर भंगगळ संस्थायमं गाथाचनुष्टयविवं पेळवरक:---

> सत्तिगं आसाणे मिस्से तिग सत्त सत्त एयारा । परिहोण सन्वसत्तं बद्धस्सियरस्स एगूणं ॥३७२॥

सप्तत्रिकमासातावने मिश्रे त्रिकसप्तसप्तैकादश । परिहीणसर्व्यंसत्यं बद्धस्येतस्यैरकोनं ॥ १५ सासावनसन्यग्दृष्टियोळ् सप्तत्रकृतिसत्वयुं त्रित्रकृतिसत्वयुं परिहोनसव्यंत्रकृतिसत्वस्यान इयमरुक्तं । मिश्रतोळ् त्रि सप्त सप्त एकादश प्रकृतिसत्वरिहृतसव्यंत्रकृतिसत्वस्थानचतुष्टयमिषु बद्धायुष्यरोळप्युत्त । इतरस्य अबद्धायुष्यंते अवरोळ् प्रत्येकमेकैकप्रकृतिसत्वहोनमवकुमा सासावन-

हितीये बतुर्थे पंचमे पण्डे बहायुष्कमस्त्रस्थाने पंच पंच भंगा भवति । शेषप्रयमन्तीयससमाष्टमनव-मरुश्चानेव्यकेक एव । ब्रख्यापुर्त्यानेषु च हितीरे चतुर्षे पंचमे चष्टे ससमे चरवारच्यरतार, अष्टमे ही, शेषप्रयम-२० तृतीयदारेकः, एवं मिध्यादृष्टी सरस्यानान्यष्टादश । भंगाः पंचाशत् ॥ ३७१ ॥ अय सासादनिमध्योः स्थानभंगतस्यां गाया बतुष्केणाह—

सासादने सप्तिर्हीनं त्रिमिहींनं च सर्वसत्त्वं बद्धायुष्कस्य । मिश्रे त्रिभिः सप्तिभः सप्तिमरेकादश-

पूर्वमें कहे अठारह स्थानोंके पुनसक्त और समान भंगोंके बिना जो भंग कहे हैं चनकी संख्या कहते हैं—

दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे बद्धायुष्क स्थानमें पांच-पाँच भंग होते हैं शेष पहले, तीसरे, सातवें, आठवें, नीवें और दसवें बद्धायुस्थानमें एक-एक भंग होता है। अबद्धायुस्थानमें दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवेंमें चार-चार, आठवेंमें दो, शेष पहले और तीसरेमें एक-एक भंग होता है। इस प्रकार मिच्यादृष्टि गुणस्थानमें स्थान अठारह और भंग पचास होते हैं। 1808।

अगे सासादन और सिल गुणस्थानमें स्थानों और संगोंकी संख्या चार गाथाओं द्वारा कहते हैं—

सासाइनमें बद्धायुष्कके सर्व सत्त्वमें से सात हीन और तीन हीन दो स्थान होते हैं।

### सम्याद्ध्य सम्यागमध्याद्ध्याक सत्वस्थानभंगंगळगे संदृष्टि :---

| बच्य.  | •   | सासावनगे | <b>मि</b> धगे |      |     | ļ    |
|--------|-----|----------|---------------|------|-----|------|
|        | 9   | - 1      | 0             | 0    | 0   | ۰    |
|        | •   | i a i    | 3             | و ا  | હ   | 88   |
| बध्य.  | 888 | 1 884    | 884           | 1886 | 585 | 6 30 |
|        | 4   | 1        | 4             | 9    | ٩   | 4    |
| अबच्य. | 180 | 688      | 588           | 1880 | 880 | 188  |
|        | , × | 2        | · ×           | 8    | 8   | 8    |

सासादनंगे सश्वरहितप्रकृतिगळं पेळदपरः--

तित्थाहारचउककं अण्णदराउगदुगं च सत्तेदे । हारचउककं विजय तिष्णि य केहं समुद्दिद्वं ॥३७३॥

तोत्योहारवतुःकमन्यतरायृद्धिकं च सप्तैतानि । आहारकचतुष्कं विवर्णं त्रीणि च कैश्चित् प समन्दिर्दा ।।

त्रीत्वेषुपाहारकबतुष्टयपुं विविध्यतभुग्यमानबन्धमानायुद्धयस्कवितरायुद्धयम्मेनु एवं प्रक्रात्तगळ् सासावननोळ्सस्वरहितप्रकृतिगळपुत्र । अवरोळाहारकबतुष्टयमुं विज्ञासि तीरपेषु-मितरायुद्धितयपुं पूरे प्रकृतिगळ् सस्वरहिनंगळाहारकबतुष्टयपुं सस्वप्रकृतिगळप्युचे हु केलंबरा-चार्यकाळिब वेळल्वटद्व ॥

मिश्रनोळ सत्वरहितप्रकृतिगळं पेळवपरः :---

तित्थण्णदराउदुगं तिण्णिव अणसहिय तह य सत्तं च । हारचउक्के सहिया ते चेव य होति एयारा ॥३७४॥

तीरबांग्यतरायुद्धिकं त्रोषयप्यानंतानुवंधितहितं। तथा च सप्त च अव्हारकवतुष्केग सहि-तानि तानि चैक भवंग्येकावज्ञ।।

भिश्व होनं भवति । अबदायुष्कस्य पुनरेकैकहोनं भवति ॥ १७२ ॥ सासावनस्य होनप्रकृतीराहः— तीर्पमाहारचतुष्ठयं विवक्तितुमृत्यमानवध्यमानाध्यामितरायुषी चेति समः। तनाहारकचतुष्के चित्रते विसः तचनतुष्कस्यतं तु कैरिचयेवोहिष्टं ॥ १७२ ॥ मित्रस्य ता बाहः—

मिश्रमें तीन, सात, सात और ग्यारहसे हीन चार स्थान होते हैं। अबद्वापृके स्थान बद्धापृके स्थानमें से एक एक वश्यमान आयुसे हीन होते हैं।।३७२॥

सासादनमें घटायी गयी प्रकृतियोंको कहते हैं-

सासादनमें तीर्यंकर, आहारक चतुष्क, मुख्यमान और वध्यमानके बिना क्षेत्र दो आगू इन सातके बिना एक सौ इकताळीस प्रकृतिरूप प्रथम स्थान होता है। इन सातमें आहारक चतुष्कको छोड़ देनेपर तीन प्रकृतिरूपित सुसरास्थान एक सौ पैताळीस रूप होता है। इस एक सौ पैताळीस में जो आहारक चतुष्कको सत्त्व कहा है वह कुछ आचार्योक २५ मतानुसार कहा है। अन्यथा पूर्वेष सासादन गुणस्थानमें आहारकका सत्त्व नहीं कहा है। शिक्श

5-UC

तीरबंपुमन्यतरार्थ्द्रकपुमितु पूरं प्रकृतिगळ्ं मत्तमनंतानुवंधिकषायचतुष्टयं सहितमाणि एळ्ं प्रकृतिगळ् तथा च अहंगे आहारकचनुष्टयवीकन्युमेळ्ं प्रकृतिगळ्मा अनंतानुवंधिकषाय चतुष्टयं सहितमाणि एकावश्च प्रकृतिगळ्ं सत्वरहितमाणि नारकुं सत्वरधानंगळण्यु ॥

अनंतरमा बद्धाबद्धायध्यक्रमळ सत्वस्थानंगळोळ भंगंगळ संख्येयं पेळदपर :-

साणे पण इगि भंगा बद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । मिस्से पण पण भंगा बद्धस्सियरस्स चउ चऊ णेया ॥३७५॥

सासावने पंचेक भंगा बद्धस्येतरस्य चत्वारो हो चैव । मिश्रे पंच पंच भंगा बद्धस्येतरस्य चत्वारज्जत्वारो क्रेयाः ॥

सासावननोज् बद्धाय्य्यंगेदुमों दु भंगंगळप्युव । इतरनप्प अबद्धाय्य्यंग नाल्कुमेरह् १० भंगंगळपुव । सिश्रमोज् बद्धाय्य्यंगळपद्ध भंगंगळपुव । इतरनप्प अबद्धाय्य्यंगे नाल्कु नाल्कु भंगंगळपुव । अदें तें दोडे वेळलपहुगुं । चतुर्गतिय सासावननपुर्वीरदं विवक्षित भुज्यमान बद्धमानापुर्द्धयमल्लवितरायुद्धितयमुं तीर्थमुमाहारकचतुष्टयक चतुष्टयमुमितेज् प्रकृतिगळु रहितमागि नूरनाल्वत्तो दु प्रकृतिसत्वस्यानदोज् मुपेळव चतुर्गतिबद्धायुष्यक्षणळ द्वावत्त भंगंगळोळु पुनच्क समभंगंगळं कळेदु दोष पंच भंगंगळपुत्र । अल्लि अबद्धायुष्यं चतुर्गतिजनपुर्वीर्दं विवक्षित १५ भुज्यमानायुष्यमल्लवितरायुक्त्रित्रयमुं तीर्थमुमाहारकचतुष्टयपुर्मते दुं प्रकृतिगळु सत्वरहितमागि नूरनाल्वत्तु प्रकृतिसत्वस्यानदोळु नाल्कुं गतिय भुज्यमानायुक्ष्युवस्य भेवदिदं नाल्कु भंगंगळपुत्रुवं ।

तीर्थमन्यतरायुषी चेति तिस्रः । ता एव पुनः जनतानुवंधिचतुरुकेण सप्त वा बाहारकचतुर्वकेण सप्त । बामुः पुनः अनेतानुवंधिचतुरुकेणैकादश भवंति ॥ ३७४ ॥ अय तेषु स्वानेषु भंगसंस्थामाह्र—

सासादने भंगाः पंचेको बढायुष्कस्य । इतरस्य चरवारो द्वौ । मिश्रे पंच पंच बढायुष्कस्य । इतरस्य २० चरवारस्वस्तारः । तद्यथा-एकचरवारिवाच्छतप्रकृतिके चतुर्गतिवढायुषां द्वादक्षभंगेषु सम पुनकक्तान्विना पंच

आगे मिश्रगुणस्थानमें घटायी गयी प्रकृतियोंको कहते हैं---

मिश्रमें तीर्थंकर और भुश्यमान बध्यमान बिना दो आयुके एक सौ पैतालीस रूप प्रथम स्थान है। तीन ये और अनत्तातुवत्थी चतुष्क अथवा आहारक चतुष्क बिना एक सौ इकतालीस प्रकृतिरूप दूसरा और तीसरा स्थान है। वथा तीन पूर्वोक्त, चार अनत्तातु-२५ बन्धी और आहारक चतुष्क इन ग्यारक बिना एक सौ सैतीस रूप चतुर्थ स्थान है। ये बह्यायुके स्थान हैं। इनमें एक-एक बध्यमान आयु घटानेपर अबह्यायुके स्थान होते हैं। १३०॥

आगे इनमें भंगोंकी संख्या कहते हैं-

सासादनमें बद्धायुके भंग पाँच और एक होते हैं। अबद्धायुके चार और दो होते हैं। मिश्रमें बद्धायुके पाँच-पाँच भंग होते हैं। अबद्धायुके चार-चार भंग जानना। वह इस २० प्रकार होते हैं—

सासादनमें एक सौ इकतालीस प्रकृतिरूप प्रथम स्थानमें चारों गतिके बद्धायु जीवोंकी

वा सासावन द्वितीयबद्धायुष्य सत्वस्थानवोक् तोत्यंषुमस्यतरायुद्धितयमुमंतु त्रिप्रकृतिगळ् सत्व-रहितमायि नूरनाल्वत्तव्यु प्रकृतिसत्वस्थानमवकुमे विताहारकवतुष्ट्यसत्वमुळ्ळ सासावनतुमोळ-ने वावायर पक्षदोळ् गंगमो देयवकुमवे ते बोडे बद्धदेवायुष्यनुपत्रामसम्यन्दृष्टि आहारकवतुष्ट्य मनप्रमत्तगुणस्थानवोळ्पाजिति बळिक्कं सम्यक्त्यविराधकनावोडिल्ळ्यो हे गंगमवकुमा अबद्धा-युष्यनोळ् भुज्यमानमनुष्यायुष्यनुपत्रमसम्यन्दृष्टि आहारकवतुष्ट्यमनुप्राजिति अनंतानुविध-कषायोदयविदं सासावननाडोळियो दु गंगमवकुं मुन्तं बद्धदेवायुष्यं मरणमावोडे भृज्यमानदेवा-युष्यनोळो दु गंगमकुं । अंतु अबद्धायुष्यनोळेरङ्गंगमप्युद्ध । संदृष्टि :—

| बद्ध | १४५ |
|------|-----|
| अबद  | 888 |
|      | 2   |

मिश्रनोळु प्रयम बद्धायुःसत्वस्थानदोळु विबक्षितभुज्यमान बद्धधमानायुद्धैयमल्लदितरायु-द्वितयमुं तीर्थेयुमंतु प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरनाल्वसस्दु प्रकृतिसत्वस्थानं मुं पेळव द्वावगर्भगं-गळोळु युनकक्तसमर्भगंगळं कळेडु शेषसपुनक्कर्भगंगळब्बय्युवबल्लि अबद्धायुःसत्वस्थानदोळु १०

भंगाः । अबद्धायुष्कस्य चत्वारिशच्छतप्रकृतिके चतुर्गतिभुज्यमानायुर्भेदाच्चत्वारो भंगाः ।

हितीये बढापुःस्याने पंचवत्वारिकण्ठतप्रकृतिके बढाह्यरचतुष्कस्य कस्यविरसाक्षावनस्यापिरिरपु-परेशाश्रयणारेको भंगः। तदबढापुर्वकं गुण्यमानसमृष्यापुर्वकस्यीपरामसम्पयपुर्वर्राजताह्यरक्वतुष्कस्यानतानु-वंष्युद्याण्यातसासादनस्यको भंगः। प्राम्बद्धदेशपुर्वकस्य मृत्वा जातमुण्यमानदेशपुर्वकस्यको भंगः, एवं द्वी। संपृष्टि—

मिश्रे प्रथमे बद्धायःस्थाने पंचवत्वारिशच्छतप्रकृतिके प्राग्वददादशभंगे सतपुनरुक्तान्विना पंच भंगाः।

अपेक्षा बारह भंगों में से सात पुनरुक्त भंगों के बिना पाँच भंग होते हैं। अबद्वापुष्क के एक सी चालीस प्रकृतिकर स्थानमें चारों गति सम्बन्धी मुख्यमान आयुके भेदसे चार भंग होते हैं। दूसरे बद्वापुर्ध्यानमें जो एक सी पैतालीस प्रकृतिकर है, जिसने आहारक चुण्डक बन्ध किया है ऐसे किसी जीवको सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति होती है इस उपदेशका आश्रय २० लेकर एक भंग कहा है। उसके अबद्वापु स्थानमें दो भंग इस प्रकार हैं—मुज्यमान मनुष्यायुक्त बाला चप्यास सम्यग्दृष्टि आहारक चतुष्कका बन्ध करके मरकर सासादन हुआ सो एक भंग तो यह हुआ। पूर्वमें जिसके देवापुका बन्ध हुआ था ऐसा उपशम सम्यग्दृष्टी आहारक चतुष्कका बन्ध करके मरकर देव हो सासादन हुआ। वहाँ भुज्यमान देवायुका सन्य होनेसे दूसरा भंग हुआ।

मिश्रगुणस्थानमें बढायके चारों स्थानोंमें पूर्वोक्त प्रकारसे बारह भंगोंमें-से पाँच-पाँच

विवक्षितभुज्यमानायुष्यमो बल्लिबतराय्शित्रतयं तीर्थमुमंतु प्रकृतिसत्वरहितमाणि नूरनात्वतु नूरनात्वतु नात्कु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुं। बतुर्गोतज्ञकमञ्जभेवि नात्कु भंगमक्कु। संदृष्टि :—

| ब | १४५<br>५     |
|---|--------------|
| अ | <b>\$</b> 88 |
|   | 8            |
|   |              |

द्वितीयबद्धायःसत्वस्थानवोळ् विविक्षतभुज्यमानबद्धमानागृद्धितयमुं तीर्त्यमुमनंतानुर्वधि कथायचतुष्टयम्मलु सप्तप्रकृतिगळ् सत्वरहितमागि नूरनात्वको दु प्रकृतिसत्वस्थानवोळ् पुरेक्व ५ पुनवक्तसमभगगळं कळेड् शेषपंचभंगगळप्पुबल्लि अबद्धायुष्यनोळ् विविक्षतभुज्यमानायुष्यमो-बल्लिवतराय्स्त्रितयमुं तीर्थमुमनंतानुर्वधिकथायचतुष्टयमुभते दुं प्रकृतिगळ् सत्वरहितमागि नूर माल्वत प्रकृतिसत्वस्थानमक्कमल्लि नाल्क् गतिगळ भेवविदं नाल्क भंगगळप्यु । संदृष्टि :

तृतीयबच्यमानायुः सरबस्थानदोळ् तीरथंगुं भुरुयमानबच्यमानायुद्धितयमल्लवितरायुद्धितयमुमाहारकव्युट्यमुमंतेळुं प्रकृतिगळ् सत्वरहितमागि नूरनाल्वतो हुं प्रकृतिसत्वस्थानमवकुमिल्ल

पुनरुक्तसम्बद्धित्यभ्यंगगळप्यबल्लि अबद्धायुष्यसत्वस्थानदोळ् भुरुयमानायुः सत्वमल्लवितरायुस्वयमुं तीरवंगुं आहारक चतुष्ट्यमुमंते दु प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरनाल्वतृप्रकृतिसत्वस्थानवकुमिल्ल गतिबतृष्ट्यमेवविं नाल्कुं भंगंगळप्यु । संबुष्टि :—

अबद्धायुःस्थाने चतुर्गतिकभेदाच्चत्वारो भंगा । संदृष्टिः---

एवं डितीमत्तीयचतुर्मवडाबडायुःस्वानेष्विप पंच चत्वारो भंगा ज्ञातथ्याः । अत्र मिश्रेऽनंतानुबंधसस्वं १५ कवमिति चेत् असंवताविचतुर्व्वकत्र करणत्रयेण तच्चतुर्कः विसंयोज्य दर्शनमोहक्षरणानाभमुकस्य संविकष्ट-

भंग होते हैं। अबद्धायुके चारों स्थानोंमें भुज्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार-चार भंग होते हैं।

शंका--मिश्रमें अनन्तानुबन्धीका असत्त्व कैसे है ?

समाधान-असंबत आदि चार गुणस्थानोंमें से किसी एकमें तीन करणोंके द्वारा २० अनन्तानुबन्धीका विसंबोजन किया। उसके पश्चान दर्शनमोहनीयकी क्षपणा तो न कर सका और संक्छेश परिणामके द्वारा मिश्र मोहनीयके उदयसे मिश्र गुणस्थानवर्ती हुआ।

24



मिश्र चतुर्त्यबध्यमानायुःसत्वस्थानबोळ् तीर्त्यमितरायुद्धितयपुमाहारकचतुष्टयमुमनंतातुः वैधिचतुष्टयम्भनंतु पन्नो'बुं प्रकृतिसत्वरहितमाणि नूरपूवत्तेळ् प्रकृतिसत्वस्थानवक्कुं। भंगागळु-मयुन्तकवतगळुभव्यपुवित्त्व अबद्धायुः—सरवस्थानबोळ् तीर्त्यमुमितरायुस्त्रयग्रुमाहारकचतुष्टयपु-मनंतानुवंधिचतुष्टयम्मनंतु द्वावश प्रकृतिसत्वरहितमाणि नूर पूचताव प्रकृतिसत्वस्थानबोळ् गतिचतुष्टय भवेर्विवं नारकुं भंगगळपुत्रु । संवृष्टि :—



ई निभनोळनंतानुबंधिसत्वरहितत्वभें ते दोडे असंयतादि नाल्क्कं गुणस्थानवितान् अनंता-नुबंधिकवायवतुष्टयमं करणत्रयकरणपुष्टंकं विसंयोजनमं माडिववगां वृद्धांनमोहनोयमं क्षपि-यिसलभिमुखरत्वववगां कुं संकिल्य्यपरिणामविवं सम्यमिष्यात्वप्रहृत्युवयविवं सिश्रगुणस्थानमं पोहियत्लियुमनंतानुबंधिकवायचतुष्ट्यं सासावननोकु बंधव्युचिछत्तिगळाबुवप्युवरिवमनंतानुबंधि-रहितत्वं सिश्रनोळरियल्यबुगुं।

हंतु सासावनिमध्यक्षण्ये सत्वस्थानंगळ भेदंगळुषनवर भंगंगळुमे पेळवनंतरं असंयतगुण-स्थानदोळु मुंपेळव नात्वतुं स्थानंगळगुपपत्तियमनवर भंगंगळु नूरिप्पत्तककं गाथावट्कविदं पेळवपड:—

> दुग छक्क सत्त अट्ठं णवरहियं तह य चउपिंड किच्चा । णममिगि चउ पणहीणं बद्धस्तियरस्त एगूणं ॥३७६॥

द्विकषट्कसप्ताच्टी नवरहितं तथा च चतुः प्रति कृत्वा । नभ एक चतुः पंचहीनं बद्धस्येत-रस्येकोनं ॥

परिणामेन सम्यम्भिद्यात्वोदयात्तत्र गमनात् । तद्वंषस्य सासादने एव च्छेदात् ॥ ३७५ ॥ अवासंयतोक्तत्रत्वा-रिसात्स्यानामामुत्पत्ति तद्विसत्युत्तरस्रतभंगोदच गायावद्केनाह्—

उसके अनन्तानुबन्धीका सस्त्र नहीं होता। नवीनबन्ध हो तो सस्त्र हो, किन्तु नवीनबन्धकी २० व्युच्छित्ति तो सासादनमें ही हो जाती है।।२७५॥

आगे असंयत गुणस्थानमें कहे चाडीस स्थानोंकी उत्पत्ति और उनके एक सौ बीस भंगोंको छड़ गाथाओंसे कहते हैं—

हिक्कबद्कसमाध्यनवम्रकृतिरहितपंक्सस्वस्थानंगळं तिय्यंक्रमविनिरिति सत्तमा प्रकारींवर्धं कळकळे तिय्यंक्कापि नाल्कुं पंक्तियं भाडि प्रथमपंक्तियोळ् तृत्यमनष्ट् स्थानंगळोळ् कळेबुदु। हितीयपंक्तिय पंक्स्यानंगळोळ् प्रत्येक्को वो वं कळेबुदु। तृतीयपंक्तिय पंक्स्यानंगळोळ् प्रत्येकं नाल्कुं नाल्कं कळेबु चतुःस्यंपंक्तियो यंक्स्यानंगळोळ् प्रत्येकं नाल्कुं नाल्कं कळेबु चतुःस्यंपंक्तियो यंक्स्यानंगळिण्यात्पुक्षवाय्वयंगे प्रथमहितीयतृतीयव्यतुर्वपंक्तिय पंक्ष सत्यस्थानंगळोळ् प्रत्येकं नाल्कुं पंक्तित्याळोळ् बद्धाय्वयंगे सत्यस्थानंगळिण्यात्पुक्षवाय्वयंगे प्रथमहितीयतृतीयव्यतुर्वपंक्तित्य पंक्ष सत्यस्थानंगळोळ् प्रत्येकमो वो दं कळेबु तंत्रक्म पंक्तित्यक कळणे कळणे स्थापिकृतं विरक् सत्यस्थानंगळोळ् प्रत्येकमो वो दं कळेबु तंत्रक्म पंक्तित्य कळणे कळणे स्थापिकृतं विरक्ष सत्यस्थानंगळोळ् अस्यतं सत्यानं क्ष्यांनाळ्यात्रे स्थापिकृतं विरक्षेत्र प्रयो नित्यस्यानंगळेचु विरक्षयानंगळण्यात्र स्थानंगळिल्यानं स्थापंत्रिक्तियानं सत्यस्यानंगळोचु प्रत्येवसः स्थापंत्रिक्तियानं सत्यस्यानंगळेचु प्रत्येवसः स्थापंत्रिक्तियानं सत्यस्यानंगळेचु प्रत्ययसः स्यानंगळिल्यानं सत्यस्यानंगळेचु प्रत्ययसः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्थापंत्रिकः स्यापंत्रिकः स्थापंत्रिकः ित्थाहारे सहियं तित्थूणं अह य हारचउहीणं। तित्थाहारचउनकेणुणं हदि चउपडिट्ठाणं ॥३७७॥

तीरर्थाहारसहितं तीरर्थोनमथ चाहारचतुर्होनं । तीरर्थोहारकचतुर्वकेणोनमिति चतुः प्रतिस्थानं ॥

हिरुवद्रसमाधनवज्ञत्वरहितर्यंवस्थानानि तियंक्क्रमेण विश्वस्य पुनस्तर्यवायोधः चतुःपंकीः कृत्वा १५ प्रमावयंको पंतस्यानेषु वृत्यमानवेष् । वितीयपंकी एकैकं, तृतीयपंकी चतुःकं चतुःकं, चतुःपंकी पंत्र पंत्र । एवं बढायुक्तस्य वितातः सन्तर्यानानि । अबढायुक्तस्य तथा पंत्रपंकीनां पंत्र पंत्र कृत्यस्थानेषु प्रयोक्तमेकै-क्रमपनीय स्वस्याव्याप्त्रात्तेषु वितितः, मिलत्वा असंयतस्य चत्यारिशद्भवंति ॥ ३७६ ॥ अयोक्तमंक्तिज्ञतुःके तीर्षाद्वाप्तत्यत्वत्यव्यंत्रने वितियाष्ट्र—

हो, छह, सान, आठ, नौ प्रकृति रहित पाँच स्थानोंको चरायर-बरायर छिलकर पुनः

क वारी प्रकार नीचे नांचे पाँच स्थानोंकी चार पाँकियाँ छिल्ला। उनमें से प्रथम पहितके पाँच
स्थानोंमें ग्रन्य घराओ। अर्थान वे पाँचों स्थान व्यांके त्यां हो, छह, सान, आठ और नी
प्रकृति रहित होते हैं। दूसरी पंतिमें से एक-एक प्रकृति और घटाओ। अर्थान हे पाँचों
स्थान तीन, सान, आठ, नौ, इस रहित जानना। तीसरी पंक्तिक पाँचों स्थानोंमें से चारचार प्रकृति घटाना। अर्थान वे पाँचों स्थान छह, इस, स्थारह, बारह, तेरह प्रकृति रहित
रूप, जानना। वीधी पंक्तिमें पाँच-पाँच प्रकृति घटाना। अतः वे पाँचों स्थान सात, स्यारह,
बारह, तेरह, चौडह प्रकृति रहित होते हैं।

इस प्रकार बद्धायुके वीस स्थान होते हैं। इसी प्रकार अबद्धायुको चार पंक्तियोंके पाँच-पाँच सत्त्वस्थानोंमें-से प्रत्येकमें बध्यमान आयुक्तप एक-एक प्रकृति घटानेपर वीस स्थान होते हैं। सब मिलकर असंयतमें चालीस सत्त्वस्थान होते हैं।।३०६।।

 आगे चारों पंक्तियों में तीर्थं कर और आहारक चतुष्ककी अपेक्षा जो विशेष है उसे कहते हैं— प्रथमपंश्तिद्वयदस्थानपंश्वकद्वयं तीर्त्यंनुमाहारकश्चतुष्टयसुं सहितश्वकुं । द्वितीयपंश्तिद्वयद स्थानपं वकद्वयं तीर्त्यंकरप्रकृतिसरवरहितमक्कुमाहारकश्चतुष्टयसहितमक्कुं । तृतीयपंश्तिद्वयद स्थान-पंश्वकद्वयं तीरवंकरप्रकृतिसरवसहितमक्कुमाहारकश्चतुष्टयरहितमक्कुं । श्वतुर्व्यवंश्वितद्वयस्थानपंश्वक-द्वयं तीरवंकरपुमाहारकश्चतुष्टयमुं सरवरहितमक्कुमितु खतुः प्रतिस्थानमरियल्पड्कुं ॥

अनंतरं दुगछक्कावि सत्वहीनप्रकृतिगळं पेळदपरः :---

अण्णदर आउसहिया तिरियाऊ ते च तह य अणसहिया । मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण खविदे हवे ठाणा ॥३७८॥

अन्यतरायुःसहिनं तिर्ययायुक्ते च तथा चानंतानुर्वधिसहितं मिथ्यात्वं मिश्रं सन्यक्त्वं क्रमेण क्षयिते भवेतु स्थानं ॥

अन्यतरायुष्यमो दु सहितमार तिर्यंगायुष्यमा येरङ्गनंतानुबंधितहितगारारु मी वार्ष १० मिश्वारवयुं कृष्टि केल् मी वेल्लं मिश्रमकृति गृष्टि येंदु ई वेंदुं सम्यक्तवप्रकृतिगृष्टि ओ भत्तं प्रकृतिगळ रहितंगळपुत्र । संदृष्टि :—

प्रयमपंक्तिद्वयस्य स्थानपंक्षद्वयं तीर्थोहारकवनुष्कसिंहतं भवति । द्वितोयपंक्तिद्वयस्य स्थानपंक्षद्वयं तीर्थरिहतमाहारकवनुष्टयसिहतं भवति । तृतीयपंक्तिद्वयस्य स्थानपंक्षद्वयं तीर्थयद्वितमाहारकवुष्टयरिहतं भवति । वतुर्थपंक्तिद्वयस्य स्थानपंक्षद्वयं तीर्थकराहारकवनुष्टयरिहतं भवति । एवं वतुःप्रकृतिकं स्थानं १५ ज्ञातक्यं ।। २७७ ।। अय दुगछक्कािदहोनप्रकृतीराह—

विर्धगायुश्म्यतरायुःसहितं तद्दितोयमनंतानुर्वोषसहितं तस्यद्कं मिध्यात्वसहितं तस्यमकं मिश्रसहितं तदष्टकं सम्यस्यसहितनयकमिरःपनीतप्रकृतयो भवंति ॥ ३७८ ॥ अब भंगान् गायाद्वयेगाह—

बद्धायु और अबद्धायुकी प्रथम दो पंक्तियों के जो पाँच-पाँच स्थान हैं वे तीर्थं कर और २० आहारक चतुष्क सिंहत हैं। बद्धायु और अबद्धायुकी दूसरी दो पंक्तियों के पाँच-पाँच स्थान तीर्थं कर रहित किन्तु आहारक चतुष्क सहित हैं। बद्धायु और अबद्धायुकी तीसरी दो पंक्तियों के पाँच-पाँच स्थान तीर्थं कर रहित किन्तु आहारक चतुष्क रहित हैं। बद्धायु और अबद्धायुकी चतुर्थ दोनों पंक्तियों के पाँच-पाँच स्थान तीर्थं कर तथा आहारक चतुष्क से रहित हैं। अर्थान प्रथम पंक्तिसे कृत्य पटानेसे मतछब है कि उसमें तीर्थं कर और आहारक चतुष्क २५ हैं। दूसरीमें एक घटानेसे मतछब है कि उसमें तीर्थं कर नहीं है, तीसरीमें चार घटानेसे मतछब है कि उसमें तीर्थं कर मी नहीं है, तीर्थं कर भी नहीं है और आहारक चतुष्क से नहीं है ॥३०॥

इसे नीचे रचना द्वारा स्पष्ट किया जाता है। प्रत्येक कोठेमें ऊपर प्रकृतियोंका प्रमाण है इसके नीचे भंगोंका प्रमाण है।

| 0             |        | 0 2      | 0 4         | 9                | 0        | 0        |
|---------------|--------|----------|-------------|------------------|----------|----------|
| सतीत्थं ॥ ०   | बंघ।।  | \$8.£    | १४२         | 585              | 580      | १३९      |
| सतीर्त्यं ॥ ० | अबंध ॥ | १४५      | 585         | 880              | १३९      | १३८      |
| अतीत्थं ११ ०  | बंधा।। | १४५      | 686         | \$80             | १३९      | १३८      |
| अतीत्यं ॥ ०   | अबंध ॥ | 8<br>888 | 580         | १३९              | १३८      | १३७      |
| सतीर्त्थं ॥ ० | बंध ॥  | १४२      | १३८         | १३७<br>२         | १३६<br>२ | १३५<br>२ |
| सतीत्थं ॥ ०   | अबंध ॥ | \$88     | १३७         | <b>१३</b> ६<br>१ | १३५<br>३ | १३४<br>३ |
| अतीत्थं ॥ ०   | बंध ॥  | 888      | १३७         | ३६१              | १३५      | १३४      |
| अतीरर्थ ॥ ०   | अवंध ॥ | 8<br>680 | १३ <i>६</i> | १३५              | 838      | 8 8 8    |

### बद्धायुस्थान २०, भंग ६०

#### अबदायस्थान २०. भंग ६०

|             |          | . ,        |            |            |     |          | . e. ? |      | ,    | `    |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|------|------|------|
| ती. आ. सहित | १४६<br>२ | १४२<br>  २ | 1888       | 180        | १३९ | १४५      | 1888   | 180  | १३९  | 1836 |
| तीथं. रहित  | १४५      | 1888       | 180        | 1830       | १३८ | 8<br>888 | 1880   | १३९  | 1886 | 1830 |
| आहारक रहित  | १४२<br>२ | १३८        | १३७        | १३६<br>  २ | १३५ | १४१      | 1830   | 1838 | १३५  | १३४  |
| ती. आ. रहित | १४१      | १३७<br>  ५ | १३६<br>  ३ | १३५        | १३४ | 880      | 1838   | १३५  | 188  | 183  |

आगे दो, छह आदि घटायी प्रकृतियोंको कहते हैं-

तिर्येचायु और कोई एक अन्य आयु ये दो प्रकृति जानना। दो ये और अतन्तानुबन्धी चतुष्क वे छह जानना। इनमें मिथ्यात्व मोहनीय मिळानेसे मात जानना। मिश्रमोहनीय मिळानेसे आठ जानना। सम्यक्त्व मोहनीय मिळानेसे नो जानना। वे घटाई
गयी प्रकृतियाँ हैं। अर्थान बदायुकी प्रथम पंकिका प्रथम स्थान दो आयु बिना एक सौ
छियाछीस प्रकृतिकर है। दूसरी पंकिका प्रथम स्थान तीर्थंकर बिना एक सौ पैताळीस
प्रकृतिकर है। तीसरी पंकिका प्रथम स्थान आहारक चतुष्क बिना एक सौ वयाछीस प्रकृतिकर
है। बीधी पंकिका प्रथम स्थान आहारक चतुष्क और तीर्थंकर बिना एक सौ वयाछीस प्रकृतिकर
है। दोधी पंकिका प्रथम स्थान आहारक चतुष्क और तीर्थंकर बिना एक सौ वयाछीस प्रकृतिकर
है। इस प्रकृति क्यात स्थान हुए। इन सक्त्ये अनन्तानुबन्धी चतुष्ककर चार प्रकृतियाँक
ध्वानेपर दूसरे आठ स्थान हुए। इन सक्त्ये अनन्तानुबन्धी चतुष्ककर चार प्रकृतियाँक

२०

२५

सर्जनरं भंगाळं गाथात्रयहिंदं वेळदपर :---

आदिमपंचहाणे दुगदुगमंगा हवंति बद्धस्स ।

इयरस्सिव णादन्वा तिगतिग इगि तिष्णि तिण्णेव ॥३७९॥ क्षाविमर्थसम्बन्धित विकविकर्भमा भवति वयस्य । इतरस्यापि जातव्याः विकविकैकवित्रयः ॥

क्षावसपंवस्थान दिकदिकभेगा भवति बद्धस्य । इतरस्यापि ज्ञातच्याः त्रिकांत्रकंकात्रत्रयः ॥ स्रोवल पंवस्थानदो लेरडेरडु संगंगळपुष्वु । बद्धायुष्यंगे यितराबद्धायुष्यंगे सूरु सूर्व ओं दु ५ सूरु सूर्व संगंगळिरियलपङ्कवुवु ॥

विदियस्स वि पणठाणे पण पण तिग तिण्णि चारि बद्धस्स । इयरस्स होंति णेया चउ चउ हमि चारि चत्तारि ॥३८०॥

द्वितीयस्थावि पंचस्थाने पंच पंच त्रिकत्रयश्चत्वारो बद्धस्येतरस्य भवंति क्रेयाश्चतुश्चतुरेक-श्चत्वारश्चत्वारः ॥

हितोयपंक्तिय पंचस्थानंगळोठु बहायुष्यंगे क्रमॉदर्द पंच पंच त्रिकत्रिकचतुरुशंगंगळप्यु-वितरंगबद्धायुष्यंगे चतुरचतुरेक चतुरचतुरुशंगगळ् ज्ञातस्थंगळप्यु ॥

> आदिन्ह दसस सरिसा भंगेण य तदिय दसय ठाणाणि । विदियस्य चडत्थस्स य दस ठाणाणि य समा होति ॥३८१॥

आद्यतनदशसु सदृशानि भंगेन च तृतीयदशकस्यानानि । द्वितीयायादचतुरव्यादच दश- १५ स्थानानि च भंगेः समानि भवंति ॥

प्रथमपंचस्वानेषु बढागुष्कस्य द्वौद्वौ भंगी भवतः। अबढागुष्कस्य च त्रयस्त्रयः एकस्त्रयस्त्रयो भवति ॥ ३७९ ॥

द्वितीयपंक्तः पंबस्थानेषु थदायुष्कस्य पंत्र पंत्र त्रयस्त्रयश्वत्थारी भंगा भवंति । इतरस्य चरवार-रचस्वार एकश्वत्वारश्वरतारो भवंति ॥ २८० ॥

आश्चेषु बद्धावद्वायुक्कदशस्यानेषूक्तमंगैः तृतीयबद्धावद्वायुक्कदशस्यानमंगाः समानाः । द्वितीयपंक्तमंद्वा-बद्धायुक्कदशस्यानोक्तमंगैः चतुर्वयंक्तंवद्वाबद्धायुक्कदशस्यानमंगाः समानाः । एवमसंयतस्य चत्वारिशस्यानेषु

होते हैं। वनमें-से भी मिलमोहनीय घटानेपर चौथे आठ स्थान होते हैं। वनमें-से भी सम्यक्त्व मोहनीय घटानेपर पाँचर्वे आठ स्थान होते हैं। इस तरह सब मिलकर असंयतमें चालीस सत्त्वस्थान होते हैं॥३७८॥

आगे दो गाथाओंसे इनमें भंग कहते हैं-

प्रथम पंक्ति सम्बन्धी बद्धायुके पाँच स्थानोंमें दो-दो भंग होते हैं। अबद्धायुके पाँच स्थानोंमें क्रमसे तीन-तीन, एक, तीन-तीन भंग होते हैं।।३७९।।

दूसरी पंक्ति सम्बन्धी बह्वायुके पाँच स्थानों में क्रमसे पाँच-पाँच, तीन-तीन, चार भंग होते हैं। अबदायके पाँच स्थानों में क्रमसे चार-चार, एक, चार भंग होते हैं।।३८०॥

पहली पंक्ति सम्बन्धी पाँच बद्धायु और पाँच अबद्धायुके इस स्थानोंमें जो भंग कहे हैं चन्हींके समान तीसरी पंक्तिके इस स्थानोंमें भंग जानना । तथा दूसरी पंक्ति सम्बन्धी पाँच आखतनबद्धाबद्धापुष्परगळ दशस्यानंगळोळु पेळव भंगंगळोडने तृतीयबद्धाबद्धापुष्परगळ वशस्यानंगळ भंगंगळ समानंगळप्पुत्त । द्वितीयपंक्तिय बद्धाबद्धापुष्परगळ दशस्यानंगळोळू पेळव भंगंगळोडने बतुर्खंपंक्तियद्धाबद्धापुष्परगळ दशस्यानंगळोळू पेळव भंगंगळोडने बतुर्खंपंक्तियद्धाबद्धापुष्परगळ दशस्यानंगळाणुत्त । द्वितीयपंक्तिय नास्वत्तं स्यानंगळोळु तृतिरचतु भंगंगळप्पुत्रवर भेदं पेळस्यकुन्नामं ते हो — बद्धापुष्पनप्प असंयतन भ प्रवस्यानंगळ प्रतित्वाप्तानंगळपुत्रवर्षा भूग्यमानवद्यमानापुद्धयस्वर्काने तिर्व्यापुष्पस्य स्वत्यानंगळपुत्रवर्षा भूग्यमानवद्यमानापुद्धयस्वर्काने तिर्व्यापुष्पस्य स्वत्यानंत्रवर्षाम् त्रान्यस्वर्काने तिर्व्यापुष्पस्य स्वयमानत्त्रवर्षा व्यवस्य स्वत्यानं प्रकृतिद्वयरित्यागि नृत्रान्यस्य स्वयमानत्याप्त्यापुष्पम् भूग्यमाननत्यापुष्पम् स्वयमानमतुष्यं बच्यमानत्याप्त्यापुष्पम् भंगाळोळ् सम्मानंत्रव्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्याप्त्यम् स्वत्याप्त्यम् प्रकृतित्यत्यापि नृत्रान्यस्य स्वत्याप्त्यम् प्रकृतित्यत्यापि नृत्यावस्वर्णकपुमनंतानुव्ययम् व्यवस्यमानारस्य द्याप्त्यम् प्रकृतित्यत्यापात्रम् स्वयसाननारस्य व्यवस्यम् प्रकृतित्यत्यापात्रम् व्यवसाननारस्य स्वयसाननारस्य स्वयसान्वराण्यम् ।

विशस्यत्तरशतं भंगा भवंति । तद्भेद उच्यते—

बद्धायुक्तस्यासंयतस्य प्रयमपंत्रित्यं यस्यानानां सतीर्यत्वात्तियं वायुवा भुज्यमानबच्यमानास्यामितरायुवा भुज्यमानबच्यमानास्यामितरायुवा भुज्यमानवस्यमानास्यामितरायुवा भुज्यमानवस्यमाननस्यायुक्तस्य स्वायः भुज्यमानवस्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्ययः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्य

बद्धाय और पाँच अबद्धायके दस स्थानोंमें जो भंग कहे हैं उन्हीं के समान चौथी पंक्तिके दस २० स्थानोंमें भंग जानना। इस तरह असंयतके चाळीस स्थानोंमें एक सौ बीस भंग होते हैं। अब इन भंगोंको कहते हैं—

बद्धायु असंयत सम्यग्र्षाके पहली पंक्ति सम्यग्र्यो जो पाँच स्थान हैं वे तीयँकर प्रकृति सहित हैं। और तियँचमें तीयँकरकी सत्ता नहीं होती। अतः प्रथम पंक्तिके प्रथम स्वानित सहित हैं। और तियँचमें तीयँकरकी सत्ता नहीं होती। अतः प्रथम पंक्तिके प्रथम स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वानित स्वान

और जिसके सम्यक्त्व मोहनीयका क्षय हुआ है उसके एक सी उनतालीस प्रकृतिकप १५ पांचवाँ स्थान है। इन चारों स्थानों भी पूर्ववन् भुज्यसान सनुष्यापु वध्यसान नरकायू और भुज्यसान सनुष्यापु वध्यसान देवायु ये दो हो भंग होते हैं। अद्भार्युके प्रथम पंक्ति सम्बन्धी पाँच स्थानों भें प्रथम स्थान एक सी उतालीस प्रकृतिकप और अनन्वानु-वन्धीका विसंयोजन होनेपर दूसरा स्थान एक सी इकतालीस प्रकृतिकप है। इन दोनों स्थानों भें भुज्यसान नरकायु मनुष्यापु और देवायुकी अपेक्षा तीन भंग है। तथा २० सिध्यालका क्षय होनेपर तीसरा स्थान एक सी वालीस प्रकृतिकप है। इन दोनों स्थानों भुज्यसान नरकायु मनुष्यापु पक ही भंग होता है। सिभ्योहनोयका क्षय होनेपर एक सी उनतालीस प्रकृतिकप वीच कर्योक स्थान से भुज्यसान मनुष्यायु एक ही भंग होता है। सिभ्योहनोयका क्षय होनेपर एक सी उनतालीस प्रकृतिकप वीच कर्योक तीच भंग हैं। वसों कि तीच करका है। अता वेदगति और नरकायति में इस प्रकारका सत्त्वस्थान सम्भय है। २५ सम्यक्त मोहनीयका अभाव होनेपर एक सी अवृत्यीसका सत्ताक्य पाँचवाँ स्थान होता है। सम्यवाँ साहनीयका अभाव होनेपर एक सी अवृत्यीसका सत्ताक्य पाँचवाँ स्थान होता है। स्थान मानुष्यायु साहत एक सी अवृत्यास तत्त्वस्थानवाला यह स्थायक सम्यव्यूष्टी यदि उसी भवमें पातिया कर्मों को नष्ट कर केवली होता है तो उसके गर्भ और जन्यसकल्याणक न होकर तप आदि तोन

१. हिल्ल साधिकतम्पूर्वीर मुख्यमाननारकं बच्यमानमनुष्यायुष्यनुं भुज्यमानदेवं बच्यमानमनुष्यायुष्यमुमें व ३० भंगेनळ् वहर्षे मानमनुष्यायुष्यमुमें व ३० भंगेनळ् वहर्षे । वद्- सर्वायुष्यमुमें व १० स्वर्षे । वद्- सर्वायुष्यमुमें व १० सर्वायुष्यमुमें व १० सर्वायुष्यमुमें व १० सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यमुमें सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वयुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वायुष्यम् सर्वयुष्यम् सर्वयं सर्वयुष्यम् सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्ययं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं सर्वयं

स्थानपंचकबोळ् पेळस्पङ्गुं । तिर्ध्यागुर्थ्याञ्जतिविक्षितभुज्यमालायुष्यमल्लवितरायुक्तित्व रिह्तमाणि नूरताल्वस्यु प्रकृतिसत्वस्थानबोळ् भुज्यमाननारकं मनुष्यं देवनंव भेदिवं पूर्व भंगंगळप्युवनंतानुर्वेविच्चतुष्कमुं विसंयोजनमं माडिवातंगेळ् प्रकृतिसत्वरिहतमाणि नूरनाल्वतो दु प्रकृतिसरवस्थानबोळ् भुज्यमाननारकमनुष्यदेवनं व भेदिवं भंगत्रयमक्कुं । मिथ्यास्वप्रकृतियं भंगमक्कुं । मिथ्यस्वप्रतियं सिपिसदातंगं नवप्रकृतिसत्वरहितमाणि नूर मुवतो भत् प्रकृतिसत्व-स्थानमक्कुमल्लियुं तिर्ध्यमातिवर्धितमाणि भुज्यमाननारकमनुष्यदेवनं व भेदिवं भंगत्रयमक्कुम् क्रकृतेश्वं अपिसदेशेयुं भुज्यमानाषुष्यमल्लितरायुक्तित्वयम् नर्तातानुर्वेविच्वस्थानम् स्थानस्वस्थानस्यकुमल्लियुं भूज्यमानायुक्तमल्लियुं भूज्यमानायुक्तमल्लियुं प्रकृतिसत्वस्थानम् स्थानस्यमुक्तियं अपिसदेशेयुं भूज्यमानायुक्तमल्लियुं भूज्यमानमुक्तमिल्युं भुज्यमानम् प्रकृतिसत्वस्थानम् स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थाविक्तस्यान्ति । अय्यान्तर्विक्तयेष्यं प्रवादिवं वेवायुष्यमं स्थाविक्तस्य स्थानस्य स्थाविक्तस्य स्थाविक्यस्य स्थाविक्तस्य स्थाविक्तस्य स्थाविक्तस्य स्थाविक्तस्य स्थाविक्षस्य स्थाविक्तस्य स्याविक्तस्य स्थाविक्तस्य 
हैंति तदा मर्भावतरणजन्माभिषवणकत्याणं न स्थातो । अव तृतीयभवे हैति तदा नियमेन देशायुरेब बण्या देशो अवेत् तस्य पंच कत्याणानि स्युः । यो बढ्वतारकायुस्तीर्थकत्यः स प्रवमपृष्या ढितीयायां तृतीयायां वा बायते । तस्य पंचमायायवेषे बढ्वतात्रुवायुष्कत्य नारकायवर्षे नार्यात्रे । अवेत् प्यात्रे व्यवस्थात्रे व्यवति । क्षित्रे । क्ष्यात्रे व्यवस्थात्रे व्यवति । क्षित्रे । क्ष्यात्र् पंचस्यातेषु विवासत्य व्यवस्थात्रे व्यवस्थात्रे । विवासत्य व्यवस्थात्रे । विवासत्य व्यवस्थात्रे । विवासत्य व्यवस्थात्रे विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य विवासत्य

ही कल्याणक होते हैं। यदि तीसरे भवमें पाविकमोंको नष्ट करता है तो नियमसे देवायुको बाँखता है। वहाँ देवायु सहित एक सी अइतीसका सत्व पाया जाता है। मनुष्य पर्यायमें जन्म छेनेपर उसके पाँच कल्याणक होते हैं। किन्तु जिसने मिध्यात्वमें नरकायुका बन्ध २५ किया है और उसके तीर्थंकरका सत्त्व हे तो वह प्रथम दितीय या तृतीय नरकमें अयत्त्व होता है। उसके अध्येत महोना होय रहनेपर मनुष्यायुका बन्ध होता है उत्तर नरकायुक्त कर्य मनुष्यायुक्त बन्ध होता है। उसकी आयुर्भे छह महोना होय रहनेपर मनुष्यायुक्त बन्ध होता है तथा नरकमें नारिकयों हारा किये जानेवाछ उपसर्गका निवारण और पंचकत्याणक होते हैं।

दूसरी पेकि सम्बन्धी बद्धायुक्ते पाँच स्थानोमें विवक्षित भूज्यमान और वध्यमान विना ३० दो आयु और निर्धकरके विना एक सी पैनाओस प्रकृतिरूप प्रथम स्थान है। अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन होनेपर एक सी इकताओस प्रकृतिरूप दूसरा स्थान है। इन होनों स्थानोमें तीर्थकर प्रकृतिका अभाव होनेसे चारी गति सम्बन्धी बारह संगोमें समर्थना और पुनरुक मंगके विना पाँच-पाँच भंग जानना। सिष्यात्वका क्षय होनेपर एक सी चाओस प्रकृतिरूप

कट्टिबंगे नारकोपसर्गानवारणमुं गब्भावतरणाविकल्याणंगळुमप्पुत्रु । द्वितीयपंक्तिय बद्धायुष्यन सत्वस्थानपंचकगळोळु तोर्ह्यमुं विवक्षितभुज्यमानबघ्यमानायुद्धितयमुमल्लदितरायुद्धितयमुमंतु त्रिप्रकृतिसत्वरहितमागि नूरनात्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमत्तिल तीत्थैरहितस्थानमप्पुर्वीरदं चतुर्गतिसंबंधि द्वादशभंगंगळोळू पुनहक्तसमभंगळेळं कळेडु शेषपंचभंगंगळप्पुबु । अनंतानुबंधि-विसंयोजनमं माडिदातंगे तीर्त्थंपुमन्यतरायुद्धितयर्युं बनंतानुबंधिचतुष्टयमुमंतेळु सत्वरहितमागि नूरनात्वत्तो दु प्रकृतिसत्वस्थानमञ्जूमल्लियुमा पंचभगंगळप्युवु । मिथ्यात्वप्रकृतियं क्षपिसि मिश्रप्रकृतियं क्षपियसुत्तिप्पात मनुष्यनेयप्पूर्वीरदमातंगे तीर्र्थसुमितरायुद्धितयमुमनंतानुर्वधि-चतुष्टयमुं मिण्यात्वमुमंते दुं प्रकृतिरहितमागि नूर नात्वत् प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमितल भुज्य-मानमनुष्यंगे बध्यमाननरकतिर्यंग्मनुष्यदेवनं व भेदद्दं नाल्कु भंगंगळोळु पुनकक्तभंगमी वं कळेडु शेषभंगंगळु सूरप्पुषु । मिश्रप्रकृतियुमं क्षपिसि सम्यक्तवप्रकृतियं क्षपिसुत्तिर्प्यं कृतकृत्य- १० वेदकंगं तीर्त्थंमुमितरार्युद्धितयमुमनंतानुबंधिचतुष्टयमुं मिथ्यात्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं कूडि नव प्रकृतिसस्वरहितमागि तूर मूवतो भत् प्रकृतिसन्वस्थानमक्कुमिल्लयुं भुज्यमानमनुष्यं बद्धनरक-तिर्द्यंग्मनुब्यदेवायुब्यभेददिवं नात्कु भंगंगळोळु पुनरुक्तमं कळेदु मूरु भंगंगळप्षु । सम्यक्तव-प्रकृतियं क्षपिति क्षायिकसम्यग्दृष्टियाद तीत्थँरहितंगे तीत्थँमुमितरायुद्धितयमुमनंतानुबंधि चतुष्टयमुं दर्शनमोहनोयत्रयमुमंतु दशप्रकृतिसत्वरहितमागि नूर मूबले दुंप्रकृतिसत्वस्थान- १५ मक्कुमल्लिभुज्यमाननारकं बज्यमानमनुष्यायुष्यनुं । भुज्यमानतिब्यंचं बध्यमानदेवायुष्यनु । भुज्यमानमनुष्यं बध्यमाननरकायुष्यन् । भुज्यमानमनुष्यं बध्यमानतिर्यंगायुष्यन् । भुज्यमान-मनुष्यं बध्यमानमनुष्यायुष्यन् । भुज्यमानमनुष्यनु बध्यमानदेवायुष्यन् । भुज्यमानदेवं बध्यमान-मनुष्यावृष्यनुमें ब सप्तभंगंगळोळू भुज्यमानमनुष्यं बध्यमानमनुष्यायुष्यमें ब पुनरक्तभंगमुमं

नरकतियंक्षमनुष्यदेवभेदेन चतुर्षु भंगयु पुनरक्तवेकं विना त्रयः । क्षपितिमन्नस्यैकान्नवस्वारिकच्छतस्यस्यानेऽपि २० त एव त्रयः । अपिततम्यक्स्वप्रकृतेरष्ट्रश्विशच्छत्वरस्याने भूज्यमाननारकवय्यमानमनुष्यायुक्तः १ सुज्यमान-तिर्ययबयमानदेवायुक्तः २ भूज्यमानमनुष्यवस्यमाननरकायुक्तः ३ भुज्यमानमनुष्यवस्यमानदेवस्यमानमनुष्या-भुज्यमानमनुष्यवस्यमानमनुष्यायुक्तः ५ भुज्यमानमनुष्यवस्यमानदेवायुक्तः ६ भुज्यमानदेवसम्यमानमनुष्या-

तीसरा स्थान है। वहाँ भुज्यमान मनुष्यायु और बण्यमान नरकायु तियंवायु मनुष्यायु देवायुके भेदसे चार भंग होते हैं। उसके समें भुज्यमान मनुष्यायु वण्यमान मनुष्यायु भंग एक २५ ही प्रकृति होनेसे पुनरक है। उसके बिना तीन भंग होते हैं। सिक्सोह नीयका क्षय होनेपर एक सौ जनतालीस प्रकृतिकप वीथा स्थान है। वहाँ भी उसी प्रकार तीन भंग होते हैं। सम्बक्त मौह नीयका क्षय होनेपर एक सौ अहतीस प्रकृतिकप पाँचवाँ स्थान है। वहाँ भुज्यमान नरकायु वण्यमान मनुष्यायु १ भुज्यमान तियंवायु वण्यमान देवायु २ भुज्यमान मनुष्यायु बण्यमान नरकायु १ भुज्यमान मनुष्यायु वण्यमान तियंवायु भ भुज्यमान मनुष्यायु वण्यमान नरकायु १ भुज्यमान मनुष्यायु वण्यमान तियंवायु ४ भुज्यमान विवायु वण्यमान मनुष्यायु क्ष्यमान मनुष्यायु वण्यमान मनुष्यायु वण्यमान मनुष्यायु वण्यमान मनुष्यायु क्ष्यमान सनुष्यायु ५ भुज्यमान येवायु वण्यमान मनुष्यायु हम सात भंगोंमें पाँचवाँ भंग पुत्रकक है क्योंकि एक ही मनुष्यायु है। पहला भंग

भुज्यमाननारकं बच्यमानमनुष्यायुष्यत् । भुज्यमानदेवं बच्यमानमनृष्यायुष्यत्रमें वेरडं समर्भगंगळ् मंतु मुदं भंगंगळं कळेंडु शेवभंगंगळ् नाल्कु बप्युड् । शेवेपंचभंगंगळःसंभवंगळप्युड् : संदृष्टि :—

| a  | ति।म  | न।ति।म।दे      | न । ति । म । दे | ति।म  |
|----|-------|----------------|-----------------|-------|
| भु | ना।ना | ति ।ति ।ति ।ति | म।म।म।म         | दे।दे |
| *  | ०।स   | 010101         | +1+191+         | ०। स  |

जा हितीयर्एकिय केळगण जबद्धाणुप्यश्मळ सत्वस्थान्यंचक होळु विवक्षित भुज्यमानायुध्यमल्लवितरायुहित्रतयमुं तीरथंमुं कूढि नात्कु प्रकृतिस्तरवरितमागि नूर नात्वतनात्कु प्रकृति५ सत्वस्थानवन्कु । मिल्ल नात्कुं गतिलर भेदविद नात्कुं भंगंगळपुतु । भज्यमानापुष्यमल्लवितरायुरित्रतयमुं तीरथंपुमनंतानुवंधिवतुष्यमुमंतु अप्रमृतिसत्वरहितमागि नूत्नात्वन्तु प्रकृतिसत्वस्थानमनकु मिल्लगुं चतुर्गतिलर भेदीरंदं नात्कु भंगगळपुतु । मिध्यात्वमं क्षणिति सत्वस्थानवेलु
भुज्यमानमनुष्यायुष्यमस्लवितरायुहित्रतयमुं तीरथंनुमनंतानुवंधिवतुष्ययमुं निष्यात्वमूम् नु नव
प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरम्वनो भन् प्रकृतिसत्वस्थानावनुष्यन्तः भुज्यमाननुष्यनल्लवितरायिः
१० त्रयजरल्लपुत्रस्वरितमागि नूरम्वनो भन् प्रकृतिसत्वस्थानमञ्जूमिल्ल भुज्यमानननुष्यनल्लवितरायिः
१० त्रयजरल्लपुत्रस्वर्वे भेगमनकुं । मिश्राकृतियुसं क्षणित सम्बन्धन्तम् स्वित्रस्यानकुष्यन्तन्तम् ।

युष्करचेति ७ सतभरेषु पंजमः पुनककः, प्रवससतमौ च समाजिति चरवारः । बोषाः पंचन संभवेति । संदृष्टः—

| व  | ਰਿ | म  | ना | ति | म  | दे | ना | ति | म | दे | ति | म  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
| भु | ना | ना | ति | ति | वि | ति | म  | म  | म | म  | दे | वे |
| ۰  | •  | स  | 0  |    | •  |    |    | 0  | q | •  | ۰  | स  |

तदधस्तनाबद्धापुरूपंचस्यानेषु विवक्षितभूग्यमानादितरापुरूपश्चीषांवाचे चतुर्वस्वारिण्डतसस्वस्याने १५ विसंयोजितानंतानुर्वाचचतुरूकस्य चर्यारियण्डतसर्वस्याने चतुर्गतिकनेदाण्यस्यारः । क्षपितमिष्यारवर्यस्यानन् चरवारिच्छतसस्वस्याने मुग्यमानमनुष्यादित्ररगतित्रयज्ञाभावादेकः । क्षपितमिश्रस्याष्ट्रात्रियज्ञक्रतस्यस्याने मुग्य

और तीसरा भंग तथा सातवाँ और छठा भंग समान है। इन तीनके विना चार भंग होते हैं। चारों गति सम्बन्धी जो बारह भंग कहे थे उनमें से पाँच भंग यहाँ नहीं होते। तूसरी पिंक सम्बन्धी अवहायुके पाँच स्थानोंमें से भुश्यमान आयु बिना तीन आयु जीर तीसकर विना एक सी चवालीस प्रकृतिकप पहला स्थान है। अनन्तानुजन्धीक। विसंयोजन होनेपर एक सी चालीस प्रकृतिकप दूसरा स्थान है। इन दोनोंमें भृग्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार-चार

१. मुंपेस्व द्वादश भंगंगळोळु घटियिसुववु । बय्दु घटियिसर्व बुदस्य ॥

मिश्रप्रक्रतियुमिषु बद्यप्रकृतिगळ् सस्वरहितमागि तूर मूचलें द्व प्रकृतिसस्वस्थानमवकुमिल्ल भुज्य-मानमनुष्यत्वं कृतकृत्यावेक्षीयवं नारकनुं तिर्ध्यंचनुं वेवनुमें ब नारकुं भंगंगळप्षुच्च । सस्यक्त्वप्रकृतियुमें क्षपितिव क्षायिक सस्यावृष्टियों यितरायृश्चित्रत्यसुं तीर्थ्यंमुमनंतानुवंधिचनुष्कमुं वर्शनंमोहनीयत्रय-मंतु पन्नो द्व प्रकृतिसस्वरहितमागि तूरमूचलेळ् प्रकृतिसस्वस्थानमबकुमिल्लयुं चतुन्गांतिज्ञकगळ भेवविवं नातकुं भंगंगळपुच्च । इंतु प्रथमपंत्रिद्धय वत्रस्थानंगळोळ् त्रयोगिकाति संवंगळपुच्च । द्वितीयपंत्रिद्धय वत्रस्थानंगळोळ् प्रमुवन्तव्यंगंगळपुच्च । इतरतृतीयपृत्रिद्धय वत्रस्थानंगळोळ् प्रयम् द्वितीयपंत्रिद्धय वत्रस्थानंगळोळ् पेळ्वं त्रथोगिकाति भंगंगळपुच्च । चतुर्व्यवित्रद्धय व वत्रस्थानंगळोळ् द्वितीयपंत्रितद्धयव वत्रस्थानंगळोळ् पेळ्व सार्वाञाव्यगंगळण्यानं त्रयान्वव्यविद्धय वत्रस्थानंगळ् नाल्वत्तरोळ पुनक्वत समिविहीनगंगंगळ नुरिष्यतप्रचु ॥

अनंतरं देशसंयतादि गुणस्यानत्रयदोळ भंगगळं पेळपरः :--

देसतिएसुनि एवं भंगा एक्केक्क देसगस्स पुणो । पडिरासि निदियतरियस्सादीनिदियस्मि दो भंगा ॥३८२॥

देशवतादित्रयेष्वेवं भंगा एकैके देशवतस्य पुनः । प्रतिराशि द्वितीयनुरीयस्यादौ द्वितीये द्वौ भंगौ ॥

मानमनुष्यः क्वःकृत्यवेदकनारकतियंभ्देनात्त्रेति बस्त्रारः । क्षायिकतम्बन्दृद्धः सप्तरिवज्ञवतवस्वस्वानंऽपि चतु- १५ तुर्गीतकभेदाञ्चरवारः । एवं इतरतृनीययंकिद्वयदारवानेषु प्रवमपरिकद्वयदारवानवस्त्रयोविद्यतिभूत्वा चतुर्य-पंकिद्वयदारवानेषु द्वितीयपक्तिद्वयद्यानवस्त्रात्रित्रवद्युत्वा बासंयते बस्त्रारिवारवस्त्रव्यक्षमत्रेषु समयुनरुकानिवना विद्यारवस्त्रवत् भंगाः स्यः ॥३८२॥

देशसंग्रतादित्रये प्रतिस्थानमेर्कको अंगः । देशसंग्रते पुनिद्वितीयपंक्तिद्वयस्य चतुर्थपंक्तिद्वयस्य च बद्धा-बद्धाययोः प्रथमदितीयस्थानयोदी दो अंगो । तथाहि—

भंग होते हैं। मिध्यात्वका क्षय होनेपर एक सी जनतालीस प्रकृतिरूप तीसरा स्थान है। वहाँ मुश्यमान मनुष्यायु एक ही भंग होता है। सिश्रमोहनीयका क्षय होनेपर एक सी अइतीस प्रकृतिरूप वीथा स्थान है। वहाँ मुश्यमान मनुष्यायु और कृतकृत्य वेदक सम्ययुक्टीकी अपेक्षा भुज्यमान नरकायु तियंवायु वेवायु हम प्रकार चार भंग होते हैं। सम्ययुक्टी मोहनीयका क्षय होनेपर क्षायिक सम्ययुक्टीके एक सी संतीस प्रकृतिरूप पाँचवाँ २५ स्थान है। वहाँ मुश्यमान चार आयुक्त अपेक्षा चार भंग होते हैं।

तीसरी पंक्तिमें पहली पंक्ति बद्धायु अबद्धायुक्य दस स्थानों में आहारक चतुष्कको घटानेयर दस स्थान होते हैं। उनमें प्रथम पंक्ति तरह तेईस भंग जानना। चौथी पंक्तिमें दूसरी पंक्तिके बद्धायु अबद्धायु रूप दस स्थानों आहारक चतुष्करूप चारण्यार प्रकृति घटानेयर दस स्थानों आहारक चतुष्करूप चारण्यार प्रकृति घटानेयर दस स्थानों कि हो। इस प्रकृति चतुष्कर्म वाले होते हैं। इस प्रकृति अक्षेत्रकर स्वाधान होते हैं। इस प्रकृत ३० असंवतमें सब मिळकर चालोस सत्वस्थान और एक सौ बोस भंग होते हैं। १२८१॥

देशसंयत, प्रमत्त, अप्रमत्त इन तीन गुणस्थानोंमें असंयतको तरह ही चालीस-चालीस स्थान होते हैं। और प्रत्येक स्थानमें एक-एक भंग होता है। विशेष इतना है कि देशसंयतमें

वेशसंयतगुणस्थानदोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळमप्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळं प्रतिस्थानमे-कैकभंगंगळण्युच् । देशसंयतगणस्थानदोळ मत्ते द्वितोयपंक्तिद्वयद चतुत्यंपंक्तिद्वयद बढाबद्वायुष्यर-गळ प्रथम द्वितीयस्थानंगळीळ एरहरड भंगंगळप्युत् । बढ ते बोड देशसंयतादिगुणस्थानत्रयदोळम-संयतगणस्थानदोळ पेळवंत दुग छक्क सत्त बट्ठ णव रहियमं दू तिर्ध्यगायुष्यम् नरकायुष्यम् ५ तरड मा यरडमनंतानुबंधिबतुष्टयममंतारुमा आर्च मिण्यात्वप्रकृतियुमंतेळमा एळ' मिश्रप्रकृति-युमंत दुमा एंद्रं सम्यक्वप्रकृतियुमंतो भतं प्रकृतिगळ क्रमदिवं सत्वरहितंगळागि नुर नाल्वतार्छ नरनात्वतरडं नरनात्वती व नरनात्वत नरमुवती भत्तं प्रकृतिसत्वस्थानंगळककूमेक वीडे वसंयतादि नाल्कुः गुणस्यानवीत्तगळ दर्शनमोहनीय क्षपणात्रारंभकरप्युदरिदमा पंचसत्वस्थानंगळं तिट्यंक्काणि केळणे केळणे चतुः प्रतियं माडि स्थापिसिदोडे बद्धायुष्यंगे सत्वस्थानंगळपुवल्लि १० मत्ती दो दायुष्यंगळं कृदिसियवर केळगे केळगे स्थापिसिदोडबद्धायुष्यंगं स्थानंगळप्रविल्ल प्रथमपंक्तिद्वय दशस्थानंगळोळ् तीत्थंमुमाहारकचतुष्टयम् सत्वमृंटप्यूदरिदं शुन्यमं कळेद् द्वितीय-पंक्तिद्वय दशस्थानंगळीळ प्रत्येकं तीर्त्यमी दं कळेडू ततीयपंक्तिद्वयदशस्थानंगळीळ तीर्त्यमनिरि-सियाहारचतुष्कमं कळेड् चतुर्थपंक्तिद्वय दशस्यानगळीळ् तीर्थमुमाहारचतुष्कमुममंतु प्रकृतिपच-कमं कळेडू स्थापिसिदंदं पंक्तिगळ बद्धायुष्यरुगळ पंचरंच स्थानंगळीळ प्रत्येकं भुज्यमानमनुष्यं १५ बढदेवायुष्यनं बो दो हे भंगंगळण्यवेकं दोडे भज्यमानमन्द्रय देशसंयतादिगळ्गे देवायुष्यं बध्यमानम-ल्लवितरायुस्त्रितयं बध्यमानायुष्यमाबोडे वेशवतमुं महावतमुमिल्लप्रवर्षियं। अबद्धायुष्यरुगळ पंच

तद्गुणस्यानवर्गः प्याप्तत्वत् दुग्धककत्ताळहंनव प्रकृतयो होना मृत्या पंचस्यानानि तिर्यमधोषस्वपुः
प्रतिकं कृत्या स्वाप्यानि बद्धापुष्कस्य भवति । तत्र पुनरेकैद्यापुरक्तिय तथामबास्वापितेव्वद्धापुष्कस्य भवति ।
त प्रवमपंक्तिद्यवरक्षयानेषु तीर्थाहाराः संतीति गृत्यमपनीय द्वितीयपंक्तिद्यवरक्षयानेषु तीर्थमननोय
२० तृतीयपंक्तिद्यवरक्ष्यानेषु तिन्नियपाहारकव्युक्तभागोय चतुर्वपंक्तिद्यवरक्षयानेपृत्यमपननीय स्वापाहारकव्युक्तिस्यास्यानेषु व्यवस्यानेषु स्वयमानेवेद्यास्यास्यान्यस्यानेष्व स्वयमानेवेद्यास्यान्यस्यान्यस्यानेष्यस्यानेव प्रयमानममुष्यव्यवस्यानेव्यप्तिस्यान्यस्यानेवेद्यास्यानेव्यवस्यानेवेद्यमुक्त्यवस्यानेव्यप्तिस्यवस्यानेव्यवस्यानेवेद्यमुक्त्यवस्यानेवेद्यान्यस्यानेव्यवस्यानेवेद्यमुक्त्यवस्यानेवेद्यमुक्त्यवस्यानेवेद्यम्यानममुष्यास्यानेव्यवस्यानेवेद्यम्यानममुष्यास्यानेव्यवस्यानेविद्यप्तरस्यानेव्यवस्थानेव

बद्धायु और अबद्धायुकी दूसरी दो पंक्ति और चौथी दो पंक्तिके पहले और दूसरे स्थानमें दो-दो भंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

२५ देशसंयत आदि तीन गुणस्थानों से असंयतकी तरह दो, छह, सात, आठ, नी प्रकृति रहित पाँच स्थान बरोबर लिखकर उनके नीचेनीचे चार पाँक बद्धायुक्की करो। और उनके नीचे नीचे चार पाँक बद्धायुक्की करो। उनसेंसे पहलो पाँक तीर्थंकर आहारक सहित है। दूसरी पाँक में तीर्थंकर प्रकृति चटाना। तीसरी पींक में तीर्थंकर प्रकृति चटाना। तीसरी पींक में तीर्थंकर प्रकृति चटाना। तीसरी पींक में नीर्थंकर मिलाकर आहारक चतुष्क घटाना। चीथो पाँक में तीर्थंकर और आहारक चतुष्क घटाना। चीथो पाँक में तीर्थंकर विद्याप कार्यक प्रकृति चटाना। क्षेत्र के स्थान हुए। उनमेंसे जो बद्धायुक्क बात प्रकृति चटाना देश प्रकृति चटाना कार्यक प्रकृति चटाना। क्षेत्र के स्थान हुए। उनमेंसे जो बद्धायुक बात प्रकृति चटाना है। क्योंकि अन्य तीन आपके बच्चमें देशका और महावत नहीं होते। तथा अद्धायुक्के बात है। क्योंकि अन्य तीन आपके बच्चमें देशका और महावत नहीं होते। तथा अद्धायुक्के कार्यक स्थान हैं कि स्थान हैं उनमें भुज्यमान मतुष्यायु क्या कर एक एक ही भंग होता है। किन्तु इतना विसेष है कि

पंच स्थानंगळोळ् भुश्यमानमनुष्यनं बो बो बे भंगंगळपुत्रु । मत्ते वेशसंयत गुणस्थानवोळ् तीत्यं-रहितंगळप्य दितीयपंचितद्वयवशस्यानंगळोळ् चतुर्यपंचितद्वयवशस्यानंगळोळमवर प्रयमदितीय-स्थानद्वयंगळोळ् भुश्यमानमनुष्यं बढवेवायुष्यनु भुश्यमानितय्यंचं बढवेवायुष्यनं वेरहेरह् अंगंगळुं भुश्यमानमनुष्यं भुश्यमानितय्ववनुमेबिवेरहेरह् अंगंगळपुत्रु । यितागुत्तं विरस् वेशसंयतन नाल्वत्तं स्थानंगळ्ये नाल्वत्तं दु अंगंगळपुत्रु । प्रमत्तसंयतंगं नाल्वत्तं स्थानंगळ्ये नाल्वत्तं अंगंगळळपुत्रु । अप्रमत्तसंयतंगं नाल्वत्तं स्थानंगळ्ये नाल्वतं स्थानंगळ्ये नाल्वतं अंगंगळप्युत्रु । संदष्टिः —

| ÷       | देशसंयतंग- | -   |     |     |       | प्रमत्तसंयतं | <del>մ</del> — |      |     |     |   |
|---------|------------|-----|-----|-----|-------|--------------|----------------|------|-----|-----|---|
|         | 0          | 0   | 0   | 0   | 0     | 0            | 0              | 0    | 0   | 0   | 1 |
|         | २          | Ę   | 9   | 6   | ٩.    | २            | Ę              | 9    | 6   | 8   | ı |
| सतीर्थ  | ब १४६      | 888 | 888 | 880 | १३९   | ब १४६        | १४२            | 188  | 880 | १३९ | l |
|         | १          | 8   | 8   | 8   | 1     | *            |                | 8    | 8   | 8   | ı |
|         | अ १४५      | 888 | 880 | १३९ | 259   | व १४५        | 585            | 880  | १३९ | १३८ | ı |
|         | 8          |     | 8   | 8   | 8     | १            | 8              | 8    | 8   | 8   | l |
| अतीर्ष  | ब १४५      | 888 | 180 | १३९ | 258   | ब १४५        | 188            | 880  | १३९ | १३८ | ١ |
|         | 2          | . २ | 8   | 8   |       | 8            | 8              | 8    | 8   | 8   | l |
|         | अ १४४      | 680 | १३९ | 259 | १३७   | अ १४४        | 880            | १३९  | १३८ | १३७ | l |
|         | २          | 2   | 8   | 8   | 1     | 8            | 8              | 8    | 8   | 8   | L |
| सतीर्थं | ब १४२      | 258 | १३७ | १३६ | १३५   | ब १४२        | १३८            | \$30 | १३६ | १३५ |   |
|         | १          | 8   | . 8 | 8   | 8     | १            | 8              | 8    | 8   | 8   | 1 |
|         | अ १४१      | १३७ | 736 | १३५ | \$ 28 | अ १४१        | १३७            | 258  | १३५ | 838 | 1 |
|         | 8          | 8   | 1   | 8   | 1     | 8_           | 8              | 8    | 8   | 8   | 1 |
| अतीर्थं | ब १४१      | १३७ | १३६ | १३५ | 838   | ब १४१        | 230            | 258  | १३५ | १३४ | 1 |
|         | 2          | 2   | 8   | 8   | 8     | 8            | 8              | 8    | 8   | 8   | İ |
|         | व १४०      | 388 | 834 | 848 | १३३   | व १४०        | 258            | १३५  | १३४ | १३३ |   |
|         | 2          | 1 2 | 8   | 8   | 8     | 8            | 8              | 8    | 8   | 8   | ı |

चतुर्वर्धोक्त्र्यदशस्यानेषु च प्रयमदिवीयस्यानयोर्भुन्यमानमनुष्ययद्वदेवायुष्कभुन्यमानवियंग्यददेवायुष्को मुज्य-मानमनुष्यभुज्यमानवियंची च भवतः । एवं सति देशसंयतस्य चत्वारिशतस्यानानामष्टवत्वारिद्यद्वंगा भवति । तथा प्रमत्ताप्रमत्त्योत्त् चरवारिशतस्यानानां चत्वारिशदेव भवतीति जातस्यं ॥४८२॥ १०

देशसंयतमें तीर्थंकर रहित दूसरी पंक्तिके दस स्थानों में ने और चौथी पंक्तिके दस स्थानों में से पहले और दूसरे दो स्थानों में दो-दो भंग होते हैं। सो बद्धापुकी दूसरी और चौथी पंक्तिके पहले और दूसरे स्थानमें भुक्यमान मतुष्याय बच्यमान देवायू, भुक्यमान तियंचायू बच्यमान देवायू से दूसरे स्थानमें भुक्यमान तियंचायू बच्यमान देवायू ये दोनों मंग होते हैं। तया अबद्धापुकी दूसरी और चौथी पंक्तिक पहले और दूसरे स्थानमें भुक्यमान मतुष्यायू और भुक्यमान तियंचायू ये दो-दो भंग होते हैं। इस १५ मकार देशसंयतमें चालीस स्थानोंके अब्दालीस भंग होते हैं। किन्तु प्रमत और अप्रमतमें चालीस-चालीस स्थानोंके वालीस-चालीस भंग हैं।।३८२॥

|   | °      | 6   | 9                | 0   | 0 0 |
|---|--------|-----|------------------|-----|-----|
|   | ब १४६  | १४२ | 585              | 880 | १३९ |
|   | अ १४५  | 888 | १४०              | १३९ | १३८ |
|   | ब १४५  | 588 | 580              | १३९ | १३८ |
| _ | अ १४४  | 680 | <u>१</u> ३९      | १३८ | १३७ |
|   | ब १४२  | १३८ | ₹ <del>₹</del> 9 | १३६ | १३५ |
|   | अर १४१ | १३७ | १<br>१३६         | १३५ | १३४ |

ब १४१ | १३७ | १३६ | १३५ | १३४ ह १ १ १ १ १ ब १४० | १३६ | १३५ | १३४ |

अप्रमुसम्बद्धारंगे

अनंतरभुपशामकरुगळप्य अपूर्वश्रंकरणानिवृत्तिकरणमुरुमसांपरायोपशांतकवायद गळे ब नाल्कुं गुणस्थानवर्त्तिगळोळ् बढाबढायुष्यरुगळगे सत्वस्थानंगळूमनवर अंगंगळूमं पेळल्वेडि मोदलोळपुरुवेकरणेगे पेळव्यतः :—

दुगच्छक्कतिण्णिवग्गेणृणाऽपुव्वस्य चउपिं किच्चा । णगमिगि चउपणहीणं वद्धस्सियरस्स एगुणं ॥३८३॥

द्विकषट्कत्रिवर्गोणोनमपूर्वकरणस्य चतुः प्रति कृत्वा । नभ एक चतुःपंचरहितं बद्धस्येतर-स्यैकोतं ।।

अपूर्वकरणस्य उपकासकापुर्व्वकरणमे हिक्तवर्कत्रिवर्गमात्रप्रकृतिगाँख्वसूनसप्य सत्यस्थान-त्रित्तयमं चतुःप्रतिकसं साडि प्रयमपंक्तियोज् शुन्यमं हितीयपंक्तियोज् तीरर्थमो दं तृतीयपंक्तियोज् १० आहारकचतुष्ट्यमं चतुर्वपंक्तियोज्ञहारकचनुष्टयम् तीरर्थम्मतप्दुं कळेदोडे बह्यायृष्यकाज्जो सस्वस्थानंगळपुरवद्यायुष्यकाज्जो आ नारकुं पंक्तिगज्ञ तंतस्य केळगोदोडु आयुष्यमं कृंविति

अयोगशामक चतुक्के वक्तुं तावदपूर्वक रणस्याह— जगशमकापूर्वक रणस्य द्विक घट्कि त्रवागीन स्थानत्रयं चतुः प्रतिकं कृत्वा प्रयमपंकौ शुन्ये दितीयपंक्तौ तीर्षे तृतीयपंक्तावाहारक चतुक्के चतुर्वपंक्तावुम विस्मादचापनीते बद्धायण्काणां सत्त्वस्थानानि मर्वति । अवदा-

१५ आगे उपलम्भेणिके चार गुणस्थानोंमें कहतेके लिये प्रथम अपूर्वकरणमें कहते हैं—

उपलमक अपूर्वकरणमें दो, छह और तीनका वर्ग नौ इन प्रकृतियोंसे रहित तीन

स्थानोंकी चार पंक्तियों करो। पूर्ववन प्रथम पंक्तिमें छन्य घटाना। इसरी पंक्तिमें एक

स्यापिसिबोडिव नात्कु पंक्तिगळप्युनंते टुं पंक्तिगळगे प्रतिपंक्ति प्रक्वतिसत्वस्थानंगळु मूठ मूरागुत्तं विरक्रिप्तनास्कुं सत्वस्थानंगळप्युचु ॥

अनंतरं सत्वरहितप्रकृतिगळुमं भंगंगळुमं पेळवपरः ---

णिरयतिरियाउ दोण्णिवि पढमकत्तायाणि दंसणितयाणि । द्दीणा एदे णेया भंगा एक्केक्कगा होति ॥३८४॥

नरकतिरुपँगायुर्देयमपि प्रथमकषाया वर्शनमोहनीयत्रयाणि हीनान्येतानि ज्ञेयानि भंगा एकैके भवति ॥

नरकायुष्यमुं तिथ्यंगायुष्यमुभं बेरडुमा घेरडुं प्रथमकवायंगळ् नात्कुमंतारु मा आर्थ प्रकृति-गळुं दर्शनमोहनीयत्रयमुमंत्तो भन्तं प्रकृतिगळ् होनमागि क्रमदिबं नूरनात्वत्तारं नूरनात्वत्तरं चूर् प्रमुवतो भन्तं प्रकृतितत्त्वस्यानित्रत्यमप्युचे दिर्घत्यडुवृत्तु । बद्धायुः स्थानपंक्तिगळ् नात्करोळ् १० भुज्यमानमनुष्यं बद्धदेवायुष्यमं बो बो बे भागाळरियत्यडुवृत्तु । आ पंक्तिचतुष्ट्यद तंतम्म केळगण अबद्धायुःस्यानित्रत्यचतुःपंक्तिगळोळ् भुज्यमानमनुष्यतं य बो बो बे भंगमागृत्तिरिष्यत्नात्कुं स्थानंगळिनप्यत्तनात्के भंगामळ्ल्यु ॥

युष्काणां तच्चतुःर्यस्तीनां स्वस्यायः एकैकस्मिन्नायुष्यपनीते चतुःर्यस्तयो भवंति । एवमष्टपंत्रीनां प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि भत्या चतुर्विद्यातस्थानानि भवंति ॥३८३॥ अच ता हीनप्रकृती भंगांदचाह—

नरकतियंगायुवी तच्च प्रयमकवायचतुष्कं च तानि च दर्शनमोहत्वयं च अमूनि क्रमेण पद्वस्था-रियाचक्रतायस्वारियाच्यकेमान्यस्वारियाच्यक्रतसम्बस्यानेत्वयत्तव्यानि । बदायुन्धानयमितचतुष्के भुज्यमान-मनुष्यक्यमानदेवापुरियंकेक एव अंगः । तस्यंतियाचुक्तस्यायः अवद्यायुन्धानत्रयचतुःपंतित्वु भुज्यमान-मनुष्यक्षस्यकेक एव अंगः । एवं सति स्थानानि अंग्रास्य चतिव्यक्तिअंबीति ॥३८४॥

तीर्थंकर प्रकृति घटाना। तीसरी पंक्तिमें आहारक बतुष्क घटाना। चौथी पंक्तिमें तीर्थंकर २० और आहारक चतुष्क घटाना। इस तरह बद्धापुके बारह स्थान हुए। और अबद्धापुकी योर्प पंक्तियों में सब स्थानों में एक-एक वध्यमान आयु घटानेपर बारह स्वाहेते हैं। इस प्रकार आठ पंक्तियों के तीन-तीन स्थान होनेसे सब चौबीस स्थान होते हैं। ३८३॥

आगे उन घटायी गयी प्रकृतियोंके नाम और भंग कहते हैं-

नारकायु तिर्यचायु यदानेपर एक सी छियाछोस प्रकृतिरूप प्रथम स्थान होता है। दो २५ ये आयु और अनन्तानुबन्धी चतुष्क घटानेपर एक सी बयाछीस रूप दूसरा स्थान होता है। ये छह और तीन दर्शनमोह इन नी को घटानेपर एक सी उनतालीस रूप तीसरा स्थान होता है। इन तीनों स्थानोंकी पूर्वचत् चार पंक्ति करो। तब बद्धापुके बारह स्थान हुए। इन सबमें एक एक बच्याना आयु घटानेपर अबद्धापुके बारह स्थान होते हैं। इन नीमिस स्थानोंमें भंग एक एक ही है। बद्धापुके स्थानोंसे अप्रवास महत्यापु बच्याना देवायु यह एक भंग ३० है। अबद्धापु स्थानोंमें अप्रवास महत्यापु बच्याना देवायु यह एक भंग ३० है। अबद्धापु स्थानोंमें अप्रवसान सनुष्यापु वच्याना देवायु यह एक संग ३० है। अबद्धापु स्थानोंमें अप्रवसान सनुष्यापु वच्याना देवायु यह एक भंग ३० है। अबद्धापु स्थानोंमें अप्रवसान सनुष्यापु यह एक हो है। इस प्रकार उपशम अपूर्वकरणमें चौबीस स्थान चौबीस भंग होते हैं॥३८४॥

इसी प्रकार उपशमक अपूर्वकरणकी तरह उपशम श्रेणिके अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-

एवं तिसु उवसमगे खबगापुर्वम्म दसहि परिहोणं। सन्वं चउपडि किन्चा णभमेक्कं चारि पण होणं॥३८५॥

एवं त्रिषुपदामकेषु क्षपकापूर्वकरणे दशिभः परिहीनं । सन्वै चतुः प्रति कृत्वा नभ एकं चत्वारि पंचहोत्।।

इंतुपशमकापुरुर्वकरणंगे पेळ्वंते शेषोपशमकानिवृत्तिकरणसुरुमसापरायोपशातकषायर-गळंब माल्कुं गुणस्थानवित्तगळ्गं प्रत्येकमिप्यत्तनाल्कुं इप्यत्ननाल्कुं सत्वस्थानंगळ्मिप्यत्तनाल्कु-मिप्यत्तनाल्कुं भंगेगळ्मपपुषिवृत्यशमभ्रं णियोळ् नाल्कुं गुणस्थानवित्तगळ सत्यस्थानंगळ्गं भंगे-

गळगं संदुष्टि इदु :--

| 7050765  | तुष्कवके-> | २४। २४। २ | 81581 |
|----------|------------|-----------|-------|
| 04414416 | gonan      | २४।२४।२   | ४।२४। |
|          | 0          | 0         | 0     |
| *        | २          | Ę         | ٩     |
|          | 88€        | १४२       | १३९   |
| बद्ध     | 8          | १         | ٤     |
|          | 889        | 585       | १३८   |
| अब       | 8          | 8         | 8     |
|          | 884        | १४१       | 258   |
| बद्ध     |            | 8         | 8     |
|          | \$88       | 180       | १३७   |
| अब       |            | 8         | 8     |
|          | १४२        | १३८       | १३५   |
| ० बद्ध   | 8          | 8         | ٤     |
|          | 888        | १३७       | १३४   |
| ४ अब     | 8          | 8         | *     |
|          | 888        | १३७       | 848   |
| ० बद्ध   | ٤          | 8         | 8     |
|          | 880        | १३६       | 833   |
| ५ अब     | 8          | 8         | 8     |

क्षपकापूर्वकरणे क्षपकश्रीणयोळ् अपूर्वकरणो भुज्यमानमनुष्यायुज्यमत्लवितरायुख्यितय-१० मुमनतानुर्विषकवायचनुष्कग्रं वर्शनमोहनीयत्रयमुमंतु वशप्रकृतिगळिटं परिहोनमागि नूर मूबलं दु प्रकृतिस्थानमेयवकुमेके रोडसंयतादि नाल्कुं गुणस्थानवित्तगळे प्रथमकवायचनुष्टयविसंयोजकर्ष

एवमुपश्चमकापूर्वकृरणवत् अनिवृत्तिकरणालुपशमकत्रयेऽपि स्थानानि अंगास्य चनुविश्वतिस्चतुर्विश्व-तिर्भवति । क्षपकापूर्वकरणे मुन्यमानमनुष्यायुष्यादितरायुक्त्रवानंतानुवंधिचनुष्कदर्यानमोहत्रयाभावात्सर्वस्थान-

साम्पराय और उपशान्त मोह नामक गुणस्थानोंमें भी स्थान और भंग चीवीस-चौबोस १५ होते हैं।

क्षपक अपूर्वकरणमें भुज्यमान मनुष्याय बिना तीन आयु-अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तीन दर्शनमोह इन दस रहित एक सौ अब्रतीस प्रकृतिरूप एक ही सत्त्वस्थान होता है। उसकी

वर्धनमोहनीयश्रयक्षपणाप्रारंभकरुमणुर्वारवमा वद्यप्रकृतिगळ् कापकश्रीणीयवर्कळ्गे केडिसल्यदु-वणुर्वारवमणुरुवंकरणनोळ् नूरमुवर्चे दे प्रकृतिसत्वस्थानमण्डमवं चतुःप्रतिकमं माडि प्रयमस्यान-बोळ् तीर्यधाहारकचतुष्ट्यग्रं सत्वगुटं दु ज्ञूच्यमं कळेदु दितीयस्थानवोळ् तीर्त्यमिल्लाहारक चतुर्यसत्वस्युटं वो वं कळंदु तृतीयस्थानवोळ् तीर्त्यग्रादाहारकचतुष्टयमिल्लं दु गाल्कं कळंदु चतुर्यसत्वस्यानवोळ् तार्त्यग्रमाहारकचतुष्टयमिल्लं बद्धमं कळंदु प्रकृतिसत्वस्थागंगळ् नूर-मूवत्तं टं तूर मूवत्तेळ्ं नूरमूवत्तनाल्कुः नूरमूवत्तमूवं प्रकृतिसत्वस्थागंगळ् नाल्कंयणुदु । ई नाल्कुः स्थानंगळोळ् भुज्यमानमनुष्यनं बो वो वे भंगमागुत्तिरलुःनाल्कुः स्थानंगळ्यां नाल्के भंगंगळणुदु । संदृष्टि :—



एदे सत्तद्वाणा अणियद्विस्सिव पुणो वि खविदेवि । सोलस अद्रेक्केक्कं छक्केक्कं एक्कमेक्क तद्वा ॥३८६॥

एतानि सत्वस्थानानि अनिवृत्तेरिष पुनरिष क्षपितिषि खोडळाष्ट्रिकं खट्टैक्नेककेकं तथा । ई क्षपकानिवृत्तिकरणंगे फेळ्ब नाल्कुं सत्वस्थानंगळु क्षपकानिवृत्तिकरणंगसप्पुत्तु । मत्तं खोडका अच्ट एक एक खदक एक एक एक प्रकृतिगळु क्षपियिसस्पड्रत्तं विरस्तृ कर्मावद नुरिप्पर्त्तरह्

मष्टानिशच्छतकं स्थात् । तच्चतुःप्रतिकं क्रत्या प्रयमे तीर्याहारः समस्तीति शून्यमयनयेत्, हितीये तीर्यं, तृतीये बाहारकचतुःकं, चतुर्यं उभयं एवं सस्वस्थानानि अष्टानिशच्छतकचत्रानिशच्छतकचतुर्दिशयच्छतकवयस्त्रिशच्छत-कानि चरवारि तेषु प्रत्येकं मुख्यमानमनुष्यायुरेवेति भंगा विष चस्वारः ॥३८५॥

एतानि क्षेपकापूर्वकरणोक्तवस्थारि स्थानानि क्षपकानिवृत्तिकरणस्यापि भवंति पुनः योडवास्टैकेकेषु यट्कैकेकेकेषु क्षपितेषु क्रमेण द्वाविश्वतिकवर्तुर्दशशतकत्रयोदशशतकद्वादशशतकदङ्गतस्यातकपंचीनरशतकवसु-

चार पंक्ति करना। प्रथममें तीयंकर और आहारक चतुष्क हैं अतः शून्य घटाना। दूसरीमें तीयंकर, तीसरीमें आहारक चतुष्क, चौथीमें दोनों घटानेपर एक सौ अड़तीस, एक सौ २० सैंतीस, एक सौ चौंतीस और एक सौ तैंतीस प्रकृतिकप चार स्थान होते हैं। उनमेंसे प्रत्येक-में भुज्यमान मनुष्यायु एक-एक ही भंग होता है। अतः भंग भी चार ही हैं।।३८५।।

क्षपक अपूर्वकरणमें जो ये चार स्थान कहे हैं ये क्षपक अनिवृत्तिकरणमें भी होते हैं। फिर सोलह, आठ, एक, एक, छह, एक, एक, एक प्रकृतियोंका क्षय करनेपर एक सौ बाईस, एक सौ चौरह, एक सौ तेरह, एक सौ बारह, एक सौ छह, एक सौ पाँच, एक सौ चार, एक २५ नूरपदिनात्कुं नूरपितमूर्तं नूरपनेरड्ं नूरार्तं नूरपुं नूरनात्कुं नूरमृत् प्रकृतिसत्वस्थानंगळणुववं प्रत्येकं चतुःप्रतिकं माडि णभमेक्कं चारि पण परिहोणमंडु स्वापिमुत्तं विरकु संवृष्टिरचने यितिकक्

| स १३८ |     |     |              |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| अर३   | १२१ | ११३ | १ <b>१</b> २ | १११ | १०५ | १०४ | १०३ | १०२ |
| स १३४ |     |     |              |     |     |     |     |     |
| अ १३३ | ११७ | १०९ | १०८          | १०७ | १०१ | 800 | ९९  | ९८  |

अनंतरं अनिवृत्तिकरणन मूबत्तारुं प्रकृतिसत्वस्थानंगळोळु भंगंगळं गायाद्वर्यावदं पेळवपरः—

> मंगा एक्केक्का पुण णउंस्सयक्खविदचउसु ठाणेसु । विदियतुरियेसु दोहो भंगा तित्थयरहीणेसु ॥३८७॥

भंगा एकैके पुनर्क्षपुंसकक्षपित चतुर्षुं स्थानेषु । द्वितीयतुर्व्ययो हाँ हो भंगो तीर्त्यकर हीनयोः ॥

ई क्षत्रकानिवृत्तिकरणसस्वस्थानंगळ्य प्रवक्ताररीळं भंगंगळ्य प्रत्येकमो वो वेयप्पृवित्स्य १० नवुसकवेदमं क्षपिसिटे नात्कुं सत्वस्थानंगळोळ् तीत्वैकरसस्वरहिंगळप्प द्वितीयचनुत्वस्थानवोळेर-डेरड्ड भंगंगळप्यवंदे ते दोडे पेळवपरः :—

रुत्तरक्षतकञ्चुत्तरक्षतकान्यपि भवंति । तानि सर्वाणि चतुःप्रतिकानि क्रत्या णभमेककवारिपणहीणमिति स्थाध्यानि ॥३८६॥ अमीषु षट्त्रिशत्तरक्ष्यानेषु भंगान् गाबाद्वयेनाह—

एतेपु क्षपकानिवृत्ति हरणस्य पट्रिंशत्सस्यस्यानेपु भंगः एकैकः तत्र धापितनपुसकवेदवयुःस्यानेषु १५ तीर्यकरस्योनद्वितीयचतुर्वयोद्धीं हो ॥३८७॥ तत्रया—

सी तीन रूप आठ स्थान होते हैं। इनको चार पंक्ति करके प्रथम पंक्तिमें गून्य, दूमरीमें तीर्थंकर, तीसरीमें आहारक चतुष्क, चौथीमें तीर्थंकर आहारक चतुष्क घटाना। इस प्रकार चारों पंक्तियोंके बत्तीस स्थान हुए। चार अपूर्वकरणवाळे स्थान मिळानेपर क्षपक अनिवृत्ति करणमें ळचीस स्थान होते हैं। ॥३८॥

क्षपक इन अनिवृत्तिकरणके छत्तीस स्थानोंमें दो गाथा द्वारा भंग कहते हैं-

क्षपक अनिवृत्तिकरणके छत्तीस स्थानोंमें एक-एक मंग होता है किन्तु इतना विशेष है कि जहाँ नपुंसक वेदका क्षय कहा है उन चार पंक्ति सम्बन्धी चार स्थानोंमें तीर्थंकर रहित दूसरी और चौथी पंक्ति सम्बन्धी दो स्थानोंमें दो-दो मंग होते हैं ॥३८०॥

उन्हें ही कहते हैं--

20

२५ १. स्त्रीवेदसपणायोग्यचतुत्र्यंस्थान । कःर्ववाविद्दं ।

२०

थीपुरिसोदयचिंददे पुन्वं संदं खबेदि थी यत्थि । संदस्सुदये पुन्वं थीखविदं संदमत्थित्ति ॥३८८॥

स्त्रीपुरुषोदयचटिते पूर्व्वं षंडं क्षपयित स्त्रीवेवोस्ति षंडस्योदये पूर्व्वं स्त्रीक्षपितं पंडम-स्तीति ॥

स्त्रीवेदोदर्यांववपुं पुरुषवेदोदर्यांववपुं क्षपकथेणियनेरिववर्गांकु मुझं वंडवेदमं क्षपिसुवर । ५ स्त्रीवेदं सत्वमुंदु । वंडवेदोदर्यांवदं क्षपकशेणियनेरिवोडे मुझं स्त्रीवेदं क्षपिसत्पस्ट, वंडवेदं सत्व-मुटेंवितरेडेरड् भंगगळप्यूवंतागुत्तं विरलनिवृत्तिकरणंगुभयश्रीणयोळं कृष्टि द्वावष्टिभंगगळप्युष्टु । ई पक्षदोळ् क्षपकानिवृत्तिकरणंगे मायासत्वरहितस्थानंगळ् नात्कित्ल्य । खबुसेवकं बादरै ये दु पेळवाचार्यंन पक्षदोळनिवृत्तिकरणंगे मायारहितचनुःस्थानंगळ्डनोळचु ।

अनंतरं क्षपकसूक्ष्मसांपरायंगं क्षीणकवायंगं सत्वस्थानंगळं पेळवपदः— अणियङ्क्तिपराणा चत्तारिवि एक्कहीण सुहुमस्स । ते इति दोष्णिविहीणं खोणस्सवि होति साणाणि ॥३८९॥

अनिवृत्तिचरमस्थानानि चत्वार्य्येप्येकहोनानि सूक्ष्मस्य । तान्येकद्विहोनानि क्षीणकषाय-स्यापि भवंति स्थानानि ॥

क्षपकानिब्(त्तकरणन संज्वलनमानरहितमध्य नारकुं सत्वस्थानंगळोळु संज्वलनमायेयो हु । १५ सत्वरहितंगळाडुवादोडे सुक्षसांपरायंगे नारकुं सत्वस्थानंगळधुबु । संवृध्दि :—

स्त्रीवेदंश्योन पृत्रेदोययेन वा शपक्रत्रीणमास्त्वाः पूर्वं पंढवेदं शपयित स्त्रीवेदसन्वं स्थात् । पंढवेदोद-येनाम्ब्राः पूर्वं स्त्रीवेदं प्रपादितं पंढवेदसन्वं स्थात् । तेन द्वौ द्वौ अंगी भवतः । एवं सत्यित्वत्तिकरणस्योभय-स्त्रेयोनिलित्वा द्वापष्टिभागा मर्वति । अस्मिन्यसे क्षपक्रानिवृत्तिकरणस्य मायोनवस्त्वादि स्यानानि न संति चदुवेबके बादरं रति पत्ने सीतं । १३८८॥ अस शरकसूत्रसमांपरायक्षीणकथाययोराह्—

क्षपकातिवृत्तिकरणस्य संज्वलनमानरहितचरवारि स्थानानि संज्वलनमायाहीनानि भूत्वा सूक्ष्मसांपरायस्य

जो जीव स्त्रीवेद या पुरुषवेदके उद्यक्षे स्वपक्षेणे चढ़ते हैं वे पहछं नपुंसक वेदका स्वपण करते हैं। उनके पूर्वोक्त होनों स्थानोंसे स्वीवेदका सच्च रहता है। किन्तु जो नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक्षेणी चढ़ते हैं वे पहछं स्वीवेदका स्वपण करते हैं उनके नपुंसकवेदका सच्च रहता है। इससे दो स्थानोंसे दो-दो भंग होते हैं। इस प्रकार ख्राप्तके छच्चीस स्थानोंके २५ अड़तीस भंग और उपशमकके चौचीस भंग मिलाकर अनिवृत्तिकरणमें यासठ भंग होते हैं। इस प्रकार ख्राप्तक छच्चीस स्थानोंके इस प्रक्षेत्र स्वयक्ष स्वपक्ष अनिवृत्तिकरणमें माथा रहित चार स्थान नहीं होते। किन्तु 'चट्टतैकके चादरे' इत्यादि गाथा आने कहेंगे। उस पक्षकी अपेख्या वे चार स्थान होते हैं। यह कथन आने करेंगे।।३८८॥

आगे क्षपक सूक्ष्म साम्पराय और खीणकपायमें कहते हैं—

क्षपक अनिष्ठतिकरणमें जो संज्वलन मानरहित चार स्थान कहे थे, जन चार स्थानोंसें-से संज्वलन माथाको घटानेपर सक्षमसाम्परायके चार स्थान होते हैं। वे एक सी डो. एक

तान्येकविहोनानि आ सुक्ससांपरायन संज्वलनमायारहितस्थानंगळु नातकुं संज्वलनलोभ-कषायमो देरिदं हीनंगळाबुवादोडे क्षोणकथायंगे हिचरमसमयपप्येतं नात्कु सत्वस्थानंगळप्पुत्रु । संबन्धिः :—

| क्षीण क०<br>द्विचर |
|--------------------|
| 808                |
| १००                |
| ९७                 |
| ९६                 |

ई नाल्कु स्थानंगळु प्रत्येकं निद्राप्रकलावरणद्वयरिहतगळादोडे क्षीणकथायन चरमसमय-५ सत्वस्थानंगळ नाल्कपुत्र । संदर्ष्टः ---

| क्षी चरम | Ì |
|----------|---|
| ९९       | I |
| 96       | ۱ |
| ९५       | ĺ |
| 0 4      | ı |

अनंतरं सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानंगळोळ् सत्वस्थानंगळ पेळवपरः :--

ते चोहसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । बावचरिमडसर्हि दुसु दुसु हीणेसु दुग दुगा भंगा ॥३९०॥

तानि चतुर्दंगपरिहीनानि योगिनोऽयोगिचरमेषि पुनर्दासप्तिमष्टर्षाष्ट्र द्वयोदंयोहींनेषु

मर्वति । एतानि चत्वारि संज्वलनलोमहोनानि क्षोणकषायद्वि बरमसमयर्थयेतं भवेति । एतानि पुनिनद्राप्रचलान रहितानि चरमसमयस्य भवेति ॥३८९॥ अच सयोगायोगयोराह—

सी एक, अठानवे और सत्तानवे प्रकृतिकप हैं। इन चारों स्थानोंमेंसे संज्वलन लोभ घटाने-पर एक सी एक, एक सी, सत्तानवे, लियानवे प्रकृतिकप क्षीणकपायके द्विचरम समय पर्यन्त १५ चार स्थान होते हैं। इन चारों स्थानोंमेंन्से निहा प्रचलाको घटानेपर निन्यानवे, अठानवे, पंचानवे, चौरानवे प्रकृतिकप झीणकथायके अन्तिम समयमें चार स्थान होते हैं॥३८९॥

आगे सयोगी-अयोगीमें कहते हैं-

आक्षीणकवायक्षपकन वरमसमयवतुःसत्वस्थानंगळोळ् प्रत्येकं पविनाल्कुं पविनाल्कुं प्रकृतिगळ् क्षपिसल्पट्डु सत्वरहितंगळागि सयोगकेविल अहुारकंगेयुमयोगिकेविल अहुारकदिवरस-समयपर्ध्यतमुं नाल्कुं सत्वस्थानंगळपुत्रु । संबृष्टिः—

| सयो० | अयो० द्वि० |  |  |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|
| 64   | 24         |  |  |  |  |
| 68   | 82         |  |  |  |  |
| 68   | ८१         |  |  |  |  |
| 40   | 60         |  |  |  |  |

वयोगिकेविल चरमेपि पुनः वयोगिकेविल भट्टारकन चरमसमयबोळ तन्न द्विचरमसमय-चतुःसत्वत्यानंगळोळु प्रयमद्वितोयस्थानबोळेप्पत्तंस्कृमनेप्पत्तेरस्यां नृतीयचतुर्यस्थानद्वयबोळक-वत्तं दुमरुवत्ते दुं प्रकृतिगळं होनं माड्नित्रक् होवप्रकृतिसत्वस्थानंगळु वयोगिकेविलचरमसमय-बोळ् पदिम्हं पन्तेरस्र्यं पदिमूहं पन्तेरस्र्यामु नाल्कुं सत्वस्थानंगळप्युवल्लि पुनकक्तस्थानद्वयमं विटरस्यम्पत्तकः स्थानंगळप्य

अल्लि सातीवयमुळ्यंगे जसातं सत्वमिल्ल । असातीवयमुळ्यंगे सातं सत्वमिल्लें बिंतु हो हो भंगो भवतः आ एरडेरङ् भंगंगळपुत्रु । यितु गुणस्थानवोळ् प्रकृतिसत्वस्थानंगळ् भंग-सहितमागि पेळल्पट्डुत्रु ।

तानि क्षोणकवायवरमतमयस्यानानि चतुर्वजभक्कतिरहितानि सयोगायोगदिवरमसमययर्यते च मर्यात । पुनिद्वपरमबुद्धास्यानेषु प्रमादितीययोद्धानितती तृतीयचतुर्ययोदम्बद्धायां चायनतायां चरमसमये हे स्वयोद्धात्मके द्वाद्यात्मके तत्र पुनक्तद्वये त्याने हे भवतः । तत्र सातीययुत्यम् मासातवस्यमातायुत्वस्य न सातसस्य मिति हो हो मंगो मबदः । एवं गुणस्यानेषु स्टस्खानानि सर्गगान्युक्तानि ॥३९०॥

क्षीणकवायके अन्त समय सम्बन्धी चार स्थानों में से झानावरण पाँच, दर्शनावरण चार और अन्तराय पाँच इन चीव्ह प्रकृतियों को घटाने पर पिचासी, चौरासी, इन्यासी और अस्सी प्रकृतिकर चार स्थान सयोगी तथा अयोगीके द्विचरम अपय पर्यन होते हैं। पुनः अयोगीके द्विचरम समय सम्बन्धी चार स्थानों में से प्रथम और द्विविध्ये बहत्त तथा तीसरे और चतुर्थमें अइस्त प्रथम तीमरे और चतुर्थमें अइस्त प्रथम तीमरे और चतुर्थमें अइस्त प्रथम तीमरे और चतुर्थमें अइस्त प्रथम अपोगीके अन्तिम समयमें होते हैं। इनमें से दो पुनरुक छोड़ देनेपर दो रहते हैं। यहाँ जिसके साता-वेदनीयका चदय होता है उसके साताका हो सत्त होता है असाताका सरच नहीं होता। और जिसके आसाताका उदय होता है उसके आसाताका हो सत्त होता है साताका नहीं। आर. इनमें स्थानों से साता-असाता प्रकृतिके चहजेसे दो-दो भंग होते हैं। इस प्रकार गुणस्थानों में सस्वस्थान भंगसहित कहें।।३००॥

あーくり

अनंतरं बुगछक्कितिष्ण बग्गेणुणा एर्बियुपशमकरगळगुपशमश्रेणियोळनंतागुर्वभिषयुख्य-सहित स्वामाध्यकंगळु फेळस्यट्डबणुर्वरिदं तंत्सम पर्वादोळा सत्वस्थानाष्टकंगळिल्छे विस्यावि विशेषगळमना स्थानभंगसंस्थेगळमं गाथाचनुष्टर्यावदं पेळवपरः :—

> णत्थि अणं उनसमगे खनगापुन्नं खनिचु अहा य । पच्छा सोलादीणं खनणं इदि केड णिहिंद्रं ॥३९१॥

नास्त्यनंतानुबंध्युपञ्चमके क्षपकाः पूर्व्यं क्षपयित्वाष्टौ च । पञ्चात् षोडशादीनां क्षपणेति कैष्ट्रिचन्तिहृष्टं ॥

श्रीकनकनंदिसिद्धांतचकर्वीत तीत्थंसंप्रदायदोज्रुपत्राम श्रीणयोज्रुपत्रामकन्नोत्वरोज्जमनंतानुः वंचिवतुष्टयसस्वयुताष्टस्थानंगज्ञिल्ल । क्षयकर मध्यमाष्टकवायंगळ मुग्नं क्षपिसि बळिक्क १० बोड्यादिप्रकृतिगळ क्षपणेयं माळवरें दिंतु मत्ते क्रेलंबराचार्यंदर्गाळवं पेळल्पट्डुडु ॥

अप दुनछक्कतिभिणवर्गण्णेरयुरशमकाना सानंतानुर्वविस्वानाष्टकपुक्तं तरस्वरक्षे नैरयादिविशेषं तदभंतसंस्थां च गाषाचतुरुरेणाह—

श्रीकनकनंदिसिद्धांतचक्रवर्तितोथंसंप्रदाये चतुरुशस्त्रकेष्वनंतानुर्वश्रचनुरुक्तस्त्रयुरुस्थानाष्ट्रकं न स्यात् । क्षपका मध्यमकषायाष्टकं पूर्वं क्षपयित्वा परचात् योडशादीनि क्षपयंति इति पुनः कैरिचयुक्तं ॥३९१॥

१५ इतीणकषाय ८ स्थान ८ भंग सयोगी ४ स्थान ४ भंग अयोगी ६ स्थान ८ भंग उपान्त अस्त 908 66 64 23 800 96 68 १२ ۷8 94 وي 68 १३ पु 28 68 १२पु 60

आगे प्रत्यकार कहते हैं कि पूर्वमें जो अनन्तानुबन्धी सहित आठ स्थान उपशम श्रेणिमें कहे हैं वे हमारे मतानुसार नहीं हैं—

श्री केनकनिन्द सिद्धान्त चक्रवर्तीके सतानुसार उपशमश्रीणिके चार गुगस्थानोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सत्त्व सहित जो बद्धायु और अबद्धायुको चार पंक्तियोंसे आठ स्थान २० कहे हैं वे नहीं होते । अतः चौद्यासके स्थानमें सोल्ड ही स्थान होते हैं। तथा क्षपक अनि-द्युत्तिकरण पहले तो अपत्याख्यान-प्रस्थास्थान रूप आठ क्यायोंका क्षपण करता है। पीछे सोळ्ड आदि प्रकृतियोंका क्षपण करता है ऐसा किन्हीं आचार्योंका सत है।।२९१।

१. जयसम्बन्धुण्यस्य प्रत्येकं चतुर्विधतिस्यानानि एकस्यां रचनायां संद्रशितानि । तत्र तिर्थक् त्रित्याने प्रममस्वस्याने दिश्लीनं आयुर्वेबरहितं नत्यनंतानुर्वेषिचतुष्करहितं एवं व्यास्याने पूत्रभांकप्रकारेण तस्यायः स्म समस्वस्यानाम्यनंतानुर्वेषिचतुष्करितं प्रणीतं इति । एवं त्यानाष्टकं अनेतानुर्वेषिचतुष्करित्यस्याने प्रणीतं इति ।

₹•

# अणियद्विगुणहाणे मायारहिदं च ठाणमिच्छंति । ठाणा भंगपमाणा केई एवं परूवेंति ॥३९२॥

अनिवृत्तिगुणस्थाने मायारहितं च स्थानमिच्छंति । स्थानानि भंगप्रमाणानि केचिवेवं प्ररूपयंति ।।

बनिवृत्तिकरणगुणस्यानदोळु मायारहितमप्प नाल्कुं स्थानंगळंगीकरिसल्पट्टुषु । स्थानंगळू भंगप्रमाणंगळे ये दितु केलंबराचार्य्यकाळु पेळवरु । अंतागुत्तं विरलु स्थानभंगसंख्येयं गायाद्वयविदं पेळवरु :---

> अद्वारह चउ अहं मिच्छतिए उत्तरि चाल चउठाणे । तिसु उवसमगे संते सोलस सोलस हवे ठाणा ॥३९३॥

अध्यादश चतुरव्यी मिण्यादृष्टघावित्रये उपरि चत्वारिशच्चतुः स्थाने त्रिषूपशमकेषूपशांते १० षोडश षोडश भवेषुः स्थानानि ॥

मिध्यादृष्टियोळं सासावननोळं मिध्यनोळं पूर्व्यांबतप्रकारविदं क्रमांव पविने दुं नारकुं एंदुं स्यानंगळपुत्रु । मेले असंयतावि नारकुं गुगस्यानंगळोळ प्रत्येकं नारवत्तुं नारवत्तुं सत्वस्यानंगळपुत्रु । उपनामकस्पूत्ररोळपुत्रवातकवायनोळं प्रत्येकमनंतानुर्वाधसत्यप्रत्यक्षाळाळुं हे दुं स्थानं गळु कृषि प्रत्येकं वोड्या वोड्या सत्यस्यानंगळपुत्रु । स्वकरोळु पूर्व्योवतक्रमविद्यसूप्र्यकरणनोळु १५ स्यानं गळु नारकु । अनिवृत्तिकरणनोळु संज्यलनमाध्यारहित बतुःस्थानंगळुगूडि नारवत्तु । सूवम-सांपरायनोळुस्थानंगळु नारकु । क्षीणकवायनोळु सरवस्थानंगळु दुं । सयोगरोळु सत्यस्थानंगळु - नारक । अयोगिकेशळयोळ सत्यस्थानंगळाडा अरियल्यवयुत्रु ॥

श्रानवृत्तिगुणस्याने मायारहितं स्थानचनुष्किमच्छेति । स्थानानि भंगप्रमाणानीति केचित्प्ररूपयेति ।।२९२।। एवं सति स्थानभंगसंख्यां गाथाद्वयेनाह—

मिध्यादृष्ट्यादिगुणस्वानत्रये स्थानािन प्राग्वत् क्रमेणाष्टादश चत्थायंष्टी भवंति । उपर्यसंयतादिचतुर्युं प्रत्येकं पत्थारिशकस्वारिशत् उपशामकय्ये उपशानकथाये चानंतानुर्वाधसत्त्वरहिताित बडाबद्धादुकाणा-मधायष्टी मुत्या योदश्य बोदश् का तेतु पुर्वोक्तकमेणापूर्वकरणे चत्यारि बनिवृत्तिकरणे संउपलमासारहित-चतुर्वित्वस्वारिशत्तु, सूधसारायोव चत्वारि, शोणकथायेश्टी, सयोगकैविजित चत्वारि, अयोगकैविजित

तथा अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें कोई आचार्य मायाकषायसे रहित चार स्थान २५ मानते हैं। तथा किन्हींका कहना है कि उसमें स्थान भंगोंकी संख्या समान है।।३९२॥

ऐसा होनेपर स्थान और भंगोंकी संख्या कहते हैं-

मिण्यां वृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में स्थान पूर्वोक्त प्रकार अठारह, चार और आठ होते हैं। आगे असंयत आदि चार गुणस्थानों में से प्रत्येकमें चाळीस-चाळीस स्थान होते हैं। चरसास्त्रेणिके तीन गुणस्थानों में और उरसान्त्रकथायों अनन्तानुवन्धीके सत्त्वसे रिहित इ. बात्यायु अबद्धायु,सस्वन्धी चार-चार पंकियों के आठ-आठ स्थान होने से सोळह-सोळह स्थान होते हैं। क्षपकक्षीणे में पूर्वोक्त कमसे अपूर्णकरणमें चार स्थान हैं। अनिवृत्तिकरणमें छत्तीस स्थान तो पूर्वोक्त हैं और संव्यक्त माथा रिहत चार स्थान को पहले सुक्स साम्परायमें कहे

## पण्णेक्कारं छक्कदि वीससयं अद्वदाल दुसु तालं । वीसडवण्णं वीसं सोलद्व य चारि अद्वेव ॥३९४॥

पंचाञ्चवेकावकः षट्कृतिविकात्युत्तरकातं अध्टबत्वारिकाद्व्ययोक्वत्यारिकात् विकातिरिष्टा-पंचाञतं विकातिः षोडञाध्ट चतुरिष्टावेव ॥

षट ॥३९३॥

ते पूर्वोक्तभंगा निध्यादृष्टी पंचायत् । सामादने द्वादशः स्वबद्वायुःस्थानमध्यवितदेवाययोतिकमैयमुद्-कृत्यैकादयः, द्वितीयोध्यमसम्प्रपृष्टेबद्धदेवायुष्कस्य सामादने मरणं नास्त्रीति पक्षायोकरणात् । मिश्रे पद्विवात् । २० व्यायेति विवादमुत्तरवर्ते । देवासंयतेऽध्यावस्त्रारितात् । प्रमत्तप्रमत्त्रयोदस्यारितात् चस्त्रारितात् अवृद्धकरणे चर्यासम्बेद्धाः व्यावस्त्रयः । स्वावस्त्रयः विवादः । अनिवृत्तिकरणे उपयामके योद्धतः, सावके पद्विवात् । मायारिद्धतः चरवारः । नपुतकवेदे क्षरणास्यानस्य चतुर्वस्त्रोत् प्रतिद्वित्रोयस्त्रयायस्य

थे वे अनिवृत्तिकरणमें ही माननेसे चाळीस स्थान हैं। सुक्तसाम्परायमें चार, क्षीणकपायमें आठ, सयोग केवळीमें चार और अयोगकेवळीमें छह पूर्वोक्त स्थान होते हैं॥३९३॥

२५ सिध्यादृष्टिमें पूर्वोक्त भंग पचास हैं। सासादनमें बारह हैं। वनमें से बद्धायुक्थानमें देव अपयोगक भेद निकाल देनेसे ग्यारह भंग होते हैं। क्योंकि जिस दितीयोपदास सम्यादृष्टी जीवके देवालुका बन्य हुआ है उसका सासादनमें मरण नहीं होता इस पक्षको स्वीकार करनेसे ग्यारह भंग कहे हैं। मिश्रमें छ्लीस, असंवतमें एक सी बीस, देशसंयतमें अइतालीस, प्रमत्त और अप्रमत्तमें बालीस-वालीस, उपशमक अपूर्वकरणमें सोलह, धपकमें बार, ३० मिलकर बीस। अतिवृत्तिकरण वश्तमकमें सोलह, धपकमें छ्लीस पूर्वोक्त तथा चार मावा रहित, तथा वा नपुंसक देवकी धपणा के वार स्थानों से तीर्थकर रहित दूमरे और चौथे स्थानमें स्त्रीवेद और वपुंसकदेवके बदलनेसे दो-दो भंग हुए। इस तरह १६ + ३८ + ४ सब

गळें टक्कमें दु भंगनळपुतु । सयोगकेबलियोळ् नास्के अंगगळपुतु । अयोगिकेबलियोळ् द्विचरम-चरमसमयसन्वस्थानंगळारक्कमें दु भंगगळपुत्वेके वोडे चरमसमयबोळ् सातासातसन्वभेददिवमेरड् अंगगळिषकंगळपुर्वरिदं इत्लिक संदृष्टि रचनाविज्ञेषमिद् ।

| *     | मि | सा | मि | अ   | वे | प्र | अ  | अ        | अ        | स्     | उ  | क्षं | स | अ   |
|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----------|----------|--------|----|------|---|-----|
| स्थान | 25 | 8  | 6  | 80  | 80 | 80  | 80 | उ १६क्ष४ | उ१६क्ष४० | उ १६।४ | १६ | 6    | 8 | ४।२ |
| भंग   | 40 | 88 | 35 | १२० | 86 | 80  | 80 | २०       | 46       | २०     | १६ | 4    | 8 | 6   |

एवं सत्तद्वाणं सवित्थरं विण्णयं मए सम्मं।

जो पढड सणड भावड सी पावड णिब्बुदि सोक्खं ॥३९५॥

एवं सत्वस्थानं सविस्तरं विष्यतं मया सम्यक् । यः पठति श्रृणोति भावयति स प्राप्नोति निष्युतैः सौक्यं ॥

इंतु सत्वस्थानं सविस्तरमागि ये मिदं बण्णिसल्पट्डुदु । सन्यक् अवनोध्वंनोडुगुं केळुगुं भाविसुगुमातं मोक्षसुख्यमन्द्रमुं ॥

> वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं । सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं सम्रुद्धिः ॥३९६॥

व रेंद्रनंदिगुरोः पाइवें श्रत्वा सकलसिद्धांतं । श्रीकनकनंदिगरूणा सत्वस्थानं समहिष्टं ॥

ही एवमष्टपंबाधत् । सुध्वसांपराये उपयामके घोडता, क्षपके बत्थारः, मिलिस्वा विश्वतिः । उपयांतकषाये पोडता । क्षीणकवाये हिचरमचरमसमयाष्टस्यानानामष्टी । सयोगे चत्थारः । अयोगे हिचरमसमयस्यानवद्क-स्याष्टी, चरमसमये साताकातसन्ययेतेन यंगद्वयस्याधिक्यात ॥३९४॥

एवं सत्वस्थानं सविस्तरं मया विणितं सम्यक् यः पठति शृणोति भावयति स मोक्षसुस्रं प्राप्नोति ॥३९५॥

मिछकर अठावन भंग होते हैं। सूक्ष्म साम्परायमें उपशमकमें सोलह, क्षपकमें चार मिलकर बीस। वपशान्त कपायमें सोलह। श्लोणकवायमें द्विचरम और चरम समय सम्बन्धी आठ स्थानोंमें आठ। सर्थागोमें चार। अथोगोमें द्विचरम और चरम समय सम्बन्धी छह स्थानों- २० में आठ मंग; क्योंकि चरम समयमें साता और असाताके सत्त्वके भेदसे दो भंग अधिक होते हैं। १२९४॥

इस प्रकार मैंने सत्त्व स्थानका विस्तारसे सम्यक् वर्णन किया। जो इसे पढ़ता है, सनता है, भाता है वह निर्वाण सखको पाता है ॥३९५॥

२०

30

श्रेष्ठराज्यवर्णतभट्टारक पावर्गबोळ् सकलसिद्धांतमं केळा श्रीकनकनंदिसिद्धांतचकर्यात्न गळिबं सत्वस्थानं सम्यक्काणि पेळल्पटट्ड ॥

> जह चक्केण य चक्की छक्खंडं साहियं अविग्वेण । तह महचक्केण मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥३९७॥

्ययाचक्रेणचक्रिणाषट्लांडं साधितं अधिष्नेन । तथा मतिचक्रेण मया षट्लण्डं साधितं सम्यक्।।

एंतीगळ् चक्रविं चक्रवितिष घट्खंडक्षेत्रमविष्टाविं साधिसस्पट्दुवंत मित्तचकविंदमेम्मि जीवस्थानसुदक्तवं । वंबस्वामित्व । वेबसाखंड । वग्गणाखंड । महावंयमे व षट्खंड सिद्धांतशास्त्रं सम्बग्निकरहितमागि साधिसस्पटटद ॥

इंतु भगववहर्तपरमेडवरचारुचरणारविवहंद्ववंदनानंवितपुष्यपुंजायमान श्रीमदायराजगुर-मंडळाचार्य्यं महावाद वादीदनरराय वादीपितामहत्तकलविद्वज्जनचक्रवित् श्रीमदभयपुरि तिद्धांत-चक्रवित श्रीपादपंकजर बोरंजितललाट १२६टं श्रीमस्केशवण्य विराज्ति गोम्मटसारकर्णाट वृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिकेयोळु कम्मेकांडवोळु कनकनंविषट्जिं श्रात्वापाषापुणस्यानप्रकृतिसत्वस्यान भंग-स्वक्षप्तिक्षपणमहाधिकारं निक्षपितमादृद्धः।

१५ सूरिमतल्लिकाश्रीमदिद्रनंदिभट्टारकपार्श्वे सकलसिद्धांतं थुत्वा श्रीकनकनंदिसिद्धांतचकर्यात्रीनः सत्त्र-स्थानं सम्यक् प्रकरितं ॥३९६॥

यया चक्रेण चक्रविता पट्लण्डक्षेत्रमविष्तेन साधितं तथा मितचक्रेण मया जीवस्यानशुद्रकवंथवंध-स्वामित्ववेदनासंडवर्गणासंडमहावंधभेदपट्लंडसिद्धांतशास्त्रं सम्यक् साधितं ॥३९७॥

इत्याचार्यश्रोनेमिचंद्रविरचितायां गोम्मटसारायरनामपंवसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां कर्मकांड कनकनंतिकृतसन्वरक्षानभंगप्रकृतणो नाम ततीयोऽधिकारः ॥३॥

आचार्यश्रेष्ठ श्री इन्द्रनिद् भट्टारकके पास सकल सिद्धान्तको सुनकर श्री कनकनिद्द सिद्धान्त चक्रवर्तीके द्वारा सन्द स्थान सम्यकक्त्रसे कहा गया ॥३९६॥

जैसे चकवर्ती चक्रके द्वारा छह खण्डोंको विना विध्नवाधाके साधवा है। उसी प्रकार मैंने मतिरूपी चक्रके द्वारा जीवस्थान क्षुद्रकबस्थ, बन्ध स्वामित्व, वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड २५ और महाबन्धके भेदसे षट्खण्ड रूप सिद्धान्त ज्ञास्त्रको सम्यक् रूपसे साधा है।।३९७॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेभिचन्त्र विरिचत गोम्मटसार अवर नाम पंचसंग्रहको सगवान् अहँन्त देव परमेहबरके सुन्दर चरणकमलौंकी बन्दनाये प्राप्त, पुण्यके पुंतरवकर राजान्त्र मण्डलावार्य महाबादी श्री भमयसूरि सिद्धान्त्वकवर्सीके चरणकमलौंकी घृष्टिसे द्योगित छठाटवाछे श्री केशववर्णां-के द्वारा रिचेत गोमनटसार कर्णाटकृषि जोवतच्च प्रदीपिकाको अनुसारिणी संस्कृतदीका

द्वारा राज्य गाम्मदस्यार कगारहात्त्व जावरण्य प्रदाशिकाका अनुसारिणा सरहत्वरा तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरसरू रिचन सम्पराजानयिन्त्रका नामार्थ मायाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकामें कनकनिद आचार्यकृत सरवस्थान मंग प्ररूपन नामक ठीसरा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३॥